# Prakrit Text Series

, Val. XII ,

# PAUMACAREMAM

PART W

PRAKRIT TEXT SOCIETY

# 

GENERAL EDITORS Dr. P. L. VAIDYA Dr. H.C. BHAYANI

# ACĀRYA VIMALASŪRI'S PAUMACARIYAM

with

#### HINDI TRANSLATION

PART-II

Edited by Dr. H. JACOBI

Second edition revised by
MUNI SHRI PUNYAVIJAYAJI

Translated into Hindi by
Prof. SHANTILAL M. VORA
M.A., Shastracharya

Appendices Prepared by Dr. K. RISHABH CHANDRA M.A., Ph.D.

#### PRAKRIT TEXT SOCIETY

AHMEDABAD-9

# Published by Dr. H. C. Bhayani Secretary

# PRAKRIT TEXT SOCIETY AHMEDABAD-9

#### Price Rs. 22=00

#### Available from

- 1. MOTILAL BANARASIDASS, NEPALI KHAPRA, Post Box 75, VARANASI.
- 2. CHAUKHAMBA VIDYABHAVAN, CHAWK, VARANASI.
- 3. GURJAR GRANTHARATNA KARYALAYA, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-1.
- 4. SARASWATI PUSTAK BHANDAR, RATANPOLE, HATHIKHANA, AHMEDABAD-1.

#### Printed by

Title, Preface, etc. and Appendix No. 8 Ramanand Printing Press Kankaria Road, AHMEDABAD-22 Text pp. 377 to 598
Tara Printing Works
Kamachba, VARANASI,
Appendices 1 to 7
Vasant Printing Press,
Gheekanta, AHMEDABAD-1.

# आयरियसिरिविमलस्र रिविरइयं

# पउमचरियं

हिंदी अणुवायसहियं

-----

द्वितीयो विभागः

सम्पादकः

# डॉ. हर्मन जेकोबी

संशोधकः पुनः सम्पादकश्च

# मुनिपुण्यविजयः

[जिनागम् रहस्यवेदि-जैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दस्रिवर(प्रसिद्धनामश्रीआत्मारामजीमहाराज)शिष्यरत-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारक-प्रवर्तकश्रीकान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीजैन-आत्मानन्दप्रन्थमालामम्पादकानां मुनिवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः]

हिन्दी-अनुवादकः

प्राध्यापक शान्तिलाल म. वोरा, क्षप, बास्नाबार्य

परिशिष्टप्रस्तुतकर्ना

हों. के. ऋषभचन्द्र, प्रम.प., पोपब. डी

प्रकाशिका

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्

अहमदाबाद-९

प्रकाशकः-ह. जू. भायाणी सनिव, प्राकृत प्रन्य परिषद् अहमदाबाद-९

# भूस्य ह. २२-००

#### प्राप्ति-स्थान

- १. मोतीलाल बनारसीदास, पो॰ वॉ॰ नं० ७५, घाराणसी
- २. बौसम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी
- ३. गुर्जर प्रन्थरत्न कार्यालय, गान्धी रोड, अहमदाबाद-१
- ४. सरस्वती पुस्तक भंडार, रतनपोल, अहमदाबाद-१

मुद्र क

टाइटल, प्रीफेस, इत्यादि एवं परिशिष्ट नं० ८ राजानन्द प्रिन्टिंग प्रेस फांडरिया रोड अद्यादीचाद-२२

मूल पृष्ठ ३०७ से ५९८
ताराप्रिन्टिंग वक्सें
कामछा, वाराणसी
परिशिष्ट १ से ७
वसंत प्रिटिंग प्रेस
षी कांटा, सहमदाबाद-१

# गंथसमप्पणं

आसमणिलंगपिडवज्जणाओं जो सहयरों महं जाओं।
अज्जऽविह हं बहुमिण्णिओं य जेणं विणीएणं ।।१॥
सिरिपुहइचंदचिरियाईणं विविहाण गंथरयणाणं ।
संपायणाइकज्जे कउज्जमों जो विवेयमई ॥२॥
सिरिहंमिविजय-संपयिवजयाण पिसम्स-सिस्सपवरस्स ।
तम्स ग्रुणिणों य गुणिणों पण्णासउवाहिमंतस्म ॥३॥
रमणियिचजयस्सेसो वीओ खंडो उ प्रमचरियस्स ।
करज्यके अप्यिजजइ कयण्णुणा पुण्णाचिज्ञणणं ॥४॥

# ग्रन्थ-समर्पण

दीक्षाप्रहणकाल से ही जो मेर साथी बनें भीर अधावधि
(जन्होंन मेरा विनयपूर्वक सम्मान किया, 'सिरिपुर्चंद'
(श्रीपृथ्वीचंड़) चरितादि विविध प्रंथरत्नों के संपादनादिकार्य में जिन्होंने उद्यम किया तथा जो विवेकबुद्धि-संपन्न
है ऐसे श्रीहंसविजयजी के प्रशिष्य और श्रीसंपतविजयजी
के शिष्य 'पंन्यास' उपाधिधारक गुणवान मुनि श्रीरमणीकविजय के करयुगल में 'प्रमचिर्य' का यह द्वितीय भाग
कृतज्ञ मुनि पुण्यविजय के द्वारा समर्पित किया जाता है.

#### PREFACE

The current of Indian literature has flown into three main streams, viz., Sanskrit, Pali and Prakrit. Each of them witnessed enormous range of creative activity. Sanskrit texts ranging in date from the Vedic to the classical period and belonging to almost all branches of literature have now been edited and published for more than a century beginning with the magnificent edition of the Rigyeda by Prof. Max Muller. The Pali literature devoted almost exclusively to the teaching and religion of the Buddha was even more lucky in that the Pali Text Society of London planned and achieved comprehensive publication in a systematic manner. Those editions of the Pali Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitakas and their commentaries are well known all over the world.

The Prakrit literature presents an amazing phenomenon in the field of Indian literary activity. Prakrit as a dialect may have had its early beginning about the seventh century B. C. from the time of Mahavira, the last Tirthankara who reorganised the Jaina religion and church in a most vital manner and infused new life into all its branches. We have certain evidence that he, like the Buddha, made use of the popular speech of his times as the medium of his religious activity. The original Jaina sacred literature or canon was in the Ardhamagadhi form of Prakrit. It was compiled sometime later, but may be taken to have retained its pristine purity. The Prakrit language developed divergent local idioms of which some outstanding regional styles became in course of time the vehicle of varied literary activity. Amongst such Saurasem, Maharastri and Faisact occupied a place of honour. Of these the Maharaştri Prakrit was accepted as the standard medium of literary activity from about the first century A. D. until almost to our own times. During this long period of twenty centuries a vast body of religious and secular literature came into existence in the Praktit languages. This literature comprises an extensive stock of ancient commentaries on the Jaina religious canon or the Agamic literature on the one hand, and such creative works as poetry, drama, romance, stories as well as scientific treatises on Vyhkarana. Kosha. Chhanda etc. on the other hand. This literature is of vast magnitude and the number of works of deserving merit may be about a thousand. Fortunately this literature is of intrinsic value as a perennial source of Indian literary and cultural history. As yet it has been but indifferently tapped and is awaiting proper publication. It may also be mentioned that the Prakrit literature is of abiding interest for tracing the origin and development of almost all the New-Indo-Arvan languages like Hindi, Gujatàti, Matathi. Panjabi, Kasmiri, Sindhi, Bangali, Uriya, Assami, and Nepali. A national effort for the study of Prakrit languages in all aspects and in proper historical perspective is of vital importance for a full understanding to the mexhaustible linguistic heritage of modern India. About the eighth century the Prakrit languages developed a new style known as Apabhramsa which has furnished the missing links between the Modern and the Middle-Indo-Aryan speeches. Luckily several hundred Apabhrainsa texts have been recovered in recent years from the forgotten archives of the Jaina temples.

With a view to undertake the publication of this rich literature some coordinated efforts were needed in India. After the attainment of freedom, circumstances so moulded themselves rapidly as to lead to the foundation of a society under the name of the Prakrit Text Society, which was duly registered in 1952 with the following aims and objects:

- (1) To prepare and publish critical editions of Prakrit texts and commentaries and other works connected therewith.
- (2) To promote studies and research in Prakrit languages and literature.
- (3) To Promote studies and research of such languages as are associated with Prakrit.
- (4) (a) To set up institutions or centres for promoting studies and research in Indian History and Culture with special reference to ancient Prakrit texts.

- (b) To set up Libraries and Museums for Prakrit manuscripts, paintings, coins, archaeological finds and other material of historical and cultural importance.
- (5) To preserve manuscripts discovered or available in various Bhandars throughout India, by modern scientific means inter alia photostat, microfilming, photography, lamination and other latest scientific methods.
- (6) To manage or enter into any other working arrangements with other Societies having any of their objects similar or allied to any of the objects of the Society.
- (7) To undertake such activities as are incidental and conducive, directly or indirectly, to and in furtherance of any of the above objects.

From its inception the Prakrit Text Society was fortunate to have received the active support of Late Dr. Rajendra Prasad, the First President of Republic of India, who was its Chief Patron and also one of the six Founder Members.

HEREWITH we are publishing Second Part of Paumacariya of Vimalasuri. The First Part was issued in 1962. Over and above giving the Hindi Translation as in the First Part, this Second Part includes some valuable APPENDICES and NOTES on the Orthography of the MSS. etc. For preparing the latter we are thankful to Dr. K. R. Chandra.\*

The programme of work undertaken by the Society involves considerable expenditure, towards which liberal grant have been made by the following Governments:—

| Governme   | nt of India    | Rs. | 10,000 | Madras            | Rs. | 25,000 |
|------------|----------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
| **         | Assam          | Rs. | 12,500 | Mysore            | Rs. | 5,000  |
| <b>7</b> 1 | Andhra         | Rs. | 10,000 | Orissa            | Rs. | 12,500 |
| 90         | Bihar          | Rs. | 10,000 | Punjab            | Rs, | 25,000 |
| 25         | Delhi          | Rs. | 5,000  | Rajasthan         | Rs. | 15,000 |
| 29         | Hyderabad      | Rs. | 3,000  | Saurashtra        | Rs. | 1,250  |
| **         | Kerala         | Rs. | 5.000  | Travancore-Cochin | Rs. | 2,000  |
| 91         | Madhya Pradesh | Rs. | 22,500 | Uttar Pradesh     | Rs. | 25,000 |
| **         | Madhya Bharat  | Rs. | 10,000 | West Bengal       | Rs. | 5,000  |
|            |                |     |        | Maharashtra       | Rs. | 5,000  |

To these have been added grants made by the following Trusts and individual philanthropists:—

Doraldi Teta Trust

Rs. 10,000

Shri Girdharlel Chhotelel

Re. 5,000

| Sir Dorabji Tata Trust        | Rs. | 10,000 | Shri Girdharlal Chhotalal  | Rs. | 5,000 |
|-------------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|-------|
| Seth Lalbhai Dalpatbhai Trust | Rs. | 20,000 | Shri Tulsidas Kilachand    | Rs. | 2,500 |
| Seth Narottam Lalbhai Trust   | Rs. | 10,000 | Shri Laharchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Seth Kasturbhai Lalbhai Trust | Rs. | 8.000  | Shri Nahalchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Shri Ram Mills, Bombay        | Rs. | 5,000  | Navjiyan Mills             | Rs. | 1,000 |

The Society records its expression of profound gratefulness to all these donors for their generous grants-in-aid to the Society.

Ahmedabad.

P.L. VAIDYA

25th December, 1968.

H. C. BHAYANI

General Editors

<sup>•</sup> For some fresh and additional information on the date, sources and influence of Paumacariya readers are referred to the

<sup>(</sup>i) New Light on the Date of Paumacariyam, Journal of the Oriental Institute, Baroda, Vol. XIII, No. 4, Juae, 1964.

<sup>(</sup>ii) Sources of the Rama-story of Paumacariyam, JOI, Baroda, Vol. XIV, No. 2, December, 1964.

<sup>(</sup>iii) Extent of the Influence of the Rama-story of Paumacariyam, JOl, Baroda, Vol. XV, No. 3-4, March-June, 1966,

<sup>(</sup>iv) Intervening Stories of Paumacariyam and Their Sources, JOl, Baroda, Vol. XVI, No. 4, June, 1967.

# प्रन्थानुकम:

A Note on the Variant Readings and Orthographic-Scribal Tendencies of the PC. by Dr.K.R. Chandra

IVX-IX

# 'पउमचरिय'दितीयविभागस्य विषयानुक्रमः

| Ęo  | सुन्गीवमामंडलसमागमं नाम                                                                                  |                                | ५ इंद्इआदिनिक्खा                                               | णं नाम पंचहत्तरं                                   |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|     | सिंहमं पव्वं                                                                                             | ३७७                            | पञ्च                                                           | ४२१                                                | ६–३२          |
| ६१  | सत्तिसंपायं नाम एगसई पव्वं                                                                               | ३७७-८२                         | १६ सीयास <mark>मागमविश</mark>                                  | ाणं नाम छहत्तरं                                    |               |
|     | रामविष्यलावं नाम बासहं पव्वं<br>विसरकापुक्तमवाणुक्तित्रणं नाम                                            | ३८२८५                          | पन्त्रं<br>९७ मयवत्रखाणं नाम<br>९८ सार्यपुरीवण्णणं             | सत्तहत्तरं पर्वे ४३१                               | २–३४<br>४–४१  |
|     | तिसर्हं पञ्चं<br>छक्ष्मणस्य विशल्यायाश्च चरितम्<br>बायुरोगोत्पत्तिकारणम्                                 | ३८७                            | पन्बं<br>१९ राम-लक्खणसमा                                       | 88                                                 | १–४५          |
| ६४  | विसल्लाआगमणं नाम<br>चडसहिमं पञ्चं<br>अमोषविजया शक्तिः                                                    |                                | एगुणासीयं पष्ट<br>८० तिह्रयणालंकार-<br>संखोभितदहाणं न          | ं ४४<br>-श्रुवणालंकारइत्यि—<br>।ाम असीइमं पञ्चं ४४ | 4-80<br>८-५२  |
| ६५  | रावणद्याभिगमणं नाम पंचसहं<br>पन्त्रं                                                                     | ३९३-९६                         | ८१ [ति] भुवणालंक<br>नाम एक्कासीयं                              | पव्वं ४५                                           | <b>ર–</b> ५૪  |
| ६६  | फग्गुणहाहियामइ-लोगनियमकरणं<br>नाम छासहुं पव्वं                                                           | <b>३</b> ९६-९८                 | ८२ तिद्वयणालंकार-<br>भवाणुकित्तणं न<br>८३ भरह-केगइदिक्छ        | म बासीइमं पट्यं ४५                                 | ५ <b>–६</b> २ |
| ६७  | फाल्गुनमासे अष्टाहिकामहोत्सवः<br>सम्मदिद्विदेविकत्तणं नाम<br>सत्तसर्द्वं पर्व्वं                         | ३९७<br><b>३९९</b> –४० <b>२</b> | तेयासीयं पत्र्वं                                               |                                                    | २–६३<br>४६३   |
| ६८  | बहुरूवासाइणं नाम अहसहिमं पन                                                                              | ર્ક ૪૦૨–५                      | ८५ [लक्स्लण] रङ्ज                                              | क्रिसेयं नाम                                       | - (1          |
|     | रावणचिंताविद्याणं नाम एगूणसत्त                                                                           | ४०५-९                          | पंचासीइमं पव्य<br>८६ महुसुंद्रवहाभिः                           | ४६                                                 | ४-६०          |
|     | उज्जोयविद्याणं नाम सत्तरं पव्वं                                                                          |                                | प्ठत्रं                                                        | ४६                                                 | <b>६७</b> ०   |
| ७१  | लक्खण-रावणजुज्झं नाम एगसत्तरं<br>पञ्चं                                                                   | 868-65                         | ८७ महूराउवसमावि<br>पच्चं                                       |                                                    | o-0=          |
| ξe  | चक्करयणुष्पत्ती नाम बाबत्तरं पव्यं<br>दहत्वयणवहविहाणं नाम तिहत्तरं पव्यं<br>पियंकरउनक्लाणयं नाम चउहत्तरं |                                | ८८ सत्तुग्य-क्षयंतप्रुह<br>अद्वासीयं पव्वं<br>८९ महुरानिवेसविह | 86                                                 | <b>ર</b> –૭୯  |
| - • | पञ्च                                                                                                     | ४२३२६                          | एगुणनउयं पर                                                    |                                                    | <b>-</b> 4-39 |

| ९० मणोरमार्लभविहाणं नाम नउइयं            | १०८ इणुवनिन्वाणगमणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पब्बं ४७९.–८                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९१ राम-स्रवस्त्णविभूइदंसणं नाम           | १०९ सक्कसंकडाविडाणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| एक्साणउयं पन्तं ४८१-८                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९२ सीयाजिणपूयाडोइलविद्याणं नाम           | ११० लघणंकुसतवोयणपवेसविद्याणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बाण उयं पच्चं ४८६ – ८                    | १५ दस्रसरसर्यं पत्रं ५७०-७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ९३ जणचिताविष्ठाणं नाम तेणउयं पव्वं ४८५-८ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९४ सीयानिव्वासणविद्याणं नाम              | WWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चउणउयं पच्वं ४८४-९                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९५ मीयासमासामणं नाम पंचाणउयं             | TITTE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND A |
| पर्न्त्रं ४९५-५०                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९६ रामसोयविहाणं नाम छन्नउपं पव्वं ५००-   | -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ९७ लवणंकुसभवविद्याणं नाम सत्ताणउयं       | ११४ बळदेवनिक्खमणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पठवं ५०४-                                | · le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ९८ लवणंकुसदेसविजयं नाम अहाणउयं           | ' वडह्मत्तसय पच्च ५८१-८३<br>११५ बलदेवग्रणिगोयरसंखोभविद्याणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पव्यं ५०६-१                              | O CONTROL OF THE PROPERTY OF T |
| ९९ लवणंकुसजुज्ज्ञविहाणं नाम              | र ११६ बलदेवमुणिदाणपसंसाविद्याणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नवनचयं पब्वं ५१०-१                       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १०० लवणंकुससमागमविद्याणं नाम             | . सालमुत्तरसय पब्द ५८५-८६<br>११७ पउमकेवळनाणुप्पत्तिवि <b>हाणं नाम</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सययमं पन्त्रं ५१५-१                      | ९ सत्तदग्रसायं पर्वं ५८७-९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०१ देवागमविद्याणं नाम एक्कोत्तरस्यं     | ११८ पउमनिञ्चाणगमणं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पच्चं ५१९-२                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०२ रामधम्मसवणविहाणं नाम                 | मन्थोपसंहारः ५९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दुरुत्तरसर्व पत्रवं ५२४-३                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०३ रामपुष्यभव-सीयापव्यक्जात्रिहाणं      | परिशिष्ट १-१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नाम तिउत्तरसयं पव्वं ५३८-४९              | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १०४ लवणंकुसपुरवभवाणुक्तित्तर्णं नाम      | २ प्रथम परिशिष्ट के वर्गविशेष ३९-४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चउरुत्तरसयं पर्व्यं ५५०-५ः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०५ मह-केटवउवक्याणं नाम                  | असांस्कृतिकसामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पंचुत्तरसयं पञ्चं ५५२-५०                 | ५ वंशावली-विशेष ६१-६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १०६ लक्षणकुमारनिक्खमणं नाम               | ६ देश्य और अनुकरणात्मक शब्द ६ ४–६ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| छउत्तरसयं पव्यं ५६०-६३                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०७ भामंडलपरलोयगमणविद्याणं नाम           | ७ पाठान्तराणि ६७-१३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सत्तुत्तरसयं पव्वं ५६३-६४                | ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन १३३-१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | - 1, 1, 1, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Variant Readings and Orthographic-Scribal Tendencies of the PC.

#### THE PC. MANUSCRIPTS

Variant readings<sup>1</sup> of the text of Paumacariyam given at the end under Appendix No. 7 are collected from three manuscripts (one palm-leaf manuscript J and two paper manuscripts K and Kh). J is the oldest manuscript and its readings are better than those of the other two. Acceptable readings are printed in heavy type. References given against those readings are explained at the close of Appendix No. 7. The description of the manuscripts utilised is as follows:—

- 1. J = Palm-leaf manuscript from Jaisalamer. It was copied in V.S. 1198 (1141 A.D.).
- 2. K = Paper manuscript from Muni Punyavijayaji's Collection; S.No. 2805; Copied in the later half of the 16th century V. S.
- 8. Kh = Paper manuscript from Muni Punyavijayaji's Collection, S.No.4178; Copied in 1648 V.S.

  Both these paper manuscripts have been described under 'Sampādakīya kineit' in Part I of this work.

  There the Serial Number of manuscript K is wrongly mentioned as 2085-

#### VARIANT READINGS

I. A List of Missing and Extra Passages in the Mss.

#### (i) EXTRA PASSAGES

MS. J

1 verse after ch. 1, verse 65.

in 3.22 in 8.13 in 8.13 in 3.22 in 8.13 in 8.13

The whole verse is replaced at 82.24.

I acknowledge my gratitude to Rev. Muni Shri Punyavijayaji who made me available these readings through Shri Nagindas Kevalahi Shah.

<sup>7.</sup> For details see Serial No. 264, on page 110 of Sri. Jaisalamerudusgastha. Jama Tadapatriya. Grantha Bhandara Sucipatra prepared by Muni Punyavijayaji to be shortly published and Serial No. 152 under Catalogue of Palm-leaf Mss. on page 17 of A Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandaras at Jaisalmer' by C. D. Dalal and L.B. Gandhi, Baroda, 1923.

They are noted and described under Serial No. 7582/2805 and 7583/4178 in Addenda to the \*Catalogue of Sanskrit and Prakrit
Manuscripts-Muni Punyavijayaji's Collection', Part III (L. D. Series, Ahmedabad), p. 974.

#### (ii) MISSING PASSAGES

|         | MS. J                    |    | MS. K                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------------|
| Chapter | Verses                   | 22 | 44,45                    |
| 8       | 173,174                  | 25 | 14 (later half)          |
| 11      | 90 (later half)          | 45 | 5,6                      |
| 31      | 19                       | 47 | 29                       |
| 57      | 6 (")                    | 53 | 66-68                    |
| 63 -    | 46 ( " )                 | 97 | 19 (middle half)         |
| 63      | 47 (former half)         |    |                          |
| 70      | 55 (later quarter)       |    | ***                      |
| 70      | 56 (former three-fourth) |    | MS. Kh                   |
| 82      | 57                       |    |                          |
| 86      | 36                       | 55 | 44 (later three-fourth)  |
| 102     | 122, 123                 | 55 | 45 (former three-fourth) |

All the manuscripts have verse 12.5 in place of 12.4 and vice-versa. This order is correct and the text should be corrected accordingly.

#### 2. Principles Followed by Dr. H. Jacobi in his Edition of PC.

From a study of the Mss. J, K and Kh we can make out some of orthographical and grammatical preferences that guided H. Jacobi in the selection of readings in his editing the text of Paumacariyam published in 1914. They are indicated below:—

- (i) In the case of the forms of denominatives and the roots of the tenth class, preference is given to readings with amiti or imiti over those with amiti.
- (ii) Preference is given to the readings eliding an intervocalic consonant over those preserving it.
- (iii) Readings having h in place of bh are preferred over those retaining the latter.
- (iv) Medial dental masal n is uniformly given as cerebral n.
- (v) Clusters that have resulted from an original m or ny are uniformly given as nn.
- (vi) For metrical reasons preference has been given to hi over him (instrumental plural termination) and to i over im (neutre nom./acc. plural termination).

#### 3. Orthographical Confusions of the Mss.

- (i) VOWELS: Orthographical confusions between the quantities as also qualities of vowels, displacing and misplacing of matras, misplacing of and addition of the anusvara dot and misreading of vowels inke and e as ram and pa respectively are generally noted in all the manuscripts though they are increasingly frequent in manuscripts later in date.
- (ii) CONSONANTS: Consonantal confusions are noted below:—
  Instances of metathesis as hara=raha are found in all the manuscripts.

<sup>1.</sup> I am grateful to Dr. A. N. Upadhye for his suggestion to treat this topic.

#### (a) Confusions of Single Consonants

| ga=ma        | J     | na=va j           | ya=e ]         |
|--------------|-------|-------------------|----------------|
| ga=ra        | K     | na=la J           | ra=na ]        |
| ca=va        | Kh    | na=la K           | ra=va K        |
| ja=ca        | ]     | pa=ya, e J, K, Kh | la=na: J       |
| <b>d</b> a=u | J     | ba=pa K, Kh       | la=bha K       |
| ta=ma        | K     | bha=ba Kh         | va=ca J. K. Kh |
| da=ra        | J, K  | ma=sa J, K, Kh    | va=ra K        |
| da=va        | J     | ma=ga K, Kh       | va=na K, Kh    |
| da=ha        | K, Kh | уа=ра Ј           | sa=ma J, K, Kh |
| dha=va       | K, Kh | ya=sa K, Kh       | sa=ra Kh       |
| dha=tha      | K     | ya=ma J, K        | ha=i J, K, Kh  |

#### (b) Confusions of Clusters

```
ccha = ttha ]
                              tta = ttha K
                              ttha = ccha K, Kh
jja = vva K \cdot Kh
tta = dda K. Kh
                              dda = ddha K, Kh
tta = ttha K
                              ddha = ttha K, Kh
ttha = ddha J, K, Kh
                               nta = nna
                                         J, K
ddha= tta K
                               nta = tta
                                          ĸ
nha = mha K, Kh
                               nna = tta
                                         J. K. Kh
tta = nno ]
```

#### 4. Scribal Tendencies of the Mss.

#### A. GENERAL TRAITS IN ALL THE MANUSCRIPTS

- (1) Pari and padi as well as dhira and vira are interchangeable.
- (ii) Ujjata (udyata) is written as ujjuta or ujjuya.
- (iii) Case Ending ya. There are a few instances of feminine substantives having ya or i case-ending in the place of e. It is archaic 1 and it has been adopted in the acceptable readings under Appx. 7 as indicated:
- (a) ya ending: Mandoyariya 1.50, 59.63, Bhūyādaviya 1.62, Lamkāpuriya 5.267, 66.20, Lamkānayaraiya 7.162,—J; visayasuhāsāya 8.107—J, Kh; jananiya 7.95, naiya 10.34—K, Kh; pāyavasāhāya 28.35—K; tiya 30.66, 63.58, 92.14, 101.4,—J; nayariya 31.120—K; samadiṭṭhīya 36.21,—J, K; naṭṭiyāva 37.56, punnalahuyāya 63.38, ekkārasiya 73.34, bhaniyāya 78.10—J; and piyāya 77.99—K.
- (b) i ending: Amjanai samam 1.62--], Videhi (ha+i) 1.66--], imai 55.6-- K and Videhai 97.16-- K.

<sup>1.</sup> Its parallel in Pfili is 'yf' and 'ya'. In the Vasudevahindi there are a few instances of 'ya' case-ending. Leuman is of the opinion that 'ya' is an old form which Präkrit has in common with Pfili, Dr. L. Alsdorf subscribes also to this view. (See Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. VIII, pp. 319-34). In Ashokan Inscriptions 'ya' is also prevalent at all places and "ye' in the north and north-west, In non-Ashokan Inscriptions 'ya' is also prevalent and later on there comes ye' case-ending that becomes 'e' after Christiain era, In the 3rd and 4th Century A. D. 'e' has become the standard termination (See Inscriptional Prakrits by Mehandale).

#### B. SCRIBAL PECULIARITIES 1 OF INDIVIDUAL MSS.

#### MS. J

This manuscript generally spells the following words as indicated:

- (i) Uttama as uttima, kiraņa as kiriņa. Rāvaņa as Rāmaņa or Rāmvaņa, Vāņara as Vānara, samara as savara, eva as emva, kāettha as kāittha, jāva as jāmva, jāmva, jāva cciya as jāvam ciya, tāva as tāmva, tāmva, tāva cciya as tāvam ciya, nivvāņa as nevvāņa, pi hu as pi ha, vi hu as vi ha and Sattugha as Sattujjha,
- (ii) Instrumental plural case-ending is often him instead of hi, e.g. ganaharshim 1.10 and kusumshim 4.13.
- (iii) Accusative singular of the base in 3 and 3 is often endingless, e.g. sibiy 3.182 and samuppatts 4.20.

#### MS. K

- (i) There are notable errors regarding the placement of the matra—putting an additional matra or omitting or displacing it.
- (ii) It generally spells keettha for keittha.
- (iii) It often spells Ramana and Vanara for Ravana and Vanara respectively.
- (iv) It has a lesser number of instrumental plurals in him as compared with L
- (v) It has often accusative singulars in am and im for the feminine bases ending in 2 and 1.

#### MS, Kh

- (i) It has a considerable number of errors as regards the use of matras and anusvara.
- (ii) Sometimes it drops the indeclinable ca altogether and at times it puts additional ca.
- (iii) In the last two or three cantos of PC. i in third personal singular termination and medial g, i and d elsewhere are found to be retained.
- (iv) It generally spells keittha as keettha.
- (v) It often spells Ravana as Ramana,
- (vi) It has more frequently instrumental plurals in him as compared with K, but less frequently as compared with J.
- (vii) It has often feminine accustives in am and im.

#### C. MISCELLANEOUS

- (i) Vowel Variation and Sandhi:
  - (a) In K and Kh uttama is sometimes written as uttima,
  - (b) J has retained diphthong at at these places: Vaideht for Vaideht 26.75; 94.33; 95.68; 101.29
  - (c) J has a few cases in which residue i has formed sandhi with the preceding i: throwinsa (thirvainsa) 1.32, khigoyarchim (khiigoyarchim) 53.43, mārihī (mārihī) 23.10 and similarly pārihī 26.64, kāhī 28.84, hijjihī 28.86, dharihī 96.36 etc.

<sup>1.</sup> These have been noted in the Appx, No. 7 up to the 5th canto only

<sup>2.</sup> In the Vasudevahindī also we have the form 'Rāmaņa,'

(d) J has ye for i and i for ye at a number of places while in K and Kh there are only some instances of this kind.

#### (ii) Consonants:

- (a) I has often retained medial consonants like g, t, d, bh and y.
- (b) K and Kh have sometimes retained t and bh, and they have some additional instances of dropping medial consonants, too.
- (c) J, K and Kh have aslo a few instances of softening medial k.
- (d) Rare instances of softening t are as follows:

  aiduranto 33. 87 J, 68. 30 K, Kh, Giribhūdi Gobhūdi, madi 55, 35 K, Kh, samadio 5, 152 Kh.
- (e) In the following two cases even the initial consonant is softened: gao for kao 18.54, K, Kh, dhuani for thunai 108.20 K.
- (f) J has a few cases of changing m to v:
  paṇavai 19, 17, bhāviņie 20, 111, sasambhavo 24, 36, sodāvaņie 26,81, bhāvai 35, 13, sāvitī 39, 35,
  bhavio 70, 39, nivisam 103, 70 etc.

#### (iii) Srutis t, y and v:

(a) t śruti: A few instances of t śruti are observed as follows:

J has Sasitaha (pa) 5.5, rão ta (ca) 31. 128, kahcanamatesu (ye) 69.14, Manoramati (di) 90. 8, tato (o) 91.13, tanhātiyāim (di) 102.85, chuhātiyā (di) 103.158 etc.

K has ritū (pū) 5.232, Narato (do) 90, 4, etc.

Kh has rayanagghātikao- (di) 77.24, manamattagato (jo) 77.71, sāvato (ko) 77.96 etc.

K and Kh have Sasito (ko) 5.99, ahatam (kam) 17.103, -dharato (o) 59.18, pasato (do) 77.20, Puhatidharassa (vi) 77.49 etc.

- (b) ya śruti: We come across such instances of ya śruti of long and short a when it is preceded by any vowel, e.g. nissamkiyāiesum 14.21, asiya (yā) 20.97, viyarāga 14.54, cauyāṇaṇām 82.2, diyavayaṇam 16.16, jineyavvo 16.16, loyadhamma 17.22, sahoyarīm 5.70, etc. Moreover J has ya šruti of vowels even other than a and a, e.g. bhaṇiyum 71.58, āyesadāyā 14.19, narayovagā 14.22 etc.
- (c) va śruti: J has many instances of va śruti (not less than 50 cases over and above those occurring in the printed text) whereas there are very few in K and Kh.

  MS. J: ka = tanadāruvehim 26.9, sovannavam 31. 57; ga = uvveva 16.84, ja = bhuvālimgana 16.80; ta = jagujjovakaram 2.30, ujjovam 2.100; da = kanaovar 17.55, etc. The other verses in which there are words with va śruti are: 2.30, 100; 3.19, 126; 6.69, 105, 106, 152; 7.78; 16.80, 84; 17. 55; 20.20, 76; 26.9; 28.128; 30. 89.90; 31.57, 68; 32.43; 33.8; 35.19; 39.97; 40.4; 53.22; 55.34; 58.4; 69.32; 82.59; 93.21; 94.8, 37, 93; 96.1; 98.41; 160.46; 106.6; 108.27; 109.10; 113.6, 59; and 117.42, 43.

  MS. K: 8.17, 253; 17.38; 20.147; 94.93; 102.28 and 116.11,

MS. Kh: 4.11; 8.167 and 17.38.

#### (iv) Nasals;

(a) Initial n; J cerebralises the initial dental n in very few cases: nunam 5.191, ju na rattim 14.139, ma ne ciravehi 24.38, nei 48.32, etc., whereas K and Kb have such instances more than those in J.

(b) Medial n: J has a number of instances of preserving medial dental n and that also specifically in the word anala, e. g. kovānala 13.45, virahānala 16.2, viyogānala 30.88, kohānala 31.17, narayānala 32.31, Analappabha 39.31, Vinami 3.144, nināo 24.50, 57.25, viddhatthāni 27.12, etc. And there is uniform use of n in the word Vānara. K and Kh have such instances lesser than those in J. K has often Vānara and Kb has it sometimes (According to Hemacandra 4.1.228 medial n is preserved in Āra).

#### (v) Clusters :

- (a) I has mostly no for jo and my and it has often no for no. K and Kh have mostly no for all these three clusters.
- (b) I has one more instance of preservation of consonant rin a cluster ghanavandram 53.81, the other two being at 11.120 and 34.42.
- (c) J retains largely a long vowel followed by a cluster with its first member being a nasal but K and Kh retain it sometimes, e.g. narenda, varenda, etc. We find tāmva, tāmva, jāmva emva at several places and nevvāņa also in J. Note also Jānhavī at 94.48.
- (d) I has several III person plural indicative forms of the verbs of the 10th gana in shiti whereas K and Kh have initi and anti, e.g. uvvallenti 3.96-] and uvvallanti— K and Kh.

#### (vi) Declensions:

- (a) J has also a very few cases of Nominative singular forms which are used for Accusative singular forms of a ending bases; dhammo, gamano, 80.28, Rāmo 94.62, 103.68, etc.
- (b) J K and Kh have a very few instances of feminine bases having their singular Accusative forms just like Sanskrit forms: cauyāṇaṇām 82.2, kumārīm 14.52, mahādevīm 22.57. Sākeyapurīm 22.58, Kosambīm 88.24, and varataṇām 18.27-J; Lamkām 23.23, bhūmīm 29.2, pajjalamtīm 68.30, and purīm 75.61, —K; Sīyām 76.24, mahīm 94.37—Kand Kh (can they be accounted as a fault of the copyists who were careless in placing additional anusvāra and mātrā?).
- (c) Jhas some additional Instrumental plural forms ending in su instead of him, e.g. physics samchanna 17.29, etc. whereas K and Kh preserve sometimes him case—ending of the Instrumental plural though su is found in the printed text: karaggamukkehim 8.101, kheyaravasahehim 62.35, etc.
- (d) I has two instances of applying mhi as Locative singular case—ending (an Ārṣa form): visayamhi 12.73 and arannamhi 11.58.

#### (vii) Indeclinables:

K has also vrey few instances of using the word kiha for kih; see 21.74, 46.47, 48.8, etc.

#### D. ADDITIONAL PECULIARITIES OF MS. J.

- (i) e, o, im and him are at times metrically short.
- (ii) There are some additional cases of having a long vowel in place of an ending short vowel with a nasal: nayaresum as nayaresu 20.181, sounam as sound 103.14, thaim as that 21.7, etc. Feminine substantives also have their singular Accusative forms ending in d and I in place of am and im respectively.
- (iii) A few additional instances of having ha termination for II Person singular Imperative are noted: daveha 8.109, ciraveha 8.114, sunsha 5.64; 8.142, dhareha 39.58; 56.21, aneha 63.71, etc.
- (iv) There are a few u ending forms: etthu 79.4, alahu 113.70 (indeclinables); macchariyan 94.14, etc,
- (v) Kiha in place of kim is noted not less than nine times over and above those (eight times) found in Jacobi's edition: see 11.53, 21.74, 27.18, 37.35, 78.32, 86.29, 103.169, 105.104 and 110.38.

## ६० सुग्गीव-भामंडलसमागमपन्वं

प्यन्तरिम्म पउमो, केसरिजुर्च रहं समारुदो । रूच्छीहरो वि एवं, हणुमाइभडेहि परिकिण्णो ॥ १ ॥ संपत्तो रणभूमी, पढमं चिय रूक्सणो गरुडकेऊ । दहुण तं पर्छाणा, भुयक्कपासा दसदिसासु ॥ २ ॥ अह ते खेयरसामी, भीमोरगवन्थणाउ परिमुका । भामण्डरु-सुग्गोवा, निययवर्छ आगया सिग्धं ॥ ३ ॥ तत्तो ते पवरभडा, सिरिविक्खाया भणन्ति पउमामं । सामिय ! परमिवभूई, कह तुज्झ खणेण उप्पन्ना । ॥ ४ ॥ तो भणइ पउमनाहो, परिहिण्डन्तेण साहवो दिद्वा । देसकुरुभूसणा ते, गिरिसिहरे जायउवसम्मा ॥ ५ ॥ चउकाणणं तु पिडमं, साहन्ताणं समत्थिचित्ताणं । भवतिमिरनासणयरं, केवरुनाणं समुप्पन्नं ॥ ६ ॥ गरुडाहिवेण तह्या, तुट्टेणं अन्ह जो वरो दिन्नो । सो चिन्तियमेत्तेणं, विज्ञाण समागमो जाओ ॥ ७ ॥ एवं राहवभणियं, सोऊणं खेयरा सिवम्हइया । मुणिवरकहाणुरत्ता, जाया हरिसाइयसरीरा ॥ ८ ॥ न तं पिया नेव करेन्ति बन्धू, न चेव मित्ता सकरुत्त-भिष्मा । जहा मणुस्सस्स हिओवएसं, कुणन्ति साह विमरुप्पहावा ॥ ९ ॥

।। इय पडमचरिए सुग्गीवभामण्डलसमागमं नाम सद्विमं पव्यं समत्तं।।

#### ६१. सत्तिसंपायपव्वं

अने रणपरिहत्था, सूरा सत्रद्भबद्धतोणीरा। वाणरभडाण समुहा, समुद्विया रक्खसा बहवे॥१॥ पडुपडह-मेरि-झल्लरि-काहरू-तिलमा-मुइङ्गसद्देणं। फुडियं पिव आयासं, दो अद्धे महियलं व गयं॥२॥

## ६० सुग्रीव एवं भामण्डलका समागम

तब सिंह जुते हुए रथ पर राम सवार हुए। हनुमान ऋादि सुभटोंसे घिरा हुआ लक्ष्मण भी इसी तरह रथ पर सवार हुआ। (१) गरुड़केतु लक्ष्मण पहले ही रणभूमिमें पहुँच गया। उसे देखकर नागपाश दसों दिशाओं में भाग गये (२) भयंकर नागपाशसे मुक्त वे विद्याधरराजा भामण्डल और सुप्रीव शीघ्र ही अपने सेन्यमें आ पहुँचे। (३) तब श्रीविख्यात आदि प्रवर सुभटोंने रामसे पृद्धा कि, हे खामी! क्षणभरमें आपमें परमावभूति कंसे उत्पन्न हुई १ (४) तब रामने कहा कि घूमते हुए हमने एक पर्वतंक शिखर पर जिनको उपसर्ग हुए हैं ऐसे देशभूपण और कुलभूपण नामके हो साधु देखे थे। (४) चतुरानन प्रतिमा (ध्यानका एक प्रकार) की साधना करते हुए समर्थ चित्तवाले उन्हें संसारका अधकार दूर करने वाला कवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (६) उस समय गरुड़ाधिपने प्रसन्न हो हमें जो वर दिया था उसका चिन्तनमात्र करनेसे विद्याओंका समागम हुआ है। (७) इस प्रकार रामके द्वारा कही गई बात सुनकर विस्मययुक्त और मुनिवरोंकी कथामें अनुरक्त वे खेचर रोमांचित हुए। (८) निर्मल प्रभाववाले साधु मनुष्यक कल्याणका जैसा उपदेश देते हैं बेसा तो न माता, न पिता, न भाई, न मित्र और न की सहित भृत्य ही देते हैं। (९)

॥ पद्मचरितमें सुमीव एवं भामण्डलका समागम नामक साठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६१. शक्ति-सम्पात

दूसरे बहुतसे युद्धदक्ष शूरवीर राक्षस कवच धारण करके तथा तरकरा बाँधकर वानर-सुभटोंके सम्मुख उपस्थित हुए।(१) ढोल, नगारे, मालर, काइल (बड़ा ढोल), तिलमा (बाद्य विशेष) तथा मृदंगकी तुमुल ध्वनिसे मानो आकारा ४८

एत्यन्तरे महप्पा, ल्ह्यापरमेसरो सह बलेणं। परिसक्तइ रणभूमि, पुरओ देविन्दसमविहवो॥३॥ आह्रदा । नाणाविह्वरचिन्धा, आविह्या समरसोहीरा ॥ ४ ॥ नाणाविह्वाहणेसु नाणाउहगहियकरा. सर-झसर-सत्ति-सबल-करालकोन्तेहि खिप्पमाणेहि । नह निम्मलं पि गयणं. खणेण गहणं क्यं सयलं ॥ ५ ॥ तुरयारुदेहि समं. आसवलगा तओ समाविडया । जोहा जोहिलीणा, रहिया रहिए विवाएन्ति ॥ ६ ॥ मत्तगद्दन्दरथा वि य. अब्भिट्टा कुन्नरोवरिठियाणं । एवं समसरिसवस्त्र, आलगा समरकम्मन्ते ॥ ७ ॥ तं वाणराण सेन्नं, भग्गं चिय रम्बसेहि परहुत्तं । नीलाइकइभडेहिं, पुणरवि आसासियं सबं ॥ ८॥ निययं बलपरिभवं ते, दहं लक्काहिवस्स सामन्ता । जोहन्ति सवडहुत्ता, अरिसेन्नं सत्थपहरेहिं ॥ ९ ॥ सुय-सारण-मारीजी-चन्दका विज्जुवयणमाईया । जीमृतनायको वा, कयन्तवयणा समरसूरा ॥ १० ॥ तं पि य संगाममुहे, भग्गं कइसाहणं पर्लोएउं । सुग्गीवसन्तिया जे, समुद्रिया सहहसंघाया ॥ ११ ॥ तं वाणरेहि सेन्नं, दूरं ओसारियं अइबलेहिं। दृहूण रक्खसवई, वाहेइ रहं सवडहुत्तं॥ १२॥ अह तेण तक्खणं चिय, पवंगमा गरुयसत्थपहरेहिं । भग्गा पलोइऊणं, विहीसणो अहिसुहो हुओ ॥ १३ ॥ तं भणइ रक्लसिन्दो. अवसर मह दिष्टिगोयरपहाओ । न य हवइ जुत्तमेयं, हन्तुं एक्कोयरं समरे ॥ १४ ॥ अह तं भणइ कुमारो, विहीसणो अमरिसं तु वहमाणो । उभयबळाण समक्खं, न देमि पट्टिं सुकन्त व ॥ १५ ॥ पुणरिव भणइ दहमुहो, दृष्ट ! तुमं उज्झिउं निययवंसं । भिचतं पहिवन्नो, पुरिसाहमपायचारीणं ॥ १६ ॥ पुणरिव भणइ सुभणिओ, विहीसणो रावणं मह सुणेहि । वयणं हियं च पच्छं, सहजणणं उभयलोएस ॥ १७ ॥ एवगए वि जइ तुमं, इच्छिसि धण-रज्जसंपयं विउलं । सह राहवेण पीई, करेहि सीया समप्पेहि ॥ १८ ॥

दूटकर दो दुकड़े हो प्रश्वी पर गिर पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता था। (२) इसी बीच देवेन्द्रके समान वेभववाला महात्मा लंकश रावण मन्यक साथ रणभूमिकी घोर चला। (३) नानाविध आयुध हाथमें धारण किये हुए, अनेक प्रकारकें वाहनोंमें आरूढ़ और नाना प्रकारके उत्तम चिह्नवाले युद्धवीर भी आ पहुँचे। (४) बाण, कसर, शक्ति. सब्बल तथा भयंकर भाले फंकनेवाले उन्होंने निर्मल आकाशका भी ज्ञाभरमें पूरा प्रहण लगा हो ऐसा कर दिया। (४) बादमें अधारोहियोंके साथ अधारोही भिड़ गये तथा सीनकोंक साथ सीनक और रथारोहियोंके साथ रथारोही लड़ने लगे (६) मदोन्मत्त हाथियोंके ऊपर आरूढ़ योद्धा भी हाथियों पर बंटे हुआंक साथ भिड़ गये। इस तरह समान एवं सहश बलवाले वे युद्धमें लग गये। (७) राक्षसोंके द्वारा पराजित और भग्न वानरोंकी उस सारी सेनाको नील आदि कपि-सुभटोंने पुनः आधस्त किया। (८)

अपनी सेनाके पराभवको देखकर लंकाधिप रावणके सामन्त शत्रुसेन्यकी आर अभिमुख होकर शक्षोंके प्रहार द्वारा युद्ध करने लगे। (६) शुक्क, सारण, मारीचि, चन्द्र, अर्क, विद्युद्धदन और जीमृतनायक आदि यमके जसे भयंकर बदनवाले तथा युद्धमें श्रर सुभटों द्वारा युद्धभूममें वानरसेन्यके विनाशको देखकर सुप्रीवके जो सुभट-समुदाय थे वे उठ खड़े हुए। (१०-११) अति बलवान वानरां द्वारा वह राक्षससेन्य दूर खदेड़ दिया गया। यह देखकर राक्षसपितने रथ सम्मुख चलाया। (१२) उसने फीरन ही भारी शक्तप्रहारोंसे वन्दरींको भगा दिया। यह देखकर विभीषण सामने आया। (१३) उसे राचसेन्द्रने कहा कि मेरे दृष्टिपथमेंसे तू दूर हट। युद्धमें सहोदर भाईको मारना ठीक नहीं है। (१४) इस पर क्रोध धारण करनेवाले कुमार विभीषणने कहा कि सुकान्ताकी भाँति दोनों सेन्योंक समक्ष में पीठ नहीं दिखाऊँगा। (१५) रावणने पुनः कहा कि, दुष्ट! तूने अपने वंशको छोड़कर पादचारी अधम मनुष्योंकी नौकरी स्वीकार की है। (१६) इस पर भलीभाँति प्रतिपादन करनेवाले विभीषणने रावणसे कहा कि उभय लोकमें सुखजनक, हितकर और पथ्य ऐसा मेरा वचन तुम सुनो। (१७) इतना होने पर भी यदि तुम विपुल धन, राज्य एवं सम्पत्ति चाहते हो तो रामके साथ प्रीति करो और सीताको सौँप दो। (१८) अपने अभिमानका त्याग करके रामको जल्दी ही प्रसन्न करो। एक क्रीके कारण अयरारूपी

मोत्तृण निययमाणं, दसरहपुर्च लहुं पसाएहि। मा अयसमरुकल्डं, करेहि महिलानिमित्तामा ॥ १९॥ सोऊण तस्स वयणं, दसाणणो तिबकोहपज्जलिओ । अल्लियइ गवियमई, आयद्वियनिसियवरवाणो ॥ २०॥ रह-गय-तुरयारुढा, सामिहिया गहियपहरणा-ऽऽवरणा । अन्ने वि य सामन्ता, आलम्गा वाणरभडाणं ॥ २१ ॥ एन्तं दहुण रणे, सहोयरं तस्स अद्भयन्देणं । छिन्दइ धर्यं सरोसो, बिहीसणो अहिमुहाविडओ ॥ २२ ॥ तेण वि य तस्स घणुयं, छिन्नं लङ्काहिवेण रहेणं । चावं दुहा विरिक्नं, जेहस्स विभीसणभडेणं ॥ २३ ॥ बहुभडवीयन्तकरे, वद्वन्ते ताण दारुणे जुज्झे। वणयस्स परमभत्तो, समुद्विओ इन्दइकुमारो॥ २४॥ सो लक्सणेण रुद्धो. तुङ्गेण व सायरो समुह्लिओ । पउमेण कुम्भकण्णो, सिग्धं आयारिओ एन्तो ॥ २५ ॥ आविंडिओ सीहकडी, नीलेण समं नलो य सम्भूणं । सुहडो सयंभुनामो, आयारइ दुम्मइं समरे ॥ २६ ॥ दुम्मरिसो घडउवरिं, कुद्धो इन्दासणी तहा काली । चन्दणमेण समाणं, कन्दो भिन्नञ्जणामेण ॥ २०॥ सिम्धं विराहिओ वि य. आयारइ अङ्गयं समाकुद्धो । अह कुम्भयण्णपुत्तं, कुम्भं पत्तो य हणुवन्तो ॥ २८ ॥ सुग्गीवो वि सुमालो, केउं भामण्डलो तहा काली । जोहेइ दढरहो वि य, रणकण्डुं चेव वहमाणो ॥ २९ ॥ एवं अन्ने वि भडा, समसरिसबला रणम्मि आविडया । आहबणगुहररवा, जुज्ज्ञन्ति समच्छरुच्छाहा ॥ ३० ॥ हुण छिन्द भिन्द निक्लिव, उत्तिष्टतिष्ट लहु पिडच्छाहि । पप्पोड ताड मार्य, सह घतुबत्तिणहणन्ति ॥ ३१ ॥ विमुक्तवृक्कारमुह्डसद्देणं । गज्जन्तीव दिसाओ, घणसत्थतमन्ध्याराओ ॥ ३२ ॥ बहतरनिणाएणं. सूरासूराण इमो, वट्टइ अहियं परिक्खणाकालो । जह भुजद आहारो, न तहा जुज्जिजाए समरे ॥ ३३ ॥ मा भाहि कायर ! तुमं, दीणं न हणामि जं च परहत्तं । तेण वि सो पहिभणिओ, अज्ज तुमं चेव नट्टो सि ॥ ३४ ॥

मलसे अपने श्रापको कलंकित मन करो। (१६) उसका ऐसा कहना सुनकर रावण कोधसे श्रत्यन्त प्रश्निलन हो गया। श्रिभमानी वह खींचकर तीक्ष्ण बाण फेंकने लगा। (२०) श्रपने त्यामीका हित करनेवाले दूसरे भी सामन्त रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार हो तथा प्रहरण एवं कयच धारण करके वानर सुभटोंक साथ भिड़ गये। (२१) सहोदर भाईको युद्धमें श्राते देख सामने श्राये हुए विभीपणने गुस्सेमें श्राकर अर्धचन्द्र बाणसे उसकी ध्वजा काट डाली। (२२) कृष्ट उस लंकाधिपति रावणने भी उसका धनुप काट डाला। इस पर सुभट विभीपणने बड़े भाईके धनुपको दो दुकड़ोंमें बाँट दिया। (२३)

बहुत-से सुभटांके जीवनका विनाश करनेवाला उनका दारुए युद्ध जब हो रहा था तब पिता का परम भक्त इन्द्रजितसुमार उपस्थित हुआ। (२४) जिस प्रकार उन्नलते हुए सागरको पर्वत रोकता है उसी प्रकार लदमणने उसे रोका। रामने आतं हुए कुम्भकर्णको ललकारा। (२६) नीलके साथ सिंहकटि और शम्भुके साथ नल भिड़ गया। स्वयम्भू नामके सुभटने युद्धमें दुर्मितिको ललकारा। (२६) दुर्मर्प घटोदरिपर और इन्द्राशिन कालीपर कुद्ध हुआ। चन्द्रनम्बके साथ स्कन्द तथा भिन्नांजन के साथ विर्याधित शीघ ही भिड़ गया। कुद्ध मयने अंगदको ललकारा तथा कुम्भकर्णके पुत्र कुम्भके पास इनुमान आ पहुँचा। (२७-२८) सुमीव सुमालीके साथ, भामण्डल केतुके साथ तथा युद्धकी खुजली धारण करनेवाले टढ़रथ कालीके साथ युद्ध करने छगा। (२६) दूसरे भी समान और सहश बलवाले सुभट युद्ध-हेत्रमें आये और मत्सर एवं उत्साहसे युक्त वे आह्वान करके चिह्नाते हुए युद्ध करने लगे। (३०) मारा, काटो, तोड़ो, फेंको, उठो-उठो, जल्दी पकड़ो, फोड़ो, पीटो, मारो, उलट हो, मार हालो—इस तरह योद्धा चिह्ना रहे थे। (३१)

बादल सरीखे शकोंसे अन्धकारित दिशाएँ अनेक विध वाचोंकी आवाज्से तथा सुभटों द्वारा की गई हुँकार-ध्वितसे माना गरजने लगी। (३२) शूर और कायरों का यह विशेष परीक्षा-काल था, क्योंकि जिस हिसाबसे अन खाया जाता है इसी हिसाबसे युद्धमें लड़ा नहीं जाता। (३३) है कायर! तुम मत डरो। जो पराजित होता है उस दीनको मैं नहीं मारता। इसपर उसे प्रत्युत्तर दिया जाता था कि आज तुम ही नष्ट हुए हो। (३४) कोई सुभट दूटे हुए जोड़वाले कवचको देखकर,

कोइ महो सन्नार्ह, सहसा विच्छिन्नवन्थणं दहुं । संघेइ साहुपुरिसो, बह नेहं विहिंद्यं सन्तं ॥ ३५ ॥ दन्तेसु घरिय खर्मा, आवन्येऊण परियरं सुहृदो । जुज्ज्ञ अविसन्नमणो, सामियपरितोसणुष्जुतो ॥ ३६ ॥ मत्तगयदन्तिमन्नो, विज्ञिज्ञन्तो य कण्णचमरेहिं । सामियक्यकरणिज्ञो, सुवृद्द महो वीरसेज्ञासु ॥ ३८ ॥ सीसगहिएकमेका, छुरियापहरेसु केइ पहरन्ति । असि-कणय-तोमरेहिं, सुहृहा घायन्ति अन्नोन्नं ॥ ३८ ॥ रत्तासोयवणं पिव, किंसुयरुक्खाण होज्जसंघायं । वायं खणेण सेनं, पयिष्टियरत्तारुणच्छायं ॥ ३९ ॥ केएत्थ गिल्यसत्था, गरुयपहाराह्याऽहिमाणेणं । पिडिउद्वियं करेन्ता, अन्ने लोलन्ति मिहिवहे ॥ ४० ॥ हत्थी जर्ज्ञारियतण्, मुखन्ता रुहिरकद्मुद्दामं । छज्जन्ति जरुयकाले, गिरि व जह गेरुयालिद्धा ॥ ४१ ॥ गयतुरयखुरख़उक्खय-रएण उच्छाइए दिसाचके । अविभावियदिद्विपहा, नियया नियए विवाएन्ति ॥ ४२ ॥ एयारिसिम्म जुज्ज्ञे, इन्दइणा लक्खणो सवडहुतो । छन्नो सरेहि सिग्धं, तेण व सो तह विसेसेणं ॥ ४३ ॥ अह रावणस्स पुत्तो, सिग्धं पेसेइ तामसं अत्थं । नासेइ लक्खणो तं, दिवायरत्थेण परिकृविन्ने ॥ ४४ ॥ पुणरिव दसाणणमुओ, भोमेहि सरेहि वेदिउ पयओ । आढत्तो सोमित्ति, सरहं सतुरक्षमावरणं ॥ ४५ ॥ तेण वि य वयणतेयं, अत्थं च वीसिज्जिउ पवणवेगं । ववगयविसाणलिसहा, भुयक्षपासा निरायरिया ॥ ४६ ॥ जुज्जं काऊण चिरं, रामकिणिटेण इन्दइकुमारो । बद्धो निस्संदेहं, भुयक्षपासा किरायरिया ॥ ४८ ॥ पउमो वि भाणुकण्णं, विरहं काऊण नायपासिहिं । बन्धइ बरुपरिहस्थो, दिवायरत्थं पणासेउ ॥ ४८ ॥ मगहाहिव । ते बाणा, भुयक्षपासा हवन्ति निमिसेणं । अमरा आउहमेया, चिन्तियमेत्ता जहाक्तवा ॥ ४९ ॥ मगहाहिव । ते बाणा, भुयक्षपासा हवन्ति निमिसेणं । अमरा आउहमेया, चिन्तियमेत्ता जहाकता ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार साधुपुरुष दूटे हुए स्तेहको जोड़ते हैं उसी प्रकार उसे जोड़ता था। (३५) दाँतोंसे तलवार पकड़कर स्त्रीर कमरबन्द कसकर स्वामीक परितोषके लिए उचात कोई सुभट मनमें विषएण हुए बिना लड़ता था। (३६) मदोन्मत्त हाथीके दाँतसे भिन्न तथा कानरूपी चामरोंसे डुलाया जाता कोई सुभट स्वामीके प्रति कर्तव्यका पालन करके बीर शाय्यामें सो गया था। (३७) एक-दूसरेका सिर काटे हुए कई वीर तड़वारकी चोटसे प्रहार करते थे। तलवार, कनक तथा तोमरसे सुभट एक-दूसरेको घायल करते थे। (३८) मानो रक्ताशोकका वन हो स्थवा किंशुकके वृक्षोंका समूह हो इस प्रकार क्षणभरमें रक्तकी स्ररूण झायाके प्राकट्यसे सेना हो गई। (३८) नष्ट शक्षवाले कई सुभट भारी प्रहारसे स्वाहत होनेसे गिर पड़ते थे सीर फिर उठते थे। दूसरे जमीन पर लोटते थे। (४०) जर्जरित शरीरवाले तथा रक्तयुक्त तीव्र मदजल छोड़ते हुए हाथी वर्षाकालमें गेरूसे सने हुए पर्वतकी भाँति माल्म पड़ते थे। (४१) हाथी सीर घोड़ोंकी खुरोंसे खोदनेके कारण उड़ी हुई धूलसे दिशाचक झा गया। इससे देखनेमें विवेक न रहनेके कारण खुद स्वपनोंके साथ ही सुभट लड़ने लगे। (४२)

एसे युद्धमें सम्मुख श्राये हुए लक्ष्मणको इन्द्रजितने बाएोंसे श्रान्छादितकर दिया। उस लक्ष्मणने भी उसे शीघ्र ही बिशेप रूपसे येसा कर दिया। (४३) इसके बाद रावएके पुत्र इन्द्रजितने शीघ्र ही तामस श्रक्ष फेंका। कुपित लक्ष्मणने दिवाकर-श्रक्षसे उसका नाश किया। (४४) फिर इन्द्रजित भयंकर बाणोंसे रथ एवं श्रश्वयुक्त लक्ष्मणको बाँघनेमें प्रयत्नशील हुश्रा। (४५) इस पर उसने भी पवनके जैसे वेगवाले वेनतेय-श्रक्षको छोड़ा। श्रीर विषानलकी लपटें निकालनेवाले सर्पोके बन्धनको नष्ट किया। (४६) चिरकाल तक युद्ध करके रामके छोटे भाई लक्ष्मणने इन्द्रजित कुमारको श्रत्यन्त गाद नागपाशमें असन्दिग्ध रूपसे बाँध दिया। (४७) पराक्रममें कुशल रामने दिवाकर श्रक्षका विनाश करके तथा रथरिहत बनाकर भानुकर्णको नागपाशसे बाँध लिया। (४८)

हे मगधनरेश ! ये बाण निमिषमात्र में नागपाश हो जाते हैं श्रीर श्रायुधका विनाश करनेवाले वे समर बाण चिन्तन करने पर पुनः जैसेके तैसे हो जाते हैं। (४६) नागपाशमें बद्ध तथा निश्चेष्ट उसे रामके कहनेसे मामण्डलने

१. बैनतेयं वर्षं गरहास्मित्वर्थः ।

सो नायपासनदो. निचेद्रो राहवस्स वयणेणं । भामण्डलेण गन्तुं, नियसरहे विस्त्रको सिन्धं ॥ ५०॥ इन्दइभडो वि एवं, बद्धो चिय लक्खणस्स आणाए । सिम्बं विराहिएण वि, आरुहिओ सन्दणे नियए ॥ ५१ ॥ एवं अन्ने वि भटा, घणवाहणमाइया रणे गहिया। बद्धा य वाणरेहिं, पर्वेसिया निययसिविरं ते ॥ ५२ ॥ एयन्तरम्मि समरे, बिभीसणं भणइ दहमुहो रुद्दो । विसहस्र पहारमेकं, जह रणकण्डुं समुबहिस ॥ ५३ ॥ तेण वि य घीरमहणा, भणिओ एक्केण कि व पहरेणं ! । होऊण अप्पमत्तो, आहणस मए जहिच्छाए ॥ ५४ ॥ सो एवभणियमेत्तो, घत्तइ सूर्लं सहोयरस्स रणे । तं पि य सरेहि एन्तं, रामकणिट्रो निवारेइ ॥ ५५ ॥ दृष्टुण निरागरियं, सूळं लंकाहिवो परमरुहो । गेण्हड् अमोहिवजयं, सत्ति उका इव जलन्ती ॥ ५६ ॥ ताव य जलहरसामं, पेच्छइ गरुडद्भयं ठियं पुरओ । विश्विष्णविउलवच्छं, पलम्बबाहु महापुरिसं ॥ ५७ ॥ तं भणइ रक्लसवर्इ, अन्नस्स मए समुज्जयं सत्थं । को तुज्झ आहियारो, घट्ट ! ममं ठाविउं पुरओ ! ॥ ५८ ॥ जइ वा इच्छिसि मरिउं, रुक्सण ! इह भडसमृहसंघट्टे । तो ठाहि सवडहुत्तो, विसहसु सत्तीपहारं मे ॥ ५९ ॥ ओसारिकण एतो. विहीसणं लक्खणो सह रिकणं । जुज्झह रणे महप्पा. ददववसाओ भयविसुको ॥ ६० ॥ अह रावणेण सत्ती, मुक्का जालापुतिङ्गनियरोहा । गन्तूण लऋषणं सा. भिन्दइ वच्छस्थलाभोगे ॥ ६१ ॥ सो तेण पहारेणं, सोमित्ती तिबवेयणुम्हविओ । मुच्छानिमोलियच्छो, धस ति धरणीयले पहिओ ॥ ६२ ॥ एयन्तरिम्म रामो, पडियं दहूण लक्खणं समरे । अह जुज्झिउं पवत्तो, समेयं विज्ञाहरिदेहिं ॥ ६३ ॥ सो तेण तक्लणं चिय, दसाणणो छिन्नचावधयकवओ । विरहो कओ य माणी, चलणेसु ठिओ धरणिवहे ॥ ६४ ॥ अनं रहं विलग्गो, जाव य धणुयं लएइ तरन्तो । ताव चिय दहवयणो, पउमेण कओ रणे विरहो ॥ ६५ ॥

जा करके अपने रथमें चढ़ा लिया। (४०) इसी प्रकार बद्ध इन्द्रजीत सुभटको भी लक्ष्मणकी आज्ञासे विराधितने अपने रथमें चढ़ाया। (४१) इसी तरह मेघवाहन आदि दूसरे सुभट भी युद्धमें पकड़े गये। वानरोंने उन्हें बाँधकर अपने शिबिरमें दाखिल किया। (५२)

इस बीच युद्धमें रुष्ट रावणने विभीषणसे कहा कि यदि तुमे युद्धकी खुजली आ रही है तो तू एक प्रहार सहन कर । (५३) धीरमतिने भी उससे कहा कि एक प्रहारसे क्या ? अप्रमत्त होकर तुम इच्छानुसार मुझ पर प्रहार करो । (५४) इस तरह कहे गये उसने ( रावणने ) युद्धमें भाईके ऊपर शूल फेंका । उस आते हुए शूलको लक्ष्मणने वाणोंसे निवारण किया । (५५) दूर इटाये गये शूलको देखकर अत्यन्त रुष्ट रावणने उल्काकी भाँति जलती हुई अमोर्घावजया नामकी शांकि धारण की । (५६) उसी समय उसने बादलके समान श्याम वर्णवाले, गरुड़की ध्वजावाले, विशाल एवं मोटी छातीयाले तथा लम्बी भुजाओंवाले महापुरुपको ( लक्ष्मणको ) सम्मुख अवस्थित देखा । (५७) उसे राक्षसपतिने कहा कि दूसरेके छिए मैंने शक उठाया है । अरे धृष्ट ! मेरे सामने खड़े होनेका तुक्षे क्या अधिकार है ? (५८) है लक्ष्मण ! यदि तू सुभट समूहके संघर्षमें मरना चाहता है तो सामने खड़ा रह और मेरा शांकप्रहार सहन कर । (५९) इस पर विभीषणको एक ओर हटाकर टढ़ निश्चयवाला तथा भयसे मुक्त महात्मा लक्ष्मण युद्धमें शत्रुसे लड़ने लगा । (६०) तब रावणने ज्वाला एवं चिनगारियोंके समूहसे ज्याप एक शक्ति छोड़ी । जा करके उसने उक्ष्मणके विशाल वक्षस्थलके प्रदेशको भेद डाला । (६१) उस प्रहारके कारण तीव्र वेदनासे सन्तप्त और मूर्छासे आँखें बन्द किया हुआ लक्ष्मण धड़ामसे ज़मीन पर गिर पड़ा । (६२) लक्ष्मणको युद्धमें गिरते देख राम विद्याधरेन्द्रके साथ लड़ने लगे । (६३) उनके द्वारा तत्काल ही धनुष, ध्वजा एवं कवच नष्ट किया गया तथा रथहीन बनाया गया अभिमानी रावण ज़मीन पर पेरीसे खड़ा रहा । (६४) युसरे रथमें बैठकर जबतक वह रावण धनुष लेता है तबतक तो रामने उसे लड़ाईमें रथहीन बना दिया। (६४) रामके

१. समयं निय एक्ससिंदेणं--- मु॰ ।

रामस्स सरवरेहिं, निसायरो विम्मलो कओ सिग्धं । न य गेण्हिउं समत्थो, बाणं न सरासणं चेव ॥ ६६ ॥ बाणेहि लोडिओ चिय, धरणियले राहवेण दहवयणो । दीसइ पुणो पुणो चिय, अन्नन्नरहे समारूढो ॥ ६७ ॥ विच्छिन्नचावकवओ, छबारा रावणो कओ विरहो । तह वि य न य साहिज्ज इ, अब्सुयकम्मो समरसूरो ॥ ६८ ॥ पउमो विन्हियहियओ, बंपइ जो मह सराहओ न मओ । पुण्णेहि रिक्सओ वि हु, परभवजणिएण तुङ्गेणं ॥६९॥ निसुणेहि भणिजन्तं, मह वयणं रक्लसाहिवइ ! एकं । जो मज्झ तुमे भाया, निहुओ सत्तीपहारेणं ॥ ७० ॥ तस्साणुमगालमां, नेमि तुमे जमपुरिं न संदेहो । होउ ति एव भणिओ, दसाणणो अइगओ लह्नं ॥ ७१ ॥ चिन्तेइ सावलेवो. एको मे वेरिओ मओ निहुओ । फिंचि हरिसाइयमणो. पविसइ निययं महाभवणं ॥ ७२ ॥ रुद्धे सोऊग सुए, तं चिय एकोयरं समरसूरं । सोयइ निसासु एत्तो, दहवयणो तिबदक्खन्तो ॥ ७३ ॥ केएत्थ पुरुद्कएण रणम्म भन्नं, पावन्ति बन्धणमिणं अवरे हयासा ।

अन्ने पुणो सुचरिएण चयन्ति धीरा, छोए सया विमलकित्तिधरा भवन्ति ॥ ७४ ॥

।। इय पडमचरिए सत्तिसंपायं नाम एगसट्ट' पव्वं समत्तं ।।

## ६२. रामविष्पलावपव्वं

तत्तो समाउलमणो, पउमो सोगेण ताडिओ गाढं। पत्तो य तुरियवेगो, नत्थ ५ च्छइ लक्लणो ठाणे।। १।। दहुण सित्तिभिन्नं, सहोयरं महियलम्मि पल्हत्थं । रामो गलन्तनयणो, मुच्छावसविम्भलो पडिओ ॥ २ ॥

॥ पद्मचरितमें शक्ति सम्पात नामक इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६२. रामका विष्रलाप

इसके पश्चात् मनमें व्याकुल तथा शोकसे श्रात्यन्त ताडित राम जिस स्थानमें लदमण था वहाँ जल्दी ही आ पहुँचे। (१) शक्तिसे विदारित और जमीनपर लिटे हुए सहोदरको देखकर आँखोंमेंसे आँसू गिराते हुए राम मूच्छाके कारण विह्नल हो नीचे

उत्तम बाणोंसे राभ्रस शीघ्र ही विहवल बना दिया गया । वह न तो वाण श्रीर न धनुप लेनेमें समर्थ हुन्ना । (६६) रामके द्वारा बाणोंसे जुमीन पर लोटाया गया रावण पुनः पुनः दूसरे-दूसरे रथमें श्रारूढ़ होता देखा जाता था। (६७) धनुष श्रीर कवचसे विन्छित्र रावण छः बार रथहीन किया गया तथापि श्रद्भत कर्मवाला तथा युद्ध करनेमें वीर वह बशमें नहीं श्राता था। (६८) तय विस्मित हृदयवाले रामने कहा कि मेरे द्वारा बाणोंसे श्राहत होने पर भी तुम नहीं मरे। वस्ततः परभवमें किये हुए ऊँचे पुण्यसे ही तुम रिक्षित हो। (६६) हे राक्षसाधिपति! मेरा एक वचन तुम सुनो। तुमने जो मेरे भाईको शक्तिके प्रहारसे मारा है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं भी उसके पीछे पीछे, यमपुरीमें तुम्हें पहुँचा दँगा। 'भने'-ऐसा कहकर रावण लंकामें लीट श्राया। (७०-७१) वह अभिमानके साथ सोचता था कि मेरा एक शत्र तो मारा गया। इस नरह मनमें कुछ हर्षित होता हुआ वह अपने महाभवनमें प्रविष्ट हुआ। (७२) पुत्र एवं समरमें हार सहोदर भाईका पकड़ा जाना सुनकर तीव्र दु:खसे पीड़ित रावण तबसे रातमें शोक करने लगा। (७३) युद्धमें पूर्वकृत पापके कारण कई लोग विनष्ट होते हैं। दूसरे हताश हो बन्धन प्राप्त करते हैं। अन्य धीर पुरुष सुचरितके कारण जीवते हैं श्रीर लोकमें सदा विमल यशको धारण करनेवाले होते हैं।

सीयरुबलोक्षिपन्नो, आसत्यो वाणरेहि परिकिण्णो । अह विरुविउं क्यत्तो, रामो कळुणेण सहेंणे ॥ ३ ॥ हा बच्छ ! सायरबरं, उत्तरिकणं इमं अहदुलक्षं । विहिन्नोएण अजल्बं, एरिसयं पाविओ सि तुमं ॥ ४ ॥ कि माणेण महाक्स । ण य वायं देसि विरुवमाणस्स । जाणसि य विओगं ते, न सहामि गुहुत्तमेरं पि ॥ ५ ॥ तुहुं मे गुरूहि वच्छय ! समप्पिओ आयरेण निक्खेवो । किं ताण उत्तरमिणं, दाहामि विमुक्किक्जो द्वां ! ॥ ६ ॥ मुरुभा नरस्स लोए, कामा अत्था अणेयसंबन्धा । नवरं इहं न रुक्भइ, भाया माया य जणओ य ॥ ७ ॥ अहवा परम्मि लोए, पार्व अइदारुणं मए चिण्णं । तस्सेयं पावफलं, जायं सीयानिमित्तम्मि ॥ ८ ॥ अज महं एयाओ, सुयाउ केऊरिकणइयद्वाओ। देहस्स भारमेत्तं, जायाओ कजरिहयाओ॥ ९॥ एयं में हयहिययं, बज्जमयं निम्मियं कयन्तेणं। जेणं चिय न य फुट्टइ, दहूण सहीयरं पडियं॥ १०॥ सतु दमेण तइया, सत्तीओ पञ्च करविमुकाओ । गहियाउ तुमे सुपुरिस !, संपद एका वि न वि रुद्धा ॥ ११ ॥ मुणिया य निच्छएणं, सत्ती वज्जदलेहि निम्माया । सिरिवच्छभूसियं पि हु, जा भिन्दइ लक्खणस्स उरं ॥ १२ ॥ उद्देहि लच्छिवल्लह !, धणुयं घेतूण मा चिरावेहि । मज्झागया वहत्थे, एए सत्तू निवारेहि ॥ १३ ॥ ताव य एस परियणो, वच्छय ! दिट्टीसु रमइ पुरिसस्स । आवइपडियस्स पुणो, सो चेव परम्मुहो ठाइ ॥ १४ ॥ ताव य गज्जन्ति परा, अणुजीविगया मणोहरं वयणं । जाव बहुसत्थदाढं, वेरियसीहं न पेच्छन्ति ॥ १५ ॥ माणुन्नओं वि पुरिसो, एगागी वेरिएहि पडिरुद्धो । अवलोइउ दिसाओ, सुमरइ एक्कोयरं सूर्र ॥ १६ ॥ मोत्त्रण तुमे वच्छ्य !, एत्थ महाविग्गहे समाविहए । को ठाहिइ मह पुरुओ, निययं तु हियं विचिन्तेन्तो ।। १७ ॥ तुज्झ पसाएण मए, निब्बूढं दुक्लसंकडं एयं । न य नज्जइ एत्ताहे, कह य भिन(१व)स्सामि एगागी ॥ १८ ॥ भो मित्र वाणराहिव !, साहणसहिओ कुलोचियं देसं । वच्छु य अविग्वेणं, सिग्धं भामण्डल ! तुमं पि ॥ १९ ॥

हे वानराधिप मित्र ! तुम अपनी सेनाके साथ कुलोचित देशमें निर्विध्न चले जाओ, और हे भामण्डल ! तुम भी शीध

गिर पड़े। (२) घेरे हुए वानरों द्वारा शरीर पर शीतल जल छिड़कनेसे होशमें आये हुए राम करुण शब्दसे रोने लगे। (३) हा बत्स ! श्रात्यन्त दुर्लेच्य इस समुद्रको पार करके विधिके योगसे इस तरह तुम श्रान्यत्र पहुँच गये हो । (४) हे महायश ! क्या मानके कारण तुम रोते हुए मुक्तको उत्तर नहीं देने ? तुम जानने हे। कि मैं तुम्हारा वियोग एक मुहूर्तमात्र भी सह नहीं सकता। (४) हे बत्स ! गुरुजनोंने तुमको एक धराहरक तीरपर आदरक साथ मुझे सौंपा था। निलेज मैं उन्हें अब क्या उत्तर दुँगा ? (६) विश्वमें लोगोंके लिए काम, श्रर्थ एवं श्रानेक सम्बन्ध सुलभ हैं, परन्तु यहाँ केवल भाई, माता एवं पिता नहीं मिलते। (७) अथवा परलोकमें मैंने अतिभयंकर पापका अनुप्रान किया होगा। सीतांक निमत्तसे उसका यह फल मिला है। (८) आज केयूरसे शोभित चिह्नवाली मेरी ये भुजाएँ प्रयोजन रहित होनेसे शरीरके लिए भारभूत हो गई हैं। (६) यमने मेरा यह पापी हृदय वजका बनाया है, जिससे भाईको गिरा हुआ देम्बकर भी वह फुटना नहीं है। (१०) हे सुपुरुष ! शत्रुदम राजाके हाथसे छोड़ी गई पाँच शक्तियाँ उस समय तुमने प्रहण की थीं, किन्तु आज एकको भी तुम रोक न सक । (११) इससे ज्ञात होता है कि यह शक्ति निश्चय ही वजके समृहसे बनाई गई होगी, जिससे श्रीवत्ससे विभूपित लक्ष्मणका वज्ञस्थल भी वह भेद सकी। (१२) हे लक्ष्मीबहुभ ! तुम उठो। धनुष ब्रह्ण करनेमें देर मत लगाश्रो। मेरे वधके लिए श्राये हुए इन शत्रुश्रोंको तुम रोको। (१३) हे वत्स ! यह कुटुम्ब-परिवार मनुष्यकी दृष्टिमें तभीतक रमण करना है जबतक दुःख नहीं श्रा पड़ता। दुःख श्रानेपर वही फिर पराङ्मुख हो जाता है। (१४) तभीतक दूसरे श्रनुजीवी लोग मनोहर वचन कहते हैं जबतक अनेक शस्त्ररूपी दादोंसे युक्त वैरी रूपी सिंहको वे नहीं देखते। (१४) शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ अभिमानी किन्तु एकाकी पुरुष भी चारों और देखकर शूरवीर सहोदर भाईको याद करता है। (१६) हे बत्म ! तुन्हें छोड़कर दूसरा कीन अपने हितका विचार करके इस होनेवाले महाविष्रहमें मेरे सम्मुख खड़ा हो सकता है ? (१७) नुम्हारे प्रसादसे ही मैंने यह दु:खका संकट उठाया है। मैं नहीं जानता कि श्रव मुक्त एकाकीका क्या होगा? (१८)

न तहा विहीसण ! नमं बाहइ सीयाविकोयदुक्सं पि ! वह अक्यस्येण तु मे, इज्बाइ हियर्य निरक्सेसं !! २० !! सुमावाई सुहडा, सबे व्याहिन्ति निययनयराई ! तुइ पुण अहो विहीसण !, इयमं देसं पविज्ञिहिति ! ।। २१ ।। पढमं विय उक्यारं, कुणन्ति इह उत्तमा नरा छोए । पच्छा ने मिज्ञमया, अहमा उभएसु वि असत्ता ।। २२ ।। सुमावय ! भामण्डल !, नियया मे रयह मा निरावेह । नामि अहं परलोयं, तुङ्मे वि बहिच्छियं कुणह ॥२३॥ मरणे क्रयववसायं, पउमं दहुण नम्बवो भणइ । धीरत्तणं पवज्जसु, मुझसु सोगं इमं सामि ! ॥ २४ ॥ विज्ञासत्येण इमो, पहनो लच्छीहरो गओ मोहं । नीविहिइ तुज्झ भाया, सामिय ! नित्यऽत्य संदेहो ॥ २५ ॥ तत्त्वो ते वहसुहडा, भीया तिण्णेव गोउरपुराई । सत्तेव य पायारा, कुणन्ति विज्ञानिओगेणं ॥ २० ॥ रह-गय-तुरङ्गमेहिं, सिहओ नोहेहि बद्धकवएहिं । नीलो चावविहत्थो, पढमिम पइहिओ दारे ॥ २८ ॥ वारे चउत्थयम्म उ, कुमुओ सन्नद्धबद्धतोणीरो । कुन्ते चेत्रण ठिओ, तह य सुसेणो वि पञ्चमए ॥ २० ॥ वेत्रण भिण्डमालं, सुमावो छट्टए ठिओ दारे । सत्तमए असिहत्थो, अहिट्टिओ नण्यपुत्तो वि ॥ ३१ ॥ पुवदुवारिम्म ठिओ, सरहो सरहद्धओ रणपयण्डो । अह अङ्गओ कुमारो, अहिट्टिओ गोउरे अवरे ॥ ३२ ॥ प्वदुवारिम्म ठिओ, सरहो सरहद्धओ रणपयण्डो । अह अङ्गओ कुमारो, अहिट्टिओ गोउरे अवरे ॥ ३२ ॥ प्वदुवारिम्म ठिओ, सरहो सरहद्धओ रणपयण्डो । सन्त्वइ उत्तरदारं, नो निणइ नमं पि सत्तेणं ॥ ३३ ॥ एवं ने केइ भडा, अने बल्सितिकितिसंपना । सन्नद्धबद्धकवया, अहिट्टिया दिक्लणदिसाए ॥ ३३ ॥ एवं ने केइ भडा, अने बल्सितिकितिसंपना । सन्नद्धबद्धकवया, अहिट्टिया दिक्लणदिसाए ॥ ३४ ॥

जाखो। (१६) हे विभीषण! सीताके वियोगका दुःख सुभे उतना पीडित नहीं करता जितना असफल होनेसे मेरा सारा हृद्य जल रहा है। (२०) सुप्रीय आदि सब सुभट अपने-अपने नगरोंमें चले जाएँगे, पर तुम विभीषण! किस देशमें जाखोगे? (२१) इस लोकमें उत्तम पुरुष पहले ही उपचार करते हैं, जो मध्यम पुरुष होते हैं वे बादमें करते हैं, किन्तु अधम पुरुष तो दोनोंमें असमर्थ होते हैं। (२२) हे सुप्रीव! हे भामण्डल! तुम मेरे लिए चिता बनाखो, देर मत करो। मैं परलोकमें चला जाऊँगा। तुम भी यथेच्छ करो। (२३)

इस तरह मृत्युके लिए कृत निश्चय रामको देखकर जाम्बवानने कहा कि हे स्वामी! आप धीरज धारण करें और इस शोकको छोड़ें। (२४) विद्या-शक्षसे आहत यह लक्ष्मण बेहोश हो गया है। हे स्वामी! आपका माई जीवित होगा, इसमें सन्देह नहीं है। (२४) इसलिए रातके समयमें फीरन ही कोई उपाय कीजिये अन्यथा सूर्यके उगनेपर लक्ष्मण अवश्य मर जायगा। (२६) तब भयभीत उन किप सुभटोंने विद्याके प्रभावसे नगरके तीन गोपुर और सात प्राकार बनाये। (२७) रय, हाथी श्रीर घोड़े तथा कवच बाँघे हुए योद्धाओं के साथ नील हाथमें धनुप लेकर पहले दरवाजेपर स्थित हुआ। (२०) भयंकर श्रीर हाथीपर आरूढ़ महाला नल दूसरे दरवाजेपर तथा त्रिशुलपाणि वीर विभीपण तीसरे दरवाजेपर स्थित हुए। (२६) वीये दरवाजेपर कवच पहना हुआ और तूणीर बाँघा हुआ कुमुद तथा पाँचवेपर सुषेण भाला लेकर खड़ा रहा। (३०) भिन्दिपाल (शक्ष विशेष) लेकर सुभीव छठे दरवाजेपर खड़ा रहा श्रीर सातवें दरवाजेपर तलवार हाथमें घारण करके जनकपुत्र भामण्डल आ डटा। (३१) सिंहकी ध्वजावाला तथा युद्ध करनेमें प्रचण्ड ऐसा शरभ पूर्व द्वारपर स्थित हुआ और अंगदकुमार पश्चिम-गोपुरमें अधिष्ठित हुआ। (३२) जो अपने सामध्यसे यमको भी जीत सकता है ऐसा कठोर दर्पके माहात्म्यवाला चन्द्ररिम नामका बालिपुत्र उत्तर द्वारकी रक्षा करने लगा। (३३) इसी प्रकार बल, शक्ति एवं कीर्तिसे सम्पन्न जो कोई दूसरे सुभट थे वे तैयार होकर और कषच बाँधकर दक्षिण दिशामें आ डटे। (३४) इस प्रकार खेवर राजाओंने सारा सन्विवश

१. इं सरणं तं पव॰---ग्र॰।

एवं तु संनित्रेसं, खेयरवसमेखु विरइयं सर्गः। नम्खतिहि व गयणं, अइरेहइ उज्जलसिरीयं॥ ३५॥ न तं सुरा नेव य दाणविन्दा, कुणन्ति जीवस्स अणुग्गहत्थं। समज्जियं जं विमलं तु कम्मं, जहा निवारेइ नरस्स दुक्खं॥ ३६॥ ॥ इय पउमचरिए रामविष्पलानं नाम बासटटं पट्टं समर्तः॥

## ६३. विमल्लापुचमविकत्तणपव्वं

नाऊण य सोमित्तो, मरणावत्थं दसाणणो एतो। एकोयरं च बद्धं, सोयइ पुत्तं य पच्छतं ॥ १ ॥ हा भाणुयण्ण! वच्छय!, निचं चिय मह हिउज्जओ सि तुमं। कह वरियाण मज्झे, चिहह अइदृक्खिया बद्धा! ॥ ३ ॥ बद्धाण असरणाणं, कालगण लक्खणे ससोगत्ता। मह पुताण रिवृभद्धा, न य तज्ज्वहं कि पि काहिन्ति ! ॥ ३ ॥ हिययस्स बछहेहिं तुन्भेहिं दुक्खिण्हि बद्धेहिं। अहिययरं चिय बद्धां, अह्यं नत्थेत्थ संदेहो ॥ ५ ॥ एवं गए ब बद्धे, महागओ दुक्खिओ सजूहिम्म। चिहुइ तह दहवयणो, बन्यूयु य सोगसंतत्तो ॥ ६ ॥ सोऊण सित्तपह्यं, सोमित्तं जणयनिद्धणी एतो। अह बिलबिउं पयत्ता, सोगसमुच्छइयसबङ्गी ॥ ७ ॥ हा भद्द लक्खण! तुमं, उत्तरिऊणं इमं सिललनाहं। मज्झ कण्ण महायस!, एयावत्थं पवत्तो सि ॥ ८ ॥ मोत्तूण बन्धवन्तणं, निययं जेहस्स कारणुउजुत्तो। सुपुरिस! रक्खसदीने, कह सि तुमं पाविओ मरणं !॥ ९ ॥ बालते कि न मया, अह्यं दुक्बस्स भाइणी पावा!। जेण इमो गुणनिलओ, मज्झ कण् लक्खणो बहिओ ॥ १० ॥ बालते कि न मया, अह्यं दुक्बस्स भाइणी पावा!। जेण इमो गुणनिलओ, मज्झ कण् लक्खणो बहिओ ॥ १० ॥

बनाया। अपनी उज्ज्वल कान्तिसे वह सिन्नवेश श्राकाशमें नक्षत्रकी भाँति अत्यन्त शोभित हो रहा था। (२४) देव श्रीर दानवेन्द्र भी जीवपर वैसा अनुमह नहीं करते, जैसा कि पूर्वाजित विमल कर्म मनुष्यक दुःस्वका निवारण करते हैं। (३६)

॥ पद्मचरितमें रामका विप्रलाप नामका बासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ६३. विश्वल्याके पूर्वभवींका कथन

उधर लक्ष्मणकी मरणावस्थाको जानकर रावण पकड़े गये सहोदर भाई तथा पुत्रोंके लिए मनमें प्रच्छन्न शोक करने लगा। (१) हा बत्स भानुकर्ण ! तुम नित्य मेरे कल्याणके लिए उद्यत रहते थे। भाग्यके परिणामस्वरूप तुम युद्धमें कैसे पकड़े गये हो ? (२) हा पुत्र मेघवाहन ! हा पुत्र इन्द्रजित ! मुकुमार आरे केमल शरीरवाल तुम आतिदुःखित और बद्ध हो शत्रुओंके बीच कैसे रहते होंगे ? (३) लक्ष्मगंक मरने पर शोकसे पीड़ित शत्रुमुभट बद्ध और अशरण मेरे पुत्रोंका न मालूम क्या करेंगे ? (४) हृद्यवल्लभ ! तुम्हारे दुम्बित होनेसे ओर पकड़े जानेसे में सर्विशेष पकड़ा गया हूँ, इसमें सन्देह नहीं। (५)

जिस प्रकार पकड़ा गया महागज अपने यूथमें दुःखित होता है उसा प्रकार शोकसन्तप्त रावण अपने बन्धुवर्गमें दुःखित हुआ। (६) उधर शक्ति द्वारा आहन लक्ष्मण के बारेमें सुनकर मर्वागमें शोकसे सतत आच्छादित सीता रोने लगी। (७) हा भद्र लक्ष्मण ! हा महायश ! इस समुद्र हो पार करके मेरे लिए तुमने यह अवस्था प्राप्त की है। (८) हे सुपुरुष ! बन्धुजनोंका त्याग करके अपने बड़े भाईके लिए उशुक्त तुमने राक्ष्मद्वापमें केसे मरण पाया है ? (६) दुःखका भाजनरूप पापिनी मैं बचपनमें ही क्यों न मर गई, जिससे मेरे लिए गुणका धामरूप इस लक्ष्मणका वध हुआ। (१०)

सोमिति ! तज्झ देवा, कुणन्त जीवस्स पालणं सबे । सिग्धं च विसष्ठतं, वच्चसु अम्हं पि वयणेणं ॥ ११ ॥ एवं सा जगयम्या. रोयंन्ती निययदंयरगुणोहा । कह कह वि ग्वेयरीहिं, उवएससएम् संथविया ॥ १२ ॥ तह देयरम्म भद्दे !. अज्ञ वि मरणं न नज्ञड् निरुत्तं । वीरस्स विलवमाणी, मा सुयणु ! अमङ्गलं कुणसु ॥ १३ ॥ किंचि अणाउलहियया, सीया विज्ञाहरीण वयणेणं । जाव ऽच्छह ताव ऽत्रं, सेणिय ! निसुणेसु संबन्धं ॥ १४ ॥ ताव चिय संपत्ती, दारं दुमास्स खेयरी एको । भामण्डलेण रुद्धो, पविसन्तो अमुणियायारी ॥ १५ ॥ विजाहरो पवनो, जीवन्तं जइह इच्छिस कुमारं । दावेह मज्झ पउमं, तस्स उवायं परिकहेमि ॥ १६ ॥ एव भींगयम्मि तो सो. नीओ भामण्डलेण तुट्टेणं । पडमस्स सित्रयासं, लक्खणकज्ज्ज्ज्यमणेणं ॥ १७ ॥ पायप्पडणीवगओ, जंपइ सो सामि ! सुणसु मह वयणं । जीवइ एस कुमारो, पहओ विज्ञाउहेण पहु ! ॥ १८ ॥ र्सारामण्डलस्य पृत्तो. नामेणं चन्द्रमण्डलो सामि !। सुप्पभदंवीतणओ, सुरगीवपुराहिवो अहुयं॥ १९॥ विहरन्तो गयणयले, वेलाजक्लस्स नन्द्रणेण अहं । दिहो उ वेरिएणं, सहस्सविजएण पावेणं ॥ २०॥ अह मेह्णियात्रेरं, सुमरिय सो दारुणं रणं काउं। पहणइ चण्डरवाण्, सत्तीष् ममं परमरुट्टो ॥ २१ ॥ पडिओ गयणयलाओ, तत्थ महिन्दोदण वरुजाणे । दृढसत्तिसाल्लओ हं, दिट्टो भरहेण साधूणं ॥ २२ ॥ चन्द्रणज्ञेजण सितो. अह्यं भरहेण कञ्जणज्ञेतणं । जाओ य विगयसहो. अईववलकन्तिसंपन्नो ॥ २३ ॥ एयन्तरिम रामो, पुच्छइ तं खेयरं ससंभन्तो । जइ जाणसि उप्पत्ती, साहसु मे तस्स सलिलस्स ॥ २४ ॥ सो भणह देव ! निसुणस्, अहयं जाणामि तस्स उप्पत्ती । परिपृच्छिएण सिद्धं, भरहनरिन्दंण मे सबं ॥ २५ ॥ जह किल नयरसमग्गा, देसी रागेग पीडिओ सबी । उबवाय-जरय-फोडब-दाहा ८०इ-सलमाईस ॥ २६ ॥

हे लक्ष्मण ! तुम्हारे प्राणींकी रक्षा सब देव करें । मेरे वचनसे तुम शीघ्र ही शल्यरिहत हो जाश्रो । (११) इस तरह अपने देवरक गुणोंको याद करके रोता हुई सीताको खेचरियोंने श्रानेक उपदेश देकर किसी तरह शान्त किया । (१२) हे भद्रे ! तुम्हारे देवरका त्याज भी मरण निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं हुत्रा । हे सुतनु ! विलाप करके वीरका श्रामंगल मत करो । (१३)

विद्याधिरयों के वचनसे जब सीता कुछ निराकुल हृदयवाली हुई, उस समय जो अन्य घटना घटी उसके बारेमें भी, है श्रीणक! तुम मुना। (१४) उस समय एक विद्याधर दुर्गके द्वारके पास आया। अज्ञात आचारवाला वह प्रवेश करने पर भामण्डलके द्वारा रोका गया। (१४) उस विद्याधरने कहा कि यदि कुमार जीवित रहे यह चाहते हो ता मुझे रामके दर्शन कराओ। मैं उन्हें उपाय कहूँगा। (१६) ऐसा कहने पर तुष्ट और लक्ष्मणके लिए उद्यत मनवाला भामण्डल उसे रामके पास ले गया। (१७) पासमें जाकर और परोमें पड़कर उसने कहा कि. हे स्वामी! आप मेरा कहना मुने। हे प्रभो! विद्याधरके द्वारा आहत यह कुमार जीवित है। (१८) हे स्वामी! चन्द्रमण्डल नामका मैं शिक्षमण्डल का पुत्र, सुप्रभादेवीका तनय तथा सुरर्शवका पुर्शहत हूँ। (१८) गगनतलमें विहार करता हुआ में वेलायश्रके पुत्र पापी सहस्रवित्रय शत्रु द्वारा देखा गया। (००) मार्लाक वरको याद करके उसने दारुण युद्ध किया। अत्यत्न रुष्ट उसने चण्ड वा शक्ति द्वारा मुक्त पर प्रहार किया। (०१) हृद्ध अक्तिमें पीड़ित में आकारामेंसे महेन्द्रोदय नामक मुन्दर उद्यानमें जा गिरा। वहाँ माधुपुरुष भरतने मुक्ते देखा। (२१) करणायुक्त भरत द्वारा चन्दन जलसे सिक्त में शल्यरिहत हो अतीव बल एवं कान्ति समयन हुआ। (०३) तब घबराये हुए रामने उस विचरमें पूछा कि उस जलकी उत्पत्तिके वारेमें यदि तुम जानते हो तो वहा। (२४) उमने वहा कि. हे देव! आप सुने। मैं उस जलकी उत्पत्तिक विपयमें जानता हूँ। पूछने पर भरत राजाने सब कुछ मुक्ते कहा था। (२४) यदि सारा नगर अथवा सारा देश उपह्रव, ज्वर, फोड़ा-फुन्सी, दाह, अरुचि एवं शूल आहि रोगोंमें पीड़ित हो तो वह उससे नीरेग हो जाता है। (२६)

१. रोचयन्ती स्मरन्तीत्यर्थः ।

नवरं पुण इह नयरे, राया नामेण दोणमेहो ति । पसुमन्तिसयणपरियण-सिह्ओ सो जाउ नीरोगो ॥ २० ॥ सहाविओ य तो सो, भणिओ कह रोगविज्ञ नो सि नुमं ! मामय ! साहेहि फुडं, एयं मे को उयं परमं ॥ २८ ॥ सो भणइ मज्झ दुहिया, अत्थि विसल्ध गुणाहिया लोए । जोसे गठभःथाए, जगगो रागेण परिमुक्ता ॥ २९ ॥ जिणसासणाणुरता, निश्चं पूयासमुज्जुयमईया । बन्धूहि परियणेण य, पृहज्जइ देवया चेव ॥ ३० ॥ ण्हाणोदएण तीए, सुरहिन्युयन्येण देव ! मिरो हं । समयं निययज्ञणेणं, तेण निरोगत्तणं पत्तो ॥ ३१ ॥ सुणिज्ञण वयणमेयं, विज्ञाहरतो मए वरुज्ञाणे । चरियं तु विसल्लाए, मतिहेशो पुच्छिओ समणो ॥ ३२ ॥

लक्ष्मणस्य विशल्यायाश्च चरितम्-

जलहरगम्भीरसरो, चउनाणी साहिउं मद पवनो । अह पुण्डरीयविजा, नयरं चक्कद्भयं नाम ॥ ३३ ॥ तत्थेव चक्कवहो, धीरो परिवसइ तिहुयणाणन्दो । नामेण अणङ्गसरा, तस्स उ गुणमालिणी ध्या ॥ ३४ ॥ अह अन्नया कयाई, सुप्रहृपुराहिवेण सा कना । हरिया पुणवस्णं, घणलोहायत्तिचिनेणं ॥ ३५ ॥ चक्कहरम्साऽऽणाण्, सहसा विज्ञाहरेहि गन्नुणं । जुज्झं कयं महन्नं, तेण समं पहरविच्छहुं ॥ ३६ ॥ अह तस्स वरविमाणं, भगां चिय खेयरेहि रुट्टेहिं । तत्तो विवडइ बाला, सोहा इव सरयचन्दस्स ॥ ३७ ॥ पुण्णलहुयाण् तो सा, विज्ञाण् पुणवस्तिउत्ताण् । सावयपउरस्वाण्, परिया अडवीण् घाराण् ॥ ३८ ॥ विविहतरुसंकड्टिय-अनोन्नालीढवेणुसंघाया । विसमिगिरिदुष्पर्थमा, मावयसयसंकुला भोमा ॥ ३९ ॥ सा तत्थ वुण्णहियया, दस वि दिसाओ सर्ण पलोण्डं । सुमरिय वन्धुसिणेहं, कुणइ पलावं महुरवाणी ॥ ४० ॥ हा ताय । स्वल्लेयं, परिवालिस विक्रमेण जियसत् । कह अणुक्रमं न कुणसि, एत्थ अरण्णिम पावाण् । ॥ ४१॥ हा जणिए ! उद्युक्त्यं, तारिसयं विसहिक्जण अइग्रयं । भयविह्नुहुम्भणाण्, कह मज्झ तुगं न संभरसि ! ॥ ४२॥ हा जणिए ! उद्युक्त्यं, तारिसयं विसहिक्जण अइग्रयं । भयविह्नुहुम्भणाण्, कह मज्झ तुगं न संभरसि ! ॥ ४२॥

इस नगरमें द्रोणमेघ नामका राजा था। वह पशु, मंत्री, खजन एवं परिजनक साथ नीरोग हो गया। (२७) तब वह बुलाया गया। उससे पूछा कि तुम रोगर्रहत केसे हुए ? मुक्ते इसके बारेमें स्पष्ट रूपसे कहो। मुक्ते अत्यन्त कुन्हल हो रहा है। (२०) उसने कहा कि लोकमें विशेष गुणवाली विशल्या नामकी मेरी एक पुत्री है जिसके गर्भमें रहने पर भाता रोगसे मुक्त हो गई थी। (२९) वह जिनशासनमें अनुरक्त तथा पूजाके लिए सदैव उद्यत बुद्धिवाली है। वन्धु एवं परिजनों द्वारा वह देवताकी माँति पूजी जाती है। (३०) हे देव! अपने लोगोंके समक्ष उसके द्वारा मुग्नियत गन्धवाले गनानोहकसे में मीचा गया। उससे मैंने नीरोगता प्राप्त की है। (३१) विद्याधरके पाससे यह कथन मुनकर मैंने उस उत्तम उद्यानमें श्थित सत्त्विहत श्रमणसे विशल्यांक चरितके बारेमें पूछा। (३२) मेचक समान गम्भीर स्वराले उन चतुर्ज्ञानी मुनने मुक्तमें कहा कि:-

पुण्डरीक विजयमें चक्रव्यज्ञ नामका एक नगर है। (३३) वहाँ धीर एवं नीनों लोकोंको खानन्द देनेवाला खनगरर नामका एक चक्रवर्नी रहना था। उसकी एक गुणशालिनी पुत्री थी। (३५) एक दिन मनमें खरवन्त तृष्णायुक्त है। सुप्रतिष्ठान-पुरंक राजा पुनर्वयुने उस कन्याका खपहरण किया। (३५) चक्रवर्नीकी खाज्ञासे विद्याधरोंने महमा जाकर उसके माथ जिसमें शास्त्रसमूहका उपयोग किया गया है ऐसा महान युद्ध किया। (३६) उस समय कुद्ध ख्वरोंने उसका उत्तम विमान ते। इहाला। शरबन्द्रकी शोभाकी भाँति वह उसमेंसे नीचे थिरी। (३५) पुनर्वमुक हारा प्रयुक्त विद्यास बहु पुण्य खल्प होनेक कारण जंगली जानवरोंके बचुर रवसे युक्त घोर जंगलमें जा गिरी। (३०) वह भयंकर जंगल विविध प्रकारके उमे हुए वक्षोंसे क्याप्त था. उसमें वांसके समूह एक दूसरेमें सटे हुए थे, वह विपम पर्वतों के कारण दुष्प्रवेश था तथा सेकड़ों जङ्गली जानवरोंसे युक्त था। (३६) मधुर वाणीवाली वह मनमें भीत हो एक क्षण भरमें दसों दिशाओं के देखकर खोर वन्धुजनोंक स्नेहको यादकर प्रलाप करने लगी। (४०) हा तात! तुम पराक्रमसे शबुओं के जातकर मारे लेकिका पालन करने हो। इस खरण्यमें तुम मुक्त पापीपर करणा क्यों नहीं करते? (४१) हा माला! वसा खिनभार। उदर-दुःव सहन करके भयसे वहवल खोर इदिस मुक्त तुम क्यों याद नहीं करती? (४२) हा गुणी परवर्ग! मुक्त पापकारिणीपर वेसा वात्सल्य करके खब क्यों वह सब

हा परिवग्ग ! गुणायर, वच्छलं तारिसं करेऊणं । कह पावयारिणीए, संपद्द मे अवहियं सर्वं !। ४३ ॥ काऊण विष्वलावं, सा य तर्हि गम्मरेण कण्ठेणं । अच्छइ दुन्स्वियविमणा, बाला घोराडवीमज्झे ॥ ४४ ॥ असण-तिसाअभिभूया, पत्त-फलाहारिणो तर्हि बाला । भुजन्न य एक्कवेलं, अट्टमदसमोववासेहिं ॥ ४५ ॥ गमिओ य सिसिर्कालो, सीयमहावेयणं सहन्तीए । अग्गीतावणरहिओ, कुडुनिवासेण परिहीणो ॥ ४६ ॥ पत्तो वसन्तमासो, नाणाविद्कुसुमगन्धरिद्धिलो । तत्तो गिम्हो पत्तो, संतावकरो य सत्ताणं ॥ ४७ ॥ घणग्राज्ञयनुरस्वो. धारासंज्ञाणयतदयदारावो । चञ्चलतिहच्छडालो, पाउसकालो वि नित्थिण्णो ॥ ४८ ॥ एवं सा ८ण इसरा. वासस उस्साणि तिण्णि तव चरणं । काऊण य संविग्गा, ववसइ संलेहणं तत्तो ॥ ४९ ॥ पचिक्वय आहारं. चडिवहं देहमाइयं सर्वं। भणइ य हत्थसयाओ, एतो परओ न गन्तवं।। ५०॥ नियमस्य छट्टदिवसं, वोलीणे नवरि संवरो एको । नामेण लद्भियासो, पणमिय मेरं पहिनियत्तो ॥ ५१ ॥ तं दृद्र ण प्रवहण्णो, नेन्तो पिइगोयरं निरुद्धो सो । भणिओ वच्चमु देसं, को वावारो तुमं एत्थं ? ॥ ५२ ॥ तिग्यं च लिद्धियासी, संपत्ती चक्कविष्टणी मूलं । आगच्छइ तेण समं, जत्थ ऽच्छइ जीयजुत्ता सा ॥ ५३ ॥ अवडण्गो चक्रहरो, पेच्छइ तं अयगरेण खर्ज्ञान्ति । काऊण विष्पलावं, निययपुरं पत्थिओ सिग्धं ॥ ५४ ॥ बावीमसहम्सेहि पुत्ताणं तिक्वजायसंवेगो । समणत्तं पडिवन्नो, चक्रहरो तिह्यणाणन्दो ॥ ३५ ॥ खजन्तीए वि तिहिं, बालाए सो हु अयगरो पावो । <sup>1</sup>नो मारिओ किवाए, मन्तं जाणन्तियाए वि ॥ ५६ ॥ धम्मज्ञाणीवगया. खद्धा मरिकण देवलोगम्मि । उववन्ना कयपुण्णा. देवी दिवेण रूवेणं ॥ ५७ ॥ जिणिकण खेयरिन्दे. पुणबस् तीएँ विरहदुक्लत्तो । सिणयाणो पबद्दओ, दुमसेणमुणिस्स पासिम्म ॥ ५८ ॥

भूख श्रीर प्याससे पीड़ित वह पत्र एवं फलका श्राहार करनेवाली कन्या श्रष्टम श्रीर दशम उपवास करके एक बेर ही खाती थी। (४५) श्रिक्ति तापसे र्राहत तथा मकानमें न रहनेसे ऐसा शिशिरकाल उसने सर्दीकी भारी पीड़ा सहन करके विताया। (४६) इसके वाद नार्नाविध कुसुमोंकी गन्धसे समृद्ध वसन्त-मास श्राया। उसके पश्रात् प्राण्योंको सन्ताथ देनेवाला मीष्मकाल श्राया। (४५) वादलोंकी गर्जनासे मानों वाद्योंकी ध्विन करनेवाला, धाराश्रोंक गिरनेसे तह्तह् श्रावाज करनेवाला श्रीर चंचल विजलीकी कान्तिसे युक्त वर्षाकाल भी व्यतीत हुआ। (४८) इस तरह उस श्रनंगशराने तीन हजार वर्ष तक तपश्ररण किया। इसके बाद संवगयुक्त उसने संलेखनाके लिए निश्चय किया। (४६) चतुर्विध श्राहार एवं शरीर श्रादि सबका प्रत्याख्यान करके उसने कहा कि यहाँसे सी हाथमे श्रागे में नहीं जाऊँगी। (४०)

नियमधारणका छठा दिन व्यतीत होनेपर लिब्धदास नामका एक खेचर मेरुको प्रणाम करके लीट रहा था। (५१) उसे देखकर वह नीचे उतरा। पिताक पास ले जोनेक लिए रुके हुए उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है ? तुम अपने देश चले जाओ। (४२) लिब्धदास शीघ ही चक्रवर्तीक पास गया और उसके साथ जहाँ वह योगयुक्ता अनंगशरा थी वहाँ आया। (४३) चक्रवर्ती नीचे उतरा और अजगर द्वारा खाई जाती उसको देखा। रो-धोकर वह शीघ ही अपने नगरकी और चल पड़ा। (४४) तीघ्र वेराग्य जिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे बिभुवनानंद चक्रवर्तीने बाईस हज़ार।पुत्रोंक साथ अमणत्व प्राप्त किया। (४४) वहाँ खाई जाती उस बालाने मंत्र जानते हुए भी कृपावश उस पापी अजगरको नहीं मारा। (४६) धर्मध्यानमें लीन पुरुषशाली वह भक्षित होनेपर मर करके देवलोकमें उत्पन्न हुई और दिन्य रूपवाली देवी हुई। (४७) खेचरेन्द्रों को जीतकर पुनर्वसुने उसके विरहसे दुःस्वित हो दुमसेन सुनिके पास निदानयुक्त दीक्षा ली। (४०) बादमें तपका आचरण

क्षान लिया है ? (४३) इस तरह गद्गद् कण्ठसे विष्रलाप करके दुःखित श्रीर हताश वह कन्या उस घोर जंगलमें रहने लगी। (४४)

१. णोसारिको-प्रत्य ।

तत्तो सो चरिय तवं, कालगओ सुरवरो समुष्पन्नो । चइऊण दहरहसुओ, जाओ चिय लक्खणो एसो ॥ ५९ ॥ तत्तो साऽणक्रसरा, कमेण चइऊण देवलोगाओ । दोणघणरायधूया, विसल्जामा समुष्पन्ना ॥ ६० ॥ जेणं चिय अन्नभवे, तव-चरणं अज्ञियं सउवसग्गं । तेणं इमा विसल्ला, बहुरोगपणासिणी जाया ॥ ६१ ॥ बहुविहरोगामूलं, वाऊ अइदारुणो समुष्पन्नो । परिपुच्छिण्ण मुणिणा, तस्स वि य समुङभवो सिट्टो ॥ ६२ ॥ बायुरोगोत्पत्तिकारणम्—

गयपुरनयरिनवासी, विञ्झो नामेण बहुभणापुण्णो। भण्डं वेत्तृण गओ, साण्यपुरि मिहसण्हिं॥ ६३ ॥ सो तत्थ मासमेगं, अच्छइ भण्डस्स कारणे सेट्ठी। ताव य से वरमिहसो, पिडओ भाराइरेगेणं॥ ६४ ॥ कम्मपिरिनिज्ञराण, मओ य पत्रणापुरो समुष्पन्नो। सेथंकरपुरसामी, पत्रणावत्तो ति नामेणं॥ ६५ ॥ अविहिविसण्ण देवो, नाऊणं पुवजम्मसंबन्धं। ताहे जणस्स सिग्धं, चिन्तेइ वहं परमरुद्दो॥ ६६ ॥ वो सो मज्झ जणवओ, पायं ठिविऊण उत्तमङ्गम्मि। वचन्तओ य लोगो, तस्स फुटं निम्महं काहं॥ ६० ॥ पत्र पिरिचिन्तिऊणं, सहसा देसे पुरे य आरुद्दो। देवो पउञ्चइ तओ. बहुरोगसमुक्भवं वाउं॥ ६८ ॥ सो तारिसो उ पत्रणो, बहुरोगसमुक्भवं विसल्लाण्। नीओ खणण पल्यं, तेणं चिय ण्हाणसिल्लिणं॥ ६९ ॥ भरहस्स जहा सिद्दं, साहणं सबभ्यसरणणं। भरहेण वि मज्झ पह्न, मण् वि तुज्झं समक्तायं॥ ७० ॥ अहिसेयजलं तीऍ, तुरियं आणेहि तत्थ गन्तृणं। जीवइ तेण कुमारो, न पुणो अन्नेण भेण्णं॥ ७१ ॥

अहो ! नराणं तु समत्थलोए, अवद्वियाणं पि हु मच्चुमग्गो । समज्जियं वं विमलं तु कम्मं, करंइ ताणं सरणं च खिप्पं ॥ ७२ ॥

॥ इय पत्रमचरिए विसहायुव्यभवागुकित्तर्गं नाम तिसर्ह पत्र्यं समत्त ॥

करके मरनेपर वह देवरूपसे उत्पन्न हुन्ना। वहाँसे च्युत होनेपर वह दशरथका पुत्र यह लक्ष्मण हुन्ना है। (५६) वह श्वनंगशरा भी देवलोकमें च्युत होकर द्रोणयन राजाकी विशल्या नामकी पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई है। (६०) चूँकि पूर्वभवमें उपसर्गके साथ तपश्चरण किया था, इसलिए यह विशल्या बहुत रोगोंका नाश करनेवाली हुई है। (६१)

एक बार नानाविध रोगोंकी कारणभूत श्रितदारण हवा उत्पन्न हुई। पूजनेपर मुनिने उसकी उत्पत्तिके बारेमें कहा। (६२) गजपुर नामक नगरमें रहनेवाला विन्ध्य नामक श्रितमम्पन्न व्यापारी भैमोंके ऊपर वेचनेक पदार्थ लेकर साकनपुरीमें गया। (६३) वह वहाँ विक्रेय पदार्थोंके कारण एक महीना ठहरा। इस बीच उसका एक उत्तम भैंसा श्रिधिक भारकी वजहसे गिर पड़ा। (६४) कर्मकी निर्जराके कारण मरनेपर वह पवनासुरके रूपमें उत्पन्न हुश्रा श्रीर पयनावर्तके नामसे श्रेयकरपुर नामक नगरका स्वामी हुश्रा। (६४) श्रवधिकानसे उस देवने पूर्वजन्मका बृत्तान्त जान लिया। तब श्रत्यन्त कष्ट वर्शीघ ही लोगोंक विनाशके बारेमें सोचने लगा। (६६) जनपदके वे लोग जो सरे स्सरपर पर रायकर जाने थे उनको में श्रवश्य ही दण्ड दूँगा। (६७) ऐसा सोचकर देश श्रीर नगरपर सहसा रुष्ट उस देवने श्रनेक रोग पदा करनेवाली ह्या फेलाई। (६०) बहुत रोगोंक वत्यादक वेसे पवनको विशाल्याने श्रणभरमें स्नानजलसे नष्ट कर डाला। (६६)

है प्रभो ! सर्वभूतरारण मुनिने भरतसे छोर भरतने मुक्त जैसा कहा था वैसा मैंने आपसे कहा है । (७०) वहाँ जाकर उसका अभियेक जल फीरन ही लाओ । उससे कुमार जी उठेगा, अन्य किसी कारणसे नहीं । (५५) अही ! समस्त लोकमें स्थित मनुष्योंका मृत्युपथ कैसा है ! जो विमल कर्म अजित किया होता है वही उनकी रचा करना है और वही श्ररणरूप होता है । (७२)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें विशल्याके पूर्वभवेंका कथन नामक तिरसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६४. विसल्ला आगमण पव्वं

सुणिऊण वयणमेयं, सेणिय! रामो तओ सुपरितुद्दो। विज्ञाहरेहि समयं, करेइ मन्तं गमणकजे ॥ १ ॥ जम्बूनयाइएहिं, मन्तिहिं राहवो तओ मणिओ। पेसेह जल्रस्स इमे, अङ्गय-हणुयन्त-जणयसुया॥ २ ॥ भामण्डलो य हणुओ, सुगीवसुओ य रामदेवेणं। मणिया साण्यपुरी, वच्चह उदयस्स कजेणं॥ ३ ॥ आणं पिडिच्छिऊणं, अह ते विज्ञाहरा खणद्धेणं। पत्ता साण्यपुरीं, निरन्दभवणिम ओइण्णा॥ ४ ॥ संगीयएण भरहो, उविग्जन्तो विवोहिओ सिग्वं। भवणाउ समोइण्णो, अह पुच्छइ खेयरे तुद्दो॥ ५ ॥ सीउण इमं भरहो, उद्देश लच्चेहरो य सत्तीए। भरहस्स तेहि सिट्टं, कहियं संखेवओ सबं॥ ६ ॥ सीउण इमं भरहो, रुद्दो दावेइ तो महामेरी। हय-गय-रहेिह समयं, सन्नद्धो तक्क्षणं चेव॥ ७ ॥ सोउण मेरिसदं, सबो साएयपुरवरीलोगो। कि कि? ति उल्लबन्तो, भयविह्नलिसंदुलो जाओ॥ ८ ॥ भणइ जणो कि एसो, अइविरियसुओ इहागओ रितं?। भरहस्स छिद्दहाई, जो निययं चेव पिडकूलो ॥ ९ ॥ एयं घेतूण लहुं, मणिकणयं रूप्पयं पवालं च। वत्थाहरणं च बहुं, करेह् म्मीहरलीणं॥ १० ॥ रह-गय-तुरयाह्रहा, सहं दृहुण गमणतित्तिलं। तो भणइ जणयतणओ, जं भण्णसि तै निसामेहि ॥ १२ ॥ रणपिरहल्युच्छाहं, भरहं दृहुण गमणतित्तिलं। तो भणइ जणयतणओ, जं भण्णसि तै निसामेहि ॥ १२ ॥ रुद्धापुरी नराहिव!, दूरे लवणो य अन्तरे उयही। भीमो अणोरपारो, कह तं लक्क्षेस पयचारी १ ॥ १३ ॥ भरहेण वि सो भणिओ, कायबं कि मण्ल्य करिण्डां?। साहेहि मज्झ सिग्यं, जेण पणामेिम ते सबं॥ १४ ॥

#### ६४. विशल्याका आगमन

हे श्रीणक! यह वचन सुनकर अत्यन्त परितृष्ट राम गमनके लिए विद्याधरों के साथ परामर्श करने लगे। (१) तब जाम्बूनद आदि मंत्रयोंने रामसे कहा कि इन अंगद, हनुमान तथा जनकसुतको पाना लानेके लिए भेजो। (२) रामने भामण्डल, हनुमान एवं सुप्रीवपुत्र अंगदसे कहा कि पानीके लिए तुम सांकतपुरी जाओ। (३) आज्ञा मान्य रखकर वे विद्याधर आगर्धमें ही मांकेतपुरीमें पहुँच गये और राजभवनमें उतरे। (४) मंगितके द्वारा गुणगान किया जाता भरत शीध ही उठा। मन्तुष्ट वह भवनमेंसे नीचे उतरा और वेचरोंसे पृद्धा। (५) सीताहरणके कारण लक्ष्मण शक्ति द्वारा आहत हुआ है, यह उन्होंने भरतसे कहा तथा मारी बात संचपसे कह सुनाई। (६) यह सुनकर कृद्ध भरतने महाभेरी बजाई ओर तत्काल ही घोड़े, हाथी एवं रथके माथ तैयार हो गया। (७) भरीका शब्द सुनकर कृद्ध भरतने महाभेरी बजाई ओर तत्काल ही घोड़े, हाथी एवं रथके माथ तैयार हो गया। (७) भरीका शब्द सुनकर साकतपुरीमें रहनेवाले मयलोग 'क्या है? क्या है?' ऐसा कहते हुए भयसे विद्वल और व्याकुल हो गये। (५) लोग कहने लगे कि क्या सर्वताका विरोधी और भरतके दोष देखकर घात करनेवाला अतिविद्यंका पुत्र रातमें यहाँ आया है? (६) मिण. सोना, चाँही, प्रवाल तथा बहुतसे बिकाभरण- इन मवको जर्ल्स ही लेकर भूमिगुहमें जमा कर डालें। (१०) रथ, हाथी और घोड़े पर मवार सत्रक आदि सब सुमट तैयार हो और कवच पहनकर भरतके भवनमें आये। (११) युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाले तथा गमनके लिये तत्पर भरतके देखकर जनकसुन भामण्डलने कहा कि में आपसे जो कहता हूँ वह आप ध्यानमें सुनें। (१२)

हे नराधिप ! लवणसमुद्रके बीचमें लंकापुरी आई है । वह समुद्र भयंकर ओर श्रतिविस्तीर्गा है । पैरोंने चलनेवाले श्राप उसके कंसे लाँघ सकेंगे ? (१३) इस पर भरतने उसे कहा कि तो फिर यहाँ क्या कार्य करना चाहिए यह मुक्ते तुम शीघ्र ही कहा जिससे वह सब मैं उपस्थित कहाँ । (१४) तब भामण्डलने कहा कि, हे महायश ! विशल्याका यह तो भणइ जणयतणओ, एयं ण्हाणोदयं विसल्लाए । अग्हं देहि महायस !, मा वक्तवं कुणसु एतो ॥ १५ ॥ एएण सित्तमेतो, जीवइ उच्छीहरो निरुत्तेणं । वचामो तेण रुहुं, मरइ पुणो उम्मए सरे ॥ १६ ॥ भरहेण वि सो भणिओ, किं गहणं पाणिएण एएणं ! । सयमेव सा विसल्ला, जाउ तिहं दोणमेहसुया ॥ १७ ॥ आइहं चिय मुणिणा, जह एसा तस्स पढमकल्लाणी । होही मिहलारयणं, न चेव अन्नस्स पुरिसस्स ॥ १८ ॥ दोणघणस्स सयासं, भरहेण य पेसिओ तओ दृओं । न य देइ सो विसल्लं, सन्नद्धो पुत्तवरुमिहओं ॥ १० ॥ सो केगईए गन्तुं, पवोहिओ सुमहुरेिह वयणेिहं । ताहे पित्तुहमणो, दोणो धूर्यं विसज्जेह ॥ २० ॥ भामण्डलेण तो सा, आरुहिया अत्तर्णो वरिवमाणे । कन्नाण सहस्सेणं, सिह्या य निरन्दध्याणं ॥ २१ ॥ उप्पइजण गया ते, सिग्धं संगाममेइणी सुहडा । अग्वाइकयाडोवा, अवइण्णा वरिवमाणा णं ॥ २२ ॥ सा वि य तिहं विमल्ला, सुलित्यसियचामरेहि विज्ञन्तो । हंगीव संचरन्ती, संपत्ता रुक्खणसमीवं ॥ २३ ॥ सा तीए पुसिय सन्ती, सत्ती वच्छत्थलाउ निर्फिडिया । कामुयपरस्स नज्जइ, पदुहमिहला इव पणहा ॥ २४ ॥ विष्कुरियाणलिनवहा, सा सत्ती नहयलेण वचन्ती । हणुवेण समुष्पइउं, गहिया अइवेगवन्तेणं ॥ २५ ॥ श्रमोचिवजयाशिक्तः—

अह सा खणेण जाया, वरमहिला दिबरूवसंपन्ना । भणइ तऔ हणुयन्तं, मुब्रमु मं नित्थ मे दोसो ॥ २६ ॥ सत्ती अमोहिबिजया, नामेण अहं तिलोगिवक्ताया । लङ्काहिबस्स दिन्ना, तुर्हेणं नागराणणं ॥ २७ ॥ कइलासपबओविर, तह्या वालिस्स नोगजुत्तस्स । उक्कतं ऊण भुया, कया य वीणा दहमुहेणं ॥ २८ ॥ चेइयघराण पुरओ, निणचित्यं तत्थ गायमाणस्स । परितोसिण्ण दिन्ना, धरणेण अहं दहमुहस्स ॥ २९ ॥ सा हं न केणइ पह !, पुरिसेणं निज्जिया तिहुयणिम । मोत्तूण विसल्लं वि हु, दुस्सहतेयं गुणकरालं ॥ ३० ॥ एयाण् अन्नजमे, घोरं समुवज्जियं तवोकम्मं । असण-तिसा-सीया-ऽऽयवसरीरपीडं सहन्तीए ॥ ३१ ॥

स्तानोदक श्राप हमें दें। श्राप इसमें देरी न करें। (१५) इससे सिक्त होते ही लक्ष्मण श्रवश्य जी उठेंगे। इसलिए हम जल्दी ही जायँ। सूर्योद्य होने पर तो वह मर जायेंगे। (१६) भरतने भी उसे कहा कि इस जलका तो लेना ही क्या, द्रोणमेघकी पुत्री वह विशल्या स्वयं ही वहाँ जाय। (१७) म्रानिन कहा है कि यह महिलारल उसकी पटरानी होगी, दूसरे पुरुषकी नहीं। (१८) द्रोणमेघके पास तब भरतने दृत भेजा। पुत्र एवं सेनाके साथ तयार उसने विशल्या न दी। (१८) कैकईने जाकर श्रत्यन्त मीठ वचनोंसे उस सममाया। तब मनमें प्रसन्न हो द्रोणने लड़कीको भेजा। (२०) उसके बाद भामण्डलने राजाश्रोंकी एक हज़ार कन्याश्रोंसे युक्त उसे श्रपने उत्तम विमानमें विठाया। (२१) उद्द करके वे मुभट शीघ ही संभामभूमि पर गये। उत्तम विमानोंकी श्रद्य श्रादसे पृजा करके वे नीचे उतरे। (२५) मुन्दर चँवर जिसे डोले जाते हैं ऐसी विशल्या भी हंसीकी भाँति गमन करती हुई लक्ष्मणके पास पहुँची। (२३) उसके द्वारा छूए जाने पर वह शक्ति वक्षस्थलमेंसे बाहर निकली। उस समय वह कामी पुरुषके घरमेंसे निकलनेवाली दुष्ट महिलाकी भाँति झात होती थी। (२४) श्राकाश मार्गसे जानेवाली उम विस्कृतित श्रानिसम्हसे युक्त शक्तिको श्रातिवाली इस विस्कृतित श्रानिसम्हसे युक्त शक्तिको श्रातिवाली हनुमानने कृदकर पकड़ लिया। (२५)

वह शक्ति अणभरमें दिश्यस्पमस्पन्न एक मुन्दर स्त्री हो गई। इसके पश्चान उसने हनुमानसे कहा कि तुम मुक्ते छोड़ हो। इसमें मेरा होप नहीं है। (२६) में तिनं कमें विख्यात अमोर्घावजया नामकी शक्ति हूँ। तुष्ट नागराज द्वारा छंकेश रावणको में दी गई थी। (२७) पहले जब बालि केलाम पर्वनंक उत्पर योगयुक्त था तब रावणने मुजाको चीरकर वीणा बनाई थी। (२८) वहाँ चैत्यगृहोंक समक्ष जिनचरितका गान करनेवाले रावणको प्रसन्न धरणेन्द्र देवके द्वारा में दी गई थी। (२८) हे प्रभो! दुम्मह तेजवाली तथा गुणोंक कारण उन्नत ऐसी विशल्याको छोड़कर में त्रिभुवनमें किसी पुरुष द्वारा जीती नहीं गई हूँ। (३०) भूख, प्याम. शीत एवं आतप तथा शरीरपीड़ा सहन करनेवाली उसने प्रवजन्ममें घोर तप करनेसे उत्पन्न होनेवाला कर्म अजित किया था। (३१) हे सुपुरुष! परभवमें सम्यक

जिणवरतवस्स पेच्छमु, माहृष्पं परभवे मुनिष्णस्स । जेणेरिसाइं सुपुरिस !, साहिज्जन्तीह कज्जाइं ॥ ३२ ॥ अहबा को इहलोगिम्म विम्हुओ साहिएण कज्जेणं ! । पावइ जेण सिवसुहं, जीवा कम्मक्सयं काउं ॥ ३३ ॥ मुश्च परायत्ता हं, इमाएँ परिनिज्जिया तवबलेण । वश्चामि निययठाणं, समसु महं सामि ! दुश्चरियं ॥ ३४ ॥ काऊण समुक्षावं, एवं तो सिवदेवयं हणुओ । मुश्चइ संभमिह्यओ, निययहाणं च संपत्ता ॥ ३५ ॥ सा दोणमेहषूया, समयं कन्नाहि विणयसंपन्ना । निमऊण रामदेवं, उर्वावद्वा लक्सणसमीवे ॥ ३६ ॥ परिसुसइ लक्स्वणं सा, मुद्धा वरकमलकोमलकरेसु । गोसीसचन्दणेण य, अणुलिम्पइ अङ्गमङ्गाइं ॥ ३७ ॥ अन्नं पिव संपत्तो, जम्मं लच्छीहरो सुहपमुत्तो । आयम्बनयणज्ञयलो, पचलियबाहू समुस्सिसओ ॥ ३८ ॥ संगीयणण तो सो, उर्वाग्जनतो समुद्धिओ सहसा । रुट्ठो पलोयमाणो, जंपइ सो रावणो कत्तो ! ॥ ३० ॥ रोमञ्चकक्रमेणं, विह्तियवयणेण पउमनाहेणं । अवगूहिओ किणिट्ठो, भणिओ य रिवू पणट्टो सो ॥ ४० ॥ सिट्टं च निरवसेसं, सत्तीपहराइयं जहावत्तं । जिणओ य महाणन्दो, मन्दरपमुहिह सुहुडेहिं ॥ ४१ ॥ पउमवयणेण दिन्नं, करेण तं चन्दणं विसल्लाण । दिवाउहपह्याणं, इन्द्रइपमुहाण सुहुडाणं ॥ ४२ ॥ त चन्दणं गिसला सेवरां गया तुरिया । जाया य विगयसला, संवत्ता निव्वुइं परमं ॥ ४३ ॥ सा तत्थ चन्दवयणा, दोणसुया लिल्यस्वलायण्णा । रुच्छीहरस्स पासे, विभाइ देवि व इन्दस्स ॥ ४४ ॥ सब्हिम मुर्विवत्ते, सोमित्ती राहवस्स वयणेणं । परिणेइ द्विविद्वें ओ, तत्थ विसल्ला विभुईए ॥ ४५ ॥

एवं नरा पुषभवज्ञिएणं, धम्मेण जायन्ति विमुक्कदुक्ला। पावन्ति दिबाणि जहिच्छियाणि, लोए पहाणं विमलं जसं च ॥ ४६ ॥ ॥ इय पत्रमचरिए विसहात्रागमगां नामं चत्रसिंहमं पत्र्वं समत्तं॥

प्रकारसे आर्चारत जिनवरके तपका माहात्म्य देखा, जिससे इस भवमें ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं। (३२) अथवा इस लोकमें साधित कार्यके लिए विस्मयकी क्या बात है, क्योंकि उससे तो जीव कर्मक्षय करके मोक्षसुख भी प्राप्त करते हैं। (३३) इसके तपोवलसे में पराजित हुई हूँ। मैं परायत्त हूँ, इसलिए मुक्ते छोड़ दो। मैं अपने स्थान पर जाऊँ। हे स्वामी! मेरा दुअरित क्षमा करो। (३४) इस प्रकार सम्भाषण करनेवाली उस शक्तिदेवताको हृदयमें भयभीत हनुमानने छोड़ दिया। वह अपने स्थान पर चठी गई। (३४)

विनयसम्पन्न वह द्रोणमेघकी पुत्री विशल्या कन्यात्रोंके साथ रामको नमस्कार करके लक्ष्मणके पास जा बैठी। (३६) उस मुग्धाने कमलके समान कोमल उत्तम हाथोंसे लक्ष्मणको सहलाया तथा गोशीर्पचन्दनसे उसके च्रंग-प्रत्यंगपर लेप किया। (३७) खारामसे सोये हुए, किंचित रक्तवर्णके नेत्रयुगलवाले, जिसके हाथ कुछ हिल रहे हैं ऐसे तथा उच्छ्वास प्राप्त लक्ष्मणने मानो दूसरा जन्म पाया। (३८) संगीतके द्वारा गुणगान किया जाता वह सहसा उठ खड़ा हुआ। रुष्ट वह चारों श्रोर देखता हुआ कहने लगा कि वह रावण कहाँ है ? (३६) रोमांचके कारण कर्कश तथा हास्ययुक्त मुखवाले रामने छोटे भाईका आलिगन किया और कहा कि वह रात्रु नष्ट हो गया। (४०) शक्तिके प्रहार आदि, जो हुआ था—यह सब कहा श्रोर मन्दर आदि सुभटोंके द्वारा महा आनंद मनाया गया। (४१) रामके कहनेसे विशल्याने वह चन्दन दिव्य आयुधोंसे आहत इन्द्रजित आदि सुभटोंको लगाया। (४२) चन्दनजलसे अभिपिक्त वे खेचर शल्यरहित हो और परम आनन्द प्राप्त करके जल्दी ही चले गये। (४३)

सुन्दर रूप श्रीर लावण्यसे युक्त तथा चन्द्रके समान मुँहवाली वह द्रोणसुता विश्वल्या लक्ष्मणके पास इन्द्रकी देवीकी भाँति शोभित हो रही थी। (४४) सब कार्य श्रम्छी तरहसे सम्पन्न होनेपर रामके कहनेसे श्रांतिशय धेर्यवाले लक्ष्मणने धामधूमके साथ विश्वल्यासे वहाँ विवाह किया। (४५) इस तरह मनुष्य पूर्वभवमें श्रांतित धर्मसे दुःखसुक्त होते हैं, यथेच्छ दिच्य पदार्थ प्राप्त करते हैं श्रीर लोकमें उत्तम एवं विमल यश उन्हें मिलता है। (४६)

॥ पद्मचरितमें विशल्याका आगमन नामक चीसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ६५. रावणद्याभिगमणपव्वं

अह रुक्लणे विसर्छ, चारियपुरिसेसु साहियं एतो । सुणिजण रक्लसवई, मन्तीहि समं कुणइ मन्ते ॥ १ ॥ विविद्दक्लागमकुसलो, मयक्कनामो तओ भणइ मन्ती । रूसिस जद वा तुसिस, तह वि य नियुणेहि मह वयणं ॥२॥ रामेण लक्लणेण य, विज्ञाओ सीह-गरुडनामाओ । रुद्धाउ अयत्तेणं, तुज्ञ समक्खं इहं सामि ! ॥ ३ ॥ बद्धो य भाणुयण्णो, समयं पुत्तेहि तुज्ञ संगामे । सतीऍ निरत्थतं, जायं च अमोहविज्ञाए ॥ ४ ॥ जद जीवइ निक्खुतं, सोमित्तो तह वि तुज्ञ पुत्ताणं । दीसइ सामि ! विणासो, समयं चिय कुम्भयण्णेणं ॥ ५ ॥ सयमेव एवमेयं, नाज्ञणऽमहेहि जाइओ सन्तो । अणुचरसु धम्मबुद्धि, सामिय ! सोयं समप्देहि ॥ ६ ॥ पुषपुरिसाणुचिण्णा, मज्जाया पालिया सह जणेणं । वैन्धविनताण हियं, होइ फुडं सिन्धकरणेणं ॥ ७ ॥ पायविद्धिहि एवं, जं भणिओ मन्तिणेहि दहवयणो । गमियं करेइ दूयं, सामन्तं नाम नामेणं ॥ ८ ॥ मन्तिहि ससुदएणं, संदिष्टं सुन्दरं तु दूयस्स । नवरं महोसहं पित्र, सुदूसियं रावणऽन्थेणं ॥ ९ ॥ उत्तमकुलसंभुओ, दूओ नय-विणय-सित्संपन्नो । रामस्स सिन्धिसं, सामन्तो परिथओ सिग्धं ॥ १० ॥ पायविद्धि निविद्दो, सामन्तो भणइ राहवं एतो । लक्काहिवस्स वयणं, कहिज्ञमाणं निसामेहि ॥ ११ ॥ जुज्ञेण किर न कर्ज्ञ, सपच्चगएण जणविणासेणं । बहवो गया खयन्तं, पुरिसा जुज्ञाहिमाणेणं ॥ १२ ॥ जंपइ लक्काहिवई, कुणसु पयतेण सह मए संधी । न य घेप्पइ पञ्चमुहो, विसमगुहामज्ञायारत्थो ॥ १३ ॥

### ६५. रावणके दृतका आगमन

गुप्तचरोंने शल्यरहित लद्मणके बारेमें कहा। यह मुनकर राज्ञसपित रावण मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। (१) तब विविध कजाओं तथा शाखों में कुशल मृगाङ्क नामके मंत्रीने कहा कि आप रुष्ट हों अथवा तुष्ट हों, फिर भी मेरा बचन सुनें। (२) हे स्वामी! यहाँ आपके समक्ष ही राम एवं लद्मणने विना किसी प्रयत्नके ही सिंह एवं गरुड़ नामकी विचाएँ प्राप्त की हैं। (३) संपाममें आपके पुत्रों के साथ मानुकर्णको बाँधा और अमोधविद्या शक्ति भी निकम्मी हो गई। (४) हे स्वामी! यदि लक्ष्मण अवश्य जीवित हुआ है तो कुम्भकर्णके साथ आपके पुत्रोंका विनाश दिखाई पड़ता है। (४) बस्तुस्थिति इसी प्रकार है ऐसा स्वयमेव जानकर हमारी यही याचना है कि, स्वामी! आप धर्म युद्धिका अनुसरण करें और सीताको सौंप हैं। (६) पूर्वपुरुषों द्वारा अनुष्ठित मर्यादाका लोगोंक साथ पालन करनेसे तथा सन्धि कर लेनेसे भाई तथा मित्रोंका अवश्य ही हित होगा। (७)

पैरोंमें पड़कर मंत्रियोंने जब रावणसे ऐसा कहा तब उसने सामन्त नामके दृतको भेजा। (क) मंत्रियोंने प्रसम्नताके साथ दृतको सुंदर संदेश दिया, परन्तु रावणने उसे अर्थसे, महीपधिका भाँति, अत्यन्त दृषित कर दिया। (६) उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा नय, विनय एवं शक्तिसे सम्पन्न दृत सामन्तने रामके पास जानेके लिए शीघ ही प्रस्थान किया। (१०) पैरोंमें गिरकर (अर्थान् नमस्कार करके) और बैठनेपर सामन्तने रामसे कहा कि लंकाधिप रावणका जो संदेश में कहता हूँ उसे आप सुनें। (११)

पापपूर्ण श्रीर लोकविनाशक युद्धका कोई प्रयोजन नहीं है। युद्धके श्रीभमानसे बहुतसे पुरुष विनाशको प्राप्त हुए हैं। (१२) छंका घेपति कहते हैं कि तुम मेरे साथ समझ-यूझकर सन्धि कर लो। विषम गुफामें रहा हुआ सिंह पकड़ा नहीं जाता। (१३) हे राम! जिसने युद्धभूमिमें इन्द्रको बाँधा था तथा बहुतसे सुभटोंको हराया है उस महात्मा

१. बन्धवयुत्ताण--मु०।

बद्धो जेण रणमुहे, इन्दो परिनिज्जिया भडा बहवे । सो रावणो महप्पा, राहव ! किं ते असुयपुत्रो ! ।। १४ ।। पायाले गयणयले. जले थले जस्स वसमाणस्स । न खिळजड गहपसरो. राहव ! देवासुरेहिं पि ॥ १५ ॥ लवणोदिइपरियन्तं, बसुहं विज्ञाहरेस य समाणं । लक्कापुरीएँ भागे, दोष्णि तुमं देमि तुहो है ॥ १६ ॥ पंसेहि मज्य पुत्ते, मुख्य एकोयरं निययबन्धुं । अणुमण्णमु जणयमुया, जह इच्छिस अत्तणो खेमं ॥ १७ ॥ तो भणइ पउमनाहो, न य मे रज्जेण कारणं किंचि । जं अन्नपणइणिसमं, भोगं नेच्छामि महयं पि ॥ १८ ॥ पेसीम तुज्य पुत्ते, सहीयरं चेव रावण ! निरुत्तं । होहामि सुपरितुद्रो, जह मे सीयं समप्पेहि ॥ १९ ॥ एयाऍ समं रण्णे, भिमहामि सुमितिपरिमिओ अहयं । मुञ्जयु तुमं दसाणण !. सयलसमत्थं इमं वसुहं ॥२०॥ एयं चिय द्य ! तुमं, तं भगसु तिकूडसामियं गन्तुं । एयं तुज्झ हिययरं, न अक्रहा चेव कायबं ॥ २१ ॥ स्राणिकण वयणमेयं. दुओ तो भणइ राहवं एतो । महिलापसत्तवित्तो, अप्पहियं नेव ल∓खेसि ॥ २२ ॥ गरुडाहिवेण जद वि हु, पर्वेसियं जाणजुबलयं तुज्झ । जद वा छिद्देण रणे, मह पूता सहोयरा बद्धा ॥ २३ ॥ तह वि य कि नाम तुमं, गबं अइदारुणं समुबहिस । जेणं करेसि जुड़्झं ! न य सीया नेय जीयं ते ॥ २४ ॥ सुणिकण वयणमेयं, अहिययरं जणयनन्दणो रुद्दो । भडभि उडिकयाडोवो, जंपइ महएण सहेणं ॥ २५ ॥ रे पानतृयकोल्हुय !, दुवयणावास ! निक्भओ होउं । जेणेरिसाणि जंपसि, लोगविरुद्धाई वयणाई ॥ २६ ॥ सीयाए कहा का वि हु, कि वा अहि खिवसि सामियं अन्हें ? । को रावगो ति नामं, दुट्टो य पस् अचारितो ? ॥ २७ ॥ भणिऊण वयणमेयं, जाव य सम्मं रूप्इ जणयसुओ । रुच्छीहरेण ताव य, रुद्धो नयचक्खुणा सहसा ॥ २८ ॥ पडिसहएण को वि हु, भामण्डल ! हवह दारुणो कोवो । एएग मारिएणं, दएण जसो न निबडह ॥ २९ ॥

रावणके बारेमें क्या आपने पहले नहीं सुना I (१४) हे राघव ! पातालमें, आकाशमें, जलमें, स्थलमें जाते हुए जिसकी गतिके प्रसारको देव और असुर भी रोक नहीं सकने, ऐसे रावणके बारेमें क्या तुमने पहले नहीं सुना ? (१४) तुष्ट मैं तुम्हें विद्याधरोंके साथ लवणोद्धि तककी पृथ्वी तथा लंकापुरीके दो भाग देता हूँ I (१६) यदि तुम अपनी कुशल चाहते हो तो मेरे पुत्रोंको भेज दो, मेरे अपने सहोदर भाईको छोड़ दो और जनकसुताको अनुमति दो I (१८)

इसपर रामने कहा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यकी पत्नीकी भाँति महान् भोगकी भी मैं अभिलाषा नहीं रखता। (१८) हे रावण! तुम्हारे पुत्रों और भाईको मैं भेजता हूँ। यदि सीता मुझे सौंप दी जाय तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। (१६) लक्ष्मणसे युक्त में उसके साथ अरण्यमें घूमता फिलँगा। हे दशानन! इस सारा प्रथ्याका तुम उपभोग करो। (२०) हे दूत! त्रिकूटके स्वामी रावणके पास जाकर तुम उससे यह कहो कि यही तुम्हारे लिए हितकर है। इससे उल्टा तुम्हें नहीं करना चाहिए। (२१)

ऐसा बचन सुनकर दूतने रामसे कहा कि स्नीमें श्रासक्त मनवाले तुम श्रपना हित नहीं देखते। (२२) यद्यपि गरुडाधिप ने तुम्हें दो वाहन दिये हैं श्रीर कपटसे मेरे भाई श्रोर पुत्रोंको युद्धमें तुमने पकड़ लिया है तथापि तुम्हारा क्या हिसाब है ? तुम्हें जो श्रातिदारुण गर्व उत्पन्न हुश्रा है उससे तुम युद्ध करते हो, परन्तु न तो तुम्हें सीता हो मिलेगा श्रीर न तुम्हारे प्राण ही बचेंगे। (२३-२४)

दूतका यह कथन सुनकर जनकनन्दन भामण्डल बहुत ही गुस्सेमें हो गया। अञ्चितिका अयंकर आटोप करके और चिक्षाकर उसने कहा कि अरे पापी आर सियार जैसे दूत! तुम निर्भय होकर ऐसे लोकविरुद्ध वचन कहते हो, अतएव तुम दुर्वचनोंके आवासरूप हो। (२४-२६) सीताकी तो क्या बात, तुम हमारे स्वामीका तिरस्कार क्यों करते हो? दुष्ट, पशु तुल्य और दुअरित रावण कीन होता है? (२७) ऐसा कहकर भामण्डल जैसे ही तलवार उठाता है वैसे ही नीति-विचक्षण लक्ष्मणने उसे एकदम रोका। (२८) हे भामण्डल! किसी तरहका प्रत्युत्तर देनेसे दारूण कोध ही होता है। अतः दूतको मारनेसे यश

न य बम्भणं न समणं, न य दूर्यं नेय बालयं तुर्द्धुः । न य घायन्ति मणुस्सा, हवन्ति जे उत्तमा लोए ॥ ३० ॥ लच्छीहरेण रुद्धे, एत्तो भामण्डले भणइ दूओ । राहव ! वेयारिजासि, इमेहि भिष्वेहि मुद्धेहिं ॥ ३१ ॥ नाऊण य अप्पहियं, अहवा हियएण मुणिय दोस-गुणं। परिचयमु जणयतणयं, मुझसु पुहविं चिरं कालं ॥ ३२ ॥ पुष्फविमाणारुदो. सहिओ कत्राण तिहि सहस्सेहिं। राहव ! लीलायन्तो, इन्दो इव ममसु तेलोकं ॥ ३३ ॥ एवं समुख्यन्तो, भडेहि निब्भच्छिओ गओ दूओ। साहइ रक्ससवइणो, जं भणियं रामदेवेणं॥ ३४॥ बहुगाम-नयर-पट्टणसमाउला वसुमई महं सामी। देइ तुह गय-तुरक्ते. पुष्फविमाणं च मणगमणं ॥ ३५॥ वरकत्राण सहस्सा, तिण्णि उ सीहासणं दिणयगभं । सिसिनिम्मलं च छतं, जइ से अणुमन्नसे सीया ॥ ३६ ॥ बयणाइं एवमाई, पुणरुत्तं देव! सो मए भणिओ। पडमो एगमामणो, सीयागाहं न छड्डं इा। ३७॥ भणइ पउमी महाजस !, जह तुज्झ इमाइं जंपमाणस्स । जीहा कह न य परिया, पसिदिलवासिप्पलं चेव ! !!३८!! सरवरभोगेत वि मे. सीयाएँ विणा न निव्दई मज्झं । भुझमु तुम दसाणण !, सयलसमत्थं इमं वसुहं ॥ ३० ॥ मण-नयणहारिणीओ. भयत तुमं चेव सबजुवईओ । पत्त-फलाहारो हं. सोयाएँ समं भमीहामि ॥ ४० ॥ बाणरबई वि एती, हसिऊणं भणइ वह तुमं सामी । कि सो गहेण गहिओ, वाऊण व सा ८८सिती होजा ?॥४१॥ जेणेरिसाइं परुवइ, विवरीयत्थाणि चेव वयणाइं । कि तत्थ नित्य वेजा, जे तुह सामि तिगिच्छन्ति ! ॥ ४२॥ संगाममण्डले वि हु, आवासं सरवरेसु काऊणं। हरिही लक्खणवेजी, कामग्गहवेयणं तस्त ॥ ४३॥ स्रणिक्या वयणमेयं, तो मे रुद्देण वाणराहिवई । भणिओ अहिनिखबन्तो, तुज्झ वि मरणं समासत्रं ॥ ४४ ॥ भणिओं में दासरही, कुव्हिरसवेयारिओं तुमं संधी । न कुणिस कुणिस विरोहं, कजाकर्ज अयाणन्तो ॥ ४५ ॥

प्राप्त नहीं होता। (२६) लोकमें जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे ब्राह्मण, श्रमण, दृत, बालक श्रीर वृद्धका घात नहीं करते। (३०) इस तरह लक्ष्मणने जब भामण्डलको रोका तब दृतने कहा कि हे राघव! इन मूर्ख शृरयोंसे तुम ठमें गये हो। (३४) अपना हित जान करके श्रथवा मनसे गुण-दोपका विचार करके तुम सीनाका त्याम करों श्रीर चिरकालतक पृथ्वीका उपभोग करों। (३२) हे राघव! तीन हजार कन्याश्रोंक साथ पृष्पक विमानमें श्राहद हो इन्द्रकी भाँति लीला करते हुए तुम त्रिभुवनमें श्रमण करों। (३२)

इस तरह बकवक करनेवाला दृत सुभटों द्वारा अपमानित होनेपर चला गया और रामने जो कुछ कहा था वह राष्ट्रसपित रावण्से कहा। (३४) 'यांद तुम साताकों दे दो तो मेरे स्वामी तुम्हें अनेक माम, नगर एवं पन्नोंसे ज्याम पृथ्वी, हाथी एवं घोड़े, मनोतुकूल गमन करनेवाला पुष्पक विमान, तीन हज़ार उत्तम कन्याएँ, मूर्यके समान कान्तिवाला सिंहासन तथा चन्द्रमाके समान विमल छत्र प्रदान करेंगे'। (३४-३६) हे देव! मैंने उन्हें ऐसे बचन पुनः पुनः कहे, फिर भी एकाम मनवाले रामने सीता का आग्रह नहीं छोड़ा। (३७) हे महायश! इसपर रामने कहा कि इस तरह कहने हुए तुम्हारी जीम शिथिल और बासी फलकी भाँति क्यों गिर न गई? (३८) देवोंके उत्तम भोगोंमें भी सीताके बिना मुझे चैन नहीं पड़ सकता। हे रावण! इस सारी पृथ्वीका तुम उपभोग करो। (३९) मन और ऑखोंको सुन्दर लगनेवाली सब युवतियाँ तुम्हारी सेवा करें। पत्र श्रीर फलका आहार करनेवाला में सीताके साथ अमण करता रहुँगा। (४०) उस समय वानरपित सुर्भाव भी हँसकर कहने लगा कि तुम्हारा वह स्वामी क्या भूतसे पकड़ा गया है अथवा वायुसे असत हुश्चा है, जिससे वह इस प्रकारके विपर्शत श्रयंवाले वचन कहता है। क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है जो तुम्हारे स्वामीकी चिकित्सा करे ? (४१-४२) युद्ध-समृहरूपी सरोवरोंमें आवास कराकर लक्कमण-रूपी वैद्य उसकी कामरूपी प्रहसे उत्पन्न वेदनाको दूर करेगा। (४३) यह कथन सुनकर रुष्ट मैंने वानरपितका अपमान करके उसे कहा कि तेरा मी मरण समीप आया है। (४४) रामको मैंने कहा कि, कुपुरुषके द्वारा प्रतारित होकर कार्य-अकार्य नहीं जाननेवाले तुम सन्धि तो नहीं करते, उल्टा विरोध बढ़ा रहे हो। (४४) और हे राघव! पदेल योद्धारूपी

पायालनीइपउरं, मयगलगाहाउलं रहावतं । राहव ! सुयासु तरिउं, कि इच्छिस रावणसमुदं ! ॥ ४६ ॥ चण्डाणिलेण वि बहा, न चिल्जाइ पउम ! दिणयरो गयणे । तह य तुमे दहवयणो, न य जिप्पइ समरमज्झिम्म ॥ ४०॥ सोऊण मज्झ वयणं, रुद्दो भामण्डलो सहामज्झे । खम्मं समुग्गिरन्तो, निवारिओ लक्खणेणं ति ॥ ४८ ॥ वाणरमडेसु वि अहं, अहियं निब्मच्छिओ भ उष्टिगो । पक्खी व समुप्पइ उं, तुज्झ सयासं समल्लीणो ॥ ४९ ॥

पवयभडसमक्तं तिबसीयाणुबन्धं, रहुवइभणियं वं तं मए तुज्झ सिद्धं। कुणसु निययकज्ञं साणुरूवं तुमं तं, विमलजसविसालं मुझ रज्ञं समत्थं॥ ५०॥

।। इय पउमचरिए रावगदूया भगमणं नाम पञ्चसट्ठं पव्वं समत्तं ॥

# ६६. फरगुणद्वाहियामह-लोगनियमकरणपव्वं

सोऊण दूयवयणं, दसाणणो निययमन्तिसमसिहओ। मन्तं कुणइ व्यत्थे, गाढं सुयसोगसंतत्तो॥ १॥ वह वि हु जिणामि सत्तुं, संगामे बहुर्नारन्दसंघटं। तह वि य मज्झ सुयाणं, दीसइ नियमेण य विणासो॥ २॥ अहवा निसासु गन्तुं, सुत्ताणं वेरियाण उनस्वन्दं। दाऊण कुमारवरे, आणेमि अवेइओ सहसा॥ ३॥ एव परिचिन्तयन्तस्स तस्स सहसा समागया बुद्धो। साहेमि महाविज्ञं, बहुरूवं नाम नामेणं॥ ४॥ न य सा सुरेहि जिप्पइ, होहिज्जइ अइवला महाविज्ञा। परिचिन्तिऊण एवं, सहाविय किंकरा भणइ॥ ५॥ सन्तीहरस्स सोहं, सिग्धं चिय कुणह तोरणादीसु। विरएह महापूर्यं, जिणवरभवणेसु सबेसु॥ ६॥ मन्दोयरीऍ एत्तो, सो चेव भरो समप्पिओ सबो। कोइलमुहङुग्गीओ, तह्या पुण फगुणो मासो॥ ७॥

तरंगोंसे व्याप्त. मद भरनेवाले हाथीरूपी प्राहोंसे युक्त श्रोर रथरूपी भँवरवाले रावणरूपी समुद्रको तुम क्या भुजाश्रोंसे तैरना चाहते हो ? (४६) हे राम! जिस तरह प्रचण्ड श्राँधीसे श्राकाशमें पूर्व चिलत नहीं होता उसी तरह युद्धमें रावण तुमसे जीता नहीं जायगा। (४०) मेरा वचन सुनकर सभाके बीच तलवार खींचनेवाले रुष्ट भामण्डलको लक्ष्मणने रोका। (४८) वानर सुभटोंसे भी श्रत्यन्त तिरस्कृत में भयसे उद्विप्त हो पक्षीकी भाँति उड़कर श्रापके पास श्राया हूँ। (४६) वानर-सुभटोंके समक्ष सीताके उत्कट प्रेमसे युक्त रघुपितने जो कुछ कहा था वह मैंने श्रापसे निवेदन किया। श्रव श्राप श्रपने श्रवुरूप कार्य करें तथा विमल यश एवं समस्त विशाल राज्यका उपभोग करें। (४०)

॥ पद्मचरितमें रावणके दृतका अभिगमन नामक पैंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ६६. अष्टाह्विका महोत्सव तथा लोगोंका नियमन

दूतका वचन सुनकर पुत्रके शोकसे ऋत्यन्त सन्तप्त रावणने विजयके लिए अपने मन्त्रियोंके साथ मंत्रणा की। (१) बहुत-से राजाओं के समुदायसे युक्त संमाममें यदि मैं शत्रुओं को जीत लूँ तब भी मेरे पुत्रोंका विनाश तो निश्चय ही दीखता है। (२) अथवा रात्रिके समय सहसा अज्ञात रूपसे पुत्रोंके वंरियों को घरकर और उन्हें अलसे मारकर कुमारोंको ले आऊँ। (३) इस प्रकार सोचते हुए उसे एकदम विचार आया कि बहु रूपा नामकी विद्याकी मैं साधना करूँ। (४) वह महाविद्या अत्यन्त बलवती होती है। उसे तो देव भी जीत नहीं सकते। ऐसा सोचकर उसने भृत्योंसे कहा कि भगवान शान्तिनाथके मन्दिरको तोरण आदिसे शीघ ही सजाओ और सब जिनमन्दिरोंमें महापूजा करो। (४-६) इसका सारा भार मन्दोदरीको सौंपा गया। उस समय कोयलके मुखसे निकलनेवाले संगीतसे युक्त फागुन महीना था। (७)

मुणिसुबयस्स तित्ये, विणभवणालंकियं इमं भरहं। गामउड-सेट्टि-गहवइ-भवियवणाणन्त्यं मुद्द्यं ॥ ८॥ सो नित्य पर्य गामो, नेव पुरं संगमं गिरिवरो वा। तिय वक्करं चउक्कं, वत्थ न भवणं विणिन्दाणं ॥ ९॥ सिस्कुन्दसन्तिभाइं, नाणासंगीयतूर्सहाइं। नाणाध्यिचिन्धाइं, नाणाकुसुमिष्ययतलाइं ॥ १०॥ साहुवणसंकुलाइं, तेसंझं भवियवन्दियरवाइं। कञ्चण-रयणमईणं, विणपिंदमाणं सुपुण्णाइं॥ ११॥ धयवहय-छत्त-वामर-लम्बूसा-ऽऽदिरसिवरइयधराइं। मणुएहि विणिन्दाणं. विभूसियाइं समत्थाइं॥ १२॥

### फाल्गुनमासे श्रष्टाहिकामहोत्सवः —

लक्कापुरी वि एवं, निणवरभवणेसु मणिमरामेसु। उवसोहिएसु छज्जइ, महिन्दनयिर व पव्यवस्ता ॥ १३ ॥ एवं फम्गुणमासे, बेहन्ते धवलअहमीमाई। जाव विय पञ्चयसी, अहाहिमहूसबो लम्गो ॥ १४ ॥ एवं उभयबलेसु वि, नियमग्गहणुज्जओ नणो नाओ । दियहाणि अह सेणिय!, अन्नो वि हु संनमं कुणइ ॥१५॥ देवा वि देवलोए, चेइयपूयासमुज्जयमईया। सयलपरिवारसिह्या, हवन्ति एएसु दियहेसु॥ १६ ॥ वन्दीसरवरदीवं, देवा गन्तूण अह दियहाइं। निणचेइयाण पूर्य, कुणन्ति दिवेहि कुसुमेहिं॥ १७ ॥ देवा कुणन्ति ण्हवणं, कञ्चणकलसेसु सीरवारीणं। पत्तपुडएसु वि इहं, निणाभिसेओ विहेयबो ॥ १८ ॥ पूर्य कुणन्ति देवा, कञ्चणकलसेसु सीरवारीणं। इह पुण चिलवलेसुं, नरेण पूर्या विरहयबा ॥ १९ ॥ लक्कापुरीएँ लोगो, अहियं उच्छाह निणयददभावो । मूसेइ चेइयहरे, धय-छत्त-पडायमाईसु ॥ २० ॥ गोसीसचन्दणेणं, सिग्धं सम्मिज्जओविलताइं। कणयाइरएण पुणो, रङ्गावलिचित्त्यतलाइं॥ २१ ॥ विज्ञन्दनील-मरगय-मालालम्बन्तदारसोहाइं । सुरहिसुगन्धेसु पुणो, कुसुमेसु कयाइं पूर्याइं॥ २२ ॥

भगवान् मुनिसुन्नतके तीर्थमें यह भरतक्तेत्र जिनभवनोंसे अलंकत श्रोर प्रामसमूह, सेठ, गृहस्थ एवं भव्यजनोंको श्रानन्द देनेवाला तथा सुल्यमय था। (८) इसमें कोई ऐसा गाँव, नगर, नदीका संगम-स्थान, पर्वत, तिराहा, चीराहा या चौक नहीं था जिसमें जिनेन्द्रोंका मन्दिर न हो। (६) चन्द्रमा श्रीर कुन्द पुष्पके समान सफेद, नानाविध संगीत एवं वाद्योंसे शब्दायमान, श्रानेक प्रकारके ध्वजा-चिह्नोंसे युक्त, विविध पुष्पोंसे श्रचिन प्रदेशवाले, साधुजनोंसे युक्त, तीनों सन्ध्याशोंके समय भव्यजनों की वन्दनध्वित्तसे व्याप्त, स्वर्ण, रह्न एवं मिणमय जिनवर्गतमाश्रोंसे पूर्ण, ध्वजा, प्रताका, छत्र, चामर, लम्बृष (गंदके श्वाकारका एक श्वाभरण) एवं दर्पण से सजाये हुए गृहवाले—ऐसे जिनवरोंके सारे मन्दिर लोगोंने विभूषित किये। (१०-२) इसी प्रकार लंकापुरी भी मनोहर श्रीर श्रलंकत जिनभवनोंसे साक्षान् इन्द्रनगरी अलकापुर्शकी भाँति शोभित हो रही थी। (१३) इस तरह जब फागुन मास था तब शुक्त श्रप्टमीसे पूर्णमातक श्रद्वाई-महोत्सव मनाया गया। (१४) दोनों सेनाश्रोंमें लोग नियम प्रहर्ण में खात हुए। हे श्रेणिक! श्वाठ दिन ते। दूसरे लोग भी संयमका पालन करते हैं। (१४) इन दिनों देव भी देवलोकमें सकल परिवारके साथ चत्यपूजामें उद्यमशील रहते हैं। (१६) नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर देव श्वाठ दिन तक दिव्य पुष्पोंसे जिनचैत्योंकी पूजा करते हैं। (१७) देव सोनेके कलशोंमें चीरसागरके जलसे जिनेश्वर भगवानको स्नान कराते हैं, श्वतः यहाँ पर भी पुष्पोंसे लोगोंको पूजा करनी चाहिए। (१९)

लंकानगरीमें उत्साहजनित दृढ़ भाववाले लोगोंने ध्वजा, खत्र एवं पताका आदिसे चेत्यगृहोंको सजाया। (२०) बुहारकर गोशीर्षचन्दनसे लीपे गये आँगन शीघ्र ही सोना आदिकी रजसे रचित रंगवड़ीसे चित्रित किये गये। (२१) हीरे, इन्द्रनील एवं मरकतकी लटकटी हुई मालाओंसे दरवाजे शोभित हो रहे थे और सुगन्धित गन्धवाले पुष्पोंसे उनमें पृजा की

बारेसु पुण्णकरुसा, ठिवया दहि-सीर-सिप्सिपुण्णा। वरपउमिपिहयवयणा, जिणवरपूयाभिसेयत्थे॥ २३॥ साहिरि-हुद्धक-तिकिमाउलाइं पहुपढह-मेरिपउराइं। वज्जन्ति जिणहरेहिं, जलहरघोसाइं तूराइं॥ २४॥ नयरीऍ भूसणं पिव, भवणालिसहस्समज्झयारत्थं। छज्जइ दसाणणहरं, तुझं कइलासिसहरं व॥ २५॥ तस्स वि य समल्लीणं, तवणिजजुज्जलिवित्तमत्तीयं। जिणसिन्तसामिभवणं, थम्भसहस्साउलं रम्मं॥ २६॥ उवसोहियं समन्ता, नाणाविहरयणकुलुमकयपूर्यं। विज्ञाएँ साहणहे, पविसद्द तं रावणो घोरो॥ २७॥ पद्धपढहतूरबहुविह-रवेण संसोहियं व तेल्लोकं। ण्हवणाहिसेयवण्णय-रण्ण गयणं पि विज्ञारियं॥ २८॥ बिल्कम्म-नन्ध-धृवाइएहि पूया करेइ कुलुमेहिं। लङ्काहिवो महप्पा, विसुद्धगन्धेहि भावेणं॥ २९॥ सेयम्बरपिहाणो, नियमत्यो कुण्डलुज्जलकवोलो। तिविहेण पणिमज्ज्यं, उवविद्दो कोष्टिमतलिम्म ॥ ३०॥ सिन्तिजिणस्स अहिमुहो, धीरो होजण अद्धपित्यञ्चं। गहियक्समालहत्थो, आढत्तो सुमरिउं विज्ञं॥ ३१॥ पुबं समिप्यियगरा, एत्तो मन्दोयरी भणइ मन्ति। जमदण्डनामधेयं, देहि तुमं घोसणं नयरे॥ ३२॥ अबो! जहा समग्गो, लोगो तव-नियम-सीलसंजुत्तो। जिणवरपूयानिरओ, दयावरो होउ जीवाणं॥ ३३॥ जमदण्डेण पुरजणो, भणिओ मन्दोयरीएँ वयणेणं। मा कुण्णउ कोइ पावं, एत्थ नरो दुिक्णीओ वि॥ ३५॥ जमदण्डेण पुरजणो, भणिओ मन्दोयरीएँ वयणेणं। मा कुण्णउ कोइ पावं, एत्थ नरो दुिकणीओ वि॥ ३५॥

सोऊण मन्तिवयणं वि लोगो, जाओ जिणिन्दवरसासणभत्तिजुत्तो । सिद्धालयाण विमलाण सिसप्पहाणं, पूयानिओयकरणेसु सया पसत्तो ॥ ३६ ॥

॥ इय पडमचरिए फग्गुणहाहियामहलोगनियमकरणं नाम झासट्टं पव्वं समत्तं॥

गई थी। (२२) जिनवरके पूजाभिपेकके लिये दही, दूध द्यार घी से भरे हुए तथा मुखभागमें उत्तम पुष्वींसे हँके हुए पूर्ण-कला द्वारपर रखे गये। (२३) मह्निर, हुडुक त्रार तिलिम जैसे वाद्योंसे युक्त बड़े नगारे त्रीर भेरियाँ तथा बादलके समान घोष करनेवाले वाद्य जिनमन्दिरोंमें बजने लगे। (२४) हजारों भवनों के समूहके बोच स्थत नगरीका भूपण जैसा रावणका महल केलासपर्वतके ऊँचे शिखरकी माँति शोभित हो रहा था। (२४) उसीके पास सोनेकी बनी हुई उज्जवल स्रोर विचित्र दीवारवाला तथा हजारों तम्भोंसे युक्त शान्तिनाथ भगवानका मनेहर मन्दिर था। (२६) नानाविध रह्नों एवं पुष्पोंसे पूजित वह सब तरफसे सजाया हुत्रा था। उसमें विद्याकी साधनाके लिए धीर रावणने प्रवेश किया। (२७) उस समय बड़-बड़े नगरों त्रीर वाद्योंकी नाना प्रकारकी ध्वनिसे मानों तीनों लोक संश्चुब्ध हो गये श्रीर स्नानाभिषेकके चन्दनकी रजसे स्नाकाश भी मानों पंला-पंला हो गया। (२०) विशुद्ध इन्दीवर कमलके समान नील वर्णवाले महाल्मा रावणने नैवेद्य, सुगन्धित धूप स्नादिसे तथा पुष्पोंसे पूजा की। (२०) सफेद वस्न पहना हुत्रा, नियममें स्थित तथा कुण्डलों के कारण देदीप्यमान कपोल-वाला वह मनसा, वाचा कर्मणा तीनों प्रकारसे बन्दन करके रक्तमय भूमिपर बेठा। (३०) शान्ति जिनके सम्मुख वह धीर स्वर्धपर्यकासनमें बेठकर तथा हाथमें श्रक्षमाला धारण करके विद्याका स्मरण करने लगा। (३१)

पहले जिसे सारा भार सौंपा गया है ऐसी मन्दोदरीने मंत्रीसे कहा कि तुम नगरमें यमदण्ड नामकी घोषणा करवाश्चो। कि सब लोग तप. नियम एवं शीलसे युक्त हों, जिनवरकी पूजामें निरत रहें तथा जीवों पर दयाभाव रखें। (३२-३३) जो कोई क्रोधके वशीभूत होकर इन दिनों पाप करेगा वह मारा जायगा, फिर वह चाहे पिता हो या दूसरा कोई। (३४) मन्दोदरोके कहनेसे यमदण्ड नामकी घोषणा द्वारा नगरजनोंको जताया गया कि इन दिनों कोई दुर्विनीत नर भी पाप न करे। (३४) मंत्रीकी घोषणा सुन सभी लोग जिनेन्द्रके उत्तम शासनमें भक्तियुक्त हुए और मुक्तिस्थानमें गये हुए, विमल एवं चन्द्रमाके समान कान्तिवाले उन जिनेन्द्रोंकी श्रवश्य कर्तव्य रूप पूजा करनेमें सदा निरत हुए। (३६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें फाल्गुन मासका अष्टाह्विका महोत्सव तथा लोकनियमकरण नामक छासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ६७ सम्महिद्विदेविकत्तणपव्वं

तं चेव उ दिस्तन्तं, चारियपुरिसाण मूलओ सुणिउं! वंपन्ति वाणरभडा, एकेकं रिउजयामरिसा ॥ १ ॥ जह फिल सिन्तिजिणघरं, पविसेउं रावणो महाविज्ञा । नामेण य बहुरूवा, देवाण वि जम्भणो जा सा ॥ २ ॥ जाव न उवेइ सिद्धिं, सा विज्ञा ताव तत्थ गन्तुणं । सोमेह रक्ससवहं, नियमत्थं मा चिरावेह ॥ ३ ॥ जह सा उवेइ सिद्धिं, राहव ! बहुरूविणी महाविज्ञा । देवा वि जिणह सबं, कि पुण अन्हेहि खुदेहिं! ॥ ४ ॥ भणिओ विभीसणेणं, रामो इह पत्थविन्म दहवयणो । सन्तीहरं पविद्वो, नियमत्थो घेष्पऊ सहसा ॥ ५ ॥ धउमेण वि पिडमणिओ, भीयं न हणामि रणमुहे अहयं । किं पुण नियमारूढं, पुरिसं जिणचेइयहरत्थं! ॥ ६ ॥ अह ते वाणरसुहङा, मन्तं काऊण अट्ट दियहाइं । पेसन्ति कुमारवरे, लक्कानयरिं बलसमग्गे ॥ ७ ॥ चिल्या कुमारसीहा, लक्काहिवहस्स सोभणद्वाए । सन्नद्धबद्धचिन्या, रह-गय-तुरएसु आरूढा ॥ ८ ॥ मयरद्धओ कुमारो, आडोबो तह य गरुयचन्द्राभो । रहबद्धणो य स्रो, महारहो दढरहो चेव ॥ ९ ॥ वायायणो य जोई, महावलो नन्दणो य नीलो य । पीईकरो नलो वि य, सबिभो सबदुद्दो य ॥ १० ॥ सम्यर्थोसो खन्दो, चन्दमर्शई सुपुण्णचन्दो य । एसो समाहिबहुलो, सीहकडी दासणी चेव ॥ ११ ॥ वस्क्व्याओ य एसो, संकडवियडो तहेव जयसेणो । एए अन्ने य बहु, लक्कानयरिं गया सुहडा ॥ १२ ॥ पच्छन्ति नवरि लक्का-पुरीऍ लोयं भउज्ञियं सयलं । अह जीपउं वयत्ता, अहो ! हु लक्काहिबो धीरो ॥ १३ ॥ वद्धो य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो य संगामे । वहिया य रक्त्वसभडा, बहवो वि य अक्त्वमाईया ॥ १४ ॥ तह वि य रक्त्वसवइणो, स्तर्ण पि न उवेह काइ पिडसक्का । काउण समुत्वावं, एवं ते विव्हर्य पत्ता ॥ १५ ॥ तह वि य रक्त्वसवइणो, स्तर्ण पि न उवेह काइ पिडसक्का । काउण समुत्वावं, एवं ते विव्हर्य पत्ता ॥ १५ ॥

# ६७. सम्यग्दष्टि देवका कीर्तन

गुप्तचरोंसे यह समय वृत्ताना मुनकर शत्रुकं जयको न सहनेवालं वानर सुभट एक-दृसरेसे कहने लगे कि भगवान् शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेशकर देवोंको भी डरानेवाली जो बहुरूपा नामकी महाविद्या है उसे जबतक रावण सिद्ध नहीं करता तबतक वहाँ जाकर नियमस्थ उस राज्ञसर्पातको क्षुड्ध करो। देर मत लगाश्रो। (१-३) हे राघव! यदि वह बहुरूपिणी महाविद्या सिद्ध करेगा तो सारे देव भी उसे जीत नहीं सकेंगे, फिर हम क्षुद्रोंका तो बात ही क्या ? (४) विभीपणने रामसे कहा कि शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रविष्ट श्रीर नियमस्थ रावणको श्राप प्रारम्भमें ही सहसा पकड़ें। (४) इसपर रामने भी कहा कि युद्धमें भयभीत पुरुषको भी मैं नहीं मारता, तो फिर जिनके चेत्यगृहमें स्थित नियमारूढ़ पुरुषको तो बात ही क्या। (६) इसके पश्चान् उन वानर-सुभटोंने श्राठ दिन तक मंत्रणा करके सेनाक साथ कुमारवरोंको लंकानगरिकी श्रोर भेजा। (७)

कवच पहने हुए तथा चिह्न बाँचे हुए वे कुमार रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार हो रावणको क्षुच्ध करनेके लिए चल पड़े। (म) कुमार मकरध्वज, आटोप, गरुड़, चन्द्राम, रितवर्धन, शूर, महारथ, दृद्रथ, वातायन, ज्योति, महाबल, नन्दन, नील, प्रीतिकर, नल, सर्वेप्रिय. सर्वेदुष्ट, सागरघोप, स्कन्द, चन्द्रमरीचि, सुपूर्णचन्द्र, समान्धवहुल. सिंहकटि. दासनी, जाम्बूनद, संकट, विकट तथा जयसेन—ये तथा दूसरे भी बहुनसे सुभट लंकानगरीकी खोर गये। (६-१२) उन्होंने लंकापुरीमें सब लोगोंको भयरहित देला। तब वे आश्चर्यसे कहने लगे कि लंकानरेश कितना धीर है। (१३) यद्यपि युद्धमें भाजुकर्ण, इन्द्रजित तथा घनवाहन पकड़े गये हैं खोर अस आदि बहुतन्से राज्ञस सुभट मारे गये हैं, तथापि राज्ञसपित क्षणभरके लिए भी भय धारण नहीं करता। इस प्रकार बातचीत करके वे विस्मित हुए। (१४-१५) तब विभीषणके पुत्र

अह ते बिभीसणसुओ, सुभूसणो भणइ उज्ज्ञिउं सङ्गं। पविसह रुद्धानयरिं, छोलह जुवईउ मोत्तृणं ॥ १६ ॥ ते एव भणियमेत्ता, सकवारं भक्षिकण वरदारं । लक्कापूरी पविद्या, पवयभडा चश्वला चण्डा ॥ १७ ॥ सोऊण दुन्द्भिरवं, ताण पविद्वाण जणवओ खुभिओ । किं किं ? ति उछवन्तो, भयविहरुविसंदुओ जाओ ॥ १८ ॥ संपत्तं पवयबलं, हा ताय ! महाभयं समुप्पन्नं । पविससु घरं तुरन्तो, मा एत्थ तुमं विवाइहिसि ॥ १९ ॥ हा भइ ! परित्तायह, भाउय ! मा बाह लहु नियत्तेहि । अवि घाह किं न पेच्छह, परबलवित्तासियं नयरिं ॥ २० ॥ नायरजणेण एवं, गाढं हाहारवं करेन्तेणं। खुब्भइ दसाणणहरं, अन्नोत्रं लङ्कयन्तेणं॥ २१॥ काएत्य गलियरयणा. भउदुद्या तिडयमेहरूकलावा । हत्थावरुम्बियकरा. अन्ना पुण वच्चइ तरन्ती ॥ २२ ॥ अन्ना भएण विरुया. गरुयनियम्बा संणेण तूरन्ती । हंसि व पउमसण्डे, कह कह वि पर्य परिदृवइ ॥ २३ ॥ पीणुन्नयथणजुयला, अइगरुयपरिस्समाउला बाला । अह दारुणे वि य भए, वश्वह लीलाएँ रच्छासु ॥ २४ ॥ अन्नाएँ गलइ हारो. अन्नाए कडयकुण्डलाहरणं । अन्नाएँ उत्तरिज्ञं. विवडियविडयं न विन्नायं ॥ २५ ॥ एवं त नायरजणे, भयविहलविसंदुले मओ राया । सन्नज्झिकण सबलो, रावणभवणं समलीणो ॥ २६ ॥ जुञ्झं समुबहन्तो. तेहि समं रावणस्स महिलाए । मन्दोयरीऍ रुद्धो. जिणवरसमयं सरन्तीए ॥ २७ ॥ एयन्तरम्मि दहुं, नयरजणं भयसमाउलं देवा । सन्तीहराहिवासी, वच्छल्लं उज्जया काउं ॥ २८ ॥ सन्तीहराउ सहसा, उप्पद्दया नहयलं महाघोरा । दाढाकरालवयणा, निदाहरविसन्निहा कूरा ॥ २९ ॥ आसा हवन्ति हत्थी, सीहा बग्घा य दारुणा सप्पा । मेहा य अग्गिपवणा, होन्ति पुणो पबयसरिच्छा ॥ ३० ॥ अह ते घोरायारे, देवे दहूण वाणराणीयं। भमां भउदृदुयमणं, संपेक्षोपेल्ल कुणमाणं।। ३१॥

सुभूषण ने उन्हें कहा कि शंकाका त्याग करके लंकानगरीमें तुम प्रवेश करो श्रीर युवतियों को छोड़कर उन्हें ललचाश्रो। (१६) इस प्रकार कहने पर किवाड़से युक्त उत्तम दरवाजेको तोड़कर चंचल श्रीर प्रचण्ड बानर-सुभटोंने लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१७)

प्रविष्ट उनकी दुन्दुभिकी ध्विन सुनकर लोग क्षुच्य हो गये। 'क्या है ? क्या है ?'—ऐसा कहते हुए वे भयसे विद्वल एवं व्याकुल हो गये। (१८) हा तात! वानर सेना आ पहुँची है। बड़ा भारी डर पैदा हुआ है। जल्दी ही घरमें प्रवेश करो, अन्यथा तुम यहाँ मारे जाओगे। (१८) हा भद्र! बचाओ। भाई! तुम मत जाओ। जल्दी ही लीट आओ। अरे, दौड़ो। रात्रुकी सेनासे वित्रासित नगरिको क्या तुम नहीं देखते? (२०) इस प्रकार हाहारव करते हुए तथा एक-दूसरे को लाँघते हुए नगरजनोंके कारण रावएका महल भी क्षुच्य हो गया। (२४) भयसे पलायन करनेवाली किसी खीकी मेखलाके दूट जानसे रल विखर गये थे, तो कोई हाथसे हाथका अवलम्बन देकर जल्दी जल्दी जा रही थी। (२२) भयसे विकल हो चिहाती हुई कोई भारी नितम्बवाली की हड़बड़ीमें किसी तरह, पद्माखण्डमें इंसीकी भाँति, पर रखती थी। (२३) मोटे और ऊँचे स्तनोंवाली तथा बहुत भारी परिश्रमसे आकुल कोई की दारण भय उपस्थित होने पर भी मुहहमेंसे थीरे-धीर लीलापूर्वक जाती थी। (२४) दूसरी किसीका हार गिर पड़ा, किसीक कड़, कुण्डल तथा आभरण गिर पड़े, किसीका उत्तरीय गिर पड़ा, फिर भी किसीको मालूम ही न हो पाया। (२४)

इस प्रकार भयसे विद्वल एवं क्षुड्ध नगरजनोंको देखकर मय राजा तैयार होकर सेनाके साथ रावणके महलके पास श्राया। (२६) उनके साथ युद्ध करते हुए उसको जिनवरके सिद्धान्तका स्मरण करनेवाली रावणकी पत्नी मन्दोदरीने रोका। (२७) इस बीच नगरजनोंको भयसे व्याकुल देखकर भगवान शान्तिनाथके मन्दिरके श्रध्वासी देव धर्मका श्रनुराग दिखानेके लिए तैयार हुए। (२८) शान्तिनाथके मन्दिरमेंसे श्रितमयंकर. विकराल दाँतोंसे युक्त वदनवाले. प्रीष्मकालीन सूर्य जैसे तेजस्वी तथा क्रूर वे श्राकाशमें उद्दे। (२९) उन्होंने घोड़े, हाथी. सिंह, बाध, भयंकर सर्प, मेघ, श्राग बरसानेवाले पवन तथा पर्वत जैसा रूप धारण किया। (३०) उन भयंकर श्राकारवाले देवोंको देखकर भयसे मनमें परेशान वानरसेना एक-दूसरेको पैरती हुई भाग खड़ी हुई। (३१) शान्तिनाथके मन्दिरमें रहनेवाले देवोंने वानर सेनाको विध्वस्त किया है यह

विद्धत्थं पवयबर्छं, सन्तीहरवासिएहि देवेहिं। नाऊण सेसचेइय-भवणिनवासी सुरा रुद्रा ॥ ३२ ॥ देवाण य देवाण य, आविडियं दारुणं महाजुज्झं । विच्छूदघायपउरं, अत्रोत्नाहवणारावं ॥ ३३ ॥ सन्तीहरसुरसेन्नं, दूरं ओसारियं तु देवेहिं। दृहुण वाणरभडा, पुणरिव य ठिया नयरिह्ता ॥ ३४ ॥ नाऊण पुष्णभदो, रहो तो भणइ माणिभद्दं सो । पेच्छमु कि व विमुका, वाणरकेक महापावा ! ॥ ३५ ॥ सन्तीहरमलीणं, नियमत्थं रावणं विगयमङ्गं। हन्तुण समुज्जूता, मिच्छादिद्दी महायोरा ॥ ३६ ॥ तो भणइ माणिभद्दो, नियमत्थं रावणं जिणाययणे । खोभेऊण न तीरइ, जइ वि युरिन्दो सयं चेव ॥ ३७ ॥ भणिकण एवमेर्यं, रहा जक्लाहिया तहि एन्तुं । तह जुज्झिउं पवचा, जेण सुरा रुज्जिया नहा ॥ ३८ ॥ अह ते जक्साहिवई, पत्थरपहरं सु वाणराणीयं। गन्तूण उवल्हन्ते, गयणत्थं राहवं ताहं॥ ३९ ॥ अह भणइ पुण्णभद्दो, राम ! तुमं सुणमु ताव मह वयणं । उत्तमकुरुसंभूओ, विक्रवाओ दहरहस्स सुओ॥ ४०॥ जाणिस धम्माधम्मं, कुसलो नाणोदिहस्स पारगओ । होऊण एरिसगुणो, कह कुणसि इमं अकरणिज्ञं ! ॥ ४१ ॥ नियमत्थे दहवयणे, धीरे सन्तीहरं समलीणे । लङ्कापुरोणें, लोगं, वित्तासीस निययभिचेहि ॥ ४२ ॥ जो जस्स हरइ दबं, निक्खुत्तं हरइ तस्स मो पाणे । नाऊण एवमयं, राहव ! सहडा निवारेहि ॥ ४३ ॥ तं भणइ लच्छिनिलओ, इमस्स रामस्स गुणनिही सीया । रक्ससनाहेण हिया, तस्स तुमं कुणसु अणुकम्पं ॥ ४४ ॥ कञ्चणपत्तेण तओ. अग्वं दाऊण वाणराहिवई । भणइ य जञ्चनरिन्दं, मुख्यु एयं महाकोवं ॥ ४५ ॥ इहरा वि न साहिज्जइ, दहवयणो गरुयदप्पमाहप्पो । बहुकृविणीएँ कि पुण, विजाएँ वसं उवगयाएँ ॥ ४६ ॥ पेच्छमु ममं महायस! वच तुमं अत्तणो निययटाणं । ववगयकोवारम्भो, पसन्नचित्तो य होऊणं ॥ ४७ ॥ तो भणइ पुण्णभद्दो, एव इमं एत्थ नवरि नयरीए । जह न वि करेह पोडं, जुण्णतणादीस वि अक्रजं ॥ ४८ ॥

जानकर बाकीके मन्दिरोंमें बसनेवाले देव रुष्ट हो गये। (३२) तब देवों देवोंक बीच ही फेंक गये शक्षोंसे व्याप्त तथा एक-दूसरेको ललकारनेसे शब्दायमान ऐसा वह भयंकर महायुद्ध हुआ। (३३) दूसरे देवोंने शान्तिगृहकं देवोंकी सेनाको दूर भगा दिया है ऐसा देख बानर सुभट पुनः लंकानगर्शकी खोर आभिमुख हुए। (३४) यह जानकर रुष्ट पूर्णभद्रने माणिभद्रसे कहा कि बानरिबह्नवाले महापापी कसे छूटे हैं यह तो देखो। (३४) शान्तिनाथकं मन्दिरमें आये हुए, नियमस्थ तथा संगसे रहित रावणको मारनेके लिए अतिभयंकर और मिश्यादृष्टि बानर उचन हुए हैं। (३६) तब माणिभद्रने कहा कि यदि स्वयं इन्द्र हो तो भी वह जिनभवनमें नियमस्थ रावणको क्षुत्र्थ करनेमें समर्थ नहीं है। (३७) ऐसा कहकर वे रुष्ट यक्षाधिप वहाँ जाकर इस तरह लड़ने लगे कि देव लिजत होकर भाग गये। (३८)

इसके पश्चात् पत्थरके प्रहारोंसे वानरसेनाको मारनेक लिए जब वे यक्ष गये तब उन्होंने आकाशमं स्थित रामको देखा। (३६) तब पूर्णभद्रने कहा कि, उत्तम कुलमें उत्पन्न, विख्यात और दशरथंक पुत्र हे राम! तुम मेरा कहना सुनो। (४०) तुम धर्म और अधर्मको जानते हो, कुशल हो और ज्ञान-सागरको पार कर गये हो। ऐसे गुणोंसे युक्त होकर भी तुम यह अकार्य क्यों कर रहे हो? (४१) नियमस्थ और धीर रावण जब भगवान शान्तिनाथंक मन्दिरमें ध्यानस्थ है तब तुम अपने शृत्योंसे लंकापुरीके लोगोंको क्यों दुःग्व देते हो? (४२) जो जिसका द्रव्य हरता है वह निश्चय ही उसके प्राण लेता है। ऐसा जानकर, हे राघव! तुम अपने सुमटोंको रोको। (४३) इस पर लक्त्मणने कहा कि इन रामकी गुणकी निधि जैसी सीताका राक्षसनाथ रावणने अपहरण किया है। उसके उपर तुम अनुकन्पा करते हो। (४४) इसके बाद वानराधिपति सुमीवने स्वर्णपत्रोंसे अर्घ्य प्रदान करके यक्षनरेन्द्रसे कहा कि आप इस महाकोपका त्याग करें। (४५) बरामें आई हुई बहुरूपिणी विद्यासे ही क्या, अत्यन्त दर्पयुक्त रावण दूमरी भी क्यों नहीं साधता? (४६) हे महायश! आप मेरी और देखें। कोधका परित्याग करके और प्रसन्नित्त हो आप अपने स्थान पर पधारें। (४७) इस पर पूर्णभद्रने कहा कि इस नगरीमें केवल इतना ही करो कि पुराने तिनकेको भी कोई पीड़ा देने जैसा अकार्य न करो। (४८) ऐसा कहकर

भणिऊण वयणमेयं, साहम्मियवच्छला तओ जक्खा । परमेट्टिसंपउत्ता, गया य निययाई ठाणाई ॥ ४९ ॥ एवं निणिन्द्वरसासणभत्तिमन्ता, उच्छाहनिच्छियमणा इह जे मणुस्सा । विज्ञाएँ कि व सुहसाहणसंपयाए, सिद्धालयं पि विमलं खलु जन्ति धीरा ॥ ५० ॥

।। इय पडमचरिए सम्माइद्विदेविकत्तर्णं नाम सत्तसठ्ठं पव्वं समत्तं।।

# ६८. बहुरुवासाहणपव्वं

नाऊण य उवसमियं, जक्लवइं अङ्गओ गयवरिन्दं । किकिन्धिदण्डनामं, आरूढो दिप्पयामरिसो ॥ १ ॥ कुमुइन्दणीलमाईया । नाणाउहगहियकरा, **ल्डा**पुरी नाणाविहवाहणारूढा ॥ २ ॥ पयट्टा. सुहडा नाणालंकारभूसियसरीरा । विसमाहयतूररवा, कुमारसीहा कुइमकयङ्गराया, ध बला चण्डा॥३॥ अह ते वाणरसुहडा, अङ्गयपमुहा बलेण परिपुण्णा । लङ्कापुरिं पविद्वा, धयछत्तसमुज्जलसिरीया ॥ ४ ॥ नयरजणं, दहमुहभवणङ्गणं समणुपता। दृहूण कोष्ट्रिमतलं, जलगाहसमाउलं भीया॥ ५॥ अचलन्तनयणरूवाईं तत्थ नाऊण कोट्टिमकयाई। रावणभवणदुवारं, संपत्ता गिरिगुहायार ॥ ६ ॥ तो इन्दनीलकोष्टिम-तलम्मि सीहा करालमुहजन्ता। दहुण वाणरा ते, जाया य पलायणुज्जुता।। ७ ॥ परिमुणियकारणेणं, नियत्तिया अक्रपण दुक्खेहिं। पुणरिव पविसन्ति घरं, सबत्तो दिन्नदिद्दीया।। ८।। फिल्हमयविमलकु 🕃 , आगासं चेव मन्नमाणा ते । किंदणिसलाविडयसिरा, पडिया बहवे पवयजोहा ॥ ९ ॥ परिफुडियजन्न-कोप्पर, अइगाढं वेयणापरिगाहिया । पविसन्ति जाणियपहा, अन्नं कच्छन्तरं भीया ॥ १० ॥

साधर्मियोंके ऊपर वात्सल्य रखनेवाले श्रीर परमेछीमें श्रद्धालु वे यक्ष श्रपने श्रपने स्थान पर चले गये। (४६) इस तरह जो मनुष्य इस लोकमें जिनेन्द्रके शासनमें भक्तियुक्त, उत्साहशील एवं निश्चित मनवाले होते हैं वे धीर सुख-सुविधा प्रदान करनेवाली विद्या तो क्या विमल मोक्षमें भी जाते हैं। (४०)

।। पद्मचरितमें सम्यम्दृष्टिदेवका कीर्तन नामक सङ्सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

## ६८. बहुरूपा विद्याकी साधना

यक्षपित शान्त हुआ है यह जानकर दर्प एवं अपर्यसे युक्त अंगद किष्किन्धिदण्ड नामक हाथी पर सवार हुआ। (१) हाथमें नाना प्रकारके आयुध लिये हुए तथा नानाविध वाहन पर आरूढ़ कुमुद, इन्द्रनील आदि सुभट लंकापुरीकी ओर चले। (२) कुंकुमका लेप किये हुए, नाना अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाले तथा बली और प्रचण्ड वे कुमारवर एक साथ बजाये जानेवाले वाद्योंकी ध्वनिसे गीयमान थे। (३) ध्वज एवं छजके कारण समुज्ज्वल कान्तिवाले तथा सेनासे परिपूर्ण वे आगद आदि वानरमुभट लंकामें प्रविष्ट हुए। (४) नगरजनोंको डराते हुए वे रावएके महलके आँगनमें जा पहुँचे। वहाँ पानी और प्राहोंसे भरी हुई रल्लमय भूमिको देखकर वे भयभीत हुए। (४) उस रल्लमय भूमिपर बनाई गई अचल नेत्रोंबाली आछितियोंको जानकर वे रावणके भवनके पर्वतकी गुफा जैसे आकारवाले द्वारके पास पहुँचे। (६) वहाँ इन्द्रनीलमणिके बने हुए भूमितलमें भयंकर यंत्रोंसे युक्त मुखवाले सिंहोंको देखकर वे वानर पलायनके लिए उद्यत हुए। (७) कारणसे अवगत अंगदके द्वारा कठिनाईसे वापस लीटाये गये उन वानर-सुभटोंने चारों और दृष्टि रखकर पुनः भवनमें प्रवेश किया। (८) स्फटिकमय स्वच्छ दीवारको आकाश माननेवाले उन वानर-योद्धाओं के सिर कठोर शिलाके साथ टकराये और बहुतसे तो नीचे गिर पड़े। (६) घुटने और कोइनी भग्न होनेक कारण अत्यधिक वेदनासे युक्त और भयभीत वे मार्गसे अवगत होनेपर दूसरे

तत्थ वि य कज्जलनिभा, वसुंधरा इन्द्रनोलनिम्माया । संसङ्यदिन्नपसरा, नाउं कढिणं न देन्ति पयं ॥ ११ ॥ दिद्वा य तत्थ एका, तरुणी फलिहामयम्मि सोवाणे । पुच्छन्ति दिसामूदा, भहे ! कत्तो जिणहरं तं ! ॥ १२ ॥ नाहे सा पडिवयणं, न देइ ताणं विममामाणाणं । ताहे करेहि फुसियं, लेप्पयमहिला विजाणन्ति ॥ १३ ॥ अह ते विलक्षवयणा, अत्रं कच्छन्तरं समलीणा । तत्थ महानीलमप्, कुट्के सहस ति आवडिया ॥ १४ ॥ ते चक्खुवज्जिया इव, सुहडा एकेकमं अपेच्छन्ता । परिमुसिऊणाऽऽढता, करेसु अइदीहकुद्वाइं ॥ १५ ॥ परिमुसमाणेहि नरो, सज्जीवो जाणिओ य वायाए ! केसेसु खरं गहिओ. भणिओ दावेहि सन्तिहरं ॥ १६ ॥ एवं ते पवयभडा, पुरओ पहदेसयं नरं काउं। सबं वि समणुपत्ता, सन्तिजिणिन्दस्स वरभवणं ॥ १०॥ दिट्टं सरयब्भनिभं नाणाविहिच्त्यम्मकयसोहं । ऊसियभयावडायं, सम्मविमाणं व ओइण्णं ॥ १८ ॥ विज्ञन्दनील-मरगय-मालाओऊलभूसियद्वारं नाणारयणसमुज्जल-सुयन्धवरकुसुमकयपूर्य ॥ १९ ॥ कालागरुबहरुध्वगन्धद्वं । तक्लणमेतुष्पाडिय-वरकमरुकयचणविहाणं ॥ २० ॥ विच्छद्भिय बलियम्मं, एयारिसं च दर्दुं, जिणभवणं विम्हिया तओ जोहा । पणमन्ति सन्तिनाहं, तिक्खुतपयाहिणावत्तं ॥ २१ ॥ एवं सो निययबलं, बाहिरकच्छन्तरे ठवेऊणं। पविसरइ सन्तिभवणं, दृहिह्यओ अङ्गयकुमारो ॥ २२ ॥ भावेण वन्दणं सो, काऊणं तस्स पेच्छए पुरओं । कोडिमनले निविद्वं, जोगत्थं रक्खसाहिवई ॥ २३ ॥ अह भणइ अङ्गओ तं, रावण ! किं ते समुद्धिओ हम्भो । तिजग्तमस्स पुरओ, हरिकणं जणयरायस्यं ! ॥ २४ ॥ थिद्धि! त्ति रक्खसाहम!, दुचरियावास! तुज्झ एताहे। तं ते करेमि जं ते, न य कुणइ जमो सुरुहो वि ॥ २५ ॥ अह सो सुग्गीवसुओ, महयं काऊण करुयरुगावं । आम्ट्रो दहवयणं, पहणइ वत्थंण वरुहत्थो ॥ २६ ॥

द्राजिमें प्रविष्ट हुए। (१०) वहाँपर भी इन्द्रनं.ल-र्माणमें निर्मित काजलके समान श्यामवर्णवाला खाँगन था। उसमें से गुजरना शंकाम्पद है ऐसा जानकर वे जीरमें पर नहीं रखते थे। (११) वहाँ स्फटिकमय सोपानमें उन्होंने एक तर्मा देखी। दिग्भान्त उन्होंने उससे पृक्षा कि, भटे! वह जिनमन्दर कहाँ आया? (१२) खोजनेवाल उनको जब उसने जवाब नहीं दिया तब उन्होंने स्पर्श किया तो ज्ञात हुआ कि यह लेप्यमहिला (विविध पदार्थोंक लेपसे बनाई गई स्वी-मृति) है। (१३) लिजित मुखवाले वे एक दूसरे कक्षमें गये। वहाँ महानालमाणकी वनी हुई दीवारके साथ एकदम टकराये। (१४) अन्धोंकी भाँति एकद्सरोको न देखते हुए वे सुभट आतिहीचे दीवारोको हाथसे खूने लगे। (१४) छून्छू करके आगे बढ़नेवाले उन्होंने वार्णासे सजीव मनुष्यको जान उसे बालोंसे निष्टुरतापूर्वक पकड़ा और कहा कि शान्तिगृह दिखाओ। (१६) इस प्रकार मार्गदर्शक मनुष्यको आगे करके वे सब बानर-सुभट शान्तिजनेन्द्रके उत्तम भवनमें जा पहुँचे। (१७) उन्होंने शरत्कालीन मेघके समान सफेद, नानाविध चित्रकर्मसे सजाय गये तथा ऊपर उठी हुई ध्यजा-पताकावाले उस भवनको नीचे उतरे हुए स्वर्गविमानकी मार्गित देखा। (१८) वज्ञ, इन्द्रनील एवं मरकतकी मालाओं और रेशमा वस्नोंसे विभूपत द्वारवाले. नाना प्रकारके रह्नोंसे देवीच्यमान, उत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे जिसमें पृजा की गई है ऐसे, नेवेदासे भरे हुए, कालागस्की घनी धूपसे गन्धयुक्त, उसी समय तोड़ गये उत्तम कमलोंसे जहाँ पृजा की गई है ऐसे उस जिनमन्दिरको देखकर उन विन्मित योद्वाओंने तीन बार प्रदक्षिणा करके शान्तिनाथ भगवान्को प्रणाम किया। (१६-२१)

इस प्रकार अपनी सेनाको बाहरक कन्नमें रम्बकर हुद हृद्यवाले अंगदकुमारने भगवान शान्तिनाथके मन्द्रिमें प्रवेश किया। (२२) वहाँ उन्हें भावपूर्वक वन्दन करके उसने सामने रक्षमय भूमिपर योगम्थ राश्वसाधिपति रावणको देखा। (२३) तब अंगदने उसे कहा कि, हे रावण! जनकराजकी पुत्री सीताका अपदरण करके तीनों लोकोंमें उत्तम ऐसे भगवानके सम्मुख तूने यह क्या दम्भका अनुष्ठान किया है? (२४) हे अधम राज्ञस! हे दुर्श्वातिक आवास! तुझे धिकार है। अत्यधिक रुष्ट यम भी जो नहीं कर सकता ऐसा हाल मैं अब तेरा करूँगा। (२५) इसके पश्चात् बलवान हाथवाले और गुस्सेमें आये हुए सुमीवपुत्र उस अंगदने बहुत ही शोर मचाकर रावणको कपड़ेके (कोड़ेसे) पीटा। (२६) उसके आगे रखे गये सहस्रदक्ष

तस्स पुरओ ठियाई, तुरियं घेत्रण सहसवत्ताई । पहणइ धरणिनिविद्धं, अहोमुहं जुवइवग्गं सो ॥ २० ॥ सो तस्स अक्ष्यमालं, कराउ हरिकण तोडइ कुमारो । पुणरिव संघेइ लहुं, भूओ अप्पेइ विहसन्तो ॥ २८ ॥ सा तस्स अक्षमाला, करिम मुविमुद्धफिल्हिनिम्माया । रेहइ डोलायन्ती, मेहस्स बलाहपन्ति व ॥ २९ ॥ वररयणपज्जलन्ती, छेत्त्ण य कण्ठियं अइतुरन्तो । निययंसुएण बन्धइ, गरुए लङ्काहिवं एत्तो ॥ ३० ॥ घेत्तुण य तं वत्थं, उत्कम्बङ् रहसपूरियामरिसो । पुणरवि य भवणथम्भे, दहृवयणं बन्धङ् कुमारो ॥ ३१ ॥ दोणारेस हसन्तो, पञ्चसु विकेइ रम्खसाहिवई । निययपुरिसस्स हत्थे, सबइ पुणो तिबसहेण ॥ ३२ ॥ कण्णेसु कुण्डलाइं, जुबईण लण्ड अङ्गयकुमारो । सिरमूसणाइं गेण्हड्, चलणेसु य नेउराइं पुणो ॥ ३३ ॥ अन्नाएँ हरइ बत्थं, अनुन्नं बन्धिकण केसेसु । सहसा करेण पेछइ, बलपरिहत्थो परिभमन्तो ॥ ३४ ॥ एवं समाउलं तं. सहसा अन्तेउरं कुमारेणं। आलोडियं नर्राहव! वसहेण व गोउलं सबं।। ३५॥ पुणरिव भणइ दहमुहं, रे पाव! छलेण एस जणयसुया । माया काऊण हिया, एकागी हीणसत्तेणं ॥ ३६ ॥ संपइ तुज्झ समक्खं, एयं दइयायणं समत्थं ते । दहमुह ! हरामि रुम्भसु, जइ दढसत्ती समुबहसि ॥ ३७ ॥ एव भणिऊण तो सो, सिग्धं मन्दोयरी महादेवी । केसेसु समायष्ट्रइ, लच्छी भरहो ब चक्कहरो ॥ ३८ ॥ पेच्छसु मए दसाणण !, नीया हिययस्स बल्लहा तुज्झ । वाणरबइस्स होही, अह चामरगाहिणी एसा ॥ ३९ ॥ पर्चालयसबाहरणा, हत्थेण घणंसुयं समारन्तो । पगलियनयणंसुजला, पविसइ दइयस्स भुयविवरं ॥ ४० ॥ हा नाह! परित्तायसु, नीया हं वाणरेण पात्रेणं । तुज्झ पुरओ महायस!, बिलवन्ती दीणकलुणाइं ॥ ४१ ॥ किं तुज्झ होहइ पहु !, एएण उवासिएण झाणेणं । जेण इमस्स न छिन्दसि, सीसं चिय चन्दहासेणं ॥ ४२ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, विलवइ मन्दोयरी पयलियंसु । तह वि य गाढयरं सो, धीरो झाणं समारुहइ ॥ ४३ ॥

कमलों को जर्न्द्रिसे उठाकर उसने जमीनपर बैठे हुए अधोमुख युवितवर्गको पीटा । (२७) उसके हाथमें रही हुई विशुद्ध स्फटिककी वर्ना हुई डोलती अक्षमाला बादलमें बगुलेकी पंक्ति-सी शाभित हो रही था। (२०) उत्तम रह्नांसे देदीप्यमान बह माला उस अंगदने बहुत ही जल्दी तोड़ डाली। बादमें अपने बक्षसे रावणको गलेमें बाँधा। (२६-३०) एकदम कोधमें भरे हुए अंगदने बक्षको लटकाया। बादमें कुमारने मन्द्रिक स्तम्भके साथ रावणको बाँधा। (३१) हँसते हुए उसने राज्ञसाधिपति को पाँच दीनारमें अपने आदर्मांक हाथ बेच दिया। फिर कठोर शब्दसे उसे गाली-गलीच करने लगा। (३२) अंगदकुमारने युवितयों के कानोंमें कुण्डल ले लिये, शिरोभूपण तथा परोंमेंसे नूपुर भी ले लिये। (३३) दूसरी किसी स्त्रीका बस्त हर लिया। एक-दूसरीको बालोंसे बाँधकर चारों और घूमना हुआ बली बह सहसा उन्हें हाथसे पीटने लगा। (३४) हे राजन्! जिस तरह एक साँद सार गोकुलको श्रुब्धकर देता है उसी तरह अंगदकुमारने उस अन्तःपुरको एकदम श्रुब्ध कर दिया। (३४)

उसने रावणसे पुनः कहा कि, रे पापी! निन्दनीय तूने छलसे श्रीर माया करके एकाकी इस सीताका श्रपहरण किया है। (३६) हे रावण! तेरे सामने ही में इन सब क्षियोंका श्रपहरण करता हूँ। यदि ताकृत हो तो रोक। (३७) ऐसा कहकर चक्रवर्ती भरतने जिस तरह लक्ष्मी को खेंचा था उसी तरह उसने पटरानी मन्दोदरीको बालोंसे पकड़ कर खेंचा। (३८) हे रावण! देख तेरी हृदयवछभाको में ले जा रहा हूँ। यह वानरपितकी चामरधारिणी होगी। (३८) जिसके सब श्राभरण गिर गये हैं ऐसी वह मन्दोदरी हाथसे घन वस्न सँभालती हुई श्रीर श्राँखोंसे श्रभ्रजल बहाती हुई पतिके भुज-विवरमें प्रवेश करने लगी। (४०) हा नाथ! रत्ता करो। हे महायश! यह पापी वानर श्रापके सामने दीन श्रीर करुण बिलाप करती हुई मुझे ले जा रहा है। (४१) हे प्रभो! श्रापके इस ध्यानकी उपासनासे क्या होगा यदि चन्द्रहास तलवारसे इसका सिर श्राप नहीं काटते। (४२) आँसू बहाती हुई मन्दोदरीने ऐसा तथा दूसरा भी बिलाप किया, फिर भी धीर वह प्रगाढ़ ध्यानमें लीन रहा। (४३) विद्याकी

न य सुणइ नेय पेच्छइ, सबसु य इन्दिएसु गुत्तेसु । विज्ञासाहणपरमो, नवरं शाणेकगयिक्तो ॥ ४४ ॥ मेरु व निष्पकम्पो, अन्नसोभो सायरो इव महप्पा । चिन्तेइ एगमणसो, विज्ञं रामो व जणयसुयं ॥ ४५ ॥ एयम्मि देसयाले, उज्जोयन्ती दिसाउ सबाओ । जयसदं कुणमाणी, बहुरूवा आगया विज्ञा ॥ ४६ ॥ तो भणइ महाविज्ञा, सिद्धा हं तुज्झ कारणुज्जुता । सामिय । देहाऽऽणित्, सज्झं मे सयलतेलोकं ॥ ४७ ॥ एकं मोत्तूण पह !, चकहरं तिहुयणं अपरिससं । सिग्धं करेमिह वसे, लन्नखण-रामेसु का गणणा ! ॥ ४८ ॥ भणिया य रावणेणं, विज्ञा नत्थेत्थ कोइ संदेहो । नवरं चिन्तियमेत्ता, एज्जसु मे भगवई ! सिम्धं ॥ ४९ ॥

जावं समत्तिनयमो निमञ्जा विज्ञं, लङ्काहिवो ति परिवारइ सन्तिगेहं । मन्दोयरि विमलकित्तिधरि पमोत्तं, तावं गओ पउमणाहसहाणिओयं ॥ ५० ॥

॥ इय पउमचरिए बहुरूबासाहर्ण नाम श्रडसिंहमं पन्वं समत्तं॥

### ६९. रावणचिन्ताविहाणपव्वं

अह जुबइसहस्साइं, दस अट्ट य तस्स पणिम उं चलणे। गिल्यंमुलोयणाइं, जंपन्ति पृह्! निसामेहि॥ १॥ सन्तेण तुमे सामिय!, विज्ञाहरसयलवसुमइवईणं। सिल्यारियाउ अम्हें, अर्ज्ञ सुम्गीवपुत्तेणं॥ २॥ सुणिकण ताण वयणं, रुट्टो लक्काहिनो भणइ एतो। ववहरइ जो हु एवं, बद्धो सो मञ्जुपासेहिं॥ ३॥ मुञ्जह कोवारम्भं, संपइ मा होह उस्मुयमणाओ। मुग्गीवं निज्ञीवं, करेमि समरे न संदेहो॥ ४॥ भामण्डलमाईमा, अन्ने वि य दुदृखेयरा सबे। मारेमि निच्छएणं, का सन्ना पायचारेहिं॥ ५॥

साधनामें तत्पर तथा ध्यानमें एकाप्र मनवाला वह सभी इन्द्रियों में संयत होनेसे न तो सुनता था श्रीर न देखता ही था। (४४) मेरूकी भाँति निष्प्रकम्प श्रोर सागरकी भाँति श्रक्षाभ्य वह महात्मा, एकाप्र मनसे सीताका चिन्तन करनेवाले रामकी भाँति, विद्याका चिन्तन कर रहा था। (४५) इसी समय सय ।दशाओं को प्रश्चालत करनेवाली तथा जयघोष करती हुई बहुरूप विद्या श्राई। (४६) तव उस महाविद्याने कहा कि, हे स्वामी! में सिद्ध हुई हूँ। श्रापक लिए में कार्य करनेके लिए उद्यत हूँ। श्राप श्राज्ञा है। मरे लिए सारा त्रिलोक साध्य है। (४७) हे प्रभो! एक चक्रवर्ताको छं इ सारा त्रिशुवन में शीब्र ही बसमें कर सकती हूँ। लक्ष्मण श्रोर रामका तो क्या हिसाब है ? (४०) रावणने उसे कहा कि, भगवती विद्ये! इसमें कोई सन्देह नहीं है। सोचते ही तुम शीब्र ही मेरे पास श्रा जाना। (४६) जिसका नियम समाप्त हुआ है ऐसा लेकेश रावण विद्या के नमस्कार करके जसे ही भगवान शान्तिनाथक मन्दिरमें प्रदक्षिणा देने लगा बसे ही निर्मल यशको धारण करनेवाली मन्दोदरिको छे इक्षर सेनाक साथ वह अंगद रामक पास चला गया। (५०)

।। पद्मचरितमं बहुरूपा विद्याकी साधना नामक अइसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

### ६९. रात्रणकी चिन्ता

इसके अनन्तर रोती हुई अठारह हजार युर्वातयोंने उस रावणके चरणोंमें प्रणाम करके कहा कि, हे प्रभो ! आप सुनें। (१) हे स्वामी ! आपके सब विद्याधर राजाओं के रहते मुधीवके पुत्र अंगदने आज हमारा अपमान किया है। (२) उनका कथन सुन कप्र लंकाधिपने कहा कि जो ऐमा व्यवहार करता है वह मृत्युके पाशमें निश्चय ही जकड़ा गया है। (३) अब कोध छोड़ो। मनमें चिन्ता मत रखो। इसमें सन्देह नहीं कि युद्धमें मुप्तीवको निष्प्राण करूँगा। (४) भामण्डल आदि दूसरे सब दुए विद्याधरोंको अवश्य ही मारूँगा तो फिर पादचारा मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? (४) इस तरह

संधाविज्या एवं महिलाओ निगाओ जिणहराओ । पविसद्द मज्जणहरयं, उवसाहियसबकरणिज्ञं ॥ ६ ॥ एं तो वेरुलियमए मजाणपीढे विहाइ घणसामो । मुणिसुबयनिणवसहो, पण्डुसिलाए ब अभिसेए ॥ ७ ॥ स्विसद्धरयण-कञ्चणमण्स् कुम्भेस् सिललपुण्णेस् । सुमहम्घमणिमण्स् य. अन्नेस् य सिस्यरिनहेस् ॥ ८ ॥ गम्भोरभेरि-काहल-मुद्दक्ष-तिलमा-सुसङ्खपउराइं एत्तो पवाहयाई. मेहघोसाइं ॥ ९ ॥ त्राई उबद्रणेस् सर्भिस् नाणाविहत्तुष्णवष्णगन्धेहि । मजिज्जइ दुणुइन्दो, जुवईहि मयङ्कवयणाहि ॥ १० ॥ अङ्गसहसीयलेणं. सिललेणं सुरहिगन्धपवरेणं । कुन्तलकयकरणिज्ञो. ण्हाओ लङ्काहिवो विहिणा ॥ ११ ॥ सो हार-कडय-कृण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । पविसरइ सन्तिभवणं. नाणाविह्कुसुमकयपूर्य ॥ १२ ॥ अह विरइऊण पूर्यं, काऊण य वन्दणं तिपरिवारं । पविसरइ लीलायन्तो, अह भोयणमण्डवं धीरो ॥ १३ ॥ दिन्नासणोवविद्रो. सेसा वि भडा सएस ठाणेस् । अत्थरय-वरमसूरय-वेत्तासणकञ्चणमएस् ॥ १४ ॥ दिना भिङ्गारविही, उवणीर्य भोयणं बहुवियप्पं । भुझइ लङ्काहिवई, समयं चिय सबप्रहुडेहिं ॥ १५ ॥ अद्रसयखज्जयज्ञयं. अह तं चउसद्विवञ्जणवियणं । सोलसओयणभेयं, विहिणा जिमिओ वराहारं ॥ १६ ॥ निबत्तभोयणविही, लीलायन्तो भडेहि परिकिण्णो । कील्णभूमिमह गओ, विजाएँ परिक्लणं कुण्ड ॥ १७ ॥ विज्जाएँ रक्खसवई. करेइ नाणाविहाइं रूवाइं। पहणइ करेस्र भूमि, जणयन्तो रिउजणायम्पं।। १८॥ एरथन्तरे पवता. निययभडा दहमुहं क्यपणामा । मोत्तण तुमं रामं. को अन्नो घाइउं सत्तो ? ॥ १९ ॥ सो एव भणियमेत्तो, सबालंकारभूसियसरीरो । पविसइ पमउज्जाणं, इन्दो इव नन्दणं मुझ्ओ ॥ २० ॥

सियोंको श्राधासन देकर वह जिनमन्दिरमेंसे बाहर निकला श्रीर सब उपकरणोंसे सम्पन्न स्नानगृहमें प्रवेश किया। (६) जिस श्रभिपेकके समय पाण्डशिला पर मुनि सुव्रत जिनवर शोभित हो रहे थे उसी तरह वैदुर्यके बने हुए स्नानपीठ पर बादलोंके समान श्याम वर्णका रावण शोभित हो रहा था। (७) मिणयोंसे खिचत श्रात्यन्त विशुद्ध सोनेके बने घड़े तथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान दूसरे बहुत महँगे मिण्मय घड़े पानीसे भरे हुए थे। (८) उधर गम्भीर श्रावाज करनेवाली र्भीर, काहल, मृदंग, तालमा तथा सुन्दर शंखसे युक्त बादल की भौति गर्जना करनेवाले वाद्य बज रहे थे। (६) चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख्यवाली युवर्तियाँ रायणको नानाविध चूर्ण, वर्ण एवं गन्धसे युक्त सुगन्धित उबटन मल रही थीं। (१०) बालोंमें जो कार्य करना था वह करके रावणने सुगन्धित गन्धसे युक्त शरीरको सुख देनेवाले शीतल जलसे विधिवत स्नान किया। (११) हार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा ऋलंकारोंसे विभूषित शरीरवाले उसने भगवान शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेश किया और नानाविध पुष्पोंसे पूजा की। (१२) पूजाकी रचना करके तथा तीन बार प्रदक्षिणा देकर वन्दन करके धीर वह लीलापूर्वक भोजनमण्डपमें प्रविष्ट हुआ। (१३) दिये गये आसन पर वह बेठा। बाकीके सुभट भी अपने-अपने निर्मल मशूरक ( वस्न या चर्मका वृत्ताकार त्रासन ), वेत्रासन तथा सोनेके बने हुए त्रासनों पर बैठे। (१४) हाथ-पर धोनेके लिए जलपात्र दिये गये। बहुत प्रकारका भोजन लाया गया। सब सुभटोंके साथ रावणने भोजन किया। (१४) एक सी श्राठ खाद्य पदार्थीसे युक्त, चीसठ प्रकारके व्यंजनीयाले तथा सीलह प्रकारके चावलसे सम्पन्न उक्तम श्राहार उसने विधिपूर्वक खाया। (१६) भोजनके कार्यसे निवृत्त हो सुभटोंसे घरा हुआ वह लीला करता हुआ कीड्राभूमिमें गया और वहाँ विद्याकी परीचा की। (१७) विद्याके बलसे राक्षसपतिने नानाविध रूप किये और शत्रुश्चोंको कम्पित करते हुए उसने हाथोंसे जुमीनको ठोका। (१८) तब अपने सुभटोंने रावणको प्रणाम करके कहा कि आपको छोड़ दूसरा कीन रामको मारनेमें समर्थ है ? (१६) इस प्रकार कहने पर सब श्रालंकारोंसे भूषित शरीरवाले उसने मुद्दित हो इन्द्र जिस तरह नन्दनबनमें प्रवेश करता है उस तरह पद्मोद्यानमें प्रवेश किया। (२०) रावणकी विशाल सेनाको देखकर विदीर्ण हृदयवाली सीता सोचने लगी कि इसे इन्द्र भी जीत नहीं सकता। (२१) मनमें इस तरह चिन्तित सीताको रावणने कहा कि, हे

१. एतां फलिहमांणमाए-प्रत्य । २. पनमुजाणं-प्रत्य ।

दहुण जणयतणया, सेन्नं लङ्काहिवस्स अइबहुयं । जिन्तेइ वुष्णहियया, न य जिणह इमं सुरिन्दो वि ॥ २१ ॥ सा एव उस्सुयमणा, सीया लह्नाहिवेण तो भणिया । पावेण मए सुन्दरि. हरिया छन्मेण विलवन्ती ॥ २२ ॥ गहियं वयं किसोयरि !, अणन्तविरियस्स पायमूरुम्मि । अपसन्ना परमहिला, न भुक्तियका मए निययं ॥ २३ ॥ सुमरन्तेण वयं तं, न मए रिमया तुमं विसालच्छी । रिमहामि पुणो सुन्दरि !, संपद्द आलम्बणं छेतुं ॥ २४ ॥ पुष्फविमाणारूढा, पेच्छसु सयलं सकाणणं पुहद्दं । भुद्धसु उत्तमसोश्खं, मञ्जा पसाएण ससिवयणे ! ॥ २५ ॥ सुणिकण इमें सीया, गगगरकण्ठेण भणइ दहवयणं । निसुणेहि मज्झ वयणं. जइ मे नेहं समुबहांस ॥ २६ ॥ घणकोववसगएण वि, पउमो भामण्डलो य सोमित्ती । एए न घाइयबा, लङ्काहिव ! अहिमुहाविडया ॥ २० ॥ ताव य जोवामि, अहं जाव य एयाण पुरिससीहाणं । न सुणेमि मरणसहं, उिवयणिज्ञं अयण्णसहं ॥ २८ ॥ सा बंपिकण एवं. पहिया धरणीयले गया मोहं। दिद्रा य रावणेणं. मरणावत्था पयल्यिस् ॥ २९ ॥ मिउमाणसो खणेणं, जाओ परिचिन्तिउं समादत्तो । कम्मीयएण बद्धो, को वि सिणेहो अहो गरुओ ॥ २० ॥ धिद्धि ति गरहणिजं, पावेण मए इमं कयं कम्मं । अन्नोन्नपोइपमुहं, विओइयं जेणिमं मिथुणं ।। ३१ ।। सिंस-पुण्डरीयधवलं, निययकुलं उत्तमं क्रयं मलिणं । परमहिलाप् कण्णं, वम्महअणियत्तिचित्तेणं ॥ ३२ ॥ धिद्धी । अहो । अकजं, महिला नं तत्थ पुरिससीहाणं । अवहरिकण वणाओ, इहाऽऽणिया मयणमूढेणं ॥ ३ ३ ॥ नरयस्स महावीही. कदिणा सम्ममाला अणयभूमी । सरिय व कुडिलहियया, वज्जेयवा हवइ नारी ॥ ३४ ॥ जा पढमदिट्टसन्ती, अमएण व मज्झ फुसइ अङ्गाई । सा परपसत्तचित्ता, उिवयणिजा इहं जाया ॥ ३५ ॥ जड वि य इच्छेज ममं, संपद्द एसा विमुक्सिक्भावा । तह वि न य जायद्द धिई, अवमाणसुद्गियमणस्स ॥३६॥ भाया मे आसि जया, त्रिभीसणो निययमेव अणुकूलो । उवएसपरो तह्या, न मणो पीई समलीणो ॥ ३७ ॥

सुन्दरी ! पापी मैंने विलाप करती हुई तुन्हारा धोखेसे अपहरण किया है। (२२) हे कुशोदरी ! अनन्तवीर्यके चरणोमें मैंने ब्रत लिया है कि अप्रसन्न परनारीका मैं नियमेन उपभोग नहीं कहँगा। (२३) हे विशालाक्षी! उस व्रतको याद करके मैंने तुम्हारे साथ विलास किड़ा नहीं की है। हे सुन्दरी ! अब रामरूपी आलम्बनका नाश करके मैं तुम्हारे साथ रमण कहुँगा। (२४) हे शशिवदने ! पुण्पक विमानमें आहु होकर तुम बनोंसे युक्त सारी पूर्व्वा देखो और मेरे प्रसादसे **उत्तम मुख़का उपभोग करो। (२५) यह मुनकर गद्गद कण्ठसे सीताने रावणसे कहा कि मेरा कहना मुन। हे लंकाधिप!** यदि तेरा मुक्तपर स्नेह है तो कोधक अत्यधिक वशीभृत होने पर भी संमाममें सामने आयेहुए राम लक्ष्मण और भामण्डल इनको मत मारना । (२६-२७) मैं तभी तक जीती रहूँगी जब तक इन पुरुपिसहोंके बारेमें कानसे असुखकर और उद्देगकर मरण शन्द नहीं सुनती। (२८) ऐसा कहकर वह जमीन पर गिर पड़ी श्रोर बेसुध हो गई। श्रॉम् बहाती हुई उसे रावणने मरणावस्थामें देखा। (२९) वह एकदम कोमल हृदयवाला हो कर सीचने लगा कि श्रही, कर्मोदयके कारण मैं किसी भारी स्नेहसे बँधा हुआ हूँ। (३०) धिकार है। पापी मैंने यह निन्दनीय कार्य किया है. जिससे एक-दूसरे पर प्रेम रखनेवाले इस जोडेको मैंने वियुक्त कर दिया है। (३) परनारीक लिए काममें लीन चित्तवाले मैंने चन्द्र एवं पुण्डरीकके समान सफेद और उत्तम अपने कुलको मलिन किया है। (३२) पुरुपोंमें सिंहक समान रामकी स्त्रीका वनमेंसे अपहरण करके कामसे विमोहित में जो यहाँ लाया हूँ उस अकार्यके लिए मुक्ते धिकार है। (३३) नरकंक विशाल मार्ग जैसी, खर्गकी कठिन श्रर्गलाके समान, श्रनीतिकी भूम सरीखी श्रीर नदीकी भाँति कुटिल हृद्यवाली खीका त्याग करना चाहिए। (३४) जो पहली बार देखते ही श्रमृतकी भाँति मेरे अंगोंको खूने लगी उसका चित्त तो दूसरेमें लगा है, अतः वह मेरे लिए सदेगकर हो गई है। (३५) रामके प्रति जो सद्भाव है उसका पारत्याग करके यदि यह मुक्ते चाहे भी, तो अपमानसे द:खित मनत्राले मुक्ते घृति नहीं होगी। (३६) सतत अनुकूल मेरा भाई विभीषण जब हितका उपदेश देता था तब भी मनमें अनुराग नहीं हुआ। (३७) महासुभट पकड़े गये हैं, दूसरे भी बढ़ बड़े योद्धा मारे गये हैं और राम अपमानित

बद्धा य महासुहडा, अन्ने वि विवाइया पवरजोहा । अवमाणिओ य रामो, संपइ मे केरिसी पीई ? ॥ ३८ ॥ नइ वि समप्पेमि अहं, रामस्स किवाएँ जणयनिवर्तणया । लोओ दुग्गहहियओ, असत्तिमन्तं गणेही मे ॥ ३९ ॥ इह सीह-गुरुहकेऊ. संगामे राम-लक्खणे जिणिउं। परमविभवेण सीया, पच्छा ताणं समप्पे हं ॥ ४० ॥ न य पोरुसस्स हाणी. एव कए निम्मला य में किची । होहइ समत्थलोए. तम्हा ववसामि संगामं ॥ ४१ ॥ एव भणिकण तो सो. निययघर पत्थिओ महिङ्कीओ । सुमरइ वेरियजणियं, दहवयणो परिहवं ताहे ॥ ४२ ॥ अह तक्खणिम रुद्दो, जंपइ सुग्गीवअङ्गए घेतुं। मज्झाउ दो वि अद्धे, करेमि इह चन्दहासेणं॥ ४३ ॥ भामण्डलं पि घेतुं, पावं दढसङ्कलाहि सुनिबद्धं। मोग्गरघायाहिह्यं, करेमि गयजोवियं अजा ॥ ४४ ॥ करवत्तेण मरुमुयं, फालेमिह कट्टजन्तपडिवद्धं । मारेमि सेसमुहडे, रुक्खणरामे पमोत्त्णं ॥ ४५ ॥ एवं निच्छयहियए, नाए सङ्कादिवे निमित्ताइं। नायाइ बहुविहाइं, मगहवुई अनयवन्ताइं॥ ४६॥ अको आउहसरिसो, परिवेसो अम्बरे फरुसवण्गो। नट्टो सयलसमन्थो, रयणीचन्दो भएणेव॥ ४७॥ नाओ य भूमिकम्पो. घोरा निवडन्ति तत्थ निम्घाया । उक्का य रुहिरवण्णा, पुन्नदिसा चेव दिप्पन्ती ॥ ४८ ॥ नालामुही सिवा वि य, घोरं वाहरइ उत्तरदिसाए । हेसन्ति फरुसविरसं, किन्यगीवा महातुरया ॥ ४९ ॥ हत्थी रडन्ति घोरं, पहणन्ता वसुमई सहत्थेणं। मुच्चन्ति नयणसिललं, परिमाओ देवयाणं वि॥ ५०॥ वासन्ति करयरखं, रिद्वा वि य दिणयरं पलोएन्ता । भज्जन्ति महारुक्ला, पडन्ति सेलाण सिहराइं ॥ ५१ ॥ विउलाई पि सराई, सहसा सोसं गयाइ सबाई। वुट्टं च रुहिरवासं, गयणाओ तडयडारावं॥ ५२॥ एए अन्ने य बहू, उप्पाया दारुणा समुप्पना । देसाहिवस्स मरणं, साहेन्ति न एत्थ संदेहो ॥ ५३ ॥ नक्खत्तवलिनुको, गहेसु अचन्तकुडिलवन्तेसु । वारिज्जन्तो वि तया, अह कङ्ख्ह रणमुहं माणी ॥ ५४ ॥

हुए हैं। अब मेरी प्रीति कैसी ? (३०) कृपा करके में यदि रामको सीता सौंप दूँ तो जिनका हृदय मुश्किलसे समक्तमें भाता है ऐसे लोग मुक्ते श्रशक्तिशाली समर्केंगे।(३६) इस संप्राममें सिंह श्रीर गरुड़की ध्वजावाले राम श्रीर लक्ष्मणको जीतकर बादमें परम वैभवके साथ उन्हें मैं सीता सौंपूँगा। (४०) ऐसा करनेसे मेरे पोरुपकी हानि नहीं होगी श्रोर समस्त लोकमें निर्मल कीति होगी, श्रतः संप्राम करूँ। (४१) एसा कहकर महान ऋदिवाले रावणने अपने भवनकी श्रोर प्रस्थान किया। उस समय वह शत्रुजनित पराभवका स्मरण करने लगा। (४२) रुष्ट वह तत्काल बोला कि सुप्रीव श्रीर श्रंगदुको पकड़कर इस चन्द्रहास तलवारसे दोनोंको बीचमेंसे आधे कर दूँगा। (४३) पापी भामण्डलको पकड़कर श्रीर मजबूत जंजीरसे बाँधकर में त्राज उसे मुद्रारके प्रहारसे पोट पीटकर चंतन्यहीन बना दूँगा। (४४) काष्ठ-यंत्रमें जकड़े हुए इनुमानको इस तलवारसे फाइ डालूँगा। राम श्रीर लक्ष्मणको छोड़ शेप सुभटोंको मार डालूँगा। (४४) हे मगधनरेश श्रेणिक! हृदयमें इस तरह निश्चय किये हुए रावणको पराजयसूचक अनेक अपशकुन हुए। (४६) सूर्य आयुधके समान श्रीर श्राकारामण्डल कठोर वर्णवाला हो गया। रातके समय सम्पूर्ण चन्द्र मानों भयसे भाग गया। (४७) भूचाल हुआ। घोर विजलियाँ गिरने लगीं। पूर्व दिशाको मानो चमकाते हों इस तरह रक्तवर्णवाली उल्काएँ गिरने लगीं। (४०) मुँहमें ज्वालावाली शृगाली उत्तर्राद्यामें भयंकर रूपसे रोने लगी। जिनकी गर्दन काँप रही हैं ऐसे बड़े बड़े घोड़े कठोर श्रीर मुखी हिनहिनाहट करने लगे। (४६) अपनी भुढ़ोंसे जमीन पर प्रहार करते हुए हाथी भयंकर रूपसे चिंघाड़ने लगे। देवतात्रोंकी प्रतिमाएँ भी आँसू बहाने लगीं। (४०) भूर्यको देखकर कीए भी कठोर 'का का' ध्वनि करने लगे। (४१) सब बड़े बड़े सरोवर अचानक सूख गये। आकाशमेंसे तड़ तड़ आवाज करती हुई रुधिर की वर्षा हुई। (४२) ये तथा दूसरे भी बहुत-से ट्रारुण उत्पात हुए। इसमें सन्देह नहीं कि ये सब राजाका मरण कहते थे। (४३) प्रहोंके अत्यन्त कुटिल होनेसे नक्षत्रोंके बलसे र्राहत वह श्राभमानी मना करने पर भी युद्धकी श्राकांत्ता रखता था। (४४) श्रपने यशके

१. तणयं-प्रत्यः।

निययजसभक्तभीओ, गाढं वीरेक्सरसगओ घीरो । सत्थाण वि जाणन्तो, कजाकजं न रुक्खेइ ॥ ५५ ॥ रुद्वाहिवस्स एतो, नं हिययत्थं तु कारणं सवं । साहेमि तुज्य सेणिय, सुणिहि विगहं पमीत्णं ॥ ५६ ॥ जिणिकण सत्तेत्रं, मोत्ण य पुत्तवन्धवा सब । पविसामि ण लक्का हं, करेमि पच्छा इमं कजं ॥ ५७ ॥ सयलिम भरहवासे, उद्यासेकण पायचारा हं। बल-सत्ति-कन्तिज्ञा, ठवेमि विज्ञाहरे बहवे॥ ५८॥ जेणेत्थ वंसे सुरदेवपूजा, जिणक्तमा चक्रहरा य रामा ।

नारायणा तिबबला महप्पा, जायन्ति तक्कामलकित्तिमन्ता ॥ ५९ ॥

॥ इय परमचरिए रावणचिताविहाणं एगुणसत्तरं पत्र्वं समत्तं ॥

### ७०. उज्जोयविहाणपव्वं

तत्तो सो दहवयणो, दियहे अइभासुरे सह भडेहिं। अत्थाणीएँ, निविद्दो, इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो ॥ १ ॥ वरहार-कणयकुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । पुलयन्तो निययसहं. अहियं चिन्तावरो जाओ ॥ २ ॥ भाया य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो महं पुत्ता । हत्थ-पहत्था य भडा, एत्थ पण्से न दीसन्ति ॥ ३ ॥ ते तस्थ अपेच्छन्तो, रुद्दो भडभिउडिभासुरं वयणं । काऊण देइ दिद्दी, दहवयणो चक्करयणस्स ॥ ४ ॥ रोसपसरन्तिहयओ, आउहसीला समुज्जभो गन्तं । ताव य समुद्वियाहं, सहसा अइद्रिण्णिमताहं ॥ ५ ॥ अन्नेण वच्चमाणो, पहओ चरुणेण पायमगगिम । छिन्नो य तस्स मग्गो, प्रओ वि ह किण्हसप्पेण ॥ ६ ॥ हा हा घो ! मा वच्यु, तस्त सुणन्तस्त अकुसला सहा । जाया सहसुप्पाया. सउणा अजयावहा बहवे ॥ ७ ॥

नाशसे भयभीत श्रीर एकमात्र श्रुंगाररसमें ही श्रत्यन्त लीन वह धीर शास्त्र जानने पर भी कार्य-श्रकार्यका विवेक नहीं कर सकता था। (४५) हे श्रेणिक! अब में रावणक हृदयमें जो विचार था वह सब तुम्हें कहता हूँ। विमहका त्याग करके तुम सनो । (४६) शत्रुसैन्यको जीतकर. सब पुत्र एवं भाइयोंको छुड़ाकर मैं छंकामें प्रवेश कहँगा । बादमैं यह कार्य करूँगा। (५७) सारे भरतत्त्वत्रमेंसे मनुष्योंका नाश करके बल, शक्ति व कान्तिसे युक्त बहुत-से विद्याधरोंको स्थापित करूँ गा, जिससे इस वंशमें सुरेन्द्रोंके द्वारा पूज्य, उन्नत श्रोर विमल कीर्तिवाले तथा श्रत्यन्त बलशाली महात्मा जिनेश्वर, चक्रवर्ती. बलराम और नारायण पदा हों। (४८-४६)

॥ पद्मचरितमें रावणकी चिन्ताका विधान नामका उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७०. युद्रोद्योग

सब एक ऋत्यन्त तेजस्वी दिनमें इन्द्रके समान ऋदिसम्पन्न रावण सुभटोंके साथ सभास्थानमें बैठा हुआ था। (१) उत्तम हार, सोनेके कुण्डल, मुकुट एवं अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला वह अपनी सभाको देखकर अधिक चिन्तातुर हुआ l (२) भाई भानुकर्ण, मेरे पुत्र इन्द्राजित और मेघवाहन तथा सुभट हस्त एवं प्रहस्त इस प्रदेशमें नहीं दीखते। (३) उन्हें वहाँ न देख रुष्ट रावणने सुभटकी श्रुकुटिसे देदीप्यमान मुख करके चक्ररत्नके ऊपर रुष्टि डाली। (४) हृदयमें व्याप्त रोपवाला वह श्रायुधशालामें जानेके लिए उद्यत हुआ । तब सहसा श्रत्यधिक म्यसब शकुन होने लगे । (४) पादमार्गसे जाते हुए उसे दूसरे पैरसे चोट पहुँची त्रोर सामनेसे काले साँपने उसके मार्गको काटा। (६) छी: छी: ! मत जावें-एसे त्रकुशल शब्द सुनते हुए उसे पराजयम् चक बहुत-से शक्कन सहसा होने लगे। (७) उसका उत्तरीय गिर पड़ा, बेंदूर्यक दण्डवाला छत्र दूट

१. दिद्वि-प्रत्य । २. सारुं-प्रत्य ।

पहियं च उत्तरिजां, भमां वेरुलियदण्डयं छत्तं । ताहे कयऋलिउडा, दइयं मन्दोयरी भणइ ॥ ८ ॥ विरहसरियाएँ सामिय! वुज्यन्ती दुक्लसिललभीमाए। उत्तारेहि महायस! सिणेहहत्थावलम्बेणं॥ ९॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, मह वयणं जइ वि नेच्छिस मणेणं । एयं पि य तुज्झ हियं, होहइ कडुओसहं व जहा ॥१०॥ संसयत्रुं वलगो, किं वा संसयिस णाह! अताणं!। उम्मग्गेण रियन्तं, धरेह चित्तं समज्जायं॥ ११॥ तुङ्गं विभूसम् कुलं. सलाहणिज्ञं च कुणसु अप्पाणं । अप्पेहि भूमिगोयर—महिला कलहस्स आमूलं ॥ १२ ॥ बहरिस्स अत्तणो वा. मरणं काऊण निच्छयं हियए । जुज्झिजइ समरमुहे, तह वि य कि कारणं तेणं ? ॥ १३ ॥ तम्हा अप्पेहि इमा, सीया रामस्स पणयपीईए। परिवालेहि वयं तं, जं गहियं मुणिसयासिम्म ॥ १४ ॥ देवेहि परिमाहिओ, जह वि समी हवह भैरहनाहेणं । तह वि अकित्ति पावह, परिसो परनारिसक्रेणं ॥ १५ ॥ जो परनारीस समं, कुणइ रईं मूढभावदोसेणं । आसीविसेण समयं, कीलइ सो उग्गतेएणं ॥ १६ ॥ हालाहलं पिव विसं, ह्यवहजालं व परमपज्जिलयं । वैग्वि व विसमसीला, अहियं वज्जेह परमहिला ॥ १७ ॥ इन्दीवरघणसामो, गिर्वयहसियं दसाणणो काउं। भणइ पिया सिसवयणे, किं व भयं उवगयासि तुमं॥ १८॥ न य सो हं रविकित्ती, न चेव विजाहरो असणिघोसो । न य इयरो को वि नरो, जेण तमं भाससे एवं ॥ १९ ॥ रिउपायवाण अग्गी, सो हं लड्काहिवो सुपिडकुलो । न य अप्पेमि सिसमुहो, सीया मा कुणस भयसहं ॥ २०॥ एव भणियं मिनतो सा, ईसावसमुवगया महादेवी । जंपइ सीयाएँ समं, कि सामिय! रइसुहं महिस ? ॥ २१ ॥ ईसाकोवेण तओ. पहणइ कण्णुप्पलेण सा दइयं । भणइ य गुणाणुरूवं, कि दिट्टं तीऍ सोहमां ! !! २२ || कि भूमिगोयरीए, कीरइ अहियं कलाविहीणाए? । विज्ञाहरीएँ, समयं, भयसु पह ! नेहसंबन्धं ॥ २३ ॥

गया। तब मन्दोदरीने पतिसे हाथ जोड़कर कहा कि, हे स्वामी! हे महायश ! दु:खरूप जलसे भयंकर ऐसी विरहरूपी नदीमें इबती हुई मुक्ते आप स्नेहरूपी हाथका अवलम्बन देकर पार उतारें। (८-६) हे स्वामी ! यद्यपि आप मनसे नहीं चाहते, फिर भी मेरा कहना मुने । कड़वी दवाकी भाँति यह भी आपके लिए हितकर होगा । (१०) हे नाथ ! संशयरूपी तराजूपर चढ़कर श्राप श्रपने श्राप को सन्देहमें क्यों डालते हो ? उन्मार्गमें भटकते हुए चित्तको श्राप मर्यादामें रखें। (११) श्राप श्रपने ऊँचे कुलको विभूपित करो और श्रात्माको श्राचनीय बनाश्रो। भूमिपर विचरण करनेवाले मनुष्यकी कलहकी जड़रूप ऐसी स्त्रीको दे दो । (१२) शत्र अथवा अपने गरणका मनमें निश्चय करके युद्धमें लड़ा जाता है। तथापि उसका क्या प्रयोजन है। (१३) श्रतएव प्रेमपूर्वक रामको यह सीता सौंप दो श्रीर मुनिक पास जो व्रत घहण किया था उसका पालन करो। (१४) देवोंके द्वारा श्रनुगृहीत हो श्रथवा भरत राजाके जैसा हो, फिर भी परनारीके संसर्गसे मनुष्य श्रपयश प्राप्त करता है। (१५) जो अपनी मूर्वताक दोषसे परनारांक साथ रित करता है वह उम्र तंजवाले आशीविप सर्पके साथ खेल खेलता है। (१६) हालाहल विपंक जैसी, श्रत्यन्त प्रज्यालत श्रामिकी ज्वाला सरीखी श्रीर भयंकर स्वभाववाछी व्याब्रीके समान परनारीका एकदम त्याग करो । (१७) इन्दीवर कमल तथा बादलके समान श्यामवर्णवाले रावणने आभमानके साथ हँसकर पत्नीसे कहा कि, हे शशिवदने ! तुम्हें डर क्यों लग रहा है ? (१८) मैं न तो रविकीर्ति हूं. न विद्याधर अशनियोप हूँ और न दूसरा कोई मनुष्य हूँ जिससे तुम ऐसा बोलती हो। (१९) शत्रुरूपी वृत्तोंके लिए अप्रितृल्य विरोध। मैं लंकानरेश चन्द्रवदना सीताको नहीं दूँगा । तुम भयकी आशंका मत करो । (२०) इस प्रकार कहनेपर ईर्ष्यांक वशीभूत हो उस पटरानं ने कहा कि, हे नाथ ! क्या श्राप सीताके साथ रितसुख चाहते हैं ? (२१) तब ईर्ष्या श्रीर कोपसे उसने श्रपने पतिको कर्णीत्पलसे प्रहार किया श्रीर कहा कि प्रशंसा करने योग्य कौन-सी सुभगता तुमने उसमें देखी है ? (२२) हे प्रभो ! कलाविहीन चौर भूमिपर विहार करनेवाली स्त्रीके साथ अधिक स्तेह-सम्बन्ध क्यों करते हैं ? विद्याधरीके साथ स्तेहसम्बन्ध कीजिये । (२३) है प्रभो ! आप

१. महिलं—प्रत्य•। २. इमं सीयं—प्रत्य•। ३. भरहराएणं—प्रत्य•। ४. वर्गिष व विसमसीलं श्राहियं वज्जेह परमहिलं-—प्रत्य•। ५. पियं—प्रत्य•। ६. सिस्सुहिं सीयं—प्रत्य•। ७. भणियमेले सा—सु•।

आणवसु केरिसी हं, होमि पहु! जा तुमं हिययदृष्टा। किं सयलपद्भयसिरी :, अहवा वि सुरिन्दवहुसरिसा ? ॥ २४ ॥ सो एव भणियमेचो, अहोमुहो लिजाओ विचिन्तेइ । परमहिलासचो हं, अकिचिलहयत्तर्ण पत्तो ॥ २५ ॥ अह सो विलम्बह्सियं, काऊण य भणइ अत्तणो कन्तं । तं मज्झ हिययइट्टा, अहियं अन्नाण महिलाणं ॥ २६ ॥ रुद्धपसायाएँ तओ. भणिओ मन्दोयरीएँ दहवयणो । किं दिणयरस्स दोवो, दिजाइ वि हु मगगणद्वाए ? ॥ २० ॥ जाणन्तो वि नयविही, कह वि पमार्य गओ विहिबसेणं । तह वि य पत्रोहणीओ, हवइ नरो अन्नपूरिसेणं ॥ २८ ॥ आसि पुरा मुणिवसहो, विण्ह वेजवलद्धिसंपन्नो । सिद्धन्त-गोइयासु य कि न पबाहं तया नीओ! ॥ २९ ॥ जइ पयणुओ वि कीरइ, मज्झ पसाओ इमं भणन्तीए । तो मुख्यमु नाह ! तुमं, 'सीया रामस्स हियइट्टा ॥ ३० ॥ तुह अणुमएण सीया, नेऊणं राहवं पसाएमि । आणेमि भाणुकण्णं, पुत्ता य अलं रणमुहंणं ॥ ३१ ॥ सो एव भणियमेतो, जंपइ लङ्काहिवो परमरुद्दो । लहु गच्छ गच्छ पावे!, जत्थ मुहं ते न पेच्छामि ॥ ३२ ॥ एव भणियं पत्ता, सुणसु पहु! बहुजणेण जं सिट्टं। हरुहर-चक्कहराणं, जम्मं पडिवासुदेवाणं ॥ ३३ ॥ आसि तिविहु दुविहू, सयंभु पुरिसोत्तमो पुरिससीहो । पुरिसवरपुण्डरीओ, दत्तो वि हु केसवा एए ॥ ३४ ॥ अयलो विजय सुभद्दो य सुप्पहो तह सुद्रिसणो चैव । आणन्द नन्दणो वि य. इमे वि हलिणो वहक्कन्ता ॥ ३५ ॥ अह भारहम्मि वासे. एए बल-केसवा वड़क्क-ता । संपद्द वट्टन्ति इमे. राहव-नारायणा लोए ॥ ३६ ॥ एएहि तारगाई, पडिसत् घाइया तिस्रण्डवई । संपइ सामि विणासं, तुहमिव गन्तुं समुच्छहसि ॥ ३० ॥ भोत्तण कामभोए, पुरिसा जे संजमं समणुपत्ता । ते नवरि वन्दणिजा, हवन्ति देवा-ऽसुराणं पि ॥ ३८ ॥ तम्हा तुमे वि सामिय ! भुत्तं चिय उत्तमं विसयसोक्खं । भिमओ य जसो लोए, संपद्द दिक्खं पवज्ञासु ॥ ३९ ॥

आहा दें कि मैं केसी हो हैं, जिससे आपके हृदयको मैं प्रिय लगूँ। क्या मैं सब पद्गोंकी शोभाको धारण कहँ अथवा देवकन्या जैसी बनूँ ? (२४) इस तरह कहा गया वह नीचा मुँह करके लिजत हो सोचने लगा कि परनारीमें आसक्त मैंने अपयश श्रीर लघुता प्राप्त की है। (२४) तब लजासे हँसकर उसने श्रपनी पत्नीसे कहा कि तुम श्रन्य क्रियोंकी श्रपेक्षा मेरे हृदयको अधिक प्रिय हो। (२६) तब प्रसन्न होकर मन्दोदरीने रावणसे कहा कि क्या सूर्यको हूँ दुनेक लिए दीया दिखाया जाता है ? (२७) नीतिका मार्ग जाननेपर भी भाग्यवश किसी तरहसे प्रमाद आ गया हो तो वह मनुष्य अन्य पुरुप द्वारा जगाया जाना चाहिए।(२८) प्राचीन कालमें वैक्रियक लव्धिसम्पन्न विष्णु नामक एक मुनिवर थे। क्या वह सिद्धान्त-गीतिकाओं द्वारा उस समय जागृत नहीं किये गये थे ? (२९) इस प्रकार कहती हुई मुभएर यदि आपका स्वल्प भी अनुप्रह है तो, हे नाथ! त्राप रामकी हृदयप्रिया सीताको छोड़ दें। (३०) आपकी अनुमातसे सीताका ले जाकर मैं रामको प्रसन्न करूँ श्रीर भानुकर्ण तथा पुत्रोंको लोटा लूँ। इस तरह युद्धसे श्राप विरत हों।(३१) इस प्रकार कहा गया रावण श्रत्यन्त रुष्ट होकर कहने लगा कि, हे पापे ! जल्दी-जल्दी यहाँसे तू वहाँ चली जा जहाँ में तेरा सुँह न देख पाऊँ। (३२) तब उसने ऐसा कहा कि, है प्रभो ! ज्ञानी जनोंने हलधर, चक्रधर तथा प्रतिवासुदेवोंके जन्मक बारेमें जो कहा है वह आप सुनें। (३३) त्रिप्रष्ठ, द्विप्रष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह. पुरुपवर, पुण्डरीक और दत्त-ये केशव थे। (३४) श्रवल, विजय, सुभद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, श्रानन्द श्रीर नन्दन—ये हलधर हो चुके हैं। (३४) भारतवर्षमें ये बलदेव और केशव हो चुके हैं। इस समय लोकमें ये राघव और नारायण विद्यमान हैं। (३६) इन्होंने तीन खण्डोंके स्वामी तारक त्रादि विरोधी शत्रुत्रोंको मार डाला है। हे स्वामी! अब आप भी विनाश प्राप्त करना चाहते हैं। (३७) काम भोगोंका उपभोग करके जो पुरुष संयम प्राप्त करते हैं वे बादमें देव एवं असुरोंके लिए वन्दनीय होते हैं। (३८) हे स्वामी! आपने उत्तम विषय सुखका उपभोग किया है श्रोर श्रापका यश लोकमें फैल गया है। अब आप दीशा अंगीकार करें। (३६) अथवा हे दशमुख! अगुव्रत धारण करके शील व संयममें निरत हों और देव एवं गुरुमें भक्तियुक्त

१. सौयं रामस्स हियइट्र<sup>°</sup>—प्रत्य०। २. सीयं—प्रत्य०।

अहवा अणुबयधरो. होऊणं सील-संजमाभिरओ। देव-गुरुभित्तजुत्तो, दहमुह! दुक्खक्खयं कुणसु ॥ ४० ॥ अद्वारसिंह दसाणण !, जुबइसहस्सेहि जो नुमं तित्ति । न गओ अणङ्गम्दो सो ऋह एकाएँ विचिहिसि ! ॥ ४१ ॥ इह सयलजीवलोण विसयसुहं भुक्षिउं सुचिरकालं । जइ कोइ गओ तित्ति, पुरिसो तं मे समुद्दिससु ॥ ४२ ॥ तम्हा इमं महाजस!, विसयमुहं अप्पसोनसबहुदुनसं। वज्जेहि वज्जणिजं, परमहिलासंगमं एयं॥ ४३॥ बहुभड़ख़यंकरेणं, देव! न कर्ज इमेण जुज्झेणं । बद्धञ्जलिमउडा हं, पिडया वि हु जुज्झ पाएसु ॥ ४४ ॥ हिंस ऊण भणह बोरो, उट्टेहि किसोयरी! भउबेयं। मा वच्छ पसयच्छी!. नामेणं वासुदेवाणं॥ ४५॥ बलदेव-बायदेवा, हर्वान्त बहवो इहं भरहवासे । तह वि य कि संजायह, सिद्धी खलु नाममेत्तंणं ? ॥ ४६ ॥ रहने उरनयरवर्ड, जह इन्दो ऽणिबुई मए नीओ । तह य इमं कीरन्तं, पेच्छसु नारायणं सिग्धं ॥ ४७ ॥ भणिकण वयणमेयं, संमयं मन्दोयरीएँ दह्वयणो । कीलणहरं पविहो, ताव य अत्थं गओ सूरो ॥ ४८ ॥ अत्थायिन्म दिणयरे, संझासमण् समागण् सन्ते । मउलेन्ति कमलयाइं, विरहो चक्कार्यामहुणाणं ॥ ४९ ॥ जाए पओससमए, पज्जलिए रयणदीवियानिवहे । लहापुरी विभायह, मैरुस्स व चूलिया चेव ॥ ५० ॥ पेसिजाइ जुबइजणो, विरइजाइ मण्डणं पिययमाणं । मोहणसुहं महिजाइ, महर चिय पिजाइ पसन्ना ॥ ५१ ॥ का वि पियं वरजुवई, अवगृहेऊण भणइ चन्द्रमुहो । अपि एकं पि य रति, माणेमु तुमे समं सामि ! ॥ ५२ ॥ अन्ना पुग महुमत्ता, वरकुपुमसुयन्धगन्धरिद्धिला। पडिया पियस्स अङ्के, नविकसलयकोमलसरीरा ॥ ५३ ॥ का वि य अपोदबुद्धी, बाला दइएण पाइया सीधुं। पोदत्तणं पवन्ना, तक्खणमेत्तेण चड्कम्मं॥ ५४॥ जह जह वलगाइ मओ, जुर्वाइणं मेयणमूढिहिययाणं। तह तर् बहुइ राओ, लजा दूरं समीसरइ॥ ५५॥ अणुदियहजणियमाणा, पभाइए जाणिऊण संगामं । घणविरहभीयहियया, अवगृहइ पिययमं घणियं ॥ ५६ ॥

हो दु:वका विनाश करो । (४०) हे दशानन ! अठारह हजार युवितयोंसे कामसे विमोहित तुन्हें यदि तृप्ति न हो सकी तो एकसे कैसे होगी ? (४१) इस समय जीवलोकमें मुचिर काल पर्यन्त विषय मुखका उपभोग करके यदि किसी पुरुषको तृप्ति हुई हो तो ऐसा पुरुष मुभे दिखाओ। (४२) अतः हे महायश ! अल्प सुखदायी तथा बहुत दु:खकर इस विषय सुखका परित्याग करो ऋौर इस त्याज्य परनारीके संसर्गको छोड़ा। (४३) हे देव! अनेक सुभटोंका विनाश करनेवाले इस युद्धसे के ई प्रयोजन नहीं है। मैं सिर पर हाथ जोड़कर श्रापके पैरोंमें पड़ती हूँ। (४४) इसपर हँस करके बीर रावणने कहा कि. हे कुशोदरी ! प्रसन्नार्भा ! वास्देवके नामसे तुम भय श्रीर उद्वंग मन धारण करो । (४४) इस भरत-खरहमें बहतसे बलदेव श्रीर वासुदेव होते हैं, फिर भी क्या नाममात्रसे ।सिंद्ध होती है ? (४६) जिस तरह रथनूपुर नगरके स्वामी इन्द्रको मैंने बन्धनमें डाला था उसी तरह किये जाने इस नारायएको भी तुम शीघ ही देखोगी। (४७) ऐसा वचन कहकर मन्दोदरीके साथ रावणने कीड़ागृहमें प्रवेश किया। उस समय पूर्व भी अन्त हो गया। (४८) पूर्वके श्चास्त होने पर श्रीर सन्ध्या समयक श्राने पर कमल भुरमा गये तथा चक्रवाकका जोड़ा बिद्धुड़ गया। (४६) प्रदोपवेला हैं। तेपर श्रीर रत्न दीर्धिकाश्रीक जलने पर लंकापुरा मरुका चूलिकाकी भाँति शोभित हुई। (४०) उस समय युवितयाँ भेजी जाने लगी, व्यवसाश्रीका मण्डन किया जाने लगा, र्रातसुख मनाया जाने लगा ऋौर प्रसन्न करनेवाली महिराका पान होने लगा। (४१) कोई चन्द्रमुखी सुन्दर युवात पातका आलिंगन देकर कह रही थी कि हे स्वामी ! तुम्हारे साथ मैं भी एक रात ते। श्रानन्द मनाऊँ। (४२) मधुपानसे मत्त, उत्तम सुगन्धित पुष्पोंकी गन्धसे समृद्ध तथा नर्वान किसलयके समान कोमल शर्र रवाली दसरी स्त्री प्रियकी गोदमें गिरती थी। (४३) अप्रींद बुद्धिवाली कोई स्त्रीने प्रियके द्वारा मद्य पिलाये जाने पर तत्काल ही रातकर्ममें शैदता प्राप्त की । (५४) जैसे-जैसे विरहसे भयभीत हृद्यवाली युव्तियोंको मद चढता गया वसे वसे राग बढ़ता गया और लजा दूर होती गई। (४५) प्रातःकालमें संप्राम है ऐसा जानकर प्रतिदिन मान

१. पुरका मन्दा-प्रतय । २. विरह्मीयहिययाणं-प्रत्य ।

विज्ञाहरमिहुणाइं, कीलन्ति घरे घरे विहच्छाए । उत्तरकुरूसु नज्जइ, विश्वयनेहाण्रागाइं ॥ ५७ ॥ वीणाइ-वंस-तिसरिय-नाणाविहगीय-वाइयरवेणं. । जंपइ व महानयरी. जणेण उल्लाबमन्तेणं ॥ ५८ ॥ तम्बोल-पुल-गन्धाइएम् देहाणुलेवणसएम् । एव विणिओयपरमो, लोगो मयणुस्सवे तइया ॥ ५० ॥ लङ्काहिवो वि एत्तो, निययं अन्ते उरं निरवसेसं । सम्माणेइ महप्पा, अहियं मन्दोयरी देवी ॥ ६० ॥ एवं सुद्देण रयणी, बोलीणा आगया उरुणच्छाया । संगीय-नुरसद्दो, भवणे भवणे पवित्थरिओ ॥ ६१ ॥ ताव य चकायारो, दिवसयरो उगाओं कमल्यन्यू । कह कह वि पणइणिजणं, संथाद्भिय दहमुहो भणइ ॥ ६२ ॥ सन्नाहसमरभेरी, पहणह तूराई मेहघोसाई। रणपरिहन्ध्च्छाहा, होह भडा! मा चिरावेह ॥ ६३ ॥ तस्स वयणेण सिम्बं, नरेहि पह्या तओ महाभेरी । सहेण तेण महडा, सन्नद्धा सयलबलसहिया ॥ ६४ ॥ मारीजी विमलाभी, विमलघणी नन्दणी युणन्दी य । मुहडी य विमलचन्दी, अञ्च वि य एवमाईया ॥ ६५ ॥ तुरएम् रहवरेम् य. पवयसिंग्सेसु मत्तवस्थीसु । सरह-सर-केसरीखु य. वराव-महिसेम् आखडा ॥ ६६ ॥ असि-कणय-चाव-खंडय-वमुनन्द्य-चक-तोमरविहत्था । धय-छत्तवद्धचिन्धा, असुरा इव द्वियाहोवा ॥ ६० ॥ निष्पिडिऊण पवता, सुहडा लङ्कापुरीण् रणस्रा । ऊसियसियायवत्ता, संपेक्षोपेक कुणमाणा ॥ ६८ ॥ बहुतुर्रिनणाएणं, हयहेसिय गज्जिएण हत्थीणं। फुट्टर् व अम्बरतलं, विमुक्तपार्कनाएणं॥ ६९,॥ अह ते रक्लससुहडा, सन्नद्धा रयणमञ्डक्तयसोहा । वचन्ता गयणयले, छक्कन्ति घणा इव सविज् ॥ ७० ॥ कवइयदेहभूसणा, समन्तओ तुरय-गइन्द्संकुला। महाभडा

महाभडा कवइयदेहम्सणा, समन्तओ तुरय-गइन्दसंकुला। सज्जाउहा दिणयरतेयसन्निहा, विणिग्गया विमलजसाहिलासिणो॥ ७१॥ ॥ इय पत्रमचीरण उज्जोयविहाणीनाम मत्तरं पत्र्वं समन्ती॥

करनेवाली स्नीने मनमें विरहसे श्रत्यन्त भयभीत हो प्रियतमको गाढ श्रालिंगन दिया। (४६) मानो उत्तरकुरमें कीदा कर रहे हों इस तरह बढ़े हुए म्नेहानुरागसे युक्त विद्याधर-युगल घर-घरमें इच्छानुसार की ड़ा कर रहे थे। (४७) बीणा, बंशी श्रादिसे समृद्ध नानाविध गात एवं वाद्योंकी ध्वानसे तथा वार्तालाप करनेवाले लेगोंसे मानी महानगरी सम्भापण कर रही थी। (४=) नाम्यून, फूज एवं गन्धादिसे तथा मंकड़ों प्रकारक शरारक अनुलेपनसे उस समय लोग मदनोत्सवमें अत्यन्त संलग्न थे। (४६) उधर महातमा रावणने भी श्रापने समग्र श्रान्त पुरमें मन्दे दरी देवाको अधिक सम्मानित किया। (६०) इस प्रकार सुखपूर्वक रात व्यतान हुई और श्ररुण कान्ति प्रकट हुई। मंगीन श्रीर वार्योकी ध्वनि घर-घरमें फैल गई। (६१) उस समय कमलबन्धु चकाकार सूर्य उदित हुआ। प्रणीयनी जनोंकी किसी तरहसे आधासन देकर रावणने कहा कि युद्धकी तैयारा करा। समरभारे तथा बादलकी भाँति घोष करनेवाले वाद्य बजाओं। सुभट रणकं लिए परिपूर्ण उत्साहवाले हों। देर मन करा। (६२-६३) उसके आदेशके अनुसार लेगोंने महाभेरि बजाई। उसकी त्रावाजुमें समत्र संस्य सहित सुभट सन्नद्ध हो गये। (६४) मरीचि, विमलाभ, विमलचन, नन्दन, सुनन्द, विमलचन्द्र वया इसरे मुभट भी घड़ों पर, रवोंमें, पर्वत सरीव मत्त हाथियों पर, शरभ, गघे, सिंह, बराह श्रीर भैंसी पर सवार हुए। (६५-६६) तलवार, कनक, धनुष, स्फेटक ( नाशक शस्त्र), वसुनन्दक ( एक प्रकारकी उत्तम तलवार ), चक्र एवं तोमर चलानेमें दत्त, ध्वजा एवं छत्रोंक चिह्न लगाये हुए, असुरोंक भाँति दर्पयुक्त, अपर उठाये हुए सफेद छत्रवाले तथा एक दसरेको दवाने और ऊपर उठाने हुए रणशूर सुभटोंने लंकापुर्राका श्रोर निर्ममन किया। (६७६८) नानाविध रणवाद्योंक निनादसे, घोड़ोंकी हिनहिनाहट श्रीर हाथियोंकी चिघाड़से तथा पैटल सेनि हैं द्वारा लगाय जानेवाले नारोंसे सानी श्राकाशतल फट रहा था। (६१) कवच पहने हुए तथा रह्नोंके मुकुटसे शोभित वे राश्चस-सुभट आकाशमार्गसे जानेपर बिजलीसे युक्त बादलकी तरह शोभित हो रहे थे। (७०) कवच धारण करनेसे अलंकृत शरीरवाल, चारों स्रोर घोड़े स्रोर हाथियोंसे व्याप्त श्रायधोंसे सज्ज, सर्यके तेजके तुल्य तेजम्बी तथा विमल यशकी श्रामलापावाले महाभट निकल पड़े । (७१)

॥ पद्मचरितमें उद्योग-विधान नामक सत्तरश्राँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७१. लक्खणरावणजुज्झपव्वं

अह सो रक्लसनाहो, कमेण आपुच्छिजण घरिणीओ । कोहं समुबहन्तो, विणिगाओ निययनयरीओ ॥ १ ॥ इन्दं नाम रहं सो, पेच्छइ बहुरूविणीऍ निम्मवियं । विविहाउहाण पुण्णं, दन्तिसहस्सेण संजुत्तं ॥ २ ॥ अह ते मत्तगइन्दा एरावणसन्त्रिभा चउविसाणा । गेरुयकयङ्गराया, घण्टास य कल्यलारावा ॥ ३ ॥ अह सो महारहं तं. आरूढो केउमण्डणाडोवं। आहरणमूसियङ्गो, इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो॥ ४॥ तस्स विलगस्स रहे. समृसियं चन्दमण्डलं छत्तं । गोखीर-हारघवलं च उद्ध्यं चामराज्यलं ॥ ५ ॥ पड्रपडह-सङ्ग-काहल-मुद्दङ्ग-तिलमा-गहीरपणवाणं । पहर्य पलयमहामेहनिग्घोसं ॥ ६ ॥ पहाणत्रं. अप्पसिरसेहि समयं, दसहि सहस्सेहि खेयरभडाणं । सुरसिरसिविक्कमाणं, रणकेण्डू उद्दहन्ताणं ॥ ७ ॥ एयन्तरिम्म पउमो, पच्छह सहडा ससेणमाईया । भो भो ! कहेह एसो, दीसह कवणो नगवरिन्दो ! ॥ ८ ॥ अलिउलतमालनीलो, जम्बूनयविविद्यसिंहरसंघाओ । चञ्चलतिंडच्छडालो, नज्जइ मेहाण संघाओ ॥ ९ ॥ तो भणइ जम्बुवन्तो, सामिय! बहुरूविणीएँ विजाए । सेली कओ महन्तो, दीसइ लहाहिवो एसो ॥ १० ॥ जम्ब्रुणयस्स वयणं, सोऊणं भणइ लक्खणो एत्तो । आणेह गरुडकेउं, महारहं मा चिरावेह ॥ ११ ॥ अह तत्थ महामेरी. समाहया 5 णेयतूरसमसहिया । सहेण ती एं सिग्धं, सन्नद्धा कहवरा सबे ॥ १२ ॥ असि-कणय-चक्क-तोमर-नाणाविहपहरणा-८ऽवरणहत्था । रुम्भन्ति पवयजोहा, रणपरिहत्था सकन्ताहि ॥ १३ ॥ सुमहरवयणेहि तओ. संथाविय कइवरा पणइणीओ । सन्नद्धाउहपमुहा, पउमसयासं समझीणा ॥ १४ ॥

### ७१. रावण-लक्ष्मण युद्ध

वह राक्षसनाथ रावण अनुक्रमसे रानियोंसे पूछकर कोप धारण करता हुआ अपनी नगरीमेंसे बाहर निकड़ा ! (१) बहुरूपिणी विशा द्वारा विनिर्मित, विविध आयुधोंसे परिपूर्ण तथा हजार हाथियोंसे जुते हुए इन्द्र नामके रथको उसने देखा ! (२) ऐरावतके जैसे वे मत्त हाथी चार दाँतवाले थे । गेरूसे उन पर अंगराग किया गया था तथा घएटोंके कारण वे कलकल ध्विन कर रहे थे ! (३) ध्वजा एवं मण्डपसे शोभित उस रथ पर आभूपणोंसे विभूषित शरीरवाला तथा इन्द्रके समान ऋदि सम्पन्न वह रावण आरूढ़ हुआ ! (४) रथ पर बंठे हुए उस पर चन्द्रमण्डलके जैसा छत्र धरा गया तथा गायके दृध एवं हारके समान धवल दो चँवर डुलाये जाने लगे ! (४) उस समय प्रलयकालीन महामेघके समान निर्धां करनेवाले बड़े बड़े ढोल, शंख, काहल, गृदंग, तिलिमा तथा गंभीर ध्विन करनेवाले नगाड़ों जैसे उत्तम वाद्य बजाये गये ! (६) देवोंके समान विक्रमशील तथा लड़ाईकी खुजली धारण करनेवाले अपने ही जैसे दस हजार सुभटोंके साथ रावण चला ! (७)

इस बीच रामने सुषेण आदि सुभटोंसे पूछा कि यह कीनसा उत्तम पर्वत दीख रहा है यह कही। (=) भीरे तथा तमालके समान नीटवर्णवाला तथा सोनेक अनेक शिखरोंसे युक्त यह पर्वत चंचल बिजलीसे शोभित मेघोंके समूह जैसा लगता है। (६) तब जाम्बवन्तने कहा कि, हे स्वामी! बहुर्र्णपणी विद्याने यह महान पर्वत बनाया है। यह रावण दिखाई दे रहा है। (१०) जाम्बूनदका यह कहना सुन लक्ष्मणने कहा कि महारथ गरुड़केतु लाओ। देर मत करो। (११) तब अनेक वाद्योंके साथ महाभेरी बजाई गई। उसके शब्दसे शीघ्र ही सब क्रांपवर तैयार हो गये। (१२) तलवार, कनक, चक्र, तोमर आदि नानाविध प्रहरण हाथमें धारण किये हुए युद्धकुशल बानरयोद्धा अपनी अपनी पत्नियाँ द्वारा रोके गये। (१३) तब सुमधुर वचनोंसे प्रियाओंको आधासन देकर कवचधारी और आयुधोंसे युक्त कपिवर रामके

१. कण्ड -- प्रत्य ।

रामो रहं विकर्गो, केसरिजुर्च निबद्धतोणीरं । रूच्छोहरो वि एवं, आरूदो सन्दर्ण गरुडं ॥ १५ ॥ भामण्डरुमाईया, अने वि महामडा कवइयक्षा । रह-गय-तुरयारूदा, संगामसमुज्जया नाया ॥ १६ ॥ एवं कड्बरुसहिया, सन्नद्धा पउमनाह-सीमित्ती । सेणिय ! विणिम्गया ते, जुज्क्षत्थे वाहणारूद्धा ॥ १० ॥ जन्ताण ताण सउणा, महुरं चिय वाहरिन्त सुपसत्थं । साहिन्त निच्छएणं, परान्तयं चेव आणन्दं ॥ १८ ॥ दृहू ण सत्तुसेन्नं, एज्जन्तं रावणो तओ रुट्टो । निययबर्लेण समग्गो, वाहेइ रहं सबडहुर्च ॥ १९ ॥ गन्धव-किन्नरगणा, अच्छरसाओ नहक्रणत्थाओ । मुखन्ति कुसुमनासं, दोसु वि सेन्नेसु सुहडाणं ॥ २० ॥ वियदफर-फल्य-वेडय-वसु-नन्दयगोविएसु अक्रेसु । पविसन्ति समरभूमि, चलदिट्टी पढमपाइका ॥ २१ ॥ आसेसु कुक्तरेसु य, केइ भडा रहवरेमु आरूढा । नाणाउहगिद्धिकरा, आभिष्टा सहिरसुच्छाहा ॥ २२ ॥ सर-क्षसर-सित्त-सबरू-फिल्हिसिल्य-सेल्-मोम्गरसयाई । वरसुहडघित्याई, पडन्ति नोहे वहन्ताई ॥ २३ ॥ सर-क्षसर-सित्त-सबरू-फिल्हिसिल्य-सेल्-मोम्गरसयाई । वरसुहडघित्याई, पडन्ति नोहे वहन्ताई ॥ २३ ॥ सामगिहि केइ सुहडा, संगामे वावरन्ति चल्हरथा । अन्ने य गयपहारं, देन्ति समस्थाण नोहाणं ॥ २४ ॥ सामगिहएकमेका, अन्ने छुरियापहारजज्जरिया । दप्पेण समं नीर्यं, मुयन्ति देहं च महिन्छं ॥ २५ ॥ सज्जन्ति धरणिपिडिया, वायस-गोमाउ-गिद्धनिवहेणं । ओयिष्टुयन्तरुण्डा, रुहिर-नसाकह्मिनिवुद्धा ॥ २६ ॥ हत्थी हत्थीण समं, जुज्झइ रहिओ समं रहत्थीणं। तुरयबरूगोसुहडो, तुरयारूढं विवाएइ ॥ २७ ॥ असि-कणय-चक्र-तोमर-अन्नोन्नाविड्यसत्थवायगो । अह तक्त्वणिम नाओ, संगामो सुहडदुिक्सहो ॥ २८ ॥ अम्मण्डा मत्त्रगया, ममन्ति तुरयाऽऽसवारपिरमुका । भज्जन्ति सन्दणवरा, छिज्जन्ति घया कृण्यदण्डा ॥ २९ ॥ उम्मेण्डा मत्त्रगया, ममन्ति तुरयाऽऽसवारपिरमुका । भज्जन्ति सन्दणवरा, छिज्जन्ति घया कृण्यदण्डा ॥ २९ ॥

पास गये। (१४) सिंह जुते तथा तरकश बाँचे हुए रथ पर राम सबार हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण भी गरुइ-रथ पर आरुइ हुआ (१४) शरीर पर कत्रच धारण किये हुए भामण्डल आदि दूसरे महासुभट भी रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सबार हो संप्रामक लिए उचत हुए (१६) हे श्रेणिक! इस प्रकार तैयार हा बाहनमें आरूढ़ राम और लक्ष्मण बानरसेनाक साथ युद्धके लिए निकल पड़े। (१७) उनके चलने पर पक्षी मधुर और सुप्रशस्त स्वरमें बोलने लगे। वे सुनिश्चित रूपसे शाञ्चका पराजय और अपने लए आनन्दकी सूचना दे रहे थे। (१८) तब शत्रुसंन्यका आता देख कुपित रावणने सामने सेनाक साथ रथ हाँका। (१६) गन्धर्व एवं किन्नर गणोंने तथा आकाशमें स्थित अपसराओं ने दोनों सेनाओंक सुभटोंके उपर पुष्पोंकी वृष्टि की। (२०)

भर्यकर फर (ढाल), फलक (श्रक्षविशेष), स्फेटक (नाश करनेवाला शक्ष) तथा वसुनन्दन (एक तरहकी उत्ताम तलवार) में शरीरको सुरिचत करके सर्वप्रथम चपल दृष्टिवाले पैदल सैंनिकोंने समरभूमिमें प्रवेश किया। (२१) कई सुभट घोड़ों पर, कई हाथियों पर तो कई उत्तम रशें पर श्रारूढ़ हुए। हुए श्रोर उत्तमहसे युक्त वे हाथमें नाना प्रकारके श्रायुध लेकर भिड़ गये। (२२) उत्तम सुभटों द्वारा गृहीत श्रीर योद्धाश्रोंको मारनेवाले संकड़ों वाण, मत्सर, श्रात्क, सञ्चल, स्फटिक शिलावाले पर्वत श्रोर सुद्गर गिरने लगे। (२३) युद्धमें कई चपल हाथवाले सुभट तलवारों का उपयोग करने थे, तो दूसरे समर्थ योद्धाश्रोंक ऊपर गदाका प्रहार करने थे। (२४) तलवारक प्रहारसे जर्जारत दूसरे योद्धा एक दूसरेका मत्तक प्रहण करके प्राणोंक साथ शरीरको भी दर्पके साथ प्रश्वीतल पर छोड़ने थे। (२४) जमीन पर गिरे हुए श्रीर खून, चिक्ति की चड़से सने हुए तथा खेंचे जाते धड़ कीए, सियार श्रीर गीधके समृह द्वारा खाये जाते थे। (२६) हाथिक साथ हाथी श्रीर रथमें बंठे हुएके साथ रथी युद्ध करने लगे। घोड़े पर बंठा हुश्रा सुभट घुड़सवारको मारने लगा। (२७) तलवार, कनक, चक्र एवं तोमरके एक दूसरे पर गिरनेसे तथा शम्त्रोंके आधातसे उठनेवाली श्रागवाला श्रीर सुभटोंके लिए श्रत्यन्त दुःसह ऐसा संग्रम तत्क्षण होने लगा। (२०) महावतोंसे रहित हाथी श्रीर सवारोंसे रहित घोड़े घूमने लगे। श्रारुके श्राचके रथ दूटने लगे श्रीर सोनेके दण्डवाली ध्वाणें, छिक्त होने लगी। (२६) गिरती हुई तलवारोंका खन्नन शब्द

खणखणखण ति सद्दो, कत्थद्द खग्गाण आवडन्ताणं । विसिद्दाण तडतडरवो, निवडन्ताणं गयङ्गेसु ॥ ३० ॥ पडन्ति सीमाइं मउडिचन्धाइं। नचन्ति कवन्धाइं, रुहिरवसालित्तगत्ताइं॥ ३१॥ मणिकण्डलज्जलाहं. अन्नो अन्नं पहण्ड, अन्नो अन्नं भुयाबनुम्मत्तो । आयष्ट्रिकण निहण्ड, जोहा जोहं करी करिणो ॥ ३२ ॥ उभयबलेम् भडेहिं उप्पयनिवयं रणे करेन्तेहिं। गयणक्रणं निरुद्धं, पाउसकाले व मेहेहिं॥ ३३॥ एयारिसम्मि जुज्हो, सुय-सारणमाइएसु सुहडेसु । मारीजीण य भगा, सेन्नं चिय वाणरभडाणं ॥ ३४ ॥ सिरिसेहेण बटेण य. भूयनिणाएण तह य नोटेणं । कुमुयाइवाणरेहिं, भगां चिय रक्ससाणीयं ॥ ३५ ॥ मन्दो कम्भ निमुम्भो, विक्तम कमणो य जम्बुमाली य । मयरद्धओ य सुरो, असणिनिघायाइणो सहडा ॥ ३६ ॥ एए रक्सस्वसभा, निययश्रुच्छाहकारणुज्जुत्ता । वाणरभडेहि समर्थ, जुज्झं काऊण आढता ॥ ३७ ॥ भ्यवरबल्प्सम्मेया वियदा कुडिलक्षया सुसेणा य । चण्डम्मियक्षयाई, समुद्रिया कहवरा एए ॥ ३८ ॥ रक्त्स-कइद्धयाणं, जुन्झं अइदारुणं समाविड्यं। अन्नोन्नकरमाहं, घणसत्थपडन्तसंघायं॥ ३९॥ एयन्तर्राम हण्ओ, गयवरजुत्तं रहं समारुहिउं। होलेइ रक्खसबहं, पउमसरं चेव मत्तगओ ॥ ४० ॥ एकंण तेण संणिय!. सरेण महावरुं निसियराणं। गरुयपहाराभिद्यं, भयजरगृहियं क्यं सबं॥ ४१॥ तं पेच्छिऊण सेन्नं, भयविहरूविसंदर्कं मओ रुद्दो । हण्यस्स समाविडिओ, मुचन्तो आउहसयाई ॥ ४२ ॥ सिरिसेलेण वि सिग्धं, आयण्णाऊरिएस् बाणेस् । कञ्चणरहो विचित्तो, तुङ्गो मयसन्तिओ भग्गो ॥ ४३ ॥ अन्नं रहं विलगो, मयराया जुज्झिउं समादत्तो । सो वि य सिरिसेल्टेणं, भग्गो निसियद्भयन्देहिं ॥ ४४ ॥ विरहं दह ण मर्यं, दसाणणो ऽणेयरू विजाए । सिग्धं विणिम्मिय रहं, समुरस्स तओ समप्पेड ॥ ४५ ॥ सो तत्थ सन्दणवरे. आरुहिऊणं मओ सरसण्हिं। विरहं करेइ हुण्यं. तक्खणमेरोण आरुहो ॥ ४६ ॥

श्रीर गिरते हुए बाणोंका श्राकाशमें तड्नाड् शब्द होने लगा। (३०) मिणमय कुण्डलोंसे उज्जल तथा मुक्कट धारण किये हुए सिर गिरने लगे श्रीर रुधिर एवं चर्बीसे लिप्त अंगवाले धड़ नाचने लगे। (३१) कोई एक योद्धा दूसरेको मारता था, मुजाश्रोंके बलसे उन्मत्त दूसरा किसी दूसरेको मारता था। योद्धा योद्धाको श्रीर हाथी हाथीको खींचकर मारते थे। (३२) दोनों सेनाश्रोमें ऊपर कूदते श्रीर नीचे गिरते हुए सुभटोंसे श्राकाश, वर्षाकालमें बादलोंकी तरह, ह्या गया। (३३)

एसे युद्धमें शुक, सारण श्रादि सुभटों तथा मारीचिने वानर योद्धार्श्वोंका सैन्य छिन्न-भिन्न कर डाला। (३४) इनुमान, बल, भूतिनाद तथा नील श्रीर कुमुद श्रादि वानरोंने राक्षस सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला। (३४) सुन्द, कुम्भ, निसुम्भ, विक्रम, कमण, जम्बूमाली, मकरण्यज, सूर्य, श्रशिन श्रीर निर्धात श्रादि—ये राच्चसोंमें बृषभके समान श्रेष्ठ तथा श्रपने-श्रपने बल एवं उत्साहके कारण उद्यत सुभट वानर योद्धात्रोंकि साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। (३६-३७) भुजवर, बल, सम्मेत, विकट, कुटिल, श्रंगद, सुपण, चएडार्मि तथा अंग श्रादि—ये किपवर उठ खड़े हुए। (३८) राक्षस श्रीर किपध्वजोंके बीच एक-वृक्षरे के साथ जिसमें हाथापाई हो रही है तथा जिसमें बहुत-से शक्षोंका समृह गिर रहा है ऐसा श्रतिभयंकर युद्ध होने लगा। (३६)

उस समय हाथीसे जुने रथमें सवार हो हनुमान, जिस भाँनि मत्त हाथी पद्मसरोवरका विलोडन करता है उस भाँति, राक्षस सेनाका विलोडन करने लगा। (४०) हे श्रेणिक! उस अकेले शूर्त्वारने राक्षसों के समय महासन्यको भारी प्रहारोंसे पीटकर भयरूपी ज्वरसे प्रस्तकर दिया। (४१) उस सेनाको भयसे विकल और विद्वल देख कुद्ध मय सैंकड़ों आयुध छोड़ता हुआ हनुमानके सम्मुख आया। (४२) हनुमानने भी शीघ ही कानतक खींचे हुए बाणोंसे मयका विशाल और विचित्र स्वर्णाय तोड़ डाला। (४३) दूसरे रथपर चढ़ा हुआ मय राजा युद्ध करने लगा। तीक्ष्ण अर्धचन्द्र बाणोंसे उसे भी हनुमानने तोड़ डाला। (४४) मयको रथहीन देखकर रावणने अनेकरूपिणी विद्यासे शीघ ही रथ बनवाकर समुरको दिया। (४४) उस उत्तम रथपर आरूढ़ हो कुद्ध मयने सैंकड़ों बाणोंसे तत्क्षण ही हनुमानको रथहीन कर दिया। (४६) हनुमानको रथहीन

५३

आलोइऊम हणुयं, विरहं अह धाइओ जणयपुत्तो । तस्स वि य सन्दणवरो, मएण भगगो सरवरेहि ॥ ४७ ॥ सयमेव वाणरवर्ड, समुद्विओ तस्स रोसपज्जलिओ । सो वि मएण निरत्थो, कओ य धरणीयले पडिओ ॥ ४८ ॥ एत्तो मएण समयं, बिहीसणो जुज्झिउं समाढत्तो । छिन्नकवया-ऽऽयवत्तो, कओ य बाणाहयसरीरो ॥ ४९ ॥ पयलन्तरुहिरदेहं, बिहीसणं पेच्छिजण पउमाभो । केसरिरहं विलम्गो, छाएइ मयं सरसएहिं ॥ ५० ॥ रामसरनियरघत्थं, भयविहलविसंदुलं मयं दर्हु । सयमेव रक्क्सवई, समुद्रिओ कोहपज्जलिओ ॥ ५१ ॥ सो लक्सणेण दिहो, भणिओ रे दुह ! मज्झ पुरहुत्तो । ठा-ठाहि पाव तकर !, जा ते जीयं पणासेमि ॥ ५२ ॥ अह भणइ लक्खणं सो, किं ते हं रावणो असुयपुबो । निस्सेसपुहड्नाहो, उत्तमदिबारुहो लोए ? ॥ ५३ ॥ अज वि मुझसु सीयं, अहवा चिन्तेहि निययहियण्णं । कि रासहस्स सोहइ, देहे रइया विजयभण्टा ? ॥ ५४ ॥ देवा-ऽपुरलद्भजसो, अहयं तेलोकपायडपयावो । सह भूमिगोयरेणं, अहियं लज्जामि जुज्झन्तो ॥ ५५ ॥ जइ वा करेहि जुज्झं, निविष्णो निययजीवियवणं । तो ठाहि सवडहृत्तो, विसहसु मह सन्तियं पहरं ॥ ५६ ॥ तो भणइ लच्छिनिलओ, बाणामि पहुत्तणं तुमं सबं । नासेमि अज सिम्धं, एयं ते गिजायं गरुयं ॥ ५७ ॥ एवं भणिउं सरोसो, चावं घेत्तण वाणनिवहेणं । छाएऊण पवत्तो, तुङ्गं पिव पाउसे मेहो ॥ ५८ ॥ जमदण्डसिन्नहोहं. सरेहि लच्छीहरी गयणमग्गे। बलपरिहत्युच्छाहो. दहमुहबाणे निवारेइ॥ ५९॥ दसरहपुत्तेण कओ, रयणासवनन्दणो वियलियत्थो । ताहे मुयइ दणुवई, आरुष्टो वारुणं अत्थं ॥ ६० ॥ तं लक्खणो खणेणं, नासंइ समीरणत्थजोएणं । मुख्यइ लङ्काहिवई, अग्गेयं दारुणं अत्थं ॥ ६१ ॥ जालासहस्सपउरं, दहमाणं तं पि लच्छिनिलएणं । घारासरेहि सिग्घं, विज्ञवियं वारुणत्थेणं ॥ ६२ ॥

देखकर जनकपुत्र भामण्डल दीड़ा। उसका रथ भी मयने उत्तम बाणोंसे तेट डाला। (४०) रोपसे प्रज्यलित बानरपित सुप्रीव म्बर्य ही उसके ज्ञागे खड़ा हुजा। मयक द्वारा निरम्न किया गया वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा। १४०) तब मयके साथ विभीषण युद्ध करने लगा। कवच ज्ञार छत्र जिसके तोड़ डाले गये हैं ऐसा वह भी बाणोंसे ज्ञाहन शरीरवाला किया गया। (४६) जिसके शरीरमेंसे रक्त बह रहा है ऐसे उस विभीषणको देखकर सिंहरथपर बैठे हुए रामने सेकड़ों बाणोंसे मयको ज्ञान्छादित कर दिया। (५०) रामक बाए-समूहमे ज्ञाकान्त ज्ञीर भयसे आकुल-व्याकुल मयको देखकर कोधसे जलता हुज्ञा रावण स्वयं ही उठ खड़ा हुज्ञा। (४१)

लक्ष्मणने उसे देखकर कहा कि, रे दुष्ट ! पापी ! तस्कर ! मेरे आगे ठहर, जिससे मैं तेरे जीयनका नाश कहूँ । (५२) तब उसने लक्ष्मणसे कहा कि समग्र पृथ्वीके स्वामी और उत्तम एवं दिव्य पदार्थोंसे लोकमें पूजनीय ऐसे मुक्त रावणके बारेमें क्या तूने पहले नहीं मुना ? (५३) लक्ष्मणने कहा—आज ही सीताको छोड़ दो, अथवा अपने हृद्यमें सोचों कि गर्षके शरीरपर बाँधा गया विजयघण्ट क्या अच्छा लगता है ? (५४) इसपर रावणने कहा—देवों और अमुरोंमें यश प्राप्त करनेवाला और तीनों लंकोंमें जिसका प्रताप छाया हुआ है ऐसा में जमीनपर चलनेवालोंक साथ लड़नमें बहुत लाजित होता हूँ । (५४) अपने प्राणोंसे उदासीन होकर यदि तू युद्ध करना चाहता है तो मेरे समक्ष म्बड़ा हो और मेरे प्रहारोंको सहन कर । (५६) तब लक्ष्मणने वहा कि मैं तेरा सारा प्रभुत्व जानता हूँ । आज तेरी इस भारी गर्जनाको शीघ ही नष्ट करूँगा । (५७) ऐसा कहकर रोपयुक्त उसने घनुप उठाया और वर्षाकालमें पर्वतको छानेवाले मेघकी भाँति बाणोंसे उसे छाने लगा । (५८) बल एवं परिपूर्ण उत्साहवाला लक्ष्मण यमदण्ड सरीखे बाणोंसे रावणके बाणोंका आकाशमार्गमें निवारण करने लगा । (६८) दशरथके पुत्र लक्ष्मणने रक्षश्राके पुत्र रावणको अकारहित बना दिया । तब कुद्ध राक्षसपतिने वारण अका छोड़ा । (६०) समीरणाकाका प्रयोग करके लक्ष्मणने उसका नाश किया । तब लंकाधिपतिने भयंकर आगनेय अका छोड़ा । (६०) हजारों ज्यालाओंसे युक्त जलते हुए उस अकारो भी जलधारारूपी बाणोंसे युक्त वारुणाका बुझा दिया । (६२) तब रावणने अतिभयंकर

अह तस्स रक्खसत्थं, विसिद्धियं रावणेण अइघोरं । घम्मत्थेण पणासइ, तं दसरहनन्दणो सिग्धं ॥ ६३ ॥ रुच्छोहरेण सेणिय !, विसिद्धियं इन्धणं महासत्थं । पिडइन्धणेण नीयं, दिसोदिसिं रक्खिसन्देणं ॥ ६४ ॥ अह रावणेण सिग्धं, तमनिवहत्थन्धयास्यिदिसोहं । विमलं करेइ तं पि य, दिवायरत्थेण सोमित्ती ॥ ६५ ॥ फिणिमिणिकिरणुज्जल्यं, उरगत्थं रावणेण विक्खित्तं । तं लक्खणेण नीयं, दूरं गरुडत्थजोएणं ॥ ६६ ॥ मुख्यइ विणायगत्थं, रक्खसणाहस्स लक्खणो समरे । तं वारइ महप्पा, तिकूडसामी महत्थेणं ॥ ६७ ॥ मग्गे विणायगत्थं, सरेहि लच्छोहरो तिकूडवई । छाएइ सेन्नसिहयं, सो वि य तं बाणवरिसेणं ॥ ६८ ॥ संगामसूरा जिल्याहिमाणा. जुज्झन्ति अन्नोन्नवरश्चित्ता ।

सगामसूरा नाणयाहिमाणा, जुज्झान्त अन्नान्ननयत्थानता। घोरा नरा नेन गणन्ति सत्थं, न मारुयग्गि विमलं पि भाणुं ॥ ६९ ॥

।। इय पडमचरिए लक्खण-रावणजुङ्मं नाम एगसत्तरं पञ्वं समत्तं ।

### ७२. चक्तरयणुप्पत्तिपव्वं

खिन्नाण दिज्जइ जलं, तिसाभिभ्याण सीयलं सुरहिं। भत्तं च बहुवियण्पं, असणिकलन्ताण सुहडाणं ।। १ ॥ सिश्चन्ति चन्द्रणेणं, सुहडा वणवेयणापरिम्महिया। आसासिज्जन्ति पुणो, देहुवगरणेसु बहुएसु ॥ २ ॥ लङ्काहिवेण समयं, सोमित्तिसुयस्स वट्टण जुज्झं। विविद्याउहिवच्छाङ्कं, विम्हयणिज्जं सुरवराणं ॥ ३ ॥ गन्धविकन्नरगणा, अच्छरसिंह्या नैहिट्टया ताणं। सुश्चन्ति कुसुमवासं, साहुकारेण वामीसं॥ ४ ॥

राञ्चलाख उस के ऊपर छोड़ा। लदमणिन शांत्र हां उसे धर्माख्नसे नर्ट किया। (६३) हे श्रेणिक! तब लक्ष्मणिन इन्धन नामका महाशख फेंका। राक्षसेन्द्र रावणने प्रति-इन्धन श्रख द्वारा उसे दसों दिशाश्रोंमें विखेर दिया। (६४) तब रावणने शीवही तमीनिवह नामक श्रखसे दिशाश्रोंको श्रन्धकारित कर दिया। लद्मणिन दिवाकराखसे उसे भी निर्मल बना दिया। (६५) तब सर्पाके मिणियोंकी किरणोंसे उज्ज्वल उरगाख रावणने फेंका। गरुड़ाखके प्रयोगसे उसे भी लक्ष्मणिन दूरकर दिया। (६६) लद्मणिन युद्धमें रावणके उपर विनायकाख फेंका। त्रिक्टस्वामी महात्मा रावणने उसका महाखसे निवारण किया। (६७) विनायकाखका नाश होनेपर लक्ष्मणिन सैन्यसहित त्रिक्टपतिको वाणोंसे श्राच्छादित कर दिया। उसने भी उसे (लक्ष्मणिक) वाणोंकी वर्पासे देंक दिया। (६८) अभिमानी तथा मनमें एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले युद्धवीर लड़ने हैं। भयंकर मनुष्य न तो शखको, न वायुको, न श्राप्रको श्रोर न विमल मूर्यको ही गिनते हैं। (६९)

॥ पद्मचरितमें रुक्ष्मण और रावणका युद्ध नामक इकड्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७२. चक्ररतकी उत्पत्ति

तृपासे अभिभूत खिन्न सुभटोंको जल दिया जाता था, भोजनसे पीड़ित सुभटोंको अनेक प्रकारका भोजन दिया जाता था, न्रणकी वेदनावाले सुभट चन्दनसे सींचे जाते थे तथा शरीरके बहुत-से उपकरणों द्वारा उन्हें आधासन दिया जाता था। (१-२) अनेक प्रकारके आयुध जिसमें फेंके जाते हैं और जो देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक था ऐसा लंकाधिपके साथ लक्ष्मणका युद्ध हो रहा था। (३) आकाशमें स्थित अप्सराओं के साथ गन्धर्व और किन्नरगण भी साधुकारसे युक्त कुसुमवृष्टि कर रहे थे। (४)

१, तिकृदवर्ः—प्रत्य । २. वियम्मणिजं —मु । ३. णहत्थिया —प्रत्य ।

विज्ञाहरस्स ताव य. दहियाओ चन्दवद्धणस्स नहे । दिबविमाणत्याओ, अष्ट बणोओ सुरुवाओ ॥ ५ ॥ मयहरयपरिमियाओ, कन्नाओ अच्छरेहि भणियाओ । साहेह कस्स तुम्हे, दुहियाओ इहं पवन्नाओ ? ॥ ६ ॥ साहन्ति ताण ताओ, अम्ह पिया चन्द्बद्धणो नामं । बहदेहीसंबरणे, दहियासहिओ गओ मिहिलं ॥ ७ ॥ सो लक्सणस्स अम्हे, दाउग्णं परिश्वओ निययगेहं । तत्तो पगुइ एसो, हिययम्म अवद्विओ निययं ॥ ८ ॥ सो एस महाधोरे संगामे संसयं समावन्नो । न य नज्जह कह वि इमं, होहइ दुहियाओ ! तेण 5म्हे ॥ ९ ॥ रुच्छीहरस्स पत्थं, जा होही हिययवछहस्स गई । सा अम्हाण वि होही, नियमा अट्टण्ह वि जणीणं ॥ १० ॥ सोऊग ताण सद्दं, उद्भमुहो लक्स्तणो पलोयन्तो । भणिओ य बालियाहिं, सिद्धत्थो होहि कज्रेसु ॥ ११ ॥ सोऊण ताण सहं, ताहे संभरइ दहमुहो अत्थं । सिद्धत्थनामधेयं, घत्तइ रुच्छीहरस्मवरि ॥ १२ ॥ तओ, तं विग्धविणायगम्थजोएणं । नीयं विहलपयावं, संगाममुहे अभीएणं ॥ १३ ॥ नं नं मुख्य अत्थं, तं तं छेत्ण लक्खणो धीरो । छाण्ड सरवरेहिं, रेवि व सयलं दिसायकः ॥ १४ ॥ एत्थन्तरम्मि सेणिय!, बहुरूवा आगया महाविज्ञा। लङ्काहिवस्स जाया, सिन्निहिया तत्थ संगामे ॥ १५ ॥ अह लक्खणेण छित्रं, सीसं लङ्काहिवस्स संभ्यं । छित्रं पुणो पुणो चिया उप्पज्जह कुण्डलाभरणं ॥ १६ ॥ छिन्निम्म उत्तिमङ्गे, एके दो होन्ति उत्तिमङ्गाई । उक्कत्तिएमु तेमु य, दुगुणा दुगुणा हवइ बुङ्की ॥ १७ ॥ छिनं च भुयाजुयलं, दोण्णि वि जयलाई होन्ति बाहाणं । छिन्नेसु तसु वि पूणो, जायइ दुगुणा भुयानुद्वी ॥ १८ ॥ वरमउडमण्डिएहिं. सिरेहि छिन्नेहि नहयलं छन्नं ! केऊरभृसियास य, भुयास एवं च सर्विसेसं ॥ १९ ॥ असि-कणय-चक्र-तोमर-कुन्ताइअणेयसत्थसंघाण् । मुख्यइ रक्क्सणाहो, बहुविहवाहासहस्तेहि ॥ २०॥

उस समय चन्दवर्धन विद्याधरकी मुन्दर आठ पृत्रियाँ आकाशमें दिव्यविमानमें बैठी हुई थीं। (१) कंचुिकयोंसे घिरी हुई उन कन्याओंसे अप्सराओंने पृत्रा कि तुम किसकी पुत्रियाँ हो और किसके द्वारा अंगिष्टल की गई हो। (६) उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पिताका नाम चन्द्रवर्धन है। सीताक स्वयंवरमें वह पृत्रियोंक साथ मिथिला गये थे। (७) हमें लक्ष्मणको देकर वह अपने घर लीट आये। तबसे यह हमारे हद्यमें दृढ़ रूपसे अवश्यित हैं। (८) वह इस महाघोर संप्राममें संशयका प्राप्त हुए हैं। क्या है गा यह जाना नहीं जाता, इस कारण हम दुःखी हैं। (६) हृदयवहम लक्ष्मणकी जो यहाँ गति होगी वह हम आठों बहनोंकी भी नियमतः होगी। (१०) उनका शब्द सुनकर ऊपर मुँह उठाकर देखते हुए लक्ष्मणने उन क्षियोंसे कहा कि कार्यमें में सिद्धार्थ रहूँगा। (१४) उनको कह गये शब्दको सुनकर रावणको सिद्धार्थ नामक अक्षका स्मरण हो आया। उसने वह लक्ष्मणके ऊपर फेंका। (१०) संप्राममें निडर लक्ष्मणने तब विद्यविनायक नामक अक्षक योगसे उसे प्रतापहीन बना हाला। (१३) रावण जो जो अक्ष छोड़ना था उसे विनष्ट करके धीर लक्ष्मणने सुर्वकी माँति दिशाचकको वाणोंसे छा दिया। (१४)

हे श्रेणिक ! तब बहुरूपा महाविद्या आई । वह उस संप्राममें छंकाधिप रावणके समीपमें श्थित हुई । (१५) इसके बाद लक्ष्मणंक द्वारा रावणका सिर काट डालने पर वह पुनः उत्पन्न हुआ । मस्तकको पुनः पुनः काटने पर भी कुण्डलका आभरणवाला वह पुनः पुनः उत्पन्न होता था। (१६) एक सिर काटने पर दो सिर होते थे। दोनोंको काटने पर दुगुनी वृद्धि होती थी। (१७) दोनों भुजाएँ काटने पर बाहुओं की दो जोड़ी हो जाती थी। उन्हें काटने पर पुनः भुजाओंकी दुगुनी वृद्धि होती थी। (१८) उत्तम मुकुटोंसे मण्डित छिन्न मस्तकोंसे आकाश छा गया। कंष्यूरसे विभूपित भुजाओंसे ऐसा स्विशेष हुआ। (१६) तलवार, कनक, चक्र, तोमर तथा भाले आदि अनेक शक्रोंका समृह रावण नाना प्रकारकी अपनी हजारों भुजाओंसे छोड़ता था। (२०) उस आते हुए आयुधसमृहको बाणोंसे काटकर लक्ष्मण विरोधी शत्रुको बाणोंसे

१. रिद्युसिषं नं दिसा - प्रत्य । २. पुणरिव अर्धं सीसं विज्ञाए तक्खणं चेव-प्रत्य । ३. एमु दोमु वि दु-मु ।

तं रुक्सणो वि एन्तं, आउहनिवहं सरेहि छेतूणं। छाएऊण पवचो, पहिसत्तुं बाणनिवहेणं॥ २१॥ एकं च दोण्णि तिण्णि य. चत्तारि य पञ्च दस सहस्साइं। लक्खं सिराण छिन्दइ, अरिस्स नारायणो सिग्धं ॥ २२ ॥ निवडन्तएस सहसा, बाहासहिएस उत्तिमङ्गेस । छत्रं चिय गयणयरुं, रणभूमी चेव सविसेसं ॥ २३ ॥ र्जं जं सिरं सबाहे, उप्पज्जइ रावणस्स देहम्मि । तं तं सरेहि सबं, छिन्दइ लच्छीहरो सिग्धं ॥ २४ ॥ रावणदेहकतिय-पयलन्तद्दामरुहिरविच्छक्कः। जायं चिय गयणयलं. सहसा संझारुणच्छायं ॥ २५ ॥ पयलन्तसेयनिवहो. जाणयमहायासदीहनीसासो । चिन्तेइ सेणिय! तओ, चक्कं रुद्धाहिवो रुद्दो ॥ २६ ॥ वेरुलियसहस्सारं, मोत्तियमालाउलं रयणचित्तं। चन्दणकयचित्रः, समिचयं सुरभिकुसुमेहि॥ २७॥ सरयरविसरिसतेयं. पलयमहामेहसरिसनिग्घोसं । चिन्तियमेत्तं चकः, सन्निहियं रावणस्स करे ॥ २८ ॥ किन्नर-किंपुरिसगणा, विस्सावसु-नारया सह ऽच्छरसा । मोत्ल समरपेक्खं, भएण दूरं समोसरिया ॥ २९ ॥ तं चक्करयणहत्थं, दसाणणं भणइ लक्खणो धीरो । जइ काइ अत्थि सत्ती, पहरसु मा णे चिरावेसु ॥ ३० ॥ सो एव भणियमेत्तो, रुँहो तं भामिऊण मणवेगं । मुखइ पलयक्कणिहं जयसंसयकारणं चक्कं ॥ ३१ ॥ दर्टण य एजन्तं, चक्कं सवडम्पुहं घणनिणायं। आढत्तो सोमित्ती, वारेउं तं सरोहेणं॥ ३२॥ वजावत्तेण य नंगलेण पउमो निवारणुज्जृत्तो । सुग्गोवो वि गयाणु, पहणइ भामण्डलो असिणा ॥ ३३ ॥ वारेऊण पवत्तो, सुलेण विहीसणी महन्तेणं। हणुओ वि मोग्गरेणं, सुग्गीवसुओ कुठारेणं॥ ३४॥ सेसा वि सेसपहरण-सप्स समजोहिउं समाढता । तह वि य निवारिउं ते, असमन्था वाणरा सबे ॥ ३५ ॥ तं आउहाण निवहं, भन्तण समागयं महाचकः । सिणयं पयाहिणेउं, अहिट्टियं रुक्खणस्य करे ॥ ३६ ॥

छानेका प्रयत्न करने लगा। (२१) नारायण लक्ष्मणने शीघ्र हो शत्रुके एक हज़ार, दो हज़ार, तीन हज़ार, चार हज़ार, पाँच हज़ार, दस हज़ार, लाख सिर काट डाले। (२२) भुजाश्रोंके साथ मस्तकोंके सहसा गिरनेसे श्राकाश श्रांर रणभूमि तो सिवशेष छा गई। (२२) वाहुके साथ जो जो सिर रावणके शरीर पर उत्पन्न होता था उस सबको लक्ष्मण बाणोंसे शीघ्र ही काट डालता था। (२४) रावणके शरीरके कटनेके कारण बहनेवाले ढेर रक्तके फैलनेसे श्राकाश सहसा सन्ध्या-कालीन अरुणकान्ति जैसा हो गया। (२४)

हे श्रेणिक ! ढेर-सा पसीना जिसका बह रहा है श्रोर जो श्रत्यन्त श्रमसे जिनत दीर्घ निःश्वाससे युक्त है ऐसा रुष्ट लंकश तब चक्रके विषयमें सोचन लगा । (२६) वंद्वर्यके बने हुए एक हजार आरोवाला, मोतियोंकी मालासे ज्याप्त, रह्नोंसे चित्र-विचित्र, चन्दनसे श्रतुलिप्त, सुगन्धित पुष्पां द्वारा पूजित, शररकालीन सूर्यकी भाँति तेजस्वी, प्रलयकालीन महामेघकी तरह निर्घोष करनेवाला—ऐसा चक्र सोचते ही रावण्यक हाथमें श्रा गया । (२५-८) श्रप्टसाओं से साथ किन्नर श्रीर किंपुरुषों के गण, विश्वावसु और नारद युद्धको देखना छोड़ दूर चले गये । (२६) चक्ररत्नसे युक्त हाथवाले रावण्यसे वीर लद्दमण्ने कहा कि यदि तेरे पास कोई शक्ति है तो प्रहार कर । देर मत लगा । (३०) इस प्रकार कहे जानेपर कृद्ध उसने मनकी भाँति वेगशील, प्रलयकालीन सूर्य सरीखे तथा विजयमें संशय पैदा करनेवाले उस चक्रको घुमाकर छोड़ा । (३१) खूब श्रावाज़के साथ सामने श्राते हुये चक्रको देख लद्दमण उसे बाण-समूहसे रोकनेका प्रयत्न करने लगा । (३२) वज्रावर्त धनुप एवं हलसे राम भी निवारणका प्रयत्न करने लगे । गदासे सुप्रीव तथा तलवारसे भामण्डल उसपर प्रहार करने लगे । (३३) विभीषण बड़े भारी शूलसे उसे रोकने लगा । इनुमान भी मुद्ररसे तथा सुप्रीवका पुत्र श्रंगद कुठारसे उसे रोकने लगा । (३४) दूसरे भी बाकीके सेकड़ों प्रहरणोंसे जूमने लगे, फिर भी वे सब बानर उसका निवारण करनेमें असमर्थ रहे । (३५) श्रायुषोंके समृहका विनारा करके वह महाचक धीरेसे प्रदक्षिणा करके लक्ष्मणके हाथमें श्रिष्टित हुआ। (३६) परभवमें किये गये

१. चिरावेह-प्रत्यः । २. कुद्दो तं-प्रः । ३. य-प्रत्यः ।

पैरे भवे सुक्रयफलेण माणवा, महिङ्किया इह बहुसोक्खभायणा। महारणे जयसिरिलद्धसंपया, ससी बहा विमलपयावपायडा॥ ३७॥

॥ इइ पउमचरिए चक्करबंगुप्पत्ती नाम बावत्तरं पव्वं समत्तं ॥

### ७३. दहवयणवहविद्वाणपव्वं

उपन्नचक्करयणं, दर्टूणं रुक्खणं पवयजोहा। अहिणन्दिया समत्था, भणन्ति एँककिमेकेणं॥ १॥ एयं तं फुडवियडं, अणन्तविरिएण नं पुरा भणियं। जायं संपइ सबं, कज्ञं बरु-कसवाणं तु ॥ २॥ जो एस चक्कपाणी, सो वि य नारायणो समुप्पन्नो। सीहरहम्मि विरुग्गो एसो पुण होइ बरुदेवो ॥ ३॥ एए महाणुभावा, भारहवासिम्म राम-सोमित्ती। बरुदेव-वासुदेवा, उप्पन्ना अष्टमा नियमा॥ ४॥ दर्टूण चक्कपाणं, सोमित्ती रामणो विचिन्तेइ। तं संपइ संपन्नं, अणन्तविरिएण नं भणियं॥ ५॥ दर्टूण आयवत्तं, जस्स रणे सयरुगयघडाडोवा। भज्ञन्ति खेयरभडा, भयविहरुविसंदुरुग सत्तू॥ ६॥ सायरसिरुरुसमत्था, हिमगिरिविञ्यत्थली पुहइनारी। आणापणामकारी, दासि व महं वसे आसि॥ ७॥ सो हं मणुएण कहं, जिणिऊणाऽऽलोइओ दसग्गीवो। वट्टइ इमा अन्तथा, कि न हु अच्छेरयं एयं। ८॥ धिद्धि। ति रायरुच्छी, अदीहपेही मुहुत्तरमणिज्ञा। परिचइऊणाऽऽढत्ता, एकपण दुज्जणसहावा॥ ९॥

सुकृतके फलसे मनुष्य इस लोकमें बड़ भारी ऐश्वर्यसे युक्त, श्रानेक मुखेंकि पात्र, महायुद्धमें जयश्रीरूपी सम्पत्ति पानेवाले तथा चन्द्रमाकी भाँति विमल प्रतापसे आच्छादित होते हैं। (३७)

॥ पद्मचरितमं चकरलको उत्पत्ति नामक बहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७३. रावणका वध

चक्ररत्न जिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे लदमणको देखकर सब वानर-योद्धा आन न्दित हुए और एक-दूसरेसे ऐसा बचन कहने लगे। (१) अनन्तवीर्थ मुनिने पहले जो स्पष्ट और बिना छुपाये कहा था वह सब कार्य अब बलदेव और केशबका हो गया। (२) जो यह चक्रपाणि है वह भी नारायण रूपसे पदा हुआ है। सिहरथमें बँठे हुए ये बलदेव हैं। (३) ये महानुभाव राम और लक्ष्मण भारतवर्षमें निश्चय ही आठवें बलदेव और वासुदेव रूपसे उत्पन्न हुए हैं। (४)

चक्रपाणि लक्ष्मणको देखकर रावण सोचने लगा कि अनन्तवीर्यने जो कहा था वह अब सिद्ध हुआ। (१) युद्धमें जिसके अत्रको देखकर हाथियोंके समप्र घटाटोपसे सम्पन्न शत्रु खेचर-सुभट भी भयसे विह्वल और दुःखी होकर भाग जाते थे तथा सागरके जलके साथ हिमगिरि और विन्ध्यस्थली तककी पृथ्वी रूपी की दासीकी भाँति आज्ञाका पालन और प्रणाम करती हुई मेरे बसमें थी—ऐसा में दशकीव रावण मनुष्योंके द्वाग पराजित हो कैसा दिखाई देता हूँ किन्तु यह भी अवस्था है। क्या यह एक आश्चर्य नहीं है ? (६-८) अदीर्घदर्शी, मुहूर्त भरके लिए रमणीय प्रतीत होनेवाली राज्य- सदमीको धिकार है ! दुर्जनोंके जैसे स्वभाववाली यह एक ही साथ झोड़ने लगी है। (९) किंपाक फलके जैसे भोग बादमें

१. परभवसुक्तय-प्रत्य । २. एक्केक्रिमं वयणं-मु ।

किंपागफलसरिच्छा, भोगा पच्छा हवन्ति विसम्बद्धया । बहुदुक्सदोग्गइकरा, साहूणं गरहिया निर्म्स ॥ १० ॥ भरहाइमहापुरिसा, धन्ना जे उज्झिङण रायसिरिं। निक्सन्ता चरिय तवं, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ ११ ॥ सो कह मोहेण जिओ, अहयं संसारदीहजणएणं? । किं वा मरेमि इण्डि, उविट्ठए पिडिभए घोरे? ॥ १२ ॥ दटठण चक्कहत्थं सोमित्ति रावणो सवडहुत्तं । महुरवयणेहि एत्तो, बिहीसणो भणइ दहवयणं ॥ १३ ॥ अज्ज वि य मज्झ वयणं कुणसु पह ! जाणिकण अप्पहियं । तुह पउमपसाएणं, जीवसु सीयं समप्पेन्तो ॥ १४ ॥ सा चैव तुज्झ लच्छो, एव कुणन्तस्स आउयं दीहं । हवइ नियमेण रावण! नरस्स इह माणभन्नेणं ॥ १५ ॥ एकोयरस्स वयणं. अवगणेऊण रावणो भणइ । रे तुज्झ भूमिगोयर !. गवं चिय दारुणं जायं ॥ १६ ॥ ताव य गर्ज्ञन्ति गया. जाव न पेच्छन्ति अहिमुहाविडयं । दाढाविडम्बियमुहं, वियडजडाभासुरं सीहं ॥ १७ ॥ रयणासवस्स पुत्तो, अहयं सो रावणो विजियसत्त् । दावेमि तुह अवत्थं, जीयन्तयरी निरुत्तेणं ॥ १८ ॥ भणिओ य लक्षणेणं, कि वा बहुएहि भासियबेहि । उप्पन्नो तुज्झ औँ रिवू, हन्ता नारायणो अहयं ॥ १९ ॥ निवासियस्स तइया, पियरेणं वणफलासिणस्स मया । नारायणत्तणं ते. विन्नायं दीहकालेणं ॥ २०॥ नारायणो निरुत्तं, होहि तुमं अहब को वि अन्नो वा । इह तुज्झ माणभङ्गं, करेमि निस्संसयं अज्ञं ॥ २१ ॥ अइगव्विओ सि लक्खण, हत्थविलग्गोणिमेण चक्केणं । अहवा होइ खलेण वि, महसवो पाययजणस्स ॥ २२ ॥ चकेण खेयरेहि य, समयं सतुरङ्गमं सह रहेणं। पेसेमिह पायाले, कि च बहुत्तेण भणिएणं ? ॥ २३ ॥ सो एवभणियमेत्तो. चक्कं नारायणो भमाडेउं। पेसेइ पहिवहेणं. लक्काहिवहस्स आरुहो॥ २४॥ आलोइऊण एन्तं, चकं घणघोसभीसणं दित्तं। सर-झसर-मोग्गरेहिं, उज्जुत्तो तं निवारेउं॥ २५॥

विषके समान कडुए, बहुत दुःख श्रीर दुर्गित देनेवाले नथा साधुश्रोंके द्वारा सदैव गर्हित होते हैं। (१०) भरत आदि महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने राज्यलद्मीका परित्याग करके दीक्षा श्रंगीकार की थी श्रीर तपका श्राचरण करके विमल श्रीर अनुत्तर शिवपद प्राप्त किया। (११) दीर्घ संसारके उत्पादक मोहक द्वारा मैं कैसा जीता गया हूँ ? श्रथवा घोर भय उपस्थित होने पर श्रव मैं क्या कहँ ? (१२)

रावणक सम्मुख हाथमें चक्र धारण किये हुए लद्मणको देखकर विभीपणने रावणसे मधुर शब्दोंमें कहा कि, हे प्रभो ! अपना हित जानकर अब भी मेरा कहना करो । सीताका समर्पण करनेवाले तुम रामके प्रसादसे जीते रहो । (१४) हे रावण ! इस प्रकार करनेसे तुम्हारा वही एश्वर्य रहेगा । अभिमानके नष्ट होनेसे यहाँ मनुष्यका आयुष्य अवश्य ही दीर्घ होता है । (१४) सहोदर भाईके ऐसे कथनकी अवहेलना करके रावणने कहा कि, हे भूमिगोचर ! तेरा गर्व भयंकर हो गया है । (१६) तभी तक हाथी चिघाड़ते हैं जबतक वे दाँतोंसे मुखकी विडम्बना करनेवाले अर्थात् भयंकर और समीपवर्ती जटाओंसे दीर्प्तमान सिंहको सामने आया नहीं देखते । (१७) रत्नश्रवाका पुत्र और शत्रुओंपर विजय पानेवाला में रावण तुमे अवश्य ही जीवनका नाश करनेवाली अवस्था दिखाता हूँ । (१८)

तब लक्ष्मणने कहा कि बहुत बोलने से क्या फायदा? तेरा शत्रु और मारनेवाला मैं नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। (१६) इसपर रावणने कहा कि उस समय पिताके द्वारा निर्वासित और जंगली फलोंको खानेवाले तेरा नारायणत्व मैंने दीर्घ कालसे जाना है। (२०) तू अवश्य ही नारायण हो अथवा दूसरा कोई भी हो, किन्तु आज मैं तेरा ज़रूर मान भंग कहँगा। (२१) हे लक्ष्मण! हाथमें आये हुये इस चक्रसे तू बहुत घमण्डी हो गया है, अथवा क्षुद्र लोगोंको खलके कारण भी महोत्सव होता है। (२२) बहुत कहनेसे क्या फायदा? मैं तुझे चक्र, खेचर, घोड़े और रथके साथ पाताल लोकमें भेजता हूँ। (२३)

इस प्रकार कहे जाने पर रुष्ट उस नारायणने चक्रको घुमाकर लंकापतिके वधके लिए फेंका। (२४) खूब आवाज् करने से भीषण श्रीर दीप्त चक्रको श्राते देख बाण, मसर श्रीर सुदूरसे उसे रोकनेके लिए रावण प्रयत्नशील हुआ। (२५) हे

१. बहुरण भासियव्येण प्रत्यः । २. अरी मुः । ३. अवि य को प्रत्यः ।

रूक्मन्तं पि अहिमुहं, तह वि समिक्ष्यिइ चक्करयणं तं । पुण्णावसाणसमण्, सेणिय ! मरणे उवगयम्म ॥ २६ ॥ अइमाणिणस्स एतो, लक्काहिवइस्स अहिमुहस्स रणे । चक्कण तेण सिग्धं, छिन्नं वच्छत्थलं विउलं ॥ २० ॥ चण्डाणिलेण भग्गो, तमालघणकसिणअलिउलावयवो । अञ्जणिगिरं व पिंडओ, दहवयणो रणमहीवहे ॥ २८ ॥ सुत्तो व कुसुमकेऊ, नज्जइ देवो व महियले पिंडओ । रेहइ लक्काहिवई, अत्थिगिरित्थो व दिवसयरो ॥ २९ ॥ एतो निसायरवलं, निहयं दट्ट्रण सामियं भग्गं । विवरम्मुहं पयटं, संपेछोप्पेछ कुणमाणं ॥ ३० ॥ चोहो तुरक्कमेणं, पेछिज्जइ रहवरो गंयवरेणं । अइकायरो पुण भडो, विवडइ तत्थेव भयविहलो ॥ ३१ ॥ एवं पलायमाणं, निस्सरणं तं निसायराणीयं । आसासिउं पयत्ता, सुग्गीव-बिहीसणा दो वि ॥ ३२ ॥ मा भाह मा पलायह, सरणं नारायणो इमो तुग्हं । वयणेण तेण संणिय !, सर्वं आसासियं सेन्नं ॥ ३३ ॥ जेट्टस्स बहुलपन्रवे, दिवसस्स चउत्थभागसेसम्म । एगारसीप् दिवसे रावणमरणं वियाणाहि ॥ ३४ ॥ एवं पुण्णावसाणे तुरय-गयघडाडोवमज्झे वि सूरा, संपत्तं मच्चुकाले असि-कणयकरा जन्ति नासं मणुस्सा । उज्जोएउं सतेओ सयलज्वयमिणं सो वि अत्थाइ भाण्, जाए सोक्खप्यओसे स विमलकिरणो किं न चन्दो उवेइ ! ॥ ३५॥।

॥ इइ पत्रमचरिए दहवयण्वहविद्याणं नाम तिहत्तरं पञ्चं समत्तं ॥

### ७४. पीयंकरउवक्खाणपव्यं

दर्दूण धरणिपडियं, सहोयरं सोयसिक्ष्यसरीरो । छुरियाप् देइ हत्थं, विहीसणो निययवहक्रजे ॥ १ ॥

श्रीणक ! पुरुषके नाशके समय मरण उपस्थित होने पर सम्मुख आते हुए चक्ररत्नको रोकने पर भी वह आ लगा ! (२६) तब अत्यन्त अभिमानी और युद्धमें सामने अवस्थित लंकाधिपति रावणका विशाल वह्मस्थल उम चक्रने शीघ ही चीर डाला ! (२७) तमाल वृक्ष तथा भौरोंके समान अत्यन्त कृष्ण अवयव वाला रावण, प्रचरण्ड वायुमे टूटे हुए अंजनगिरिकी भाँति, युद्धभूमि पर गिर पड़ा ! (२०) जमीन पर गिरा हुआ लंकाधिपति सोये हुए कामदेवकी भाँति, एक देवकी भाँति और अस्ताचल पर स्थित मूर्यकी भाँति प्रतीत होता था ! (२६)

श्रपने स्वामीका वध देखकर रात्तस-सेना भाग खड़ा हुई श्रीर द्वाती-कुचलती विवरकी और जाने लगी। (३०) उस समय घोड़ेसे योद्धा और हाथीसे रथ कुचला जाता था। श्रांतकातर भट तो भयमे विद्वल हो वहीं पर गिर पड़ता था। (३१) इस तरह पलायन करता हुई श्रशरण रात्तस-सेनाको मुग्रीव श्रोर विभीषण देनों ही श्राधामन देने लगे कि तुम मत डरा, मत भागो। यह नरायण तुम्हारे लिए शरणरूप हैं। हे श्रीणक! इस कथन से सारा संन्य श्राधान हुन्ना। (३२) उयेष्ठ मासके कुण्णपक्षकी एकादशीके दिन दिवसका चीथा भाग जब बाकी था तब रावणका मरण हुआ ऐसा तुम जानो (३३)

इस प्रकार पुण्यका नाश होने पर जब मृत्युकाल आता है तब घोड़े और हाथियों के समृह्क बीच स्थित होने पर भी हाथमें तलवार श्रोर कनक धारण करनेवाले शूर मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं। जो श्रपने तंज में इस सारे जगनको आलोकित करता है वह सूर्य भी श्रस्त होता है। सुखरूर्य प्रदोपकालक श्राने पर विमल करतों वाला चन्द्र क्या नहीं श्राता ? (३५)

॥ पद्मचरितमें रावणके बधका विधान नामक तिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७४. प्रियंकरका उपाच्यान

जमीन पर गिरे हुए अपने सहोदर भाईको देख शोकमे पीड़िन शरीरवाले विभीषणने श्रपने वधक लिए हुरीको हाथ लगाया। (१) तब रामके द्वारा रोका गया वह वेसुध होकर पुनः श्राधम्त हुआ। फिर महोदर भाईके पास जाकर

१. गयरहेणं प्रत्य ।

रामेण तओ रुद्धो, मुच्छं गन्तुं पुणो वि आसत्थो । एक्कोयरस्स पासे, ठिओ य तो विरुविउ पयत्तो ॥ २ ॥ हा भाय रावण ! तुमं, इन्दो इव संपयाएँ होऊणं । कह पत्तो सि महाजस !, एयावत्थं महापावं ! ॥ ३ ॥ न य मज्झ तुमे वयणं, पिंडिच्छियं हिययरं भणन्तस्स । दढचकतािंडओ वि हु, पिंडओ घरणीयले फरुसे ॥ ४ ॥ उद्देहि देहि वयणं. सुन्दर! मह एवविलवमाणस्स । उत्तारेहि महाबस!, सोगमहासागरे पडियं ॥ ५ ॥ सोऊण विगयजीयं, दहवयणन्तेउरं सपरिवारं । सोगाउरं रुयन्तं, रणभूमि आगयं दीणं ॥ ६ ॥ दट्ट्रण सुन्दरीओ, भत्तारं रुहिरकद्दमालित्तं । घरणियले पल्हत्थं, सहसा पडियाउ महिवहे ॥ ७ ॥ रम्भा य चन्दवयणा, तहेव मन्दोयरी महादेवी । पवरुबसी य नीला य रुप्पिणी रयणमाला य ॥ ८ ॥ सिंसमण्डला य कमला य सुन्दरी तह य चेव कमलिसरी । सिरिदंत्ता य सिरिसई, भद्दा य तहेव केणयपभा ॥ ९ ॥ सिरिकन्ता य मिगावइ, लच्छी य अणङ्गसुन्दरी नन्दा । पउमा वसुंघरा वि य. तिहमाला चेव भाणमई ॥ १० ॥ पउमार्वती य कित्ती, पीई संझावली सुभा कन्ता । मणवेया रइवेया, पभावई चेव माणवई ॥ ११ ॥ जुवईण एवमाई. अद्वारस साहसीउ अइकलुणं । रोवन्ति दुक्लियाओ, आभरणविमुक्क केसीओ ॥ १२ ॥ काइत्थ मोहवडिया, चन्द्णबह्लोदएण सित्तङ्को । उल्लसियरोमकृवा, पहिबुद्धा पडिमणी चेव ॥ १३ ॥ अवगृहिजण दइयं, अन्ना मुच्छं गया कणयगोरी । अञ्जलगिरिस्स लगा छज्जइ सोयामणी चेव ॥ १४ ॥ काइत्थ समासत्था, उरतालणचञ्चलायतणुयङ्गी। केसे विलुम्पमाणी, रुयइ चिय महुरसद्देणं॥ १५॥ अक्के ठविजण सिरं, अन्ना परिमुसह विउलवच्छयलं । काइ चलणारविन्दे, चुम्बई करपछवे अवरा ॥ १६ ॥ जंपइ काइ समहरं, रोवन्ती अंसपूर्णनयणज्या । हा नाह ! किं न पेच्छिसि, सोगसमुद्दिम्म पडियाओ ! ।। १७ ॥

मृत्युके बारेमें सुनकर परिवारके साथ शोकातुर, रोता हुआ और दीन ऐसा रावणका अन्तःपुर समरभूमि पर आया। (६) पतिको रक्तके कीचड़से लिपटे हुए तथा जमीन पर पड़े हुए देख सुन्दरियाँ एकदम पृथ्वी पर गिर पड़ी। (७) रम्मा, चन्द्रवदना, पटरानी मन्दोदरी, प्रवरा, ड्वरी, नीला, रुक्मिग्ली, रलमाला, शिशमण्डला, कमला, सुन्दरी, कमलश्री, श्रीदत्ता, श्रीमती, भद्रा, कनकप्रभा, श्रीकान्ता, मृगावती, लक्ष्मी, अनंगसुन्दरी, नन्दा, पद्मा, वसुन्धरा, तिडन्माता, भानुमती, पद्माक्ती, कीर्ति, प्रीति, सन्ध्यावली, शुभा, कान्ता, मनोवेगा, रिववेगा, प्रभावती तथा मानवर्ता आदि अठारह हजार युवितयाँ आभरणों का त्याग करके आर बालोंको बिखेरकर दुःखित हो अत्यन्त करूण स्वरमें रोने लगीं। (५-१२) वेसुध होकर गिरी हुई कोई की चन्द्रनिश्चित जलसे शरीर सिक्त होने पर रोम-छिद्रोंके विक्रीसत होनेसे कमिलनीकी माँति जागृत हुई। (१३) पतिका आलिगन करके मूछित दूसरी कनकगौरी अंजनिगिरसे लगी हुई बिजली की भाँति मालूम होती थी। (१४) कोई कोमल शरीरवाली की होशमें आने पर छाती पीटती थी और बालोंको उखेड़ती हुई मधुरशब्दसे रोती थी। (१४) दूसरी कोई की सिरको गोदमें रखकर विपुल बच्चस्थलको छूती थी। कोई चरणारिवन्द को तो दूसरी करपहयको चूमती थी। (१६) दोनों आँखोंमें आँचू भरकर रोती हुई कोई सुमधुर बाणीमें कहती थी कि, हा नाथ! शोकन्ससुद्रमें पतित हमें क्या तुम नहीं देखते? (१७) हे प्रभो! शक्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त तुम विद्याधरोंके स्वामी

यह विलाप करने लगा कि – हा भाई रावण ! हा महायश ! सम्पत्तिमें इन्द्रकी भाँति होने पर भी तुम ऐसी महापापी अवस्थाको कैसे प्राप्त हुए ? (२-३) हितकर कहनेवाले भेरा वचन तुमने नहीं माना । चक्रके द्वारा अत्यन्त ताड़ित होने पर तुम कठोर ज्मीन पर गिर पड़े हो । (४) हे सुन्दर ! उठो श्रीर इस तरह विलाप करते हुए सुमत्से बातें करो । हे महायश ! शोकरूपी महासागर में पतित सुभे पार लगाश्रो । (४)

१. ससिद्ता-प्रत्य । २. इण्यामा-प्रत्य । ३. ०वई य इन्ती मु ।

विज्ञाहराण सामी, होऊर्ण सत्ति-कन्ति-बलजुत्तो । रामस्स विमाहे किं. सुवसि पह धरणिपल्लक्के १ ॥ १८ ॥ उट्टेहि स्यणवच्छल !. एकं पि य देहि अम्ह उल्लावं । अवराहिवरहियाणं. किं कोवपरायणो जाओ ? ॥ १९ ॥ परिहासकहासत्तं, विद्युद्धदसणावलीपरमसोमं । वयणिन्दुमिमं सामिय !, कि धारिस अग्ह परिकुविओ ? ॥ २० ॥ अइसन्दरे मणोहरविस्थिण्णे जुवहकीलणद्वाणे। कह ते चक्केण पयं. दिशं वच्छस्थलाभोण्।। २१॥ वइरीहि नियलबद्धे, इन्दइ-घणवाहणे परायत्ते । मोएहि राहवेणं, गुणनिहि ! पीइं करेऊणं ॥ २२ ॥ उट्टेहि सयणवच्छल !. अत्थाणिसमागयाण सुहडाणं । बहुयाणं असरणाणं, देहि पह् ! दाण-सम्माणं ॥ २३ ॥ विरहमि। दीवियाई, विज्यवस इमाई नाह ! अङ्गाई । अवगृहणोदएणं, चन्दणसरिसाणुलेवेणं ॥ २४ ॥ हिसयाणि विलिसियाणि य, अणेगचडुकम्पकारणाणि पहु !। सुमरिज्जन्ताणि इहं, दहन्ति हिययं निरवसेसं ॥ २५ ॥ एवं रोवन्तीणं. रावणविलयाण दीणवयणाणं । हिययं कस्स न कलुणं. जायं चिय गग्गरं कण्ठं ॥ २६ ॥ एयन्तरम्मि रामो, रुक्खणसहिओ विभीसणं भणइ । मा रुयसु भद्द ! दीणं, जाणन्तो होगवित्तन्तं ॥ २७ ॥ जाणिस य निच्छएणं, कम्माणं विचिद्वियं तु संसारे । पृष्ठोवत्तं पावइ, जीवो कि एत्थ सोएणं ? ॥ २८ ॥ बहुसरथपण्डिओ वि हु, दसाणणो सयलवसुमईनाहो । मोहेण इममवर्खं, नीओ अइदारुणबलेणं ॥ २९.॥ रामवयणावसाणे, विभीसणं भणइ तत्थ जणयसुओ । समरे अदित्रपट्टी, कि सोयसि रावणं धीरं ? ॥ ३० ॥ मोत्तण इमं सोयं. निसुणसु अक्लाणयं कहिज्जन्तं । रुच्छीहरद्भयसुओ. अक्लपुरे नरवई वसई ॥ ३१ ॥ अरिद्मणो त्ति पयासो, परविसण् भिक्किकण रिउसेन्नं । कन्ताद्रिसणिहयओ, निययपुर आगओ सिग्धं ॥ ३२ ॥ तं पविसिज्ज्ण नयरं, तोरण-धयमण्डियं मणभिरामं । पेच्छइ य निययमहिलं, आहरणविभूसियं सिगहे ॥ ३३ ॥

होकर रामके साथके विवाह में पृथ्वीक्ष्पी पलंग पर क्यों सोते हो ? (१८) अपने लोगों पर वात्सल्यभाव रखनेवाले तुम उठो । हमारे साथ एक बार बोलों तो सही । निरपराधों के ऊपर तुम कुपित क्यों हुए हो ? (१६) हे स्वामी ! परिहास-कथामें आसक्त और विशुद्ध दन्तपंक्तिक कारण श्रत्यन्त शोभायुक्त इस मुखको हम पर गुम्सेसे क्यों सफेद-सा बना रखा है ? (२०) हे मनोहर ! अत्यन्त मुन्दर, विस्तीर्यो, युर्वातयों के क्रीडास्थान जैसे तुन्हारे वक्तस्थल पर चक्रने पर कसे दिया ? (२१) हे गुण्यानिधि ! शत्रुश्चोंक द्वारा जंजीर में जकड़े हुए और पराधीन इन्द्रांजत एवं घनवाहनको रामक साथ सन्धि करके छुड़ाश्चो । (२२) हे खजनवत्सल प्रभो ! उठा । सभारथानमें आये हुए बहुतसे श्रारण सुभटोंको दान-सम्मान दो । (२३) हे नाथ ! विरहाग्निसे जलते इन शरीरोंको चन्दनसे युक्त लेपवाले श्रालिंगनरूपी जलसे बुमाश्चो । (२४) हे प्रभो ! हास्य, विलास तथा श्रनेक प्रिय सम्भापर्योंके कारणोंको याद करने पर वे हृदयको श्रत्यन्त जलाते हैं । (२४)

दीन वदनवाली रावणकी कियोंको इस तरह रोते देख किसका हृदय करूण श्रीर कण्ठ गृहद नहीं हुआ ? (२६) तब लक्ष्मणके साथ रामने विभीषणसे कहा कि भद्र! लोकका यूत्तान्त जाननेवाले तुम दीन होकर मन रोओ। (२७) संसारमें जो कर्मोंकी चेष्टा होती है उसे तुम श्रवश्य ही जानते हो। पूर्वका उपात्त ही जीव पाता है. श्रवः यहाँ शोक करनेसे क्या फायदा ? (२=) सब शास्त्रोंमें परिष्ठत श्रीर सारी पृथ्वीका स्वामी रावण भी श्रीतदारूण बलवाले मोहक कारण इस अवस्थाको प्राप्त हुआ। (२६) रामके कहनेके बाद जनकमुत भामण्डलने विभीषणसे कहा कि युद्धमें पीठ न दिखानेवाले धीर रावणके लिये शोक क्यों करते हो ? (३०) इस शोकका परित्याग करके जो श्राख्यान कहा जाता है उसे तुम मुनो—

लक्ष्मीधरध्वजका पुत्र प्रख्यात श्वरिद्मन राजा श्रज्ञपुरमें रहता था। विदेशमें शत्रुसँन्यका विनाश करके हृद्यमें प्रतीके दर्शनकी इच्छावाला वह शीघ्र ही श्रपने नगरमें लीट आया। (३१-२) तोरण एवं ध्वजाओंसे मण्डित उस मनोहर नगरमें प्रवेश करके उसने श्रपने भवनमें आभूषणोंसे विभूषित अपनी पत्नीको देखा। (३३) राजाने उससे पृद्धा कि किसने

१. ०ण दरिसणमिलं, देहे मु॰। २. ग्गिद्मियाई-प्रत्यं । ३. वहियं १ मु॰।

तं पुच्छइ नरवसभो, सिट्ठो हं तुज्झ केण सयराहं ! सा भणइ मुणि वरेणं, कितिघरेणं च में कहिओ ॥ ३४ ॥ ईसा-रोसवसगओ, भणइ मुणी जइ तुमं मुणिस चित्तं । तो में कहेहि सबं, कि मज्झ अविद्वयं हियए ! ॥ ३५ ॥ तं भणइ ओहिनाणी, तुज्झ इमं भद्द ! वट्टए हियए । जह किल कह मरणं में, होहिइ ! कह्या व ! कत्तो वा ! ॥ ३६ ॥ भणिओ य सत्तमिद्रणे, अर्साणहओ तत्थ चेव मिर्ठिणं । उप्पिजिहिसि महन्तो, कीडो विद्वाहरे नियए ॥ ३७ ॥ सो आगन्तृण सुयं, भणइ य पीयंकरं तुमें अह्यं । अवसेण घाइयबो, कीडो विद्वाहरे थूलो ॥ ३८ ॥ अह सो मिर्ठिण ति उप्पन्नो पेच्छिजण तं पुत्तं । मरणमहाभयभीओ, पिवसइ विद्वाहरे दृरं ॥ ३९ ॥ पीयंकरो मुणिन्दं, पुच्छइ सो तत्थ कीडओ दूरं । मारिज्जन्तो नासइ, भयवं । केणेव कज्जणं ! ॥ ४० ॥ अह भणइ साहवो तं, मुख विसायं इहेव संसारे । जो जत्थ समुप्पज्जई, सो तत्थ रई कुणइ जीवो ॥ ४१ ॥

पीयंकरस्स चरियं सुणिऊण एयं, तोसं परं उवगया वि हु खेयरिन्दा । लङ्काहिवस्स अणुओ पिंडबोहिओ सो, जाओ पुराणविमलामलसुद्भवुद्धी ॥ ४२ ॥

।। इइ पडमचरिए पीयंकरडवक्खाणयं नाम च उहत्तरं पव्वं समत्तं ।।

# ७५. इन्दइपमुहणिक्खमणपव्वं

अह भणइ पउमनाहो, मरणन्ताई हवन्ति वेराणि । लक्काहिवस्स एतो, कुणह रुहु पेयकरणिजां ॥ १ ॥ भणिजण एवमेयं, सब वि विहीसणाइया सुहडा । पउमेण सह पयद्या, गया य मन्दोयरी नत्थ ॥ २ ॥ जुवइसहस्सेहि समं, रोवन्ती राहवो मइपगन्भो । वारेइ महुरभासी, उवणय-हेऊ-सहस्सेहिं ॥ ३ ॥

श्रकस्मान् मेरे बारेमें तुझे कहा था ? उसने कहा कि मुनिवर कीर्तिघरने मुसे कहा था । (३४) कुछ कुद्ध होकर उसने मुनिसे कहा कि यदि तुम मनकी बात जान सकते हो तो मेरे मनमें क्या है यह सब मुसे कहो । (३४) अवधिज्ञानीने उसे कहा कि हे भद्र ! तुम्हारे हृदयमें यह है कि मेरा मरण कैसे होगा, कब होगा और किससे होगा ? (३६) उन्होंने कहा कि सात वें दिन विजलीसे आहत होकर तुम वहीं मर जाओगे और अपने शीचालयमें बड़े कीड़ेके रूपमें पदा होगे । (३७) उसने वहाँसे आकर अपने पुत्र प्रियंकरसे कहा कि तुम शीचालयमें मोटे कीड़ेको अवश्य ही मार डालना । (३८) बादमें मरकर वह वहीं पैदा हुआ । उस पुत्रको देखकर मरणके महाभयसे भीत वह शीचालयमें दृर घुस गया । (३६) उस प्रियंकरने मुनिसे पूछा कि, हे भगवन ! मारने पर वह कीड़ा वहाँसे किस कारण दृर भाग गया ? (४०) इस पर उस साधुने कहा कि तुम विपादका त्याग करो । इस संसारमें जो जीव जहाँ पदा होता है वह वहाँ प्रेम करता है । (४१) प्रियंकरका यह चरित सुनकर लेचरेन्द्र अत्यन्त संतुष्ट हुए । लंकाधिप रावणका वह छोटा भाई विभीषण प्रतिबोधित होने पर पहलेकी-सी विमल, अमल और शुद्ध बुद्धिवाला हुआ । (४२)

। पद्मचरितमें प्रियंकरका उपाख्यान नामक चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

### ७५. इन्द्रजित आदिका निष्क्रमण

तत्पश्चान् रामने कहा कि वैर मरण तक होते हैं, अतः अब लंकेश रावणका प्रेत्यकर्म जल्दी करो। (१) ऐसा कहकर विभीषण आदि सभी सुभट रामके साथ जहाँ मन्दोदरी थी वहाँ गये। (२) हजारों युवतियोंके साथ रोती हुई उसको मतिप्रगल्भ और मधुरभाषी रामने हजारों दृष्टान्त और तर्क द्वारा रोका। (३) गोशीर्षचन्दन, अगुरु और कर्पूर आदि

१. ०वरेणं जाजधरेणं- -प्रत्य ।

सुरहिद्देशसु । लङ्काहिवं नरिन्दा, सकारेउं गया वप्पं ॥ ४ ॥ गोसीसचन्दणा-ऽगरु-कप्पराईस पउमसरस्स तहत्थो, पउमाभो भणई अत्तणो मुहडे । मुश्चह रक्ससवसभा, जे बद्धा कुम्भकण्णाई ॥ ५ ॥ रामवयणेण एत्तो, नरेहि ते आणिया तर्हि मुहदा । मुका य बन्धणाओ, भोर्गावरत्ता तओ जाया ॥ ६ ॥ सहडो य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो य मारीई । मय-दाणवमाईया, हियएण मुणित्तणं पत्ता ॥ ७ ॥ अह भणइ रुच्छिनिलओ, बद्द वि हु अवयारिणो भवइ सत्त् । तह वि य पसंसियबो, अहियं माणुन्नओ सुहडो ॥ ८ ॥ संथाविकण भणिया, इन्द्रपमुहा भडा नियंयभोगे । भुजह जहाणुपुनं, सोउवयं पमोत्तणं ॥ ९ ॥ भणियं तेहि महायस !, अलाहि भोगेहि विससरिच्छेहिं । घणसोगसंगएहिं, अणन्तसंसारकरणेहिं ॥ १० ॥ रामेण रुक्खणेण यू भण्णन्ता वि य अणेगउवण्से ! न य पडिवन्ना भोगे, इन्दइपमुहा भडा बहुवे ॥ ११ ॥ अवयरिकण सरवरे, ण्हाया सबं वि तत्थ विमलजले । पुणरवि य समुत्तिण्णा, गया य निययाई टाणाई ॥ १२ ॥ विणयाण मारियाण य. भडाण लोगो कहाम् आमत्तो । लङ्कापुरीएँ चिट्टइ, वियलियवादारकम्मन्तो ॥ १३ ॥ केई उवालभन्ता, रुवन्ति सुह्डा दसाणणगुणोहं । अत्रे विरत्तभोगा, संजाया तक्स्तणं चेव ॥ १४ ॥ केइ भटा अइघोरं, संसारं निन्दिऊण आढता । अत्रं पुण रायसिरी, भणन्ति तिडचञ्चलसहावा ॥ १५ ॥ दीसङ् पच्चक्विमणं, सुहमसुहफलं रणिम्म सुहडाणं । भङ्गण य विजण्ण य, समसरिसवलाण वि इहेव ॥ १६ ॥ श्रोवा वि सक्तयपुण्णा, पावन्ति जयं रणिम नरवसभा । बहुवो वि कुच्छियतवा, भज्जन्ति न एत्थ संदेहो ॥ १७ ॥ अबलस्स बलं धम्मो, रक्खइ आउं पि सुचरिओ धम्मो । धम्मो य हवइ पक्खो, सबत्तो पेच्छण धम्मो ॥ १८ ॥ आसेसु कुजरेसु य, भडेसु सन्नद्भवद्भवण्सु । न य रक्सिजइ पुर्व, पुण्णेहि विविज्ञिओ पुरिसो ॥ १९ ॥

सुर्गान्धत पदार्थोंसे लंकाधिपका सत्कार करनेके लिए वे राजा सरोवरके किनारे पर गये। (४) पद्मसरोवरके तट पर स्थित रामने अपने मुभटोंसे कहा कि कुम्भकर्ण आदि जो सुभट बाँध गये हैं उन्हें छोड़ दो। (४) रामके कहनेसे वे सुभट आदिमयों द्वारा वहाँ लाये गये और बन्धनसे मुक्त किये गये। तब वे भौगोंसे विरक्त हुए। (६) भानुकर्ण, इन्द्रजीत, घनवाहन, मरीचि, मयदानव आदि सुभटोंने मनमें मुन्धमें अंगीकार किया। (७) तब लच्मणने कहा कि यद्यपि शत्रु अपकारी होता है, किर भी सम्माननीय सुभटकी तो विशेष प्रशंसा करनी चाहिए। (८) इन्द्रजीत आदि सुभटों को सान्त्वना देकर उसने कहा कि शोक एवं उद्देगका परित्याग करके तुम पहलेकी भौति अपने भोगोंका उपभोग करो। (६) उन्होंने कहा कि, हे महायश ! विष सहश, बड़ भारी दुःत्वसे युक्त और अनन्त-संसारक कारण भूत भोग अब बस हैं। (१०)

राम श्रीर लद्दमणके द्वारा श्रानेक उपदेश दिये जाने पर भी इन्द्रजित श्रादि बहुत-से सुभटोंने भोगका स्वीकार नहीं किया। (११) सरावरमें उतरकर उसके निर्मल जलमें सब नहाये। फिर बाहर निकलकर वे अपने-अपने स्थानों पर गये। (१२)

व्यापार श्रीर कर्मीका परित्याग करके लंकापुरीमें लेग घायल श्रीर मरे हुए सुभटोंकी कथामें आसक्त थे। (१३) कई सुभट उपालम्भ देते हुए रावएकं गुण-समृह पर रो रहे थे, तो दूसरे तत्काल ही भोगोंसे विरक्त हुए। (१४) कई सुभट श्रात-भयंकर संसारकी निन्दा करने लगे तो दूसरे कहने लगे कि राजलर्च्मा बिजलीकी भाँति चंचल स्वभाववाली होती है। (१६) यहाँ युद्धमें ही समान बलवाले सुभटोंक विनाश श्रार विजयसे शुभ श्रोर श्राप्त भक्त प्रत्यत्त देखा जाता है। (१६) इसमें सन्देह नहीं कि पुण्यशाली राजा थोड़े होने पर भी युद्धमें जय पाते हैं, जर्बाक कुत्सित तप करनेवाले बहुत होने पर भी विनष्ट होते हैं। (१७) निर्वलका बल धर्म है। भलीभाँति श्राचरित धर्म आयुषकी भी रत्ना करता है। धर्म ही श्रपनी तरफदारी करनेवाला मित्र होता है। धर्म चारों तरफ देखता है। (१८) पूर्वके पुण्यसे विविजत पुरुषकी श्राय, हाथी

१. निययगेहे--प्रत्य ।

केइ भणन्ति एसा, हवइ गई वरभडाण संगामे । अन्ने जंपन्ति भडा, सत्ती वि हु रामकेसीण ॥ २०॥ भञ्जन्ति आउहाई, अवरे घत्तन्ति मूसणवराइं। संवेगसमावन्ना, अन्ने गिण्हन्ति पषर्जा ॥ २१ ॥ एवं घरे घरे चिय, लङ्कानयरीएँ सोगगहियाओ । रोवन्ति महिलियाओ. कलुणं पयलन्तनयणाओ ॥ २२ ॥ अह तस्स दिणस्स ५न्ते. साह नामेण अप्पमेयवलो । छप्पन्नसहस्सजुओ, मुणीण लङ्कापुरी पत्तो ॥ २३ ॥ जइ सो मुणी महप्पा, एन्तो लङ्काहिवम्मि जीवन्ते । तो लक्खणस्स पीई, होन्ती सह रक्खसिन्देणं ॥ २४ ॥ बोयणसर्य अणुणं. जत्थ 5च्छइ केवली समुद्धेसे । वेराणुबन्धरहिया. हवन्ति नियंयं नरवरिन्दा ॥ २५ ॥ गयणं नहा अरूवं, चलो य वाऊ थिरा हवह भूमो । तह केवलिस्स नियमा, एस सहावो य लोयहिओ ॥ २६ ॥ सङ्घेण परिमिओ 'सो. गन्तुं कुसुमाउहे वरुज्ञाणे । आवासिओ मुणिन्दो, फासुयदेसम्मि उवविद्दो ॥ २७ ॥ **शायन्तस्स** भगवओ, एवं घाइक्खएण कम्माणं । रयणिसमयम्मि तहया, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ २८ ॥ एगग्गमणो होउं तस्साईसयसमृहसंबन्धं । निस्रणेहि ताव सेणिय, भण्णन्तं पावनासयरं ॥ २९ ॥ अह मुणिवसहस्स तया, ठियस्स सीहासणे सुरवरिन्दा । चलिया भिसन्तमउडा, जिणदरिसणउज्जया सबे ॥ ३० ॥ धायइसण्डविदेहे. सुरिन्दरमणे पुरे य पुषिल्ले । उपन्नो तित्थयरो. तिलोयपुज्जो तिहं समए ॥ ३१ ॥ असरा नाग-सवण्णा, दीव-समुद्दा दिसाकुमारा य । वाय-िमा-विज्ज-थणिया, भवणनिवासी दसवियण्पा ॥ ३२ ॥ किन्नर-किंपुरिस-महोरगा य गन्धक-रक्तसा जक्ता । भूया य पिसाया वि य. अद्वविहा वाणमन्तरिया ॥ ३३ ॥ बन्दा सूरा य गहा, नक्खता तारगा य नायबा । पञ्चविहा जोहसिया, गहरहकामा इमे देवा ॥ ३४ ॥ सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिन्द-वम्भलोगा य । लन्तयकप्पो य तहा, छट्टो उण होइ नायहो ॥ ३५ ॥

ष्ठथवा कवच बाँधकर तैयार सुभटोंसे रक्षा नहीं होती। (१६) कई लोग कह रहे थे कि संप्राममें सुभटोंकी यही गित होती है, तो वृसरे भट राम श्रीर लक्ष्मणकी शक्तिके बारेमें कह रहे थे। (२०) कई सुभट आयुध तोड़ रहे थे, वृसरे उत्तम भूषण ले रहे थे तो श्रीर वृसरे विरक्त होकर प्रव्रज्या प्रहण कर रहे थे। (२१) इस प्रकार लंकानगरीके घर-घरमें शोकान्वित महिलाएँ श्राँखोंसे आँसु बहाकर करुण स्वरमें रो रही थी। (२२)

उस दिनके अन्त भागमें अप्रमेयबल नामके साधु छप्पन हजार मुनियोंके साथ लंकापुरीमें आये। (२३) यदि वे महात्मा मुनि लंकाधिप रावणके जीते जी आये होते तो लक्ष्मणकी राक्षसेन्द्र रावणके साथ सिंध हो जाती। (२४) जिस प्रदेशमें केवली ठहरते हैं वहाँ सी योजनसे अधिक विस्तारमें लोग वरभावसे रिहत हो जाते हैं। (२४) स्वभावसे ही जैसे आकार अरूपी है, वायु चल है और पृथ्वी स्थिर है उसी प्रकार लोगोंका हित करना यह केवलीका निश्चित स्वभाव होता है। (२६) संघसे युक्त उन मुनिने कुसुमायुध नामके सुन्दर उद्यानमें जाकर आवास किया। वे निर्जीव प्रदेशमें ठहरे। (२७) ध्यान करते हुए भगवानको घाती-कर्मोंका क्ष्मय होने पर रातके समय केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (२८) हे श्रेणिक! तुम पापका नाश करनेवाले उनके अतिश्योंके बारेमें जो कहा जाता है उसे एकाम्र मनसे मुनो। (२६)

जब वे मुनिवर सिंहासन पर स्थित थे तब मुकुटोंसे शोभित सब देव जिनदुर्शनके लिए उत्सुक होकर चले। (३०) उस समय धातकी खण्डके पूर्व विदेहमें श्राये हुए सुरेन्द्ररमण नगरमें जिलोकपूज्य तीर्थकर उत्पन्न हुए। (३१) श्रमुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार, श्रिग्नकुमार, विद्युकुमार तथा स्तिनतकुमार—ये दस प्रकारके भवनवासी देव होते हैं। (३२) किंनर, किंपुरुप, महारग, गान्धर्व, राक्षस, यक्ष, भूत श्रीर पिशाच – ये श्राठ प्रकारके व्यन्तर देव होते हैं। (३३) चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र श्रीर तारे—ये पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव नित्य गतिशील होते हैं। (३४) सीधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक तथा छठा लान्तक कल्प जानना चाहिए। (३४) श्रागे

१. णियमा-प्रत्यः। २. सो, तुंगे कुमु॰ प्रत्यः।

एतो य महासुको, हवइ सहस्सार आणओ चेव । तह पाणओ य आरण, अश्वयकृष्पो य बारसमो ॥ ३६ ॥ एएसु य कप्पेसुं, देवा इन्दाइणो महिङ्कीया । चलिया भिसन्तमउडा, अन्ने वि सुरा सपरिवारा ॥ ३७ ॥ आगन्तूण य नयरे, घेत्रण निर्ण गया सुमेरुगिरिं। अहिसिश्चन्ति सुरवरा, सीरोयहिवारिकलसेहिं॥ ३८॥ वर्चाम्म य अहिसेए, आहरणविहृसियं जिणं काउं। वन्दन्ति सबदेवा, पहटुमणसा सपरिवारा ॥ ३९ ॥ एवं क्याभिसेयं, जणणीए अप्पिऊण तित्थयरं। देवा नियत्तमाणा, सरन्ति मुणिकेवलुप्पत्ती ॥ ४० ॥ गय-तुरय-वसह-केसरि-विमाण-रुरु-चमर-वाहणारूढा । गन्तूण पणिकण य, साहं तत्थेव उवविद्वा ।। ४१ ॥ सोऊम दुन्द्हिरवं, देवाण समागयाण पउमाभो । खेयरवं रूपरिकिज्जो, साहसयासं समलीणो ॥ ४२ ॥ तह भाणुकण्ण-इन्दइ-घणवाहण-मरिजि-मयभडादीया । एए मुणिस्स पासं, अल्लीणा अङ्करत्तम्म ॥ ४३ ॥ एवं थोऊण मुणी, देवा विज्ञाहरा य सोममणा । निमुणन्ति मुणिमुहाओ, विणिमार्य बहुविहं धम्मं ॥ ४४ ॥ भणइ मुणी मुणियत्थो, संसारे अट्टकम्मपिडवद्धा । जीवा भमन्ति मूढा, सहाऽसहं चेव वेयन्ता ॥ ४५ ॥ हिंसाऽलिय-चोरिकाइएस परजुवइसेवणेसु पुणो । अइलोभपरिणया वि य. मरिऊण हवन्ति नेरइया ॥ ४६ ॥ रयणप्पमा य सकर-वालुय पद्मप्पमा य धूमपमा । एतो तमा तमतमा, सत्त अहे होन्ति पुढवीओ ।। ४७ ॥ एयासु सयसहस्सा, चउरासीई हवन्ति नरयाणं । कक्लडपरिणामाणं, असुईणं द्रैरभिगन्धाणं ॥ ४८ ॥ करवत्त-जन्त-सामिल-वेयरणी-कुम्भिपाय-पुडपाया । हण-दहण-पयण-भञ्जण-कृष्टणघणवेयणा पज्जिल्यक्नारनिहा, हवइ मही ताण सबनरयाणं । तिम्खासु पुणो अहियं, निरन्तरा वज्जसुईसु ॥ ५० ॥ एए.सु पावकम्मा, पिक्सिता तिबवेयणसयाई । अणुहोन्ति सुइरकालं, निमिसं पि अलद्धसुहसाया ॥ ५१ ॥

महाशुक्त, सहस्रार, ञ्चानत, प्राणत, ञ्चारण श्रीर बारहवाँ श्रक्युनकल्प है। (३६) इन कल्पों में इन्द्र आदि बड़ी भारी श्रि दिवाले देव होते हैं। मुकुटोंसे शाभित वे तथा अन्य देव परिवारके साथ चले। (३७) मुरेन्ट्ररमण नामक नगरमें आकर धौर जिनको लेकर वे सुमेरु-पर्वत पर गये। यहाँ देवोंने चीर सागरके जलसे भरे कलशोंसे आभिषेक किया। (३८) अभिषेक पूर्ण होने पर जिनेश्वरको श्रामूपणोंसे सजाकर मनमें श्रानन्दित सब देवोंने परिवारके साथ वन्दन किया। (३८) इस तरह श्रिमिक तीर्थकरको माताको सौंपकर लीटने हुए देवोंको मुनिको केवल ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है इसका स्मरण हो श्राया। (४०) हाथी, चोड़, वृपम, सिंह, मृग, चमरी गायके श्राकारके विमानों श्रीर बाहनों पर श्राक्त वे साधुके पास गये श्रीर प्रणाम करके वहीं बंठे। (४१) दुन्दुभिकी ध्वनि और देवोंका श्रागमन मुनकर विद्याधर-सेनासे घिरे हुए राम साधुके पास आये। (४२) मानुकर्ण, इन्द्रजित, धनवाहन, मरीचि तथा सुभट मय श्रादि—ये आधी रातके समय मुनिक पास श्राये। (४३) सौम्य मनवाले देव एवं विद्याधरीने मुनिकी स्तृति करके मुनिक मुखसे निकला हुश्रा बहुविध धर्म मुना। (४४) वस्तुतस्वको जाननेवाले मुनिने कहाकि—

श्राठ कर्मों में जकड़े हुए मृद जीव शुभ श्रीर श्रशुभका श्रनुभव करते हुए संसारमें श्रमण करते हैं। (४६) हिंसा, भूठ, चोरी श्रादि तथा परक्षीसेवनसे श्रीर श्रातलोभमें प्रस्त जीव मरकर नरियक (नरकंक जीव) होते हैं। (४६) रक्षप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा तथा तमन्तमःप्रभा (महातमःप्रभा)—ये सात नरकभूमियाँ हैं। (४७) इनमें कर्कश परिणामवाले, श्रशुचि श्रीर दुर्शभगन्धवाले चीरासी लाग्य नरकन्थान श्राये हैं। (४८) वे सब नरकन्थान करवत, यंत्र, शाल्मिलवृत्त, वितरणीनदी, कुम्भिपाक, पुटपाक, वध, दहन, पचन, भञ्जन, कुट्टन आदि बड़ी भारी वेदनाश्रोंसे युक्त होते हैं। (४८) उन सब नरकंकी जमीन जलते श्रक्कारों सरीग्वी श्रीर बिना व्यवधानकं वक्षकी तिक्षण सूइयोंसे अत्यन्त व्याप्त होती हैं। (४०) इनमें फेंके गये पापकर्भ करनेवाले जीव निर्मिपमात्र भी मुख न पाकर मुचिरकाल पर्यन्त सेकड़ों तीव्र दु:ख श्रनुभव करते हैं। (४१)

१. ०सुको, सहसारो भाषभो तह य चेव सु०। २. ०वरेश सहिओ, साहु०--प्रन्य०। ३. पर्मगन्थाणं सु०।

कूडतुल-कूडमाणाइएसु रसमेइणो य कावडिया । ते वि मया परलोए, हवन्ति तिरिया उ दुहभागी ॥ ५२ ॥ वय-नियमविरहिया वि हु. अज्जव-महवगुणेस उववेया । उप्पज्जन्ति मणुस्सा, तहाऽऽरियाऽणारिया चेव ॥ ५३ ॥ वय-नियम-सील-संजम-गुणेसु भावेन्ति जे उ अप्पाणं । ते कालगय समाणा, हवन्ति कप्पालएसु सुरा ॥ ५४ ॥ तत्तो वि चुयसमाणा, चक्कहराईकुले समुप्पन्ना । भोत्तृण मणुयसोक्खं, लएन्ति निस्सङ्गपषजां ॥ ५५ ॥ चारित्त-नाण-दंसण-विसद्धसम्मत्त-रेसपरिणामा । घोरतव-चरणजुत्ता, डहन्ति कम्म निरवसेसं ॥ ५६ ॥ पं प्फोडियकम्मरया. उप्पाडेकण केवलं नाणं। ते पावेन्ति सुविहिया, सिवमयलमणुत्तरं ठाणं॥ ५७॥ ते. तत्थ सङ्गरहिया, अबाबाहं मुहं अणोविमयं । भुझन्ति सुहरकारुं, सिद्धा सिद्धि समल्लीणा ॥ ५८ ॥ अह सो मुणिवरवसभो, इन्दइ-घणवाहणेहि निययभवं । परिपुच्छिओ मह्प्पा, कहिऊण तओ समाढत्तो ॥ ५९ ॥ कोसम्बीनयरीए, सहोयरा आसि तत्थ धणहीणा। घणपीइसंपउत्ता, नामेणं पढम-पच्छिमया।। ६०॥ अह तं पुरी भमन्तो. भवदत्तो नाम आगओ समणो । तस्स सयासे धम्मं, खुणेन्ति ते भायरा दो वि ॥ ६१ ॥ संवेगसमावना, जाया ते संजया समियपावा । नयरीएँ तोएँ राया, नैन्दो महिला य इन्द्रमुहीँ ॥ ६२ ॥ अह तत्थ पट्टणवरे, परमविभूई कया निरन्देणं। घय-छत्त-तोरणाईस चेव कुसुमोवयारिला।। ६३ ॥ दृष्ण तं विभूई, क्यं नियाणं तु पच्छिमनाईणं । "होमि अहं नन्द्युओ, नइ मे धम्मस्स माह्प्यं ॥ ६४ ॥ बोहिज्जन्तो वि मुणी, अणियत्तमणो नियाणकयगाहो । मरिऊण य उववन्नो, गठभम्मि उ इन्दुवयणाए ॥ ६५ ॥ गठभद्वियस्स रन्ना. बहुणि कारावियाणि लिङ्गाणि । पायारिनवसणाई. जायाई रज्जकहणाई ॥ ६६ ॥ नाओ कुमारसीहो, अह सो रइवद्धणो ति नामेणं । अमरिन्द्रह्वसरिसो, रज्जसिर्मिद्धं समणुपत्तो ॥ ६७ ॥

भूठं तील, भूठे माप ऋादिसे तथा घी आदि रसोमं जो मिश्रण करनेवाले कपटी लोग हैं वे भी मरकर दूसरे जन्ममें दुःखभागी तिर्यक्क होते हैं। (४२) व्रत-नियमसे रहित होने पर भी आर्जव एवं मार्दव गुणोंसे युक्त जीव मनुष्यके रूपसे उत्पन्न होते हैं और आर्य या अनार्य होते हैं। (४३) जो व्रत, नियम, शील एवं संयमके गुणोंसे आत्माको वासित करते हैं वे मरने पर कल्पलोकमें देवके रूपमें पदा होते हैं। (४४) वहाँसे च्युत होने पर चक्रवर्ती आदिके कुलोंमें उत्पन्न वे मनुष्य-सुखका उपभोग करके आसक्तिरहित प्रव्रज्या अंगीकार करते हैं। (४४) चारित्र, ज्ञान और दर्शन तथा विशुद्ध सम्यक्त, विशुद्ध लेश्या और विशुद्ध परिणामवाले वे घोर तप एवं चारित्रसे युक्त हो कर्मको सम्पूर्ण रूपसे जला डालते हैं। (४६) कर्मरजका विनाश करके और केवल ज्ञान पदा करके वे सुविहित शिव, अचल और अनुत्तर स्थान प्राप्त करते हैं। (४६) सिद्धिको प्राप्त वे संगर्रहित सिद्ध वहाँ अव्यावाध और अनुपम सुखका अनन्तकाल तक उपभोग करते हैं। (४८)

इसके पश्चात इन्द्रजित श्रीर घनवाहनने अपने पूर्व भवके बारेमें मुनिवरसे पृद्धा। तब उन महात्माने कहा कौशाम्बी नगरीमें प्रथम श्रीर पश्चिम नामके दिर्द्ध किन्तु अत्यन्त प्रीतियुक्त दो भाई रहते थे। (४६-६०) विहार करते हुए भवदत्त नामक एक अमण उस नगरीमें श्राये। उन दोनों भाइयोंने उनके पास धर्म मुना। (६१) वैराग्ययुक्त वे पापका शमन करनेवाले संयमी हुए। उस नगरीका राजा नन्द और रानी इन्दुमुखी थी। (६२) उस उत्तम नगरमें राजाने ध्वज, छत्र एवं तोरण आदिसे तथा पुण्य-रचनासे बड़ी भारी धामधूम की। (६३) उस धामधूमको देखकर पश्चिम नामके साधुने निदान (भावी जन्मके लिए संकल्प) किया कि यदि धर्मका माहात्म्य है तो मैं नन्द राजाका पुत्र होऊँ। (६४) सममाने पर भी श्रानियृत्त मनवाला श्रीर निदानके लिए जिद करनेवाला वह मुनि मरकर इन्दुमुखीके गर्भमें उत्पन्न हुआ। (६४) जब वह गर्भमें था तब राजाने बहुत-से लिक्क करवाये तथा राज्यमें वर्णन करने योग्य अर्थान् दर्शनीय प्राकारोंसे युक्त सिन्नवेशोंकी स्थापना की। (६६) सिहके समान श्रेष्ठ कुमारका जन्म हुआ। अमरेन्द्रके समान रूपश्चले रिवर्थन नामक उस कुमारने राज्यकी समृद्धि प्राप्त की। (६७)

१. ०या दुहाभागी--प्रत्य । २. पप्फोडिकण कम्मं, उघा प्रत्य । ३. नन्दी सु । ४. इन्दुमई -प्रत्य । ५. होज अहं नन्दिसुओ जह धम्मस्सऽत्य माहप्पं सु ।

पढमो वि तवं काउं. कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । संभरइ कणिट्टं सो. जायं नन्दस्स अक्रुरुहं ॥ ६८ ॥ तस्स पडिबोहणहे, वेल्लयरूवेण आगओ सिग्धं। पविसरइ रायभवणं, दिहो रइबद्धणेण तओ ॥ ६९ ॥ अञ्मुद्विओ निविद्दी, कहेड् रइवद्भणस्स पुषभवं। सबं सपचयगुणं, जं दिद्वं जं च अणुहूयं॥ ७० ॥ तं सोऊण विवुद्धो, अह सो रइवद्धणो विगयसङ्गो । गिण्हइ जिणवरदिक्खं, देवो वि गओ निययठाणं ॥ ७१ ॥ रइवद्धणो वि य तवं, काऊणं कालधम्मसंजुत्तो । पढमामरस्स पासं, गओ य वेमाणिओ जाओ ॥ ७२ ॥ तत्तो चुया समाणा, विजए जाया विउद्धवरनयरे । एकोयरा नरिन्दा, चरिय तवं पत्थिया सर्गा ॥ ७३ ॥ तत्तो वि चुया तुब्मे, इन्दइ-घणवाहणा समुप्पन्ना । रुङ्काहिवस्स पुत्ता, विज्ञा-बरु-रूवसंपन्ना ॥ ७४ ॥ जा आसि इन्द्वयणा, सा इह मन्दोयरी समुप्पना । जणणी बीयम्मि भवे, जिणसासणभावियमईया ॥ ७५ ॥ सुणिकण परभवं ते. दो वि जणा तिबनायसंवेगा । निस्सन्ना पबद्दया. समय विज्ञाहरभडेहि ॥ ७६ ॥ धीरो वि भाणुकण्णो. मारीजी चेव खेयरसमिद्धी । अवहत्थिकण दोण्णि वि. पषद्वया जायसंवेगा ॥ ७७ ॥ मन्दोयरी वि पुत्ते, परजामुवागए सुणेऊणं । सोयसराहयहियया, मुच्छावसविम्भला पर्डिया ॥ ७८ ॥ चन्दणनलोलियङ्गी, आसत्था विलविउं समादत्ता । हा इन्दर् ! घणवाहण !, जणणी नो लक्खिया तुढमे ॥ ७९ ॥ भत्तारविरहियाए, पुत्ता आलम्बणं महिलियाए। होन्ति इह बीवलोए, चत्ता तेहि पि पावा है।। ८०॥ तिसमुद्दमेइणिवई, मह दइओ विणिहुओ रणमुहम्म । पुत्तिह वि मुक्का हं, कं सरणं वो पवजामि ? ॥ ८१ ॥ एवं सा विलवन्ती. अजाए तत्थ संजमसिरीए । पडिबोहिया य गेण्हइ, पन्वजं सा महादेवी ॥ ८२ ॥ चन्दणहा वि अणिचं, जीयं नाऊण तिबद्वस्तता। पबइया दढभावा, जिणवरधम्मुज्जया जाया।। ८३ ॥

पर-भवके बारेमें मुनकर उन दोनों ही व्यक्तियोंको तीन्न बैराग्य उत्पन्न हुआ। निस्संग उन्होंने विद्याधर सुभटोंके साथ दोन्ना ली। (७६) धीर भानुकर्ण तथा मरीचि दोनोंने बैराग्ययुक्त हो ग्वेचर-समृद्धिका परित्यागकर प्रवच्या ली। (७७) पुत्रोंने प्रवच्या अंगीकार की है यह मुनकर हृद्यमें शोकक्षी बागसे आहत मन्दोदरी मूर्झिसे विह्वल हो नीचे गिर पदी। (७८) शरीर पर चन्दनजलसे सिक्त वह होशमें आने पर विलाप करने लगी कि, हा इन्द्रांजन! हा घनवाहन! तुमने मानाका ध्यान नहीं रखा (७६) इस जीवलोंकमें पितसे विर्राहत स्त्रीकं लिए पुत्र आलम्बनक्ष्य होते हैं। मैं पापी उनसे भी परित्यक्त हुई हूँ। (८०) जिसके तीन ओर समुद्र था एसी पृथ्वीक स्वामी मेरे पित युद्धमें मारे गये। पुत्रोंक द्वारा भी मैं परित्यक्त हुई हूँ। अब मैं किसकी शरणमें जाऊँ? (८१) इस प्रकार वहाँ विलाप करती हुई उसे आर्या संयमश्रीने प्रतिबोधित किया। उस महादेवीने दीक्षा प्रहण की। (८२) तीव्र दुखसे पीड़ित चन्द्रनवा भी जीवनको अनित्य जानकर प्रवृज्ञित हुई और हद

प्रथम मुनि भी तप करके मरने पर देव रूपसे उत्पन्न हुआ। नन्दके पुत्र रूपसे उत्पन्न छोटे भाईको उसने याद किया। (६८) उसके प्रतिबंधिक लिये वह शीघ ही शिष्यंक रूपमें आया। राजभवनमें उसने प्रवेश किया। तब रितवर्धनने उसे देखा। (६८) अभ्युत्थानक बाद बंठे हुए उसने रितवर्धनसे पूर्वभव तथा जो देखा और अनुभव किया था वह सब सप्रमाण कहा। (७०) यह सुनकर वह रितवर्धन विरक्त हो गया। उसने जिनवरकी दीन्ना महण् की। देव भी अपने स्थान पर चला गया। (७१) रितवर्धन भी तप करके और कालधर्मसे युक्त होने पर (अर्थान मरने पर) प्रथम देवलांकमें गया और वमानिक देव हुआ। (७२) वहाँसे न्युन होने पर विजय क्त्रमें आये हुए वियुद्धवर नगरमें वे सहोदर राजा हुए। तप करके वे स्वर्गमें गये। (७३) वहाँसे भी च्युत होने पर लंकश रावणके विद्या, बल और रूपसे सम्पन्न पुत्र इन्द्रजित और घनवाहनके रूपमें तुम उत्पन्न हुए हो। (७४) जो इन्द्रमुखी थी वह यहाँ दृसरे भवमें जिनशासनसे वास्ति बुद्धिवाली माता मन्दोदरीके रूपमें उत्पन्न हुई है। (७५)

१. नन्दिस्स मु॰। २. लुङ्कय° मु॰। ३. पव्वङ्कया खायजसा –प्रत्य॰।

अद्यावन्नसहस्सा, तत्थ य जुवईण रुद्धबोहीणं। पषइया नियमगुणं, कुणन्ति दुक्सक्सवयद्वाए ॥ ८४ ॥ इवं इन्दइ-मेहवाहणमुणी घम्मेकचित्ता सया, नाणारुद्धिसमिद्धसाहुसहिया अञ्भुज्जया संनमे । अवाणन्दयरा भमन्ति वसुहं ते नागरुशिराई, अवाबाहसुहं सिवं सुविमरुं मम्मन्ति रिचिदिवं ॥ ८५ ॥

॥ इय परमचरिए इन्द्इश्रादिनिक्समणं नाम पद्महत्तरं पव्वं समत्तं॥

# ७६. सीयासमागमपव्वं

एत्तो दसरहतणया, हलहर-नारायणा महिङ्गीया। लङ्गापुरि पविद्वा, हय-गय-रह-नोहपरिकिण्णा ॥ १ ॥ पडुपडह-मेरि-झल्लरि-काहल-तिलिमा-मुइङ्गसद्देणं। नयन्तयसद्देण तिहं, न सुणिज्जइ कण्णविद्यं पि ॥ २ ॥ तत्येव रायमगो, पउमं सहलक्खणं पलोयन्तो। न य तिप्पइ नयरन्तणो, संपेल्लोप्पेलकुणमाणो ॥ ३ ॥ विज्ञाहरीहिं सहसा, भवणगवक्ता निरन्तरं छन्ना। वयणकमलेसु अहियं, रेहन्ति पलोयमाणीणं ॥ ४ ॥ अन्नोन्ना भणइ सही, एसो वरपुण्डरीयदलनयणो। सीयाए हियइहो, रामो इन्दो व क्रवेणं ॥ ५ ॥ इन्दीवरसिरसाभो, इन्दीवरलोयणो महाबाह् । चङ्करयणस्स सामी, पेच्छ सही लक्त्रणणे एसो ॥ ६ ॥ एसो किक्किन्धिवई, विराहिओ जणयनन्दणो नीलो। अङ्गो अङ्गकुमारो, हणुवन्तो नम्बुवन्तो य॥ ७ ॥ एसं ते पउमाई, सुहडा निसुणन्तया जणुलावे। सीयाभिमुहा चिलया, आवूरेन्ता निरन्दपहं ॥ ८ ॥ अह सो आसन्तर्थं, पुच्छइ वरचमरधारिणं पउमो। भदे। कहेहि सिग्धं, कत्थऽच्छइ सा महं भजा। ॥ ९ ॥

भाववाली वह जिनवरके धर्ममें प्रयत्नशील हुई। (८३) ज्ञानप्राप्त श्रठावन हजार युवितयोंने वहाँ दीक्षा ली। दुःखके ज्ञयके लिए वे नियमोंका आचरण करने लगी। (८४) इस तरह धर्ममें सदा दत्तचित्त श्रीर नाना प्रकारकी लिब्धयोंसे समृद्ध साधुश्रांसे युक्त इन्द्रजित श्रीर मेघवाहन मुनि संयममें उद्यमशील हुए। भव्यजनोंको आनन्द देनेवाले तथा हाथीकी लीलाके समान गतिवाले वे पृथ्वी पर घूमते थे श्रीर श्रव्यावाध एवं विमल शिव-सुखको रात-दिन खोजते थे। (८४)

। पद्मचरितमें इन्द्रजित आदिका निष्क्रमण नामक पचहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## ७६. सीताका समागम

तब बड़ी भारी ऋदिवाले श्रीर घोड़े, हाथी, रथ एवं योद्धाश्रोंसे घिरे हुए दशरथपुत्र राम श्रीर लद्मणने लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१) उस समय बड़े बड़े डंके, भरी, मांमः काहल, तिलिमा व मृदंगकी श्रावाज तथा जय-जय ध्वितके कारण कानमें पड़ा शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था। (२) वहीं राजमार्गमें लक्ष्मणक साथ रामको देखकर धक्षमधक्षा करनेवाले नगरजन तृप्त नहीं होते थे। (२) दर्शन करनेवाली कमल बदना विद्यार्थारयोंके द्वारा सहसा भवनोंके सघन रूपसे छाये हुए भवनोंके गवाक्ष श्राधिक शोधित हो रहे थे। (४) वे एक-दूसरेसे कहती थीं कि, सखी! पुण्डरीकके दलके समान सुन्दर नेत्रोंबाले श्रीर सीताके प्रिय ये राम रूपमें इन्द्रकी भाँति हैं। (४) हे सखी! नीलकमलक समान कान्तिवाले, नीलकमलक समान नेत्रोंवाले, बलवान और चक्ररलके खामी इस लक्ष्मणको तो देख। (६) ये किष्किन्धिपति सुप्रीव, विराधित, जनकनन्दन भामण्डल, नील, अंग, श्रंगद सुमार, हनुमान, जाम्बवन्त हैं। (७) इस प्रवार लोगोंकी बात-चीतको सुनते श्रीर राजमार्गको भरते हुए राम श्राद सुभट सीताकी श्रोर चले। (८) श्रासनपर श्रित सुन्दर चामरधारिणी से उन रामने पूछा

१. करेन्ति--प्रत्य०।

सा भणइ सामि ! एसो पुष्पद्वरी नाम व्याओ रम्मो । तत्थ उच्छा तुह घरिणी, पाउमुज्जाणस्स मज्ज्ञम्मि ॥१०॥ अह सो कमेण पत्तो, रामो सीयाएँ सिन्नवेसिम । ओइण्णो य गयाओ, पेच्छइ केन्ता मिरुणदेहा ॥ ११ ॥ पयईए तणुयक्की, अहियं चिय विरहद्मियसरीरा । सीया दट्टूण पियं, अहोमुही लिज्जिया रुयइ ॥ १२ ॥ अवहत्थिऊण सोयं, दइयस्स समागमे चणयधूया । हरिसनसपुरुइयक्नी, जाया चिय तक्खणं चेव ॥ १३ ॥ देवि व सुराहिवई, रइमिव कुमुमाउहं घणसिणेहा । भरहं चेव सुभद्दा, तह अल्लीणा पहं सीया ॥ १४ ॥ अवगृहिया खणेकं, रामेण ससंभमेण जणयसुया। निववियमाणस इत्री, सित्ता इव चन्द्रणरसेणं ॥ १५ ॥ दइयस्स कण्ठलमा, भुयपासे सुमणसा जणयध्या । कप्पतरुसमासन्ना, कणयलया चेव तणुयङ्गी ॥ १६ ॥ दर्हण रामदेवं, सीयासहियं नहिंद्वया देवा । मुञ्चन्ति कुमुमवासं, गन्धोदयमिस्सियं सुरहि ।। १७ ॥ साहु ति साहु देवा, भणन्ति सीयाएँ निम्मलं सीलं । सुदढाणुबयधारी, मेरु ब अकम्पियं हिययं ॥ १८ ॥ लच्छीहरेण एत्तो, सीयाए चल्रणवन्दणं रह्यं। तीए वि सो कुमारो, अवगूढो तिबनेहेणं॥ १९॥ सा भणइ भइ! एयं, पुर्व समणुत्तमेहि जं भणियं । तं तह सुयमणुभूयं, दिष्टं चिय पायडं अम्हे ॥ २० ॥ चक्रहरसिरीएँ तुमं, जाओ चिय भायण पुहड्णाहो । एसो वि तुज्झ जेट्रो, बलदेवतं समण्यतो ॥ २१ ॥ एकोयराय चलणे. पणमइ भामण्डलो जणियतोसो । सीयाए समणसाए, सो वि सिणेहेण अवगृदो ॥ २२ ॥ सुगीवी प्रवणसुओ, नही य नीही य अङ्गओ चेव । चन्दाभी य सुसंगी, विराहिओ जम्बयन्ती य ॥ २३ ॥ एए अने य बहु, विज्ञाहरपत्थिवा निययनामं। आभासिकण सीयं, पणमन्ति जहाणुपृद्वीए ॥ २४ ॥ आभरणभूसणाई, वरसरहिविलेवणाई विविहाई। आणेन्ति य वत्थाई, कुसुमाई चेव दिवाई॥ २५॥

वे राम अनुक्रमसे गमन करते हुए सीताके सिक्तवेशमें पहुँचे। हाथी परसे नीचे उतर कर उन्होंने मिलन शरीरवाली सीताको देग्या। (११) प्रकृतिसे ही पतले शरीरवाली और उसपर विरहसे दुःखित देहवाली सीता प्रियको देग्यकर मुँह नीचा करके लिजत हो राने लगी। (१२) फिर पातका समागम होने पर शोकका परित्याग करके सीता तत्त्वण ही हुपैंके आवेशमें पुलकित शरीरवाली हो गई। (१३) इन्द्रके पास देवीकी भाँति, कामदेवके पास रितकी भाँति और भरतके पास सुभद्राकी भाँति अत्यन्त स्नेहयुक्त सीता पतिक पास गई (१४) उत्कंठावश एक कणभरके लिए आलि गत सीता मानों चन्दन-रससे सीक्त हुई हो इस तरह मन और शरीरसे शीतल हुई। (१५) पतिके कण्ठसे लगी हुई और अजपशमें बद्ध तथा मनमें प्रसन्न तन्त्री सीता कल्पवृत्तसे लगी हुई कनकलता-सी लगती थी। (१६) सीता सिहत रामको देखकर आकाशमें स्थित देवोंने गन्धोदकसे युक्त सुगन्धित पुष्पीकी वृष्टि की। (१७) देव कहने लगे कि साधु! साधु! आगुद्रतीको हदतापूर्वक धारण करनेवाली सीताका शील निर्मल है और हदय मेरकी माँति निष्प्रकम्प है। (१८) तब लक्ष्मणने सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। उसने भी तीव्र स्नेहसे उस कुमारका आलिंगन किया। (१०) उसने कहा कि, हे भद्र! पहले अमणोत्तमने जो कहा था वह वैसा ही स्पष्ट हमने सुना. देखा और अनुभव किया। (२०) प्रध्वीनाथ तुम चक्रवर्तीकी लक्ष्मीके पात्र हुए हो, नुम्हारे इन बड़े भाईने भी बलदेवपन प्राप्त किया है (२१) आनन्दमें आये हुए भामण्डलने भी सहोदरा सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। प्रसन्न मनवाली सीताने भा स्नेहस उसका आलिंगन किया। (२०) सुपीव, हनुमान, नल, नील, अंगद चन्द्राभ, सुपेण, विराधित, जाम्बवन्त —इन तथा दूसरे भी बहुत से विद्याधर राजाओंने अनुक्रमसे अपना अपना नाम कहकर संताको प्रणाम किया। (२३-४) वे आभरण, वेभूपण, विवध प्रकारके उत्तम सुगन्धित विलेपन, वक्ष एवं दिव्य कुसुम आह लाये थे। (११)

कि, भद्रे ! मेरी पत्नी कहाँ है, यह मुक्ते तुम शीघ्र ही कहो । (६) उसने कहा कि, हे स्वामी ! यह पुष्पगिरि नाम रम्यक पर्वत है । वहाँ पर पद्मोद्यानक बीच आपकी पत्नी है । (१०)

१. इन्तं मलिणदेहं--प्रत्य ।

भणन्ति तं पणयसिरा महाभडा, सुमे ! तुमं कमलिसरी न संसयं ! अणोवमं विसयसुहं जहिच्छियं, निसेक्स् विमल्जसं हलाउहं ॥ २६ ॥ ॥ इह पउमचरिए सीयासमागमविहाणं नाम झहत्तरं पर्व्व समत्तं ॥

#### ७७. मयवक्साणपञ्जं

अह सो महाणुभावो, भुवणालक्कारमत्तमायक्कं । आरुद्धो पउमाभो, समयं सीसाएँ सोममुहो ॥ १ ॥ खेयरभडेहि संमयं, व्यसद्दुग्युट्टमक्कलरवेणं । पत्तो रावणभवणं, पविसद्द समयं पिययमाए ॥ २ ॥ भवणस्स तस्स मज्झे, थम्भसहस्सेण विरइयं तुक्कं । सन्तिविणिन्दस्स घरं,वरकणयविचित्तभत्तीयं ॥ ३ ॥ औइण्णो य गयाओ, समयं सीयाए रियइ विणभवणं । रामो पसन्नमणसो, काउस्सम्गं कुणइ घीरो ॥ ४ ॥ रइऊण अञ्चलिउडं, सीसे सह गेहिणीएँ पउमाभो । संथुण इ सन्तिनाहं, स्वभ्ययुणेहि परितुद्दो ॥ ५ ॥ वस्साऽवयारसमए, जाया सक्ष्म्य तिहुयणे सन्ती । सन्ति ति तेण नामं, तुज्झ क्यं पावनास्यरं ॥ ६ ॥ बाहिरचक्केण रियू, विणिक्जण इमं समक्तियं रक्षं । अव्भिन्तररिउसेन्नं, विणिक्जियं झाणचक्केणं ॥ ७ ॥ सुर-असुरपणिय ! नमो, ववगयजरमरण ! रागरहिय ! नमो । संसारनासण ! नमो, सिवसोक्खसमक्जिय ! नमो ते ॥ ८ ॥ रुच्छोहरो विसल्ला, दोण्णि विकाकण अञ्चलो सीसे । पणमन्ति सन्तिपिडमं, भडा य सुग्गीवमादीया ॥ ९ ॥ काऊण थुइविहाणं, पुणो पुणो तिबभित्तराएणं । तत्थेव य उविद्या, जहासुई नरवरा सम्वे ॥ १० ॥

सिर मुकाये हुए महाभट उसे कड़ते थे कि, हे शुभे ! तुम कमलश्री ( तक्ष्मी ) हो, इसमें सन्देह नहीं । हलायुध ( राम ) के साथ तुम अनुपम विषयसुलका यथेच्छ उपभोग करो श्रीर विमल यश प्राप्त करो । (२६)

। पद्मचरितमें सीतासमागम-विधान नामक छिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

#### ७७. मय आख्यान

तत्पश्चात् चन्द्रके समान मुखनाले वे महानुभाव राम सीताके साथ भुवनालंकार नामक मत्त हाथी पर सवार हुए। (१) जयपाप श्रीर गाये जाते मंगल-गीतोंक साथ खंवर-सुभटोंसे युक्त वे रावणके महलके पास आ पहुँचे श्रीर प्रियतमाके साथ उसमें प्रवेश किया। (२) उस महलके बीच हज़ार ख़म्भोंसे बनाया गया, ऊँचा श्रीर सोनेकी बनी हुई विचित्र दीवारोंवाला शान्तिजिनेन्द्रका मन्दिर था। (३) हाथी परसे उत्तरकर सीताके साथ वे जिनमन्दिरमें गये। धीर रामने प्रसन्न मनसे कायोत्सर्ग (ध्यान) किया। (४) सचे गुणोंसे परितुष्ट रामने मस्तक पर हाथ जोड़कर सीताके साथ शान्तिनाथ प्रमुकी स्तुति की कि—

जिसके अवतारके समय त्रिमुवनमें सर्वत्र शान्ति हो गई, अतः आपका पापका नाश करनेवाला शान्ति नाम रखा गया। (५-६) आपने बाह्य चक्रसे शत्रुओं को जीतकर यह राज्य प्राप्त किया था। आपने ध्यानरूपी चक्रसे अभ्यन्तर शत्रु सैन्यको जीता था। (७) सुर एवं असुरों द्वारा प्रणाम किये जाते आपको नमस्कार हो। जरा और मरणसे रहित तथा रागहीन आपको नमस्कार हो। संसारका नाश करनेवाले आपको नमस्कार हो। शिव-सुख पानेवाले आपको नमस्कार हो। (८) लक्ष्मण और विशल्या दोनोंने तथा सुप्रीव आदि सुभटोंने भी मस्तक पर अंजलि करके भगवान् शान्तिनाथकी प्रतिमाको प्रणाम किया। (६) तीव्र भक्तिगासे पुनः पुनः स्तुति विधान करके सभी लोग वहीं पर सुखपूर्वक बैंठे। (१०)

१. ०ए पडममुहो — प्रत्य • । २. सहिओ, जय • — प्रत्य • । ३. उत्तिण्यो — प्रत्य • । ४. • णए संतिजिणं — प्रत्य • । ४. पावणासण यं — प्रत्य • । ६. न्तरारिसिन्नं — प्रत्य • ।

एयन्तरे सुमाली, विहीसणो माळवन्तनामो य । रयणासवमाईया. घणसोयसमोत्थयसरीरा !! ११ || दटठूण ते विसण्णे, जंपइ पउमो सुणेह मह वयणं । सोगस्स मा हु सङ्गं, देह मणं निययकरणिज्जे ॥ १२ ॥ इह सयलजीवलोए, जं जेण समज्जियं निययकम्मं । तं तेण पावियमं, सुद्दं च तुक्लं च जीवेणं ॥ १३ ॥ नाएण य मरियबं, अवस्स नीवेण तिह्यणे सयले । तं एव नाणमाणो, संसारिठई मुयसु सोगं ॥ १४ ॥ खणभक्तरं सरीरं, कुसुमसमं जोवणं चलं जीयं । गयकण्णसमा लच्छी, सुमिणसमा बन्धवसिणेहा ॥ १५ ॥ मोत्तण इमं सोगं, सबे तुम्हे वि कुणह अप्पहियं। उज्जमह निणवराणं, धम्मे सबाएँ सत्तीए॥ १६॥ महरक्खरेहि एवं संथाविय रहुवईण ते सवे । निययघराई उवगया, सुमणा ते बन्धुकरणिजे ॥ १७ ॥ ताव विहीसणघरिणी, जुवइसहस्ससहिया महादेवी । संपत्ता य वियन्ना, पउमसयासं सपरिवारा ॥ १८ ॥ पायप्पडणोवगया, पउमं वित्रवइ स्वस्तणेण समं । अम्हं अणुग्गहत्थं, कुणह घरे चरुणपरिसङ्गं ॥ १९ ॥ जाव चिय एस कहा, वर्ट्ड एत्तो विहीसणो ताव । भणइ य पडम ! घरं मे, वश्च तुमं कीरउ पसाओ ॥ २० ॥ एव भणिओ पयद्दो, गयवरखन्धिहुओ सह पियाए । सयलपिरवारसिह्ओ, संघट्ट्हेन्तजणिनवहो ॥ २१ ॥ गय-तुरय-रहवरेहिं. जाणविमाणेहि खेयरारूढा । वचन्ति रायमग्गे, तूररवुच्छित्यकयचिन्ना ॥ २२ ॥ जगनगेन्तं । वरज्वहगायवाइय—निचंकयमङ्गलाडोवं ॥ २३ ॥ विहीसणघरं. मन्दरसिहरोवमं अह सो विहीसणेणं, रयणम्घाईकओवयारो य । सीयाण लक्सणेण य, सिहओ पविसरइ भवणं तं ॥ २४ ॥ मजझे घरस्स पेच्छइ. भवणं पउमप्पभस्स रमणिजां । थम्भसहस्सेणं चिय. धरियं वर्कणयभित्तीयं ॥ २५ ॥ पलम्बलम्बसविरइयाडोवं । नाणाविहथयचिन्धं. वरकृत्मकयचणविहाणं ॥ २६ ॥ खिङ्किणिमालोऊलं.

तब श्रत्यन्त शोकसे ज्याप्त शारीरवाले सुमाली, विभीपण, माल्यवन्त तथा श्लश्रवा श्रादिको विपण्ण देखकर रामने कहा कि तुम मेरा कहना सुने। शोकका संमर्ग न करा श्रार अपने कार्यमें मन लगाश्रो। (११-१२) इस सारे संसारमें जिस जीवने जैसा श्रपना कर्म श्राजित किया होता है उसके श्रानुसार मुख श्रोर दुःख उसे पाना ही पड़ता है। (१३) समग्र त्रिभुवनमें जो पदा हुशा है उसे श्रवश्य ही मरना पड़ता है। इस प्रकारकी संमार-स्थितिको जाननेवाले तुम शोकका परित्याग करो। (१४) शरीर श्रणमंगुर है, योवन फूलके समान है, जीवन श्रास्थर है, लक्ष्मी हाथीक कानके समान चंचल होती है श्रीर बान्धवीका स्नेह स्वप्न जैसा होता है। (१४) इस शोकका त्याग करके तुम सब श्रात्माहत करो और सम्पृणे शक्ति जिनवरोंके धर्ममें उद्यमशील रही। (१६)

रामके द्वारा इस तरह मधुर वचनोंसे आश्वस्त वे सब अपने अपने घर पर गये। सुन्दर मनवाले वे बन्धुकायमें लग गये। (१७) उस समय विभीषणकी पत्नी महादेवी विद्रग्धा एक हज़ार युवितयों श्रीर परिवारके साथ रामके पास श्राई। (१०) पैरोंमें गिरकर लक्ष्मणके साथ रामसे उसने विनती की कि हम पर अनुमह करके आप हमारे घरमें पधारे। (१६) जब यह बातचीत हो रही थी तब विभीषणने रामसे वहा कि हमारे घर पर पधारकर आप अनुमह करें। (२० एसा कहने पर प्रियांके संग हाथीके स्कन्ध पर स्थित राम समग्र परिवार तथा समुदायमें उठे हुए जनसमूहके साथ चले। (२१) बाह्योंकी ध्वितके साथ ऊपर उठे हुए ध्वजिबह्माले विद्याधर हाथी। घोड़े एवं रथ तथा यान-विमान पर आरूढ़ हो राजमार्गसे चले। (२२) मन्दराचलके शिखरके समान उन्नत, चमकते हुए और सुन्दर युवितयोंके गाने-बजानेके साथ नित्य किये जाने-बाले मंगलसे ज्याप्त विभीषणके घर पर वे पहुँचे। (२३) विभीषण द्वारा रत्नोंके अर्घ्य आदिसे सम्मानत वे राम, सीता और लक्ष्मणके साथ उस भवनमें प्रविष्ट हुए। (२४) भवनक बीच उन्होंने हज़ार खम्भों द्वारा धारण किया हुआ और सोनेकी दीवारवाला पद्मप्रभस्वामीका सुन्दर मन्दिर देखा। (२४) छोटे-छोटे घु घरूकी मालाओंसे युक्त, लटकते हुए लम्बूपसे शोभित, नानाविध ध्वजाओंसे चिह्नत और उत्तम पुष्पोंसे अर्घनिविध जिसमें की गई है ऐसा वह मान्दर था। (२६)

पउमप्पभस्स पहिमा, विसुद्धवरपउमरागनिम्माणा । पउमो पियाए सहिओ, संथुणइ विसुद्धभावेणं ॥ २७ ॥ अन्ने वि स्वत्वणाई, सुहडा परिवन्दिऊण उवविद्वा । तत्थेव निणाययणे अच्छन्ति कहाणुबन्धेणं ॥ २८ ॥ विज्ञाहरीस्र ताव य ण्हाणविही विरइया महिद्रीया । रामस्स स्वत्वणस्स य सीयाए तहाविसस्राए ॥ २९ ॥ वेरुलियण्हाणपीढे. ताण य उवविद्रयाण मज्जणयं । बहुतूर-सङ्क्षपउरं. वत्तं चिय कणयकलसेहिं ॥ ३०॥ ण्हाओं अलंकियतण , पउमो पउमप्पभं पणिमऊणं । भत्तस्स गिरिसरिच्छं, तत्थ य रहयं निवेयणयं ॥ ३१ ॥ पउमो लक्खणसहिओ, अन्नो वि य परियणो समन्तियणो । भोयणघरं पविद्वो, भुक्कइ नाणाविहं भत्तं ॥ ३२ ॥ पिउसरिहसाउकिलयं पञ्चण्हं चेव इन्दियत्थाणं । इहं सुहं मणोजं, इच्छाए भोयणं **भुत्तं ॥ ३३ ॥** सम्माणिया य सबे. विजाहरपत्थिवा सविभवेणं । वरहार-कडय-कुण्डल-वरथा-ऽलंकारमादीस ॥ ३४ ॥ निव्यक्तभोयणा ते. जंपन्ति यहासणद्विया युह्डा । रक्खसवंसस्स अहो ! विभीसणो भूसणो जाओ ॥ ३५ ॥ एत्तो विहीसणाई, सबे विज्ञाहरा कयाडोवा। रज्ञाहिसेयकज्ञे, उवद्विया पउमणाहस्स ॥ ३६ ॥ तो भणइ प्रजमणाहो, भरहो अणुमन्निओ मह गुरूणं। रज्जे रज्जाहिवई, सयलसमत्थाए वसुहाए॥ ३७॥ अभिसेयमङ्गलस्ये, दीसइ दोसो महापुरिसचिण्णो । भरहो सोठग ८म्हे, संविग्गो होहइ कयाई ॥ ३८ ॥ भणियं च एवमेयं, सबेहि वि खेयरेहि मिलिएहिं। लक्कापुरीए रामो, अच्छइ इन्दो व सुरलोए ॥ ३९ ॥ सबे वि खेयरभडा, तत्थेव ठिया पुरीए बलसहिया । अमरा इव सुरलोए, अइसयगुणरिद्धिसंपन्ना ॥ ४० ॥ पउमो सीयाए समं, मुझन्तो उत्तमं विसयसोक्सं । दोगुन्दुगो व देवो, गयं पि कालं न लक्लेइ ॥ ४१ ॥ समासरिसो वि देसो. पियविरहे रण्णसिन्नहो होइ । इट्टबणसंप्रभोगे. रण्णं पि सुरारुयं निणइ ॥ ४२ ॥

विशुद्ध और उत्तम पद्मरागसे निर्मित पद्मप्रभ की प्रतिमा की प्रियांके साथ रामने विशुद्ध भावसे स्तृति की । (२५) लक्ष्मण आदि दूसरे भी सुभट वन्दन करके बैंठ और बातचीत करते-करते उसी जिनमन्दिरमें ठहरे । (२८) तब विद्याधिरयोंने राम, लक्ष्मण, सीता तथा विशाल्यांके लिए महान् वैभवशाली स्नानविधि की । (२६) वैडूर्यंके बने स्नानपीठों पर बंठे हुए उनको सोनेके कलशोंसे स्नान कराया गया । उस समय बहुत-से वाद्य एवं शंख बजाये गये । (३०) स्नात और अलंकृत शरीरवाले रामने पद्मप्रभ भगवानको बन्दन करके अन्नका पर्वतसदृश नेवेद्य रचा । (३१) पश्चान् लक्ष्मण तथा मंत्रियोंसे युक्त दूसरे परिजनोंके साथ रामने भोजनगृहमें प्रवेश किया और नाना प्रकारके आहारका उपभोग किया । (३२) मृदु, सुरिभ और स्वादु, पाँचों इन्द्रियके लिए इप्ट, सुखकर और मनोझ ऐसा भोजन उन्होंने इच्छानुसार लिया । (३२) बादमें उत्तम हार, कटक, कुएडल, वस्त एवं अलंकार आदिसे उन्होंने सब विद्याधर राजाओंका वैभवके साथ सम्मान किया । (३४) भोजनसे निवृत्त और सुखासन पर बँठे हुए वे सुभट कहते थे कि, श्रहो ! विभीषण राज्ञसवंशका भूषण हुआ है । (३४)

इसके अनन्तर सब विद्याधर मिलकर राज्याभिषेकके कार्यके लिए रामके पास उपस्थित हुए। (३६) तब रामने कहा कि मेरे गुरुजनने समस्त पृथ्वीके राज्यका राजा भरत होगा एसा स्वीकार किया था। (३७) अतः अभिषेक-मंगलमें महापुरुषों द्वारा श्रंगीकृत दोप दीखता है। हमारे बारेमें सुनकर भरत कदाचित् विरक्त हो जाय। (३८) सब विद्याधरोंने मिलकर कहा कि ऐसा ही हो। सुरलोक में इन्द्रकी भाँति राम लंकापुरीमें ठहरें। (३८) गुण श्रीर ऋदिसे श्रत्यन्त सम्पन्न सब खेचर-सुभट देवलोकमें देवोंकी भाँति, उसी नगरीमें सेनाके साथ ठहरे। (४०)

सीताके साथ उत्तम विषयसुखक्ष उपभोग करते हुए द्रीगुन्दुक देवके जैसे राम बीते हुए कालको नहीं जानते थे। (४१) त्रियके विरहमें स्वर्ग सहश देश भी श्वरण्यतुल्य हो जाता है स्वीर इष्टजनका मिलन होने पर स्वरण्य भी देवलोकको जीत लेता

१. ०लयं होइ---प्रत्य • ।

तंह य विसल्लासहिओ, अच्छाइ रुच्छीहरो बणियतोसी । रइसागरोवगाडो, सुरवहरूीरुं विडम्बन्तो ॥ ४३ ॥ एवं ताण रइसुर्ह, अणुहवमाणाण ऽणेयवरिसाइं । बोलीणाणि दिणं पिव, अइसयगुणरिद्धिजुत्ताणं ॥ ४४ ॥ अह लक्खणो कयाई, पुराणि सरिकण कुमरादीणि। कन्नाण कए लेहे, साहिन्नाणे विसज्जेह ॥ ४५ ॥ विज्ञाहरेहि गन्तुं, ताण कुमारीण दरिसिया लेहा । लक्खणमणुस्सगाणं, अहियं नेहं वहन्तीणं ॥ ४६ ॥ दसपुरवईण ध्या, रूबमई वज्जयण्णनरवइणा। वीसिज्जिया य पत्ता. लक्कानयरि सपरिवारा॥ ४७॥ अह बालिसिछदुहिया, कुबरनयराहिबस्स गुणकलिया। सा वि तर्हि संपत्ता, कन्ना कल्लाणमाल ति ॥ ४८ ॥ पुहवीधरस्स दुहिया, पुहर्पुरे तत्थ होइ वणमाला । विज्ञाहरेहि नीया, सा वि य रुच्छीहरसमीवं ॥ ४९ ॥ खेमञ्जलीयनयरे, जियसत्त् नाम तस्स जियपउमा । धूया परियणसहिया, सा वि य लङ्कापुरि पत्ता ॥ ५०॥ उज्जेणिमाइएसु य, नयरेसु वि नाओ रायकन्नाओ । रुद्धापुरी गयाओ, गुरूहि अणुमनियाओ य ॥ ५१ ॥ परिणेइ लच्छिनिलओ, परमविभूई ऍ- ताओ कन्नाओ । सबक्रसुन्दरीओ, सुरवहुसमसरिसह्दवाओ ॥ ५२ ॥ परिणेइ पउमणाहो, कन्नाओ जाओ पुर्वादिन्नाओ । नवजोवणुज्जलाओ, रहगुणसार वहन्तीओ ॥ ५३ ॥ एवं परमिवभुई, हलहर-नारायणा समणुषता। लङ्कापुरीऍ रज्ञं, कुणन्ति विज्ञाहरसमग्गा॥ ५४॥ छबरिसाणि कमेण य. गयाणि तत्थेव पवरनयरीए । सोमित्ति-हल्रहराणं, विज्ञाहररिद्धिजुत्ताणं ॥ ५५ ॥ एयं तु कहन्तरए, पुणरवि निसुणेहि अन्नसंबन्धं । इन्दर्मुणिमाईणं, सेणिय ! रुद्धीगुणहराणं ॥ ५६ ॥ आणाणलेण सबं, दिहऊणं कम्मकयवरं धीरो । इन्दइमुणी महप्पा, केवलनाणी तओ जाओ ॥ ५७ ॥ अह मेहवाहणो वि य. धोरो अन्नोन्नकरणनोएस । निर्णिकण कम्ममलं, गेण्हइ सो केवलिपडायं ॥ ५८ ॥

हे श्रेणिक ! श्रव मैं दूसरी कथा कहता हूँ । लिब्ब श्रोर गुणसम्पन्न इन्द्रजित आदि मुनियोंका तुम दूसरा वृत्तान्त भी मुनो । (४६) ध्यानाग्निसे कर्मके सारे कतवारको जलाकर धीर और महात्मा इन्द्रजित मुनि केवलझानी हुए । (४७) विभिन्न करण श्रीर योगसे धीर मेघवाइनने भी कर्मरूपी महको जीतकर केवलीरूपी पताका श्रहण की । (४८) दर्शन, ज्ञान

है। (४२) इसी प्रकार तोपयुक्त, प्रेमके सागर में डूबा हुआ और देवेन्द्रकी लीलाकी विडम्बना करनेवाला लक्ष्मण विशाल्यांक साथ रहता था। (४३) इस तरह र्रातसुखका श्रनुभव करनेवाल तथा श्रांतशय गुण श्रोर ऋदिसे सम्पन्न उनके अनेक वर्ष दिनकी भाँति व्यतीत हुए। (४४)

एक दिन कभी कूबर आदि नगरोंको याद करके लक्ष्मएने कन्याद्योंके लिए खाँभज्ञानंक साथ लेख भेजे। (४४) विद्याधरोंने जाकर लक्ष्मणंक लिए मनमें उत्मुक झांर खाँधक स्नेह धारण करनेवाली उन कन्याद्योंको लेख दिखाये। (४६) दशपुरर्पातकी पुत्री रूपमतीको वज्रकर्ण राजाने जानकी अनुमति दी। वह परिवारके साथ लंकानगरीमें आ पहुँची। (४७) कूबरनगरमें स्वामी वालिखिल्यकी कल्याणमाला नामकी गुएवती पुत्री थी। वह भी वहाँ पहुँच गई। (४०) पृथ्वीपुरमें पृथ्वीधरकी पुत्री वनमाला थी। विद्याधरोंक द्वारा वह भी लक्ष्मणके पास लाई गई। (४६) चेमांजलिक नगरमें जितरात्रु नामक राजा था। उसकी पुत्री जितपद्मा थी। वह भी परिजनोंके साथ लंकापुरीमें पहुँच गई। (४०) वज्रायनी आदि नगरोंमें जो राजकन्याएँ थीं वे भी गुरुजनों द्वारा अनुमति मिलने पर लंकापुरीमें पहुँच गई। (४०) लक्ष्मणने सर्वागमुन्दर और देवकन्याओंके समान सुन्दर रूपवाली उन कन्यात्रोंक साथ अत्यन्त वभवपूर्वक विवाह किया। (४२) नवयीवनसे उज्ज्यल और उत्तम रित्रुण धारण करनेवाली जो कन्याएँ पहले दी गई थीं उनके साथ रामने शादी की। (४३) इस तरह परमांवभूति प्राप्त राम और लक्ष्मण विद्याधरोंके साथ लंकापुरीमें राज्य करते थे। (४४) विद्याधरोंकी ऋदिसे युक्त लक्ष्मण और रामक अनुक्रमसे छः वर्ष उसी सुन्दर नगरीमें व्यतीत हुए। (४४)

१. तत्थ वि•--प्रत्य•।

दंसण-नाण-चरित्ते, सुद्धो तब-चरण-करणविणिओगे। केवलनाणाइसयं, संपत्तो भाणयण्णो वि ॥ ५९ ॥ ठाणेसु जेसु एए, सिवमयलमणुत्तरं सुद्दं पत्ता । दीसन्ति ताणि सेणिय !, ते पुण साहू न दीसन्ति ॥ ६० ॥ विञ्झत्थलीसु जेण उ. इन्दइ तह मेहबाहणो सिद्धो । तित्थं मेहरवं तं. विक्खायं तिह्यणे जायं ॥ ६१ ॥ समणो वि जम्बुमाली, कालं काऊण तो निमित्तम्म । अहमिन्दत्तं पत्तो, सुचरियकम्माणुभावेणं ॥ ६२ ॥ तत्तो चुओ य सन्तो, होहइ एरावए महासमणो । केंवलसमाहिज्तो, सिद्धि पाविहिइ ध्रयकम्मो ॥ ६३ ॥ अह नम्मयाण् तीरस्मि निष्को कुम्भयण्णमुणिवसभो । पीढरखड्ड भण्णइ, तं तित्थं देसविक्खायं ॥ ६४ ॥ मारोजि तवश्वरणं काऊणं कप्पवासिओ जाओ । जो जारिसम्मि ववसङ्, फलं पि सो तारिसं रूभङ् ॥ ६५ ॥ पुरं काऊण बहु, पावं मयदाणवो वि मुणिवसभो । तवचरणपभावेणं, जाओ बहुरुद्धिसंपन्नो ॥ ६६ ॥ एयन्तरम्मि राया, पुच्छइ गणनायगं पणिमऊणं । कह सो मओ महाजस !, जाओ चिय रुद्धिसंपन्नो ॥ ६७ ॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, जा हवइ पद्मया इहं नारी । सा सीलसंजमरया, साहसु कवणं गई लहइ ॥ ६८ ॥ तो भगइ इन्दर्भई, जा दढसीला पइषया महिला । सीयाएँ हवइ सरिसी, सा समां लहइ सुक्रयत्था ॥ ६९ ॥ जह तुरयरहवराणं, पत्थरलोहाण पायवाणं च । हवइ विसेसो नरवइ !. तहेव पुरिसाण महिलाणं ।। ७० ॥ एसो मणमत्तगओ, उद्दामो विसयलोलुओ चण्डो । नाणङ्कुसेण धरिओ, नरेण दढसत्तिजुत्तेणं ॥ ७१ ॥ निसुणेहि ताव सेणिय !. सीलविणासं पराभिमाणेणं । जायं चिय महिलाए. तं तुज्झ कहेमि फुडवियडं ॥७२॥ जहया आसि जणवओ. काले बहुरोगपीडिओ सबो । धन्नग्गामाउ तया. नद्दो विप्पो सह पियाए ॥ ७३ ॥ सो अभिगलो अडयणा. सा महिला माणिणी महापावा । चत्ता य महारण्णे. विष्पेणं माणदोसेणं ॥ ७४ ॥

जिस समय रोगसे अत्यन्त पीड़ित सारा जनपद था उस समय घान्य प्रामसे एक ब्राह्मण प्रियाके साथ निकल पद्म । (७३) वह अभिल था । कुलटा उस मार्निनी और महापापी स्त्रीको अभिमानके दोषसे ब्राह्मणने जंगलमें छोड़ दिया ।

एवं चारित्रयुक्त, शुद्ध, तप श्रीर चरण-करणमें नियुक्त भानुकर्णने भी केवलज्ञानका श्रांतशय प्राप्त किया। (५६) हे श्रेणिक ! जिन स्थानों में इन्होंने अचल, अनुक्तर श्रीर शुभ मोक्ष प्राप्त किया था वे तो दीखते हैं, पर वे साधु नहीं दिखाई पड़ते। (६०) विन्ध्यस्थलीमें इन्होंजत तथा मेघवाहन सिद्ध हुए थे, श्रातः वह मेघरव तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात हुआ। (६१)

जम्बुमाली श्रमणने भी निमित्त श्राने पर काल करके आर्चारत शुभ कर्मके प्रभावसे श्रम् मन्द्रपना प्राप्त किया। (६२) वहाँ से च्युत होने पर वह ऐरावत चेत्रमें महाश्रमण होगा। कर्मीका च्रय करके केवल समाधिसे युक्त वह सिद्धि प्राप्त करेगा। (६३) नर्मवाके तीर पर मुनिवृपभ कुम्भकर्णने निर्वाण प्राप्त किया। देशविख्यात वह तीर्थ पीठरखण्ड कहा जाता है। (६४) मरीचि तपश्चरण करके कल्पवासी देव हुआ। जो जैसा करता है वह फल भी वैसा ही पाता है। (६४) पहले बहुत पाप करके मुनिवृपभ मयदानव भी तपश्चर्याके प्रभावसे श्रमेक विध लिब्धरोंसे सम्पन्न हुआ। (६६)

इस पर राजा श्रेणिकने गणनायक गौतम खामीको प्रणाम करके पृद्धा कि. हे महायश! वह मय कैसे लिब्धसम्पन्न हुआ? (६७) हे खामी! और भी सुनें। जो ही यहाँ पर प्रव्रजित होती है वह शील और संयममें रत कौनसी गित प्राप्त करती है, यह आप कहें।(६८) तब इन्द्रभूतिने कहा कि जो सीताके समान शीलमें हद की प्रव्रजित होती है वह अत्यन्त कृतार्थ ही खाँ प्राप्त करती है।(६८) हे राजन्! जिस तरह घोड़े और रथमें, पत्थर और लोहेमें तथा वृक्षोंमें विशिष्ट्य होता है उसी तरह पुरुपोंमें और कियोंमें विशिष्ट्य होता है।(७०) खच्छन्द, विषय-लोजुप और भयानक मन रूपी हाथीको हद शांस्युक्त पुरुष झानरूपी अंदुशसे वृद्धमें रख सकता है।(७१) हे श्रेणिक! अत्यिषक अभिमानसे क्षीके शिलका जो विनाश हुआ वह मैं हुम्हें एट और विशव हमसे कहता हैं। उसे तुम सुनो।(७२)

दिहा य कररुहैणं. नरवहणा अत्रणो कया भजा । पुष्फावहण्णनयरे, अच्छह सोक्सं अणुहबन्ती ॥ ७५ ॥ अह अन्नया क्याई. रुद्धपसायाएँ तीएँ सो राया । चरुणेण उत्तिमन्ने, पहुओ रङ्केलिसमयम्मि ॥ ७६ ॥ अत्थाणिम निविद्दी. पुच्छइ राया बहुस्सुए सबे । पाएण जो नरिन्दं, हणइ सिरे तस्स को दण्हो ॥ ७७ ॥ तो पण्डिया प्वता, नरवह! सो तस्स छिजाए पाओ । हेमक्केण निरुद्धा, विष्येणं बंपमाणा ते ॥ ७८ ॥ हेमद्भी भणइ निवं, तस्स उ पायस्स कीरए पूरा । भज्जाएँ वल्लभाए, तम्हा कीवं परिचयस्र ॥ ७९ ॥ सुणिकण वयणमेयं. हेमक्को नरवर्हण तुहुणं। संपाविओ य रिद्धी. अणेगदाणाभिमाणेणं ॥ ८०॥ तइया हेमंकपुरे. मित्तजसा नाम अच्छइ वराई । सा भमावस्स भज्जा, अमोहसररुद्धविजयस्स ॥ ८१ ॥ अइदिक्सिया य विहवा. हेमक्कं पेच्छिऊण भणपुण्णं । सिरिविद्धियं सुर्यं सा. भणइ रुयन्ती मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ इसत्यागमकुसलो, तुष्झ पिया आसि भग्गवो नामं । धणरिद्धिसंपउत्तो, सबनरिन्दाण अइपूजो ॥ ८३ ॥ संयाविज्ञण जणणि, वस्थपुरं सो कमेण संपत्तो । सबं कलागमगुणं, सिक्खइ गुरवस्स पासिम् ॥ ८४ ॥ बाओ समत्तविज्ञो. तत्थ पुरेसस्स सुन्दरा घूया । छिद्दंण य अवहरिउं, वश्वह सो निययघरहत्तो ॥ ८५ ॥ सीहेन्दनामधेओ. भाया कन्नाएँ तीएँ बलसहिओ । पुरओ अविद्विज्ञणं, जुज्झइ सिरिवद्धिएण समं ॥ ८६ ॥ सोहेन्द्रायपुत्तं, बलसहियं निज्जिणित् एगागी । सिरिवद्धिओ कमेणं, गओ य जणणीएँ पासिम ॥ ८७ ॥ विनाणलाधवेणं, तोसविओ तेण कररुहो राया । सिरिवद्धिएण रुद्धं, रज्जं चिय पोयणे नयरे ॥ ८८ ॥ कालगयम्मि सकते. सीहेन्द् वेरिएण उँच्छितो । निक्लमइ सुरक्राए, समर्थं घरिणीए भयभीओ ॥ ८९ ॥ एक्कोदराएँ सरणं, पोयणनयरिम होहती मज्झं । परिचिन्तिकण वश्चह, सिम्बं तम्बोलियसमग्गो ॥ ९० ॥

सुकान्तके मरने पर शत्रुने सिंहेन्दुको पराजित किया। भयभीत वह पत्नीके साथ सुरंगके रास्तेसे वाहर निकला। (८६) मैं पोतननगरमें अपनी बहनकी अरखमें जाऊँ—ऐसा सोचकर ताम्बूलिकके साथ वह शीघ्र चल पड़ा। (६०) बोरों

<sup>(</sup>७४) करहह राजाने उसे देखकर अपनी पत्नी बनाया। पुष्पावतीर्ग नगरमें मुख अनुभव करती हुई वह रहने तारी। (७४) एक दिन प्रसाद प्राप्त उस स्त्रीने रितंकेलिक समय राजांक मस्तक पर पैरसे प्रहार किया। (७६) सभामें स्थित राजांने सब विद्वानोंसे पूछा कि जो राजांक सिर पर पैरसे प्रहार करे उसके लिए कीनसा दण्ड है ? (७७) तब पण्डित कहने तारी कि, 'हे राजन! उसका वह पैर काट डालना चाहिए।' इस तरह कहते हुए उन पण्डितोंको हेमांक नामक ब्राह्मणने रोका। (७८) हेमांकने राजासे कहा कि प्रिय भायोंके उस पैरकी तो पूजा करनी चाहिए। अतः क्रोधका परित्याग करो। (७६) यह बचन सुनकर तुष्ट राजांने सम्मान पूर्वक अनेकविध दान देकर हमांकको ऋदिसे सम्पन्न किया। (८०)

उस समय हेमन्तपुरमें मित्रयशा नामकी एक गृशिव की रहती थी। वह भागव अमोघशरलव्यविजयकी भार्य थी। (८१) अतिदुःखित उस विधावाने हेमांकको धनसे पूर्ण देखकर रोत-रोत अपने पुत्र श्रीवधितसे वहा कि मेरा कहना सुन। (८२) भागव नामका तेरा पिता धनुप और अस्र विद्यामें कुशल, धन और ऋदिसे युक्त तथा सब राजाओं का अति-पूज्य था। (८२) माताको आधासन देकर वह चलता हुआ व्याधपुरमें आ पहुँचा और गुरुक पास सब कलाएँ और आगम सीखने लगा। (८४) उस नगरमें विद्याभ्यास समाप्त करके और उसकी मुन्दरा नामकी लड़कीका किसी बहानेसे अपहरण करके वह अपने घरकी और जाने लगा। (८४) उस कन्याका सिहेन्दु नामका एक भाई था। वह सेनाक साथ आगे आकर श्रीवर्धनके साथ युद्ध करने लगा। (८६) एकाकी श्रीवर्धनने सेन्य सिहत राजपुत्र सिहेन्दुको पर्राजत किया। कमशः विचरण करता हुआ वह माताक पास आ पहुँचा। (८७) ज्ञानकी कुशलतासे उसने करहह राजाको सन्तुष्ट किया। श्रीवर्धितने पोतनपुरमें राज्य प्राप्त किया। (८५)

१. णिजिंजग—प्रथः। २. ओच्छन्ने—प्रन्यः।

चारयभडेहि रत्ति, सहसा वित्तासिओ प्लायन्तो । भीमोरगेण दृष्टो, सीहेन्दू पोयणासन्ने ॥ ९१ ॥ मुच्छाविहलसरीरं. खन्धे काऊण दइययं मुद्धा । संपत्ता विलवन्ती, जत्थ मओ अच्छइ समणो ॥ ९२ ॥ पंडिमं ठियस्स मुणिणो, तस्साऽऽसन्ने पियं पमोत्तूणं । समणस्स फुसइ चल्णे, पुणरवि दइयं परामुसइ ॥९३॥ मुणिपायपसाएणं, सीहेन्दू नीविओ महुच्छाहो । नाओ पियाऍ समयं, पणमइ तं साहवं तुद्दो ॥ ९४ ॥ अह उग्गयिम सूरे, समत्तनियमं मुंगो विणयदत्तो । अहिवन्दिऊण पुच्छइ, सीहेन्द्रं महिलियासहियं ॥ ९५ ॥ गन्तूण सावओ सो, कहेइ सिरिवद्भियस्स संदेसं । सबं फुडवियडत्थं, जं भणियं सीहचन्देणं ।) ९६ ॥ तं सोउगं रुट्टो. सहसा सिरिवद्भिओ उ सन्नद्धो । महिलाएँ उवसमं सो, नीओ मुणिपायम्लिम्म ॥ ९७ ॥ तं वन्दिऊण समणं, समयं भज्जाएँ तत्थ परितुद्दो । संभासेइ सिणेहं, सालं सिरिवद्धिओ पयओ ॥ ९८ ॥ काऊण नरवरिन्दो, पियाइ बन्धूसमागमाणन्दं । निययं तत्थ परभवं, पुच्छइ य मयं महासमणं ।। ९९ ॥ अह तस्त साहइ मुणी. भद्दायरिओ ति नाम सोभपुरे । ते वन्दओ नरिन्दो, जाइ सुमालो सह जणेणं ।।१००॥ अह तत्थ कुट्टवाही, महिला मुणिवन्दणाएँ अलीणा । अग्घायइ दुम्गन्धं, तीए देहुङभवं राया ॥ १०१ ॥ गेहं गए नरिन्दे, भहायरियस्स पायमूलम्म । सा कुट्टिणी वयाइं, घेत्ण सुरालयं पत्ता ॥ १०२ ॥ तत्तो सा चिवऊणं, जाया इह सीलरिद्धिसंपन्ना । रूवगुणजोबणधरी, जिणवरधम्मुज्जयमईया ॥ १०३ ॥ अह सो सुमालराया, रज्ञां दाऊण जेट्टगुत्तस्स । कुणइ चिय संतोसं, अट्टिहं गामेहिं दढिचित्तो ॥ १०४ ॥ अर्हाहं गामेहिं निवो, संतुर्हो सावयत्तणगुणेणं । देवो हो ऊण चुओ, जाओ सिरिवद्धिओ तुहयं ॥ १०५ ॥ जणणीएँ तुज्झ नरवइ!. कहेमि अह पुषजन्मसंबन्धं । एको चिय बहदेसो, पविसह गामं छुहासत्तो ॥ १०६ ॥

हे राजन ! श्रव मैं तुम्हारी माताके पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहता हूँ। कोई एक परदेशी भूखसे पीड़ित हो गाँवमें प्रविष्ट हुआ। (१०६) भोजनगृहमें आहार न पाकर कोघसे प्रज्यितत उसने कहा कि सारे गाँवको मैं जला डालता हूँ। इसके

द्वारा रातमें सहसा पीड़ित होने पर भागते हुए उस सिंहेन्दुको पोतनपुरके समीप भयंकर सर्पने काट लिया। (६१) मूर्झोंसे विह्नल शरीरवाल प्रियतमको कन्धे पर उठाकर रोती हुई वह की जहाँ मृग नामका अमण था वहाँ गई। (६२) प्रतिमामें स्थित मुनिके समीप प्रियको रखकर उसने अमणके चरण छूए। बादमें पितको छूआ। (६३) मुनिके चरणोंके प्रसादसे जीवित सिंहेन्दु अत्यन्त उत्साहित हो गया। आनिन्दत उसने प्रियाके साथ उस साधुको प्रणाम किया। (९४) पूर्योदय होने पर समाप्त नियमवाले मुनिको वन्दन करके विनयदत्तने स्त्रीके साथ आये हुए सिंहेन्दुसे पूछा। (६४) उस आवकने जाकर सिहेन्दुने जो सन्देश कहा था वह सब स्फुट और विशद रूपसे श्रीवर्धितको कह सुनाया। (६६) उसे सुनकर रुष्ट श्रीवर्धित एक्दम तैयार हो गया। पत्नी द्वारा शान्त किया गया वह मुनिके चरणोंमें उपस्थित हुआ। (६७) पत्नीके साथ मुनिको प्रणाम करके आनन्दमें आया हुआ श्रीवर्धित सालेके साथ स्नेहपूर्वक बातचीत करने लगा। (६८) राजाने प्रिया और उसके भाईके मिलनका आनन्द मनाकर मय महाश्रमणसे अपने परभवके बारेमें पूछा। (६६) इस पर उसे मुनिने कहा कि—

शोभपुरमें भद्राचार्य नामके एक मुनि थे। लोगोंके साथ सुमाल राज उन्हें बन्दन करनेके लिए आया। (१००) वहाँ कोढ़वाली एक की भी मुनिके बन्दनके लिये आई थी। उसके शरीरसे उत्पन्न दुर्गन्ध राजाने सूँ घी। (१०१) राजाके घर पर जानेके बाद वह कुष्टिनी भद्राचार्यके चरणोंमें व्रत आंगीकार करके स्वर्गमें गई। (१०२) वहाँ से च्युत होने पर शील एवं ऋदिसे सम्पन्न, रूप, गुगा और यौवन धारण करनेवाली तथा जिनवरके धर्ममें उद्यत बुद्धिवाली वह हुई। (१०३) इधर हद्वित वह सुमाल राजा भी बड़े लड़केको राज्य देकर आठ गाँवोंसे ही सन्तोष करने लगा। (१०४) आठ गाँवसे सन्तुष्ट राजा आवक्यनेके गुणसे देव हुआ। च्युत होने पर तुम श्रीवधित हुए हो। (१०४)

१. मुणि-- प्रत्य ।

भोयणहरिम्म भर्त, अलहन्तो भणइ कोवपज्ञिल्लो । सबं डहामि गामं, तत्तो य विणिमाओ गामा ॥ १०० ॥ विहिसंजोएण तओ, पज्जिलो हुयवहेण सो गामो । गामिल्लपहि घेतुं, छूढो अम्मीएँ सो पहिओ ॥ १०८ ॥ मरिकण समुष्पन्तो, अह सो स्यारिणी नरवइस्स । तत्तो वि य कालमया, जाया अइवेयणे नरए ॥ १०९ ॥ नरयाओ समुत्तरिउं, उप्पन्ना तुज्ज्ञ नरवई माया । एसा वि य मित्तनसा, भम्मवघरिणी सुसीलमई ॥ ११० ॥ अह पोयणनयरवरे, विणओ गोहाणिओ ति नामेणं । मुयवत्ता से महिला, मओ य सो तीएँ उप्पन्नो ॥१११॥ जायस्स उ भुयवत्ता, रइवद्धणकामिणी गुणविसाला । अह गद्दभाइपीडा, पुरभारबहणयं चेव ॥ ११२ ॥ एयं मओ कहेउं, गयणेण गओ जहिन्छियं देसं । सिरिवद्धिओ य राया, पोयणनयरं अह पविद्रो ॥ ११३ ॥ पुष्णोदएण सेणिय !, कस्स वि रज्जं नरस्स उवणमइ । तं चेव उ विवरीयं, हवइह सुकयावसाणिम्म ॥११४॥ एकस्स कस्स वि गुरू, लद्धूणं धम्मसंगमो होइ । अन्नस्स गई अहमा, जायइ सिनयाणदोसेणं ॥ ११५ ॥ एयं नाकण सया, कायबं बुहज्जेणा अप्पहियं । जं होइ मरणकाले, सिवसोग्गइमग्गदंसयरं ॥ ११६ ॥

एवं दया-दम-तओद्वियसंजमस्स, सोउं जणो मयमहामुणिमासियत्थं। सामन्त-सेद्विसहिओ सिरिवद्धिओ सो, धम्मं करेइ विमलामलदेहलम्मं॥ ११७॥ ॥ इइ पडमर्चारए मयवक्खाणं नाम सत्तहत्तरं पत्र्धं समत्तं॥

## ७८. साएयपुरीवण्णणपव्वं

भत्तार-सुयविओगे, एगन्तेणेव दुनिस्तया भवणे । अवराइया पलोयइ, दस वि दिसाओ सुदीणसुही ॥ १ ॥ पुत्तस्स दिरसणं सा, कङ्क्षन्ती ताव पेच्छइ गवक्ते । उप्पयनिवयकरेन्तं, एकं चिय वायसं सहसा ॥ २ ॥

बाद वह गाँवमेंसे बाहर निकला। (१०७) तब विधिके योगसे आगसे वह गाँव जल उटा। गाँवके लोगोंने उस पिथकको पकड़कर आगमें भाँक दिया। (१०८) मर करके वह राजाकी रसोइन हुआ। वहाँसे मरने पर घोर वेदनावाले नरकमें वह पैदा हुई। (१०६) हे राजन! नरकको पान करके वह तुम्हारी माता और भागवकी पत्नी सुशीलमित इस मित्रयशाके रूपमें उत्पन्न हुई है। (११०) पोतन नगरमें गोधानिक नामका विणक था और उसकी भुजपत्रा नामकी पत्नी थी। वह (गोधानिक?) मर कर उसके पेटमें उत्पन्न हुआ। (१११) गुणविशाला भुजपत्रा उस (पुत्र) में रितको बढ़ानेकी इच्छावाली हुई। इसके बाद गर्दभादिकी पीड़ा और पुर (३१६र) में भारोद्वहन—(११०)?

इस प्रकार कहकर मयगुनि श्राकाशमार्गसे जिस देशमें जानेकी उनकी इच्छा थी उस देशमें चले गये। श्रीवर्धित राजाने भी पोतननगरमें प्रवेश किया। (११३) हे श्रेणिक! पुण्यका उद्य होने पर किसी भी मनुष्यको राज्य प्राप्त होता है श्रीएक! पुण्यका अवसान होने पर वही उसे विपरीत होता है। (११४) गुरुको प्राप्त करके किसी एकको धर्मका योग होता है तो दूसरेको निदानके दोषसे श्रधम गति मिलती है। (११४) ऐसा जानकर सममदार मनुष्यको सदा श्रात्महित करना चाहिए जिससे मरणकालमें मोक्ष, सद्गति या मार्गका उपदेशक पद प्राप्त हो। (११६) इस तरह दया, दम एवं तपमें उद्यत संयमी महामुनि मयका उपदेश सुनकर सामन्त श्रीर सेठोंके साथ वह श्रीवर्धित राजा निर्मल और विमल देहकी प्राप्ति करानेवाले धर्मका आचरण करने लगा। (११७)

॥ पद्मचरितमें मयका आख्यान नामक सतहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ७८. साकेतपुरीका वर्णन

पित श्रीर पुत्रका वियोग होने पर श्रत्यन्त दुःखित श्रीर दीन मुखवाली श्रपराजिता (रामकी माता) भवनमें से दशों दिशाएँ देखती थी। (१) पुत्रके दर्शनकी इच्छावाली उसने सहसा गवाक्षमें से एक कौएको उड़ते श्रीर बैठते देखा।

१. गाथा १११ और ११२ का संबंध ठीक नहीं लगता है और अर्थमें संदेह है। संस्कृत पद्मचरितमें इसके लिये देखो पर्व ८० श्लोक २००-२०१।

तं भणइ वायसं सा, जह मे पुत्तस्स तत्थ गन्तूणं । वत्तं आणेहि लहुं, देहामि य पायसं तुज्झ ॥ ३ ॥ एव भणिकण तो सा. सुमरिय पुत्तस्स बहुगुणं चरियं । कुणइ पठावं कळुणं. मुखन्ती अंसुनरुनिवहं ॥ ४ ॥ हा वच्छ ! कत्थ देसे, कोमलकर-चरण ! कक्खडे पन्थे । परिसक्तिस सीया-55यव-दृहिओ घरिणीए समसहिओ ॥५॥ मोत्रुण मन्दभग्गा, चिरकारुं पुत्त ! प्वसिओ सि तुमं । 'इअ दुहियं नियजणिं, सुविणे वि ममं न संभरसि ॥६॥ एयाणि य अन्नाणि य, पलवन्ती जाव चिट्टए देवी । ताव य गयणयलाओ, ओइण्णो नारओ सहसा ॥ ७ ॥ सेयम्बरपरिहाणो, दोहनडामउडधारिणो भैयवं। पविसइ ससंभमाए, अब्सुद्वाणं कयं तीए ॥ ८ ॥ दिन्नासणोवविद्दो, पेच्छइ अवराइयं पगल्यियुं। काऊण समुलावं, पुच्छइ किं दुम्मणा सि तुमं 🕬 🛚 ९ ॥ एव भणियाएँ तो सो, देवरिसी पुच्छिओ कहिं देसे । कालं गमिकण इहं, समागओ ! साहस्र फ़ुडं मे ।। १०।। अह नारओ पवुत्तो, कल्लाणं आसि धायईसण्डे । पुबिले धुररमणे, नयरे तित्थंकरो जाओ ॥ ११ ॥ सुर असुरेहि नगवरे, कीरन्तो जिणवरस्स अभिसेओ । दिहो मए पमोओ, भावेण य वन्दिओ भयवं ॥ १२ ॥ जिणदरिसणाइसत्तो. गमिउं तेवीस तत्थ वासाइं। जणिंग व भरहभूमिं, सरिकण इहाऽऽगओ अहयं ॥ १३ ॥ अह तं भणइ सुभणिया, महरिसि! निसुणेहि दु≉खसंभूई । जं पुच्छिया तुमे हं, तं ते साहेमि भूयतथं ॥ १४ ॥ भामण्डलसंनोगे, पंबद्दए दसरहे सह भडेहिं। रामो पियाएँ समयं, विणिग्गओ लक्खणसँ मग्गो ॥ १५ ॥ सीयाएँ अवहियाए, जाओ सह कइवरेहि संजोगो । लङ्काहिवेण पहुओ, सत्तीए लक्खणो समरे ॥ १६ ॥ लङ्कापुरिं विसल्ला, नीया वि हु लक्लणस्स जीयत्थे । एयं ते परिकहियं, सबं संखेवओ तुन्झं ॥ १७ ॥ तत्थ ऽच्छइ वइदेही, बन्दी अइदुक्लिया पहविहूणा। सत्तिपहाराभिहओ, किं व मओ लक्लणकुमारी ? ॥ १८ ॥

धातकीखरहके पूर्वमें श्राये हुए सुररमणनगरमें तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। उनका कल्याणक था। (११) पर्वत पर सुर-श्रसुर द्वारा जिनवरका किया जानेवाला श्रभिषेक-उत्सव मैंने देखा और भावपूर्वक भगवानको वन्दन किया। (१२) जिनदर्शनमें श्रत्यन्त श्रासक्त में तेईस वर्ष वहाँ बिताकर जननोतुल्य भरतभूमिका स्मरण करके यहाँ श्राया हूँ। (१३) तब सुन्दर वचनवाली श्रपराजिताने उनसे कहा कि, हे महर्षि! मेरे दु:खकी उत्पत्तिके बारेमें श्राप सुनें। श्रापने सुमसे पूछा इसलिए में श्रापसे सबी हकीकत कहती हूँ। (१४) भामण्डलके साथ मिलन होनेके बाद श्रीर सुभटोंके साथ दशरथके प्रव्रजित होने पर लक्ष्मण श्रीर प्रियाके साथ राम बाहर निकल पड़े। सीताके श्रपहत होने पर किपवरोंके साथ उनका मिलन हुआ। युद्धमें लंकाधिपने शक्तिके द्वारा लक्ष्मणको आहत किया। लक्ष्मणके जीवनके लिए लंकापुरीमें से विशल्या ले जाई गई—यह सब संत्रेपमें मैंने श्रापसे कहा। (१४-७) वहाँ पतिसे रहित श्रीर श्रत्यन्त दु:खित सीता बन्दी होकर रही हुई है।

<sup>(</sup>२) उसने उस कीएसे कहा कि यदि तू वहाँ जाकर मेरे पुत्रका जल्दी ही समाचार लायगा तो मैं तुमे दूध दूँगी। (३) तब ऐसा कहकर श्रीर पुत्रके बहुत गुएवाले चिरत्रका स्मरण करके श्रश्रुजल बहाती हुई वह करूण प्रलाप करने लगी। (४) हा बत्स! कोमल हाथों श्रीर पैरोंवाले तुम सर्दी श्रीर गरमीसे दुःखित हा पत्नीके साथ किस देशमें कर्कश मार्ग पर गमन करते हो? (४) पुत्र! मन्द भाग्यवाली मेरा परित्याग करके चिर कालसे तुम प्रवासमें गये हो। अतः दुःखसे पीढ़ित श्रपनी माताका स्वप्नमें भी तुम स्मरण नहीं करते? (६) जब वह देवी इस तरह प्रलाप कर रही थी तब आकाशमें से सहसा नारद नीचे श्राये (७) सफेद वस्न पहने हुए श्रीर बड़ी जटाश्रांका मुकुट धारण किये हुए भगवान नारदने प्रवेश किया। आदरके साथ वह उठ खड़ी हुई। (二) दिये गये आसन पर बंठे हुए नारदने आँसू बहाती हुई अपराजिताको देखा। सम्भाषण करके उन्होंने पूछा कि तुम दुःखी क्यों हो? (६) इस प्रकार कही गई उसने देविष नारदसे पूछा कि किस देशमें समय बिताकर श्राप यहाँ श्राये हैं, यह स्कृट रूपसे श्राप मुकं कहें। (१०) तव नारदने कहा कि—

ते अज वि एइ न वी, बचा संपरिफुडा मह एयं । सुमरित्याएँ हियए, सीगमहादारणं जायं ॥ १९ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, अङ्काओ घत्तिऊण वरवीणं । जाओ उिबम्ममणो, दीहुस्सासे मुयइ विप्पो ॥ २० ॥ भणिया य नारएणं, महे ! छड्डेिह दारुणं सोगं । तव पुत्तस्स असेसं, गन्तूणाऽऽणेमि वत्तमहं ॥ २१ ॥ एव भणिउं पयद्वो, वीणा कक्सन्तरे ठवेऊणं । उप्पइय नहयलेणं, लङ्का पत्तो सणद्वेणं ॥ २२ ॥ हियएण मुणइ विप्पो, जइ वत्ता राहवस्स पुच्छेऽहं । तो मे कयाइ दोसं, काहिन्ति निसायरा पावा ॥ २३ ॥ ताए चिय वेलाए, पउमसरे अङ्काओ सह पियाहिं । कीलइ जलमज्जायं, गउ व समयं करेणुहिं ॥ २४ ॥ सो रावणस्स कुसलं, पुच्छन्तो अङ्कायस्स भिच्चेहिं । नीओ पउमसंयासं, दहगीवहिओ ति काऊणं ॥ २५ ॥ अल्बंभणं करेन्तो, आसासेऊण पउमणाहेणं । परिपुच्छिओ य अज्जय ! साह तुमं आगओ कत्तो ? ॥ २६ ॥ सो भणइ देव ! निसुणसु, सुयसोगाणलपिलत्तिहययाए । जणणीएँ तुज्झ पासं, विसिज्जो नारओ अहयं ॥२०॥ सीही किसोररिहया, कल्हयपरिविज्जया करेणु व । तह सा तुज्झ विओगे, अञ्चन्तं दुक्खिया जणणी ॥२८ ॥ विवइण्णकेसभारा, रोवन्ती दुक्खिया गमइ कालं । जणणी तुज्झ महाजस !, सोगमहासागरे पिडया ॥ २९ ॥ लक्खण ! तुमं पि जणणी, पुत्तविओगिमाँदीवियसरीरा । रोवन्ती अइकलुणं, कालं चिय दुक्खिया गमइ ॥३०॥ नाऽऽहारे न य संयणे, न दिवा न य सबरीसु न पओसे । खणमिव न उवेन्ति धिइं, अञ्चन्तं तुम्ह जणणीओ ॥३१॥ सुणिऊण वयणमेयं, हलहर-नारायणा सुदीणमुहा । रोवन्ता उवसिमया, कह कह वि पवंगमभडेहिं ॥ ३२ ॥ तो भणइ नारयं सो, पउमो अइसुन्दरं ववसियं ते । वत्तावाणेणऽग्हं, जणणीणं जीवियं दिशं ॥ ३३ ॥

शक्तिके प्रहारसे श्रिभहत लक्ष्मण कुमार क्या मर गया ? (१८) श्राज तक भी यह बात स्पष्टरूपसे मेरे पास नहीं श्राई है। इसे याद करके हृदयमें श्रद्धिक दारुण शोक पैदा होता है। (१९)

यह सुनकर ब्राह्मण नारदने गोदमें से सुन्दर विष्ण उठा ली श्रीर मनमें उद्धिम होकर वह दीर्घ उच्छवास छोड़ने लगे। (२०) नारदने कहा कि भद्रे! तुम दारण शोकका त्याग करो। जा करके में तुम्हारे पुत्रका समप्र वृत्तान्त लाता हूँ। (२१) इस तरह कहकर श्रीर वीणाको बगल में दबाकर नारद खाकाशमें उड़े और ज्ञणार्थमें छंका पहुँच गये। (२२) ब्राह्मण नारदने मनमें सीचा कि यदि रामके बारेमें में बात पृखूँ तब कदाचित् पापी निशाचर मेरा द्वेष करेगे। (२३) उस समय हथिनियोंके साथ कीड़ा करतेनाले हाथीकी भाँति श्रंगद प्रियाओंके साथ पद्मसरोवरमें जलकानकी कीड़ा कर रहा था। (२४) रावणकी कुशल पूछनेवाले उस नारदको, रावणका हित चाहनेवाला है ऐसा सममकर अंगदके शृत्य रामके पास ले गये। (२४) श्रव्यक्षण्यं—ऐसा बोलनेवाले उस नारदको श्राधासन देकर रामने पृद्धा कि श्रार्थ! आप कहाँसे पथारे हैं यह कहें। (२६) उसने कहा कि देव! श्राप युनें। पुत्रके शोक रूपी श्रांग्त से प्रदीप्त हदयवाली आपकी माताके द्वारा भेजा गया में नारद हूँ। (२७) बचौंसे रहित मोरनी श्रीर हाथीके बचेसे विजत हथिनीकी भाँति श्रापके वियोगसे माता अत्यन्त दुःखित है। (२०) ह महायश! शोकसागर में निमग्न श्रीर बाल बिखेरे हुई श्रापकी दुःखी माता रोकर समय गुज़रती है। (२९) लक्ष्मण! पुत्र वियोगरूपी श्रामसे दीप्त शरीरवाली तुम्हारी माता भी श्रत्यन्त करणाजनक रूपसे रोती है श्रीर दुःखी वह किसी तरह समय बिताती है। (३०) तुम्हारी माताण, न आहारमें, न सोनेमें, न दिनमें, न रातमें, न प्रदेशकालमें ज्ञणभर भी धेर्य धारण करती हैं। (३०) तुम्हारी माताण, न आहारमें, न सोनेमें, न हिनमें, न रातमें, न प्रदेशकालमें ज्ञणभर भी धेर्य धारण करती हैं। (३०) तब रामने नारदसे कहा कि तुमने बहुत श्रच्छा किया। हमारी माताश्रों-

९० ०सथासे, गलगहितो तेहि कालणं--प्रत्य•। २, •िगवृश्चिय०--मु•। ३. सर्थे--प्रत्य•। ४. कह वि पवंगममहाभडेहि--प्रत्य•।

सो चेव सुक्रयपूर्णो, पुरिसो जो कुणइ अभिगओ विणयं । जणणीण अप्पमत्तो, आणावयणं अरुद्धन्तो ॥३४॥ जणणीण कुसलवत्तं. सोऊर्ण राम-लक्खणा तुद्धा । पूर्यन्ति नार्यं ते. समर्य विज्ञाहरभडेहि ॥ ३५ ॥ एयन्तर्ग्मि पउमो. बिभीसणं भणइ सुहडसामक्खं । अन्हे साएयपुरी, भद्द । अवस्सेण गन्तवं ॥ ३६ ॥ सुयसोगाणलतिवयाण ताण जणणीण तत्थ गन्तूणं । दरिसणजलेण अम्हे, णिषं वियवाइं अङ्गाइं ॥ ३७ ॥ काऊण सिरपणामं, विभीसणो भणइ सुणसु वयणं मे । राहव ! सोलस दियहा, अच्छेयबं महं भवणे ॥ ३८ ॥ अत्रं पि सामि ! निसुणसु, पडिवत्ताकार गेण साएए । पेसिज्जन्ति नरुत्तम !, द्या भरहस्स तूरन्ता ॥ ३९ ॥ राहववयणेण तओ. द्या संपेसिया तुरियवेगा । गन्तूण पणमिऊण य. भरहस्स कहेन्ति परिवत्तं ॥ ४० ॥ पत्तो हलं समुसलं. रामो चकं च लक्खणो घोरो । निहुओ लङ्काहिवई, सीयाएँ समागमो जाओ ॥ ४१ ॥ अह बन्धणाउ मुका, इन्दर्पमुहा भटा उ पबस्या। लद्धाओ गरुड-केसरिविज्ञाओ राम-चक्कीणं ॥ ४२ ॥ जाया विभीसणेणं. समयं च निरन्तरां महापीई । रुद्धापुरीएँ रज्जं, कुणन्ति बरु-केसवा मुह्या ॥ ४३ ॥ एवं राघव-लक्ष्वण-रिद्धी, सुणिजण हरिसिओ भरहो । तम्बोल-सुगन्धाइसु दृए पूएइ विभवेणं ॥ ४४ ॥ घेत्रण तओ दूर, भरहो जणणीणमुवगओ मुरुं । सुयसोगदुक्खियाणं, कहेन्ति वत्ता अपरिसेसा ॥ ४५ ॥ सोऊग कुसलवत्ता, सुयाण अभिणन्दियाउ जणणीओ । ताव य अन्ने वि बहु, नयरी विज्ञाहरा पत्ता ॥ ४६ ॥ अह ते गयणयरूथा, विभीसणाणाए खेयरा सबे । मुख्यन्ति रयणवृद्धि, घरे घरे तीऍ नयरीए ॥ ४७ ॥ अह तत्थ पुरवरीए, विज्ञाहरसिप्पिएसु दक्लेसु । सयलभवणाण भूमी, उवलिता रयणकणएणं ॥ ४८ ॥ निणवरभवणाणि बहु, सिम्धं चिय निम्मियाइं तुङ्गाइं। पासायसहस्साणि य. अट्टावयसिहरसरिसाइं ॥ ४९ ॥

का समाचार कहकर हमें तुमने जीवन दिया है। (३३) वही सुकृतसे पूर्ण हैं जो श्राज्ञाका उल्लंघन न करके श्रप्रमत्तभावसे सम्मुख जाकर माताका विनय करता है। (३४) माताश्रोंकी कुशलवार्त्ता सुनकर तुष्ट राम-लक्ष्मणने विद्याधर सुभटोंके साथ नारदकी पूजा की। (३४)

इसके पश्चात् रामने सुभटोंके समक्ष विभीषणसे कहा कि, भद्र ! हमें अवश्य ही अयोध्या जाना चाहिए।(३६) पुत्रके शांक रूपी अभिसे तप्त उन माताओं के अंगोंको वहाँ जाकर दर्शन रूपी जलसे हमें शान्त करना चाहिए।(३७) मस्तकसे प्रणाम करके विभीषणने कहा कि, हे राघव ! मेरा कहना सुनें। मेरे भवनमें सोलह दिन तो आपको ठहरना चाहिए। (३८) हे स्वामी ! श्रोर भी सुनें। हे नरोत्तम ! वृत्तान्त जाननेके लिए साकेतमें भरतके पास में दूत भेजता हूँ।(३८) तब रामके कहनेसे बहुत वेगवाले दूत भेजे गये। जाकर श्रोर प्रणाम कर भरतसे सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया कि रामने मुसलके साथ हल श्रोर धीर लक्ष्मगने चक्ष प्राप्त किया है, लंकापित रावण मारा गया है श्रीर सीताके साथ समागम हुआ है।(४०-४१) वन्धनसे विमुक्त इन्द्रजित आदि सुभटोंने दीन्ना ली है, राम एवं चक्री लक्ष्मणने गरुड़ श्रीर केसरी विद्याएँ प्राप्त की हैं।(४२) विभीषणके साथ सदेवके लिए महाप्रीति हुई है श्रीर प्रसन्न राम व लन्नमण लंकापुरी में राज्य करते हैं।(४३)

राम-लद्मणकी ऐसी ऋदि सुनकर हिर्षित भरतने ताम्बूल और सुगन्धित पदार्थ आदि से वैभवपूर्वक दूतोंकी पूजा की।(४४) तब दूतोंको लेकर भरत माता औं के पास गया और पुत्रके शोकसे दुःखित उन्हें सारी बात कही।(४५) पुत्रोंकी कुशलवार्ता सुनकर माताएँ प्रसन्न हुई। उस समय दूसरे भी बहुतसे विद्याधर नगरीमें आये।(४६) आकाशमें स्थित विभीषण आदि सब खेचरोंने उस नगरीके घर-घरमें रत्नोंकी दृष्टि की।(४०) उस सुन्दर नगरीमें विद्याधरोंके सब शिल्पियोंने सब मकानोंकी जमीन रत्न और सोनेसे लीप दी।(४८) उन्होंने शीघ ही खनेक ऊँचे जिनमन्दिर तथा अष्टापद

१. विज्ञविय - मू । २. •रणे य सा - - प्रत्य ।

वरकणयथम्भपउरा, वित्थिणा मण्डवा रयणिवता । रहया समन्तओ वि य, विजयपद्धागाँसु रमणित्जा ॥५०॥ कश्चणरयणमयाहं, मोत्तियमालाउलाहं विउलाहं । रेहिन्ति तोरणाहं, दिसासु सबासु रम्माहं ॥ ५१ ॥ सुरवहभवणसमेसुं, लग्गा ण्हवणुसवा निणहरेसु । नहनदृगीयवाहय-रवेण अभिणिन्दया अहियं ॥ ५२ ॥ तरुतरुणपल्लवुग्गय-नाणाविहकुसुमगन्धपउराहं । छज्जन्ति उववणाहं, कोहलभमरोवगीयाहं ॥ ५३ ॥ वाबीसु दीहियासु य, कमलुप्पलपुण्डरीयछनासु । निणवरभवणेसु पुणो, रेहह सा पुरवरी अहियं ॥ ५४ ॥ एवं साएयपुरी, सुरनयरिसमा कया दणुवईहिं । रामस्स समक्साया, अहियं गमणुस्सुयमणस्स ॥ ५५ ॥

अचिन्तियं सयलमुवेइ सोभणं, नरस्स तं सुकयफलस्स संगमे। अहो जणा! कुणह तवं सुसंतयं, बहा सुहं विमलयरं निसेवह ॥ ५६ ॥ ॥ इह पउमचरिए साएयपुरोवण्गणं नाम अद्वहत्तरं पठवं समत्तं॥

#### ७९. राम-लक्खणसमागमपव्यं

अह सोलसमे दियाँहे, कओवयारा पभायसमयिमा। राहव-सोमित्ति-सिया पुष्फविमाणं समारूढा ॥ १ ॥ सबे वि खेयरभडा, विमाण-रह-गय-तुरङ्गमारूढा। रामेण समं चिलया, साएयपुरी नहयलेणं ॥ २ ॥ पउमहस्तिनिवद्या, पुच्छइ सीया पइं अइमहन्तं। जम्बुदीवस्स ठियं, मज्झे किं दीसए एयं ॥ ३ ॥ पउमेण पिया भणिया, एत्थ जिणा सुरवैरेस अहिसित्ता। मेरू नाम नगवरो, बहुरयणजलन्तसिहरोहो ॥ ४ ॥ जल्हद्रपब्भारनिभं, नाणाविहरुक्तकुसुमफलपउरं। एयं दण्डारण्णं, जत्थ तुमं अविद्या महे! ॥ ५ ॥

पर्वतके शिखर जैसे हजारों महल बनाए। (१६) उन्होंने उत्ताम सोनेके स्तम्भोंसे व्याप्त, विशाल, रत्नोंसे चित्र-विचित्र छीर विजयपताकाओंसे रमणीय ऐसे मण्डप चारों ओर निर्मित किये। (५०) वहाँ स्वर्ण एवं रत्नमय, मोतीकी मालाओंसे युक्त, विपुल और रम्य तोरण सब दिशाओंमें शोभित हो रहे थे। (५१) इन्द्रके महलके जैसे जिनमन्दिरोंमें स्नात्र-उत्सव होने लगे। नट, नृत्य और गाने-बजानेकी ध्वनि द्वारा बहुत ही खुशी मनाई गई। (५२) वहाँ युशों पर उगे हुए कोमल पहल एवं नानाविध पुष्पोंकी गन्धसे व्याप्त तथा कोयल एवं भौरोंकी ध्वनिसे गीतमय उपवन शोभित हो रहे थे। (५३) कमल, उत्पल और पुण्डरिकसे छाई हुई वाविद्यों और दीर्घिकाओंसे तथा जिनवरके मन्दिरोंसे वह नगरी अधिक शोभित हो रही थी। (५४) इस प्रकार राज्ञस राजाओं द्वारा साकेत पुरी सुरनगरी जैसी की गई। तब गमनके लिए अत्यन्त उत्सुक मनवाले रामको उसके बारेमें कहा। (५४) पुण्यका फल प्राप्त होने पर मनुष्यको सारी शोभा अचिन्त्य रूपसे प्राप्त होती है। अतः हे मनुष्यों! सतत तप करो और अतिविमल सुखका उपभोग करो। (१४६)

॥ पद्मचरितमें साकेतपुरीका वर्णन नामक अठहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७९. राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम

इसके पश्चात् सोलहवें दिन प्रभातके समय पूजा करके राम, लक्ष्मण और सीता पुण्यक विमान पर आरू द हुए। (१) सभी विद्याधर-सुभट विमान, हाथी, एवं घोड़ों पर सवार हो आकाशमार्गसे रामके साथ चले। (२) रामकी गोदमें बैठी हुई सीताने पितसे पूछा कि जम्बूद्वीपके मध्यमें स्थित यह अतिविशाल क्या दीखता है? (३) रामने प्रियासे कहा कि अनेकविध रह्मोंसे प्रकाशित शिखरोंबाले मेर नामके इस पर्वतपर देवों द्वारा जिनवर अभिषिक्त होते हैं। (४) भद्रे! बादलोंके समूह

१. •गाए रम॰--प्रत्य • । २. दिवसे--प्रत्य • । ३. •तिभडा पु॰--प्रत्य • । ०तिसुया पु॰--मु•ा ४. •वरेहिं अहि॰

एसा वि य कप्णरवा. महानई विमलसिलक्किलोला । जीसे तडम्मि साहू. सुन्दरि ! पिंडलाहिया य तुमे ॥ ६ ॥ एसो दीसइ सुन्दरि ! वंसइरी बत्थ मुणिवरिन्दाणं । कुल-देसभूसणाणं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ७ ॥ भवणुज्जाणसमिद्धं, एयं तं कुब्बरं पिए ! नयरं । इह वसइ वालिखिल्लो, जणओ कल्लाणमालाए ॥ ८ ॥ एँगं पि पेच्छ भद्दे ! दसळानयरं जिहं कुलिसयन्नो । राया अणन्नदिष्टी, रूववितिपिया परिवसइ ॥ ९ ॥ तत्तो वि वहकन्ता, भणइ पियं जणयनिव्दणी एसा । दीसइ पुरी पहाणा, कवणा सुरनयरिसंठाणा ॥ १ • ॥ भणिया य राहवेणं. सुन्द्रि ! एसा महं हिययइट्टा । विज्ञाहरकयभूसा, साएयपुरी मणभिरामा ॥ ११ ॥ दद्दूण समासन्ने, पुष्फिविमाणं ससंभमो भरहो । निष्फडइ गयारूढो बलसंहिओ अहिमुहं सिग्धं ॥ १२ ॥ द्दृण य एज्जन्तं भरहं भडचडगरेण पउमाभो । ठावेइ घरणिवहे, पुष्फविमाणं तओइण्णो ॥ १३ ॥ भरहो मत्तगयाओ, ओयरिउं नमइ सहरिसो सिग्धं। रामेण रुक्खणेण य, अवगूढो तिबनेहेण ॥ १४ ॥ संभासिएकमेका, पुष्फविमाणं पुँणो वि आरूढा । पविसन्ति कोसलं ते, विज्ञाहरसुहडपरिकिण्णा ॥ १५ ॥ रह-गय-तुरङ्गमेहिं, संघट्टु हेन्तजोहनिवहेहिं। पविसन्तेहि निरुद्धं, गयणयलं महियलं नयरं ॥ १६॥ तूराइं । वर्जान्त घणरवाइं, चारणगन्धबमीसाई ॥ १७ ॥ भेरी-मुइङ्ग-तिलिमा-काहल-सङ्गाउलाई गय-तुरयहेसिएणं, तूरनिणाएण बन्दिसद्देणं। न सुंणंति एकसेकं, उल्लावं कण्णविष्टयं पि॥ १८॥ एवं महिद्भिजुत्ता, हलहर-नारायणा निवइमग्गे। वश्चन्ते नयरजणो आढत्तो पेच्छिउं सहो॥ १९॥ नायरवहृहि सिग्धं, भवणगवनस्वा निरन्तरा छन्ना । रेहन्ति वयणपक्कय-सराण रुद्धा व उद्देसा ॥ २० ॥

जैसा, नानाविध यृत्त, पुष्प एवं फलोंसे प्रचुर यह दएडकारएय है, जहाँसे तुम अपहृत हुई थी। (४) हे सुन्दरी! निर्मल जल और तरंगोंवाली यह कर्णरवा महानदी है जिसके तट पर तुमने साधुओं को दान दिया था। (६) हे सुन्दरी! यह वंशािर दिखाई पड़ता है जहाँ कुलभूपण और देशभूपण मुनियों को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। (७) है प्रिये! भवनों और उद्यानोंसे समृद्ध यह कूबरनगर है। यहाँ कल्याणमालाका पिता वार्लिखल्य रहता है। (८) हे भद्रे! इस दशार्ण-नगरको भी देख जहाँ सम्यग्दृष्टि राजा कुलिशयक्र और उसकी प्रिया रूपवती रहती है। (६) वहाँसे आगे चलने पर जनकनिद्नी सीताने प्रियसे पूछा कि सुरनगरीके जैसी उत्तम रचनावाली यह कीनसी नगरी दिखाई देती है? (१०) रामने कहा कि हे सुन्दरी! यह मेरी हृदयेष्ट और विद्याधरोंके द्वारा विभूषित मनोहर नगरी साकेतपुरी है। (११)

समीपमें पुष्पक विमानको देखकर भरत आदरके साथ निकला श्रीर हाथी पर सवार होकर सेनाके साथ शीघ श्रिभगुख गया। (१२) सुभटोंके समृहके साथ भरतको आते देख रामने पुष्पक विमानको पृथ्वी पर स्थापित किया। बादमें वे उसमें से नीचे उतरे। (१३) मत्त हाथी परसे नीचे उतरकर शीघ ही भरतने हर्पके साथ प्रणाम किया। राम श्रीर लक्ष्मणने तीव्र स्नेहसे उसका श्रालिंगन किया। (१४) एक दूसरेके साथ सम्भाषण करके वे पुनः पुष्पकविमान पर आरूढ़ हुए। विद्याघर-सुभटोंसे घिरे हुए उन्होंने श्रयोध्यामें अवेश किया। (१४) प्रवेश करते हुए रथ, हाथी श्रीर घोड़ोंसे तथा टकराकर उत्पर उठते हुए योद्धाश्रोंके समूहोंसे नगरका आकाशतल श्रीर धरातल श्रवरुद्ध हो गया। (१६) चारणों और गन्धवोंके संगीतसे युक्त बादलकी तरह आवाज करते हुए भेरी, मृदंग, तिलिमा, काहल श्रीर शंख आदि वाद्य बजने लगे। (१७) हाथियोंकी चिघाड़ श्रीर घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे तथा बन्दीजनोंकी ध्वानसे कानमें पड़ी हुई बातचीत भी एक-दूसरे नहीं सुनते थे। (१८)

ऐसी महान् ऋदिसे सम्पन्न राम और लच्मण जब राजमार्ग परसे जा रहे थे तब सब नगरजन उन्हें देखने लगे। (१६) नगरकी स्त्रियोंने शीघ्र ही भवनोंके गवाक्ष बीचमें जगह न रहे इस तरह ढँक दिये। सुखरूपी कमलोंसे आच्छन्न

१. एयं पिच्छमु भहे !--प्रत्य । २. रूबबद्दिया-मु । ३. ॰सिहओ सम्मुद्दो सिग्वं--मु । ४. पुणो समारूढा । पविसंति कोसलाए वि॰ मु । ५. सुणेइ एकमेको--मु ।

अह कोउएण तुरिया, अन्ना अनं करेण पेछेउं। पेच्छन्ति पणइणीओ, पउमं नारायणसमेयं ॥ २१ ॥ अन्नोन्ना भणइ सही! सीयासिहओ इमो पउमणाहो । रूच्छोहरो वि एसो, हवइ विसल्लाएँ साहीणो ॥ २२ ॥ सुगीवमहाराया, एसो वि य अन्नओ वरकुमारो । भामण्डलो य हणुवो, नलो य नीलो सुसेणो य ॥ २३ ॥ एए अन्ने य बहू, चन्दोयरनन्दणाइया सुहृहा । पेच्छ हला ! देवा इव, मिहिन्नुया रूवसंपन्ना ॥ २४ ॥ एवं ते पउमाई, पेच्छिज्जन्ता य नायरवणेणं । संपत्ता रायघरं, छुल्यिचछुन्नलणध्यसोहं ॥ २५ ॥ सा पेच्छिजण पुत्ते, घराउ अवराइया समोइण्णा । अह केकई वि देवी, सोमित्ती कंगया चेव ॥ २६ ॥ अन्नं भवन्तरं पिव, पत्ताओ पुत्तरंसणं ताओ । बहुमङ्गलुज्जयाओ, ठियाउ ताणं समासने ॥ २० ॥ आलोइजण ताओ, अवइण्णा पुष्कयाउ तूरन्ता । सयलपरिवारसिहया, अह ते वणणीओ पणमन्ति ॥ २० ॥ स्वत्रिरसणुस्सुगाहिं, ताहि वि आसासिया सिणेहेणं । परिचुन्विया य सीसे, पुणो पुणो राम-सोमित्ती ॥ २० ॥ पण्हुयपओहराओ, जायाओ पुत्तसंगमे ताओ । पुल्ह्यरोमञ्चीओ, तोसेण य वीरवणणीओ ॥ ३० ॥ दिन्नासंणोवविद्वा, समयं वणणीहि राम-सोमित्ती । नाणाकहासु सत्ता, चिट्टन्ति तिर्हं परमतुद्वा ॥ ३१ ॥ वं सुविज्जण विउज्झई, वं च पउत्थस्स दिरसणं होईँ। वं मुच्छिओ वि वीवइ, किं न हु अच्छेरयं एयं ॥ ३२ ॥ चिर्यपविस्तो वि दीसइ, चिरपिडलगो वि निन्नुइं कुणइ। बन्धणगओ वि मुच्चइ, सय ि झीणा कहा लोए॥ ३२ ॥ चर्रपविस्तिओ वि दीसइ, चरपिडलगो वि निन्नुइं कुणइ। बन्धणगओ वि मुच्चइ, सय ि झीणा कहा लोए॥ ३२ ॥

एको वि कओ नियमो, पावइ अञ्चन्सुयं महाप्तुरर्लाच्छ । तम्हा करेह विमलं, धम्मं तित्थंकराण सिवसुहफल्प्यं ॥ ३४॥

॥ इइ पडमर्चारए राम-लक्खण समागम विहासं नाम एगूणासीयं पन्तं समत्तं ॥

सरोवरों की भाँति वे प्रदेश शोभित हो रहे थे। (२०) तव कीतुकवश एक-दूसरीको हाथसे हटाकर स्त्रियाँ नारायणके साथ रामको देखने लगीं। (२१) वे एक-दूसरीसे कहती थीं कि सीताके साथ ये राम हैं और विशल्याके साथ ये तस्मण हैं। (२२) ये सुप्रीव महाराजा हैं। ये दुमारवर श्रंगद, भामण्डल, इनुमान, नल, नील श्रीर सुपेण हैं। (२३) इन तथा अन्य बहुत-से चन्द्रोदरनन्दन श्रादि देवों जैसे महद्भिक और रूपसम्पन्न सुभटोंको तो, अरी ! तू देख । ( २४ ) इस प्रकार नगरजनी द्वारा देखे जाते वे राम श्रादि चंचल श्रीर फहराती हुई ध्वजाश्रीसे शोभित राजमहल में श्रा पहुँचे। (२५) पुत्रोंको देख अपराजिता महलमेंसे नीचे उतरा उसके बाद देवी कैंकेई तथा केकया सुमित्रा भी नीचे उतरी। (२६) मानों दसरा जन्म पाया हो इस तरह उन्होंने पुत्रों का दर्शन किया। अनेकविध मंगल कार्य करनेमें उदात वे उनके पास जाकर रुहरी। (२७) उन्हें दंखकर वे तुरन्त पुष्पर्कावमानमेंसं नीचे उतरे। सम्पूर्ण परिवारक साथ उन्होंने माताओंको प्रणाम किया। (२८) पुत्रोंके दर्शनके लिए उत्प्रक उन्होंने स्नेहपूर्वक आधासन दिया और राम-लक्ष्मणके सिर पर पुनः पुनः चुम्बन किया। (२६) पुत्रींसे मिलन होने पर उनके स्तनींमेंसे दूध झरने लगा। वार जननी वे आनन्दसे रोमांचित हो गई। (३०) मातात्रोंके साथ राम और लक्ष्मण दिये गये श्रासनों पर बंठे। अत्यधिक आनन्दित वे नाना कथाश्रीमें लीन हो वहीं उहरे। (३१) सोकर जो जागता है, प्रवास पर गये हुए का जो दर्शन होता है, श्रीर मुर्छित व्यक्ति भी जी उठता है-यह क्या श्राश्चर्य नहीं है ? (३२) चिरप्रवासित भी दीखता है, चिर कालसे विषयों में आसक्त भी मोक्ष प्राप्त करता है और बन्धन में पड़ा हुआ भी मुक्त होता है- इस पर से शाश्वतताकी बात निर्वल प्रतीत होती है। (३३) एक भी नियम करने पर जीव महान् अभ्युद्य तथा देवोंका विशाल ऐश्चर्य प्राप्त करता है; अतः तीर्थकरींके विमल एवं शिवसुखका फल देनेवाले धर्म का पालन करो। (३४)

॥ पद्मचरितमें राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम-विधान नामक उनासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. अह कोसम्रा देवी---प्रत्य । २. ०सणा चिविद्वा प्रत्य ० । ३. सुचिक्तच प्रत्य ० । ४ . हवइ प्रत्य ० । ५. नास्तीयं गाया प्रत्यन्तरयोः । ६. ०णमायाहि समा ० मु ।

## ८०. ग्रुवणालंकारहत्थिसंखोभणपव्वं

पुणरिव निमज्ज्य मुणि, पुच्छइ सिरिवित्थरं मगहराया । हल्हर-सोमिचीणं, कहेइ साहू समासेणं ॥ १ ॥ निमुणेहि सेणिय ! तुमं, हल्हर-नारायणाणुभावेणं । नन्दावचिनवेसं, बहुदारं गोउरं चेव ॥ २ ॥ सुरभवणसमं गेहं, खिइसारो नाम हवइ पायारो । मेरुस्स चूल्या इव, तह य सभा वेजयन्ती य ॥ ३ ॥ साला य विउल्सोहा, चक्कमिणं हवइ सुविहिनामेणं । गिरिकृढं पासायं, तुम्नं अवलोयणं चेव ॥ ४ ॥ नामेण वद्धमाणं, चित्तं पेच्छाहरं गिरिसिरिच्छं । कुक्कुडअण्डावयवं, कूढं ग्रन्भिमाहं रम्मं ॥ ५ ॥ कप्पतरुसमं दिवं, एगत्थम्मं च हवइ पासायं । तस्स पुण सबओ च्चिय, ठियाणि देवीण भवणाइं ॥ ६ ॥ अह सीहवाहीणी वि य, सेज्जा हरविद्वरं दिणयरामं । सिसिकिरणसिन्नभाइं, चमराइं मउयफरिसाइं ॥ ७ ॥ वेरिल्यिविमलदण्डं, छत्तं सिसिलिहं सुहच्छायं । विसमोइयाउ गयणं लङ्कन्ती पाउयाओ य ॥ ८ ॥ बन्धाइ अणग्धाइं, दिवाइं चेव भूसणवराइं । दुन्भिज्ञं चिय कवयं, मणिकुण्डलजुवलयं कन्तं ॥ ० ॥ सम्मं गया य चक्कं, कणयारिसिलीमुहा वि य अमोहा । विविदाइ महत्थाइं, अन्नाणि वि एवं मादीणि ॥ १० ॥ पन्नाससहस्साइं, कोडीणं साहणस्स परिमाणं । एका य हवइ कोडी, अन्मिहया पवरघेणूणं ॥ ११ ॥ सचिरि कुल्कोडीओ, अहियाउ कुडुम्बियाण जेटाणं । साएयपुरवरीण, वसन्ति घणरयणपुण्णाओ ॥ १२ ॥ कइलासिहरसिरिसोवमाइ भवणाइ ताण सेवाणं । बल्य-गवा-महिसीहिं, समाउलाइं सुरम्माइं ॥ १३ ॥ पोक्वरिणिदीहियासु य, आरामुज्जाणकाणणसिमद्धा । जिणवरघरेसु रम्मा, देवपुरी चेव साएया ॥ १४ ॥

## ८० त्रिमुवनालङ्कार हाथीका संक्षीम

विशाल शोभावाले मुनिको नमस्कार करके मगधराध राज श्रेणिकने पुनः राम और लक्ष्मणके बारेमें पूछा। तब गौतम मुनिने संत्तेपमें कहा (१) उन्होंने कहा कि हे श्रेणिक! तुम मुनो। हलधर राम द्यार नारायण लक्ष्मणने प्रभावसे नन्दावर्त संस्थानवाला तथा अनेक द्वारों व गोपुरोंसे युक्त एक प्रासाद बनवाया। (२) वह देवभवनके जैसा था। क्षितिसार नामका उसका प्राकार था। उसमें मेरु पर्वतकी चूलिका जैसी ऊँची एक वैजयन्ती सभा थी। (३) उसमें अत्यन्त शोभायुक्त शाला तथा मुवीथी नामका एक चक्र था। यह प्रासाद पर्वतके शिखर जैसा था खीर उसमें ऊँची खट्टालिका थी। (४) उसमें मुन्दर श्रीर पर्वतके समान ऊँचा एक प्रेक्षागृह था तथा मुर्गेके अएडेके खाकारका एक रमणीय गुप्त गर्भगृह था। (४) एक स्तम्भ पर स्थित वह प्रासाद कल्पयृत्तके समान दिव्य था। उसके चारों खोर देवियों (रानियों) के भवन आये हुए थे। (६) शाय्यागृहमें खाया हुआ सिंहको धारण करनेवाला खासन (सिंहासन) सूर्यके समान तेजस्वी था और चन्द्रमाकी किरणोंके श्वेत चँवर मृदु स्परावाले थे। (७) वैद्वर्यका बना निर्मल दण्ड, चन्द्रमाके जैसा मुखद खायावाला छत्र, खाकाशको लाँघनेवाली विषमोचिका पादुका, अमृत्य वस्न, दिव्य खीर उत्तम भूपण, दुर्मेश कवच, मणिमय कुंडलोंका मुन्दर जोड़ा, तलवार, गदा खीर चक्र, कनक, शत्रुका विनाश करनेवाले खमोघ बाण तथा ऐसे ही दूसरे विविध महास्न उनके पास थे। (८-१०)

उनके सैन्यका परिमाण पचास हजार करोड़ था। एक करोड़से अधिक उत्तम गायें थीं। (११) बड़े गृहस्थोंके सत्तर करोड़से अधिक धन एवं रह्नोंसे परिपूर्ण कुल साकेतपुरीमें बसते थे। (१२) उन सबके भवन कैलास पर्वतके शिखरके जैसी उपमावाले, बेल गाय और भैंसोंसे युक्त तथा सुन्दर थे। (१३) सरोवरों और बावड़ियों तथा बाग्-बग़ीचोंसे समृद्ध और जिनमन्दिरोंसे रम्य देवपुरी जैसी वह साकेत नगरी थी। (१४) रामने हर्षित होकर वहाँ भव्य जनोंको आनन्द देनेवाले

१. •माइं पि प्रस्य • । २. सञ्चाइं मु • ।

निणवरभवणाणि तिर्हे रामेणं कारियाणि बहुयाणि । हिरसेणेण व तह्या, भिवयनेणाणंदयकराहं ॥ १५ ॥ गाम-पुर-खेड-कबड-नयरी सा षष्टणाण मज्झत्या । इन्दपुरी व कया सा, साएया रामदेवेणं ॥ १६ ॥ सबो नणो सुरूवो, सबो वणुज्जो निर्म्च ॥ १७ ॥ एको त्य महादोसो, दीसइ फुडपायडो नणवयस्स । परिनिन्दासत्तमणो न चयह निययं चिय सहावं ॥ १८ ॥ छद्माहिवेण न वि य, हरिजणं रामिया धुवं सीया । सा कह रामेण पुणो, ववगयलज्जेण आणोया ॥ १९ ॥ खत्तियकुल्लनायाणं, पुरिसाणं माणगिवयमईणं । लोगे दुर्गुछणीयं, कम्मं न य प्रिसं जुत्तं ॥ २० ॥ एयन्तरिम्म भरहो, तिम्म य गन्धबनहगीएणं । न लहइ रहं महप्पा, विसप्सु विरत्तगयभावो ॥ २१ ॥ संसारभउविग्गो, भरहो परिचिन्तिज्णमाढत्तो । विसयासत्तेण मया, न कभो धम्मो सुहनिवासो ॥ २२ ॥ दुक्खेहि माणुसत्तं, लद्धं नलकुल्नुओवमं चवलं । गयकण्णसमा लच्छी, कुमुमसमं नोवणं हवइ ॥ २३ ॥ दिक्षामफलसरिच्छा, भोगा नीयं च सुविणपरितुष्टं । पिक्सिसमागमसरिसा, बन्धवनेहा अइदुरन्ता ॥ २५ ॥ धण्णा ते बालसुणी, बालत्त्वप्यम्म गहियसामण्णा । न य नाओ पेम्मरसो, सज्झाए वावडमणेहिं ॥ २६ ॥ भरहाइमहापुरिसा, धन्ना ते जे सिरि पयहिज्जं । निगन्था पबइया, पत्ता सिवसासयं सोक्सं ॥ २७ ॥ तरुणत्त्वणिस्म धम्मं, नइ हं न करेमि सिद्धसुहगमणं । गहिओ नराप् पच्छा, डिज्ञस्सं सोगअग्गीणं ॥ २८ ॥ गलगण्डसमाणेसं, सरीरछीरन्तरावहन्तेस् । थणफोडएसं का वि हु, हवइ रई, मंसपिण्डेसं ! ॥ २९ ॥ गलगण्डसमाणेसं, सरीरछीरन्तरावहन्तेस् । थणफोडएसं का वि हु, हवइ रई, मंसपिण्डेसं ! ॥ २९ ॥

बहुत-से सुन्दर जिनमन्दिर बनवाये। (१५) धाम, पुर, खेट (मिट्टीकी चहारदीवारीवाला नगर) कब्बड़ (कुत्सित नगर), नगरी ओर पत्तनोंके बीचमें आई हुई वह साकेतनगरी रामने इन्द्रपुरी जेंसा बनाई। (१६) वहाँ सभी लोग सुन्दर थे, सभी धन, धान्य एवं रह्नोंसे परिपूर्ण थे, सभी करके भारसे रहित थे श्रोर सभी नित्य दानमें उद्यन रहते थे। (१७) किन्तु लोगोंमें एक बड़ा भारी दोष स्पष्ट दिखाई पड़ता था। दूसरेकी निन्दामें श्रासक्त मनवाले वे श्रापना स्वभाव नहीं छोड़ते थे। (१८) वे कहते थे कि लंकाधिपने श्रापहरण करके जिस सीताके साथ रमण किया था उसे निर्लज्ज राम पुन: क्यों लाये? (१६) क्षत्रियकुलमें उत्पन्न श्रीर अभिमानसे गवित बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये लोकमें ऐसा कुत्सित कर्म करना उपयुक्त नहीं है। (२०)

उधर विषयों में वैराग्यभाववाला महात्मा भरत गान्धर्व, नृत्य और गीत द्वारा उन विषयों में आसिक नहीं रखता था। (२१) संसारके भयसे उद्धिम भरत सोचने लगा कि विषयों में आसक्त मैंने सुखका धाम रूप धर्म नहीं किया। (२२) सुरिकलसे जलके बुलबुलेके समान चपल मनुष्यजन्म प्राप्त किया है। हाथीके कानके समान अस्थिर लक्ष्मी है और यीवन फूलके समान होता है। (२३) किंपाक फलके जैसे वे स्वादमें अच्छे, परंतु परिणाममें विनाशक भोग होते हैं। जीवन स्वम सहश है और बान्धवस्तेह पित्तयोंके मेलेके जैसा चिएक और अत्यन्त ख्राब विपाकवाला होता है। (२४) माता और पिता धन्य हैं जिन्होंने राज्य आदि सर्वका परित्याग करके श्री अध्यभदेव भगवान द्वारा उपिदृष्ठ सुगतिके मार्ग पर पदार्पण किया है। (२५) वे बालसुनि धन्य हैं जो बचपनमें ही श्रमणत्व अंगीकार करके स्वाध्यायमें मन लगनेसे प्रेमरसको नहीं जानते। (२६) वे भरत आदे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने लक्ष्मीका त्याग करके निर्मन्थ दीचा छी और शिव एवं शास्त्र सुख प्राप्त किया। (२७) यदि मैं तरुण अवस्थामें ही सिद्धिका सुख देनेवाले धर्मका आचरण नहीं करूँगा तो बादमें बुद्रापेसे जकड़े जाने पर शोकरूपी अपसे जलता रहूँगा। (२०) शरीरके दूधको अपने भीतर धारण करनेवाले, गलगण्डके समान स्तनरूपी फोड़े जैसे मांस । पेण्डोंमें क्या प्रेम हो सकता है ? (२६) पानके रससे रंगे और दाँतरूपी कीटकोंसे भरे हुवे

१. ०जणार्णदियकराइं प्रत्य । •जणाणंदियवराइं मु॰ । २. धण-कणय-रयणपरिपुण्णो मु॰ । ३. किह मु॰ । ४. •णः खाढ॰ प्रत्य । १. •न्तहाबह॰ प्रत्य ।

तम्बोल्रस्तालिद्धे, भरिए चिय दन्तकीहयाण मुहे । केरिसिया हवह रई, चुम्बिज्जन्ते अहरचम्मे ! ॥ ३० ॥ अन्तो कयारमिए, बाहिरमट्टे सभावदुग्गन्धे । को नाम करेज्ञ रई, जुवहसरीरे नरी मूढो ! ॥ ३१ ॥ संगीयए य रुण्णे, नित्य विसेसो बुहेहिं निद्दिष्टे । उम्मच्यसमसिरेसे, को व गुणो निच्चयविम्म ! ॥ ३२ ॥ सरहस्स एव तियहा, बहवो वचन्ति चिनाणवासिम्म । सो किहं अवियण्हमणो, माणुसभोगेमु तिष्पिह्ह ॥ ३३ ॥ भरहस्स एव दियहा, बहवो वचन्ति चिन्तयन्तस्स । बर्जविरियसमस्थस्स वि, सीहस्स व पन्नरत्थस्स ॥ ३४ ॥ एवं संविग्गमणो, भरहो चिय कहराईएँ परिमुणिउं । भणिउम्ण समादचो, पउमो महुरेहिं वयणेहिं ॥ ३५ ॥ अन्ह पियरेण जो वि हु, भरह ! तुमं ठाविओ महारज्ञे । तं भुन्नसु निस्सेसं, वसुहं तिसमुद्दिपरन्तं ॥ ३६ ॥ एयं सुदिर्सिणं तुह, वसे य विज्जाहराहिवा सबे । अहर्यं घरेमि छचं, मन्ती वि य रुम्सणो निययं ॥ ३० ॥ होइ तुहं सचुहणो, चामरघारो भहा य सिन्नहिया । बन्धव करेहि रज्जं, चिरकालं जाइओ सि मया ॥ ३८ ॥ विणिउम्ण रक्तसवई इहागओ दरिसणुस्सुओ तुज्झं । अम्हेहि समं भोगे, भोचूणं पबहज्जासु ॥ ३० ॥ एव भणन्तं पउमं, भरहो पिडमण्ड ताव निसुणेहि । इच्छामि देव! मोचुं, बहुदुक्लकरिं निरन्दिसिर्हे ॥ ४० ॥ एव भणन्तं पउमं, भरहो पिडमण्ड ताव निसुणेहि । इच्छामि देव! मोचुं, बहुदुक्लकरिं निरन्दिसिर्हे ॥ ४० ॥ त्यस्त कुणसु वयणं, पार्ल्सु लोयं सुहं अणुहबन्तो । पच्छा तुमं महाजस!, गिण्हेज्जसु निणमए दिक्सं ॥ ४२ ॥ भणइ भरहो निरन्दो, पिउवयंणं पालियं जहावन्ते । परिवालिओ य लोगो, भोगविही माणिया सवा ॥ ४२ ॥ भणइ भरहो निरन्दो, पिउवयंणं पालियं जहावन्ते । परिवालिओ य लोगो, भोगविही माणिया सवा ॥ ४३ ॥ विन्नं च महादाणं, साहुजणो तिष्यओ जहिच्छाए । ताएण ववसियं जं, कम्मं तमहं पि ववसामि ॥ ४४ ॥

युखमें तथा चुम्बन किए जाते होंठोंके चमड़में कैसे प्रीति हो सकती है ? (३०) भीतरसे मैलेसे भरे हुये किन्तु बाहरसे शुद्ध ऐसे स्वभावसे दुर्गन्धयुक्त युवितयोंके शरीरमें कौन मूर्ख मनुष्य प्रेम कर सकता है ? (३१) बुद्धिमान पुरुषोंने संगीतमें और रोनेमें अन्तर नहीं है ऐसा कहा है । उन्मत्त व्यक्तिके जैसे नर्तनमें कौन-सा गुण है ? (३२) जो जीव उत्तम विमानमें रहकर देवोंके भोगोंसे तुम न हुआ वह सतृष्ण मनवाला मनुष्यलोकमें कैसे तुम हो सकता है ? (३३) पिंजरेमें रहे हुये सिंहके जैसे बल एवं वीर्यमें समर्थ भी भरतके बहुत-से दिन इस तरह सोचनेमें बीते। (३४)

इस प्रकार मनमें संवेग धारण करनेवाले भरतको कैंकेईने जान लिया। रामने भी मधुर वचनोंसे उसे कहा कि है भरत! हमारे पिताने तुम्हें महाराज्य पर स्थापित किया है, अतः तीन कोर समुद्र तक फैली हुई समप्र प्रथ्वीका तुम खपभोग करो। (३५-३६) यह सुदर्शन चक और सब विद्याधर तुम्हारे वशमें हैं। मैं छत्र धरता हूँ और लक्ष्मण भी मंत्री है। (३७) शत्रुघ्न तुम्हारा चामरधर है। सुभट पासमें हैं। अतः हे भाई! तुम चिरकाल तक राज्य करो, यही मेरी याचना है। (३८) राक्षसपितको जीतकर तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक मैं यहाँ आया हूँ। हमारे साथ भोगोंका उपभोग कर तुम प्रवज्या लेना। (३६)

तब ऐसा कहते हुए रामसे भरतने कहा कि है देव! आप सुनें। बहुत दु:खकर राजलक्ष्मीको मैं झोड़ना चाहता हूँ। (४०) ऐसा कथन सुनकर आँखोंमें अशुजल भरकर मनमें विस्मित सुभट कहने लगे कि, देव! हमारा कहना आप सुनें। (४१) हे महायश! पिताके वचनका पालन करो। सुखका अनुभव करते हुए लोगों की रक्षा करो। बादमें आप जिनमतमें दीचा महण करना। (४२) इस पर भरत राजाने कहा कि मैंने पिताके वचनका यथार्थ पालन किया है। लोगोंकी भी रक्षा की है और सब भोग भी भोगे हैं। (४३) महादान दिया है। इच्छानुसार साधुओंको सन्तुष्ट किया है। पिताने जो कार्य किया था उसे मैं भी करता हूँ। (४४) मुक्ते शीघ अनुमित दो और विघ्न मत हालो — यही मैं तुमसे याचना करता हूँ। जो कार्य रलाधनीय होता है वह तो मनुष्यको जिस-किसी तरहसे करना ही चाहिए। (४४)

१. सालिते मु॰। २. को णु गु॰ मु॰। ३. जीवो सुरवरविमा॰ प्रत्य०। ४. कह प्रत्य०। ५. केगईए प्रत्य०। ६. करेह प्रत्य॰। ७. निसामेहि प्रत्य०। ८. ॰सु वसुहं सु॰ प्रत्य०। ६. ॰यणं जं जहा य क्षाणतं। परि॰ प्रत्य॰।

अणुमन्नह में सिम्बं, विग्धं मा कुणह जाइया तुब्मे । कजं सलाहणिजं, वह तह वि नरेण कायशं ॥ ४५ ॥ नन्दाइणो नरिन्दा, बहवो अणियत्तविसर्यं पेन्मा य । बन्धवनेहविनहिया, कालेण अहोगई पत्ता ॥ ४६ ॥ जह इन्घणेण अम्मी, न ये तिप्पइ सागरो नइसएसु । तह जीवो वि न तिप्पइ, महएसु वि कामभोगेसु ॥ ४७ ॥ एवं भणिकण भरहो. समुद्रिओ आसणाउ वचन्तो । उच्छीहरेण रुद्धो. गरुयसिणेहं वहन्तेणं ॥ ४८ ॥ नाव य तस्सुवएसं, देह चिय लक्खणो रहनिमित्तं । ताव य पउमाणाए समागयाओ वणहणीओ ॥ ४९ ॥ एयन्तरिम्म सीया, तह य विसल्ला सुभा य भाणुमई । इन्द्रमई रयणमई, लच्छी कन्ता गुणमई य ॥ ५० ॥ नलकुबरी कुबेरी, बन्धुमई बन्दणा सुभद्दा य । सुमणसुया कँमलमई, नन्दा कल्लाणमाला य ॥ ५१ ॥ तह चेव चन्दकन्ता. सिरिकन्ता गुणमई गुणसमुद्दा । पउमावइमाईओ, उज्जुवई एवमाईओ ॥ ५२ ॥ मणनयणहारिणीओ. सबालंकारमूसियङ्गीओ। परिवेदिकण भरहं. ठियाओ हत्यि व करिणीओ॥ ५३॥ तं भणइ जणयतणया, देवर ! अम्हं करेहि वयणिमणं । कीलमु जलमज्जणयं, सहिओ य इमासु जुवईसु ॥ ५४ ॥ सो एवं भणियमेतो. भरहो वियस्त्रियसिगेहसंबन्धो । दिक्खण्णेण महत्त्वा अण्णिच्छह पयणुमेत्तेणं ॥ ५५ ॥ भरहस्स महिल्याओ, ताव तिहं उवगयाउ सवाओ । अवहण्णाउ सरवरं, दृइएण समं पहट्टाओ ॥ ५६ ॥ निद्धेस सुयन्धेस य. उबदृणएस विविहवण्णेस । उबदृओ महप्पा ण्हाओ जुवईहि समसहिओ ॥ ५७ ॥ उत्तिष्णो य सराओ, निणवरपूर्यं च भावओ काउं । नाणाभरणेख तओ, विमृसिओ, पणइणिसमग्गो ॥ ५८ ॥ कोल्णरईविरत्तो. भरहो तच्चत्थिदृहसब्भाओ। वरजुवईहि परिमिओ, सो परमुबेयमुबहृइ ॥ ५९ ॥ एयन्तरिम जो सो. हत्थी तेलोकमण्डणो नामं । ख़िहुओ आलाणसम्मं, भन्तुं सालाओ निष्फिडिओ ॥ ६० ॥

विषयों में श्रानियंत्रित प्रेम रखनेवाले श्रीर बान्धव स्तेहसे ज्याकुल नन्द श्रादि बहुत से राजाश्रोंने कालके द्वारा श्रधोगित पाई है। (४६) जिस तरह ईन्धनसे आग श्रीर संकड़ों नांद्योंसे समुद्र तम नहीं होता उसी तरह बड़े-बड़ कामभोगोंसे भी जीव तम नहीं होता। (४७) ऐसा कहकर सिंहासन परसे उठकर जाते हुए भरतको अत्यन्त स्तेह धारण करनेवाले लक्ष्मणने रोका। (४८)

लक्ष्मण उसे भोगके लिए जिस समय उपदेश दे रहा था उसी समय रामकी आज्ञासे प्रणियनी कियाँ वहाँ आई। (४९) इस बीच सीता, विशल्या, शुभा, भानुमति, इन्दुमती, रलमती, लक्ष्मी, कान्ता, गुणमति, नलकूबरी, कुबेरी, बन्धुमति, चन्दाा, सुभद्रा, सुमनसुता, कमलमती, नन्दा, कल्याणमाला, चन्द्रकान्ता, श्रीकान्ता, गुणमती, गुणसमुद्रा, पद्मावती, ष्रह्रजुमति आदि मन और आँखोंको सुन्दर लगनेवाली तथा सब प्रकारके आलंकारोंसे विभूपित शरीरवाली कियाँ भरतको, हाथी को घेर कर खड़ी हुई हथिनियोंकी भाँति, घेरकर खड़ी रहीं। (४०-५३) सीताने उसे कहा कि देवर! हमारा यह बचन मानो। इन युवातयोंके साथ जलन्तानकी कीड़ा करो। (४४) इस प्रकार कहने पर स्नेह-सम्बन्धसे रहित महात्मा भरतने थोड़ा दार्खण्यभाव जतानेके लिए अनुमति दी। (४४) तब भरतकी सब पालयाँ वहाँ उपस्थित हुई और आनन्दमें आकर पतिके साथ सरोवरमें उतरीं। (४६) स्निग्ध, सुगन्धित और विविध वर्णवाले उबटनोंसे मले गये महात्मा भरतने युवतियोंके साथ स्नान किया। (४७) सरोवरमें उतरकर और भावपूर्वक जिनपूजा करके कियोंसे युक्त वह नानाविध आभरणोंसे विभूषित हुआ। (४०) कीड़ांके प्रेमसे विरक्त और तत्त्वोंके अर्थसे वस्तुके सद्भावको जाननेवाला भरत सुन्दर युवतियोंसे चिरे रहने पर भी, अत्यन्त उद्देग धारण करता था। (४९)

उस समय त्रैलोक्यमण्डन (त्रिभुवनालंकार) नामका जो हाथी था वह क्षुच्य हुआ और बाँधनेके स्तम्भको तोड्कर

१. सिर्घं, मा कुणह बिलंबणं महं तुब्ने प्रत्य । २. ॰यपिम्माओ प्रत्य ॰। ॰यपेम्माओ प्रत्य ॰। ३. य तप्पह जलनिही नह० प्रत्य ॰। ४. समलबर्द प्रत्य ॰। ६. एत्य प्रत्य ॰। ७. ०पूबा य मु॰। ८. कीलह रई॰ प्रत्य ॰। ६. खहिउं मु॰।

भिजण समाढत्तो, भक्तन्तो भवणतोरणवराइं। पायारगोयरावण, वित्तासेन्तो य नयरवणं ॥ ६१ ॥ परुयघणसद्दसिरसं, तस्स रवं निसुणिजण सेसगया। विच्छाङ्कियमयदप्पा, दस वि दिसाओ परुगयन्ति ॥ ६२ ॥ वरकणयरयणतुः , भंतूणं नयरगोउरं सहसा। भरहस्स समासन्ने, उविद्वाओं सो महाहत्यी ॥ ६३ ॥ दहुण गयवरं तं, जुवईओ भयपवेविरङ्गीओ । भरहं समासियाओ, आइचं चेव रस्सीओ ॥ ६४ ॥ भरहाहिसुहं हित्य, जन्तं दहुण नायरो लोगो । हैं।हाकारमुहरवं, कुणइ महन्तं परियणो य ॥ ६५ ॥ अह ते दोण्णि वि समयं, हलहर-नारायणा गयं दहुं । वेत्तूण समादत्ता, निम्मिज्जयपरियरावेदा ॥ ६६ ॥ ताव य भरहनिरन्दं, अणिमिसनयंणो गओ पलोएउं। सुमरइ अईयज्यमं, पसन्तिहयओं सिढिल्याचो ॥ ६० ॥ तं भणइ भरहसामी, केण तुमं रोसिओ अणज्ञेणं । गयवर पसन्नित्तो, होहि कसायं परिश्वयसु ॥ ६८ ॥ स्ति भणइ भरहसामी, केण तुमं रोसिओ अणज्ञेणं । गयवर पसन्नित्तो, होहि कसायं परिश्वयसु ॥ ६८ ॥ स्ति महिङ्किजुत्तो, मित्तो बम्मे सुरो पुरा आसि । चिवजण नरविरन्दो, जाओ बल्सित्संक्तो ॥ ७० ॥ हा कट्टं अहयं पुण, निन्दियकम्मो तिरिक्खजोणीसु । कह हिथ समुप्पन्नो, विवेगरिहओं अक्रयकारी ॥ ७२ ॥ तम्हा करेमि संपईं, कम्मं तं जेण निययदुक्खाई । छेत्तुण देवलोए, मुझामि जिहिन्छए मोगे ॥ ७२ ॥

एवं वहकन्तभवं सरेउं, जाओ सुसंवेगपरो गइन्दो। चिन्तोइ तं एत्थ करेमि कम्मं, जेणं तु ठाणं विमलं लहे हैं ॥ ७३ ॥

।। इइ पउमचरिए तिहुयणालंकारैसंखोभविहाणं नाम आसीइमं पञ्बं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें त्रिभुवनालंकार द्याथीके संक्षोभका विधान नामक अस्सीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

हस्तिशालामेंसे बाहर निकला। (६०) सुन्दर भवनों, तोरणों, प्राकार, गोचर-भूमि और वनोंको तोइता तथा नगरजनोंको त्रस्त करता हुआ वह घूमने लगा। (६१) प्रलयकालीन बादलोंकी गर्जनांके समान उसकी चिघाइको सुनकर मद एवं दर्पका परित्याग करके दूसरे हाथी भी दसों दिशाओं में भागने लगे। (६२) सोने और रलोंसे बने हुए नगरके ऊँचे गोपुरको तोइकर सहसा वह महाइस्ता भरतके पास आया। (६३) उस हाथीको देखकर भयसे काँपती युवितयोंने, जिस प्रकार किरणें सूर्यका आश्रय लेती हैं उसी प्रकार भरतका आश्रय लिया। (६४) भरतकी और जाते हुए हाथीको देखकर नगरजन तथा परिजन खूब हाहाकार और कोलाहल करने लगे। (६५) तब स्नान किये हुए परिवारसे वेष्टित राम और लक्ष्मण दोनों एक-साथ ही हाथीको देखकर पकड़नेका प्रयत्न करने लगे। (६६) उस समय अपलक आँखोंसे भरत राजाको देखकर शिथिल गात्रवाला हाथी हृदयमें प्रसन्न होकर करायका त्याग कर। (६०) उसे भरतत्वामीने कहा कि 'हे गजवर! किस अनार्यने तुझे कुद्ध किया है? प्रसन्नित्त होकर कवायका त्याग कर। (६०) उसका कथन सुनकर वह हाथी और भी अधिक सीम्य दर्शन और सीम्य स्थाव वाला हो गया। तब उसने देवजन्म याद किया। (६९) 'यह पूर्वकालमें अहालोकों अत्यन्त ऐक्थरेसे सम्पन्न मेरा मित्र देव था। वहाँसे च्युत होनेपर बल एवं शक्तिसम्पन्न नरेन्द्र हुआ। (७०) किन्तु अप्रसोस है! मैं निन्दित कर्म करनेवाला, विवेक रहित और अकार्यकारी तिर्येच योनिमें हाथीके रूपमें कैसे उत्पन्न हुआ? (७१) अतः अब ऐसा कर्म करता हूँ जिससे अपने दुःखोंका नाश करके देवलोकमें यथेच्छ भोगोंका उपभोग करूँ।' (७२) इस तरह बीते हुए मर्बोको याद करके हाथी संवेगयुक्त हुआ। वह सोचने लगा कि यहाँ पर ऐसा कार्य करूँ जिससे मैं विमल स्थान प्राप्त करूँ। (७३)

१. हाहारावमु॰ मु॰। २. ॰यणो पलोइउं लग्गो। सु॰ प्रत्य॰। ३. धनय—प्रत्य॰। ४. ॰इ, तं कर्म्य जेण सब्बदु॰—-प्रत्य॰। ५. एवं अइ॰—प्रत्य॰। ६. लहेमि—मु॰। ७. ॰रसंखोहणं—प्रत्य॰।

### ८१. श्वणालंकारहत्थिसष्टपन्वं

तत्तो सो बरहत्थी, हल्हर-नारायणेहि सहिएहिं। अइकढिणद्प्पिएहि वि. गहिओ चिय सिह्नयमणेहिं॥ १॥ नारायणवयं गेणं, नीओ चिय मन्तिगेहि निययघरं । संपेसिओ गओ सो, पूरं परिलम्भिओ चेव ॥ २ ॥ दट्ठूण गर्य गहियं, समयं विज्ञाहरेहि सबवणो । पउमस्स लक्ष्वणस्स य. बलमाहप्पं पसंसन्ति ॥ ३ ॥ सीया य विसल्ला वि य, भरहो सह पणइणीहि निययाहिं । रुक्सणरामा य तओ, कुसुमुज्जाणं समुचलिया ॥ ४ ॥ जयसदृद्ग्घुट्टमङ्गलरवेणं । अहिनन्दिया बहुत्रनिणाएणं. पविद्वा. राहवभवणं ओयरिय वाहणाणं, उवविद्वाऽऽहारमण्डवं सबे । पडिलाहिजण साहुं, परियणसहिया तओ जिमिया ॥ ६ ॥ ताव य मगहनराहिबं, सबे मंती समागया तत्थ । काऊण सिरपणामं, राहव ! निसुणेहि वयण ८ म्हं ॥ ७ ॥ जतो पमूह सामिय!, खुभिऊणं सो समागओ हत्थी। तत्तो पमूह गाढं, झायह किं कि पि हियएणं ॥ ८॥ उत्ससिजण सुदीहं, निमीलियच्छो करेण महिवेढं। आहणइ धुणइ सीसं पुणरवि चिन्तावरो होइ ॥ ९ ॥ थुंबन्तो चिय कवलं, न य गेण्हइ निट्दुरं पि भण्णन्तो । झायइ थम्भनिसण्णो, करेण दसणं च वेदेउं ॥ १० ॥ लेप्पमओ इब सुइरं, चिट्टइ सो अचलियक्रपचक्को । किं जीवपरिमाहिओ, होज न होज ? ति संदेहो ॥ ११ ॥ मन्तेहि ओसहेहि य. वेज्जपउत्तेहि तस्स सब्भावो । न य लक्खिज्जइ सामिय ! अहिँ य वियणाउरो सो उ ॥ १२ ॥ संगीययं पि न सुणइ, न य कुणइ धिइं सरे ण सेजासु । न य गामे न य रण्णे, आहारे नेव पाणे य ॥ १३ ॥ प्यावत्थसरीरो. वट्टइ तेलोकमण्डणो हत्थी। अम्हेहि तुज्ज्ञ सिद्दो. तस्स उवार्य पह कुणसु ॥ १४ ॥

### ८१ त्रिभुवनालंकार हाथीकी वेदना

तब अत्यन्त कठोर श्रीर दर्पयुक्त होने पर भी मनमें शंकित राम और लक्ष्मणने मिलकर उत्तम हाथीको पकदा। (१) नारायण लक्ष्मणके कहनेसे मिन्त्रयों के द्वारा अपने घर पर लाया गया वह हाथी पूजा प्राप्त करके भेज दिया गया। (२) हाथी पकड़ा गया है यह देखकर विद्याधरों के साथ सब लोग राम एवं लक्ष्मणके बलके गौरवकी प्रशंसा करने लगे। (३) तब सीता, विशाल्या, श्रपनी कियों के साथ भरत तथा राम एवं लक्ष्मण कुसुमोद्यानकी ओर चले। (४) श्रमेकिषध बाद्यों के निनाद श्रीर जयध्वनिसे युक्त मंगलगीतों के द्वरा श्रभिनन्दित वे इन्द्रपुरीके जैसे रामके महलमें प्रविष्ट हुए। (४) बाहनों पर से उत्तरकर सब भोजनमण्डपमें जा बेठे। साधुको दान देकर परिजनों के साथ उन्होंने भोजन किया (६)

हे मगधनरेश! उस समय सब मन्त्री वहाँ आये। सिरसे प्रणाम करके उन्होंने कहा कि, हे राघव! हमारा कहना आप सुनें। (७) हे स्वामी! जबसे लोगोंको क्षुच्य करके वह हाथी आया है तबसे न जाने क्या क्या वह हृदयमें सोच रहा है। (८) दीर्घ उच्छ्वास लेकर और आँखें बन्द करके वह सुँद्रसे धरातलको पीटता है, सिर धुनता है और फिर चिन्तित हो जाता है। (१) प्रशंसा करने पर या निष्ठुर रूपसे कहने पर भी वह आहार नहीं लेता। स्तम्भके पास बैठा हुआ बह सुँद्रसे दाँवोंको लपेटकर ध्यान करता है। (१०) चित्रके समान अंग-प्रत्यंगसे अविचित्तत वह चिरकाल तक खड़ा रहता है। उसमें जीव है या नहीं इसमें सन्देह है। (११) हे स्वामी! वैद्यों द्वारा प्रयुक्त मन्त्रों और बौषधोंसे उसके जीवका सद्भाव झात नहीं होता। जनशून्य एकान्तके लिए वह अधिक आतुर रहता है। (१२) वह संगीत नहीं सुनता। स्वर और शय्या में भी धेर्य धारण नहीं करता। गाँवमें, अरख्यमें, आहारमें एवं पानमें भी उसे सुख प्रतीत नहीं होता। (१३) ऐसी शारीरिक अवस्थावाले जैलोक्य मण्डन हाथीके बारेमें हमने आपसे कहा। हे स्वामी!

१. ०यणेहिं मंतीहिं करी निओ य नियय • — प्राय । २. ०व ताण तहिं आयया महामती । का • — मु • । ३. खुरुमंतो — प्रत्य • । ४. ०यं चिय लालिओ सो उ — प्रत्य • । ५. य नयरे न य हारे णेव — प्रत्य • ।

एयं महामन्तिगिरं सुणेउं, ठिया विचिन्ता बल्ल-चक्कपाणी । बंपन्ति तेलोकविन्सणेणं, हीणं असेसं विमलं पि रज्जं ॥ १५ ॥ ॥ इइ पडमचरिए [ति]भुवणालंकारसङ्खविद्दाणं नाम एकासीयं पट्यं समन्तं ॥

# ८२. भ्रवणालंकारहत्थिपुच्वभवाणुकित्तणपच्वं

एयन्तरंमि सेणिय!, महामुणी देसमूसणी नामं । कुलमूसणी ति बीओ, सुर-असुरनमंसिओ भयवं ॥ १ ॥ बाणं वंसनगवरे, पिंडमं चउराणणं उवगयाणं । बिणओ स्विय उवसम्मो, पुबिरवूणं सुरवरेणं ॥ २ ॥ रामेण लक्क्लणेण य, ताण कए तत्थ पांडिहेरिम्म । सयल्जगुज्जोयकरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ३ ॥ तुट्टेण जक्क्लणेण य, ताण कए तत्थ पांडिहेरिम्म । सयल्जगुज्जोयकरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ३ ॥ तुट्टेण जक्क्लवहणा, दिन्नो य वरो महागुणो तह्या । जस्स पसाएण जिओ, सत्तू बल-वासुदेवेहिं ॥ ४ ॥ ते समणसङ्घसिह्या, संपत्ता कोसलापुँ रिं पवरं । कुसुमामोउज्जाणे, अहिद्धिया फासुगुदेसे ॥ ५ ॥ अह ते संजमिनल्या, साह सबो वि नागरो लोओ । आगन्तूण सुमणसो, वन्दइ परमेण विणएणं ॥ ६ ॥ पउमो भाईहि समं, साहणं दिसणुज्जुओ पत्तो । जाईसरं गयं तं, पुरओ काऊण निष्फिडिओ ॥ ७ ॥ अवराह्या य देवो, सोमित्ती केगई तह प्रजाओ । जुवईओ मुणिवरे ते, वन्दणहेउं उवगयाओ ॥ ८ ॥ जगडिज्जन्ततुरक्रम-हित्यघडाडोवियडमग्गेणं । बहुसुहृद्धसंपरिवृद्धो, गओ य पउमो तमुज्जाणं ॥ ९ ॥ साहुस्स आयवत्तं, दट्ठुं ते वाहणाउ ओइण्णा । गन्तूण पउममादी, संबे पणमन्ति मुणिवसमे ॥ १० ॥ उविद्याण महियले, ताण मुणी देसभूसणो धम्मं । दुविहं कहेइ भयवं, सागरं तह निरागारं ॥ ११ ॥

आप इसका उपाय करें। (१४) इस तरह महामंत्रीकी वाणी सुनकर राम और लक्ष्मण चिन्तायुक्त हुए। वे कहने लगे कि द्वैलोक्यविभूषणके बिना सारा विमल राज्य भी व्यर्थ है। (१४)

॥ पद्मचरितमें 'भुवनालंकारके शल्यका विधान' नामक इक्यासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८२. भ्रवनालंकार हाथीके पूर्वभव

हे श्रेणिक! इस बीच सुर-श्रसुर द्वारा बन्दित भगवान् देशभूषण श्रीर दूसरे कुलभूषण नामके महासुनि वंशः नामक पर्वतंक ऊपर चतुरानन प्रांतमा (कायोत्सर्ग) धारण किये हैं ऐसा जानकर पहलेके शतु देवने उपसर्ग किया। (१-२) राग एवं लक्ष्मणके द्वारा उनका वहाँ प्रांतिहार्य-कर्म करने पर अर्थात् उसे रोकने पर सकल विश्वका उद्योत करने वाला केवलझान उत्पन्न हुश्रा। (३) तुष्ट यक्षपितने महान् गुणींनाला एक बरदान दिया जिसके प्रसादसे बलदेव श्रीर वासुदेवने शतुको जीत लिया। (४) श्रमण्रसंघके साथ वे उत्तम साकेतपुरीमें श्राये और कुसुमामोद उद्यानमें निर्जीव स्थान पर ठहरे। (४) तब सुन्दर मनवाले सब नगरजनोंने श्राकर परम विनयके साथ संयमके धाम रूप उन साधुश्रोंको बन्दन किया। (६) साधुओंके दर्शनके लिए उत्सुक राम भी पूर्वजन्मको याद करनेवाले हाथीको श्रागे करके भाइयोंके साथ निकले। (५) अपराजिता, सुमित्रा, कैकेई तथा श्रन्य युवतियाँ उन सुनिवरोंको बन्दनके लिए गई। (८) श्रानका छत्र देखकर वे वाहन परसे नीचे उतरे। राम आदिने जाकर सब सुनिवरोंको प्रणाम किया। (१०)

ज्मीन पर बैठे हुए उन्हें भगवान देशभूषण मुनिने सागार तथा अनगार ऐसे दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया।

१. सररायनमं • — प्रत्य • । २. •पुरी वीरा । कु • — सु • । ३. सब्बे बंदित मुणिचलणे — प्रत्य • ।

षढमो गिहवासीणं, सायारोऽणेयपज्जवो धम्मो । होइ निरायारो पुण, निग्गन्थाणं जइवराणं ॥ १२ ॥ होए अणाइनिहणे, एवं अन्नाणमोहिया जीवा । आणुहोन्ति कुनोणिगया, दुक्लं संसारकन्तारे ॥ १३ ॥ धम्मो परमवबन्ध् ताणं सरणं च होइ जीवस्स । धम्मो सुहाण मूळं, धम्मो कामंदुहा घेणू ॥ १४ ॥ सयलिम वि तेलोको. जंदबं उत्तमं महम्यं च । तं सबं धम्मफलं लभड नरी उत्तमतवेणं ॥ १५॥ निणवरविहिए मग्गे, घम्मं काऊण निच्छियं पुरिसा । उम्मुककम्मकछुसा, जन्ति सिवं सासयं ठाणं ॥ १६ ॥ पयन्तरंमि पुच्छइ, साहू रुच्छीहरो पणिमऊणं । साहेहि गओ खुमिओ, किह पुणरिव उवसमं पत्तो ॥ १७ ॥ अह देसमूराणमुणी, भणइ गओ अइबलेण संखुभिओ । संभरिकण परभवं, पुणरवि सोमत्तर्ण पत्तो ॥ १८ ॥ **जा**सि पुरा इह नयरे, नाभी भज्जा य तस्स मरुदेवी । तीए गर्ड्समि जिणो, उप्पन्नो सयरुजगनाहो ॥ १९ ॥ सर-असरनियचलणो. रज्जं दाउग्ण जेट्टपुत्तस्स । चउहि सहस्सेहि समं, पबइओ नरवरिन्दाणं ॥ २० ॥ अह सो वाससहस्सं. ठिओ य पिंडमाएँ जिणवरो धीरो । जत्युहेसंमि फुंडं. भणइ जणो अज्ज वि पयागं ॥ २१ ॥ जे ते सामियभत्ता, तेण समं दिक्लिया नरवरिन्दा । दुस्सहपरिस्सहेहि, छम्मासब्भन्तरे भग्गा ॥ २२ ॥ असण-तिसाऍ किल्न्ता, सच्छन्दवया कुधम्मधमोस्र । जाया वक्कलघारी, तरुफल-मूलासिणो मृदा ॥ २३ ॥ अह उपन्ने नाणे. निणस्स मेरिई तओ य निन्खन्तो । सामण्णा पहिमग्गो. पारिषज्ञं पवत्ते ।। २४ ॥ अह सुप्पभस्स तइया. पुत्ता पल्हायणाएँ देवीए । चन्दोदय सुरोदय, पबद्दया निणवरेण समं ॥ २५ ॥ सामण्णाओ. सीसा मारिज्जिनामधेयस्य । होऊर्ण कालगया, भिमया संसारकन्तारे ॥ २६ ॥

तब प्रणाम करके लक्ष्मणने साधुसे पूछा कि हाथी क्षुच्य क्यों हुआ था श्रीर पुनः शान्त भी क्यों हो गया इसके बारेमें आप कहें। (१७) इसपर देवभूषण मुनिने कहा कि श्रातिबलसे हाथी संक्षुच्य हुत्रा था और पूर्वभवको याद करके वह उपशान्त भी हो गया। (१८)

पूर्वकालमें इस नगरमें नाभि राजा रहते थे। उनकी भार्या मरुदेवी थी। उनसे समप्र जगतके स्वामी जिनेश्वरक्ष जन्म हुआ। (१६) सुर और असुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे उन ऋपभजिनने उथेष्ठ पुत्र भरतको राज्य देकर चार हज़ार राजाओं के साथ दीक्षा ली। (२०) वे धीर जिनवर एक हज़ार वर्ष तक कायोत्सर्गमें जिस प्रदेशमें स्थित रहे, उसे लोग आज भी प्रयाग कहते हैं। (११) जिन स्वामिभक्त राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी वे छः महीनोंमें ही दुस्सह परीषहोंसे पराजित हो गये। (२२) भूख और प्याससे पीड़ित वे मूढ़ कुधर्मको धर्म मानकर स्वच्छन्द-स्रती, वल्कलधारी और वृचोंके फल-मृत खाने लगे। (२३) जिनश्वरको ज्ञान उत्पन्न होने पर मरीचि श्रामण्यका भंग करके निकल गया। उसने परित्राजक धर्मका प्रवर्तन किया। (२४) उस सयय सुप्रभक्ती प्रह लादना नामकी रानीसे उत्पन्न चन्द्रोदय और सूर्योदय नामके पुत्रोंने जिनवरके पास दीचा ली। (२४) श्रामण्यसे भन्न वे मरीचि नामके परित्राजकके शिष्य हुये। मरने पर वे संसार-कान्तारमें श्रमण करने लगे। (२६)

<sup>(</sup>११) अनेक भेदोंसे युक्त प्रथम सागार धर्म गृहस्थोंका होता है और निर्धन्य यतिवरोंका अनगार धर्म होता है। (१२) इस तरह अनादि-अनन्त लोकमें अज्ञानसे मोहित जोव कुयोनियों में उत्पन्न होते हैं और संसारह्मी वनमें दुःख अनुभव करते हैं। (१३) धर्म जीवके लिए परभवमें बन्धुतुल्य, त्राण्हमी एवं शरण्हम होता है। धर्म सुखोंका मूल है। धर्म कामदुघा गाय है। (१४) समप्र त्रिभुवनमें जो उत्तम और महँगा द्रव्य है वह सब धर्मका फल है और उत्तम तपसे मनुष्य वह पाता है। (१५) जिनवर्रावहित मार्गमें धर्म करनेसे मनुष्य कर्मके कालुप्यसे उन्मुक्त होकर अवश्य ही शिव और शाश्वत स्थान मोद्यमें जाते हैं। (१६)

१. नरो जिणवरतवेणं — सु । २. मिरिई — प्रत्यः ।

चन्दोदओ कयाई, नागपुरे हरिमइस्स भजाए। पल्हायणाएँ गन्मे, जीओ य कुलंकरो राया।। २०॥ सूरोदओ वि एतो, तंमि पुरे विस्सम् इविष्पेणं । जाओ सुइरयनामो, गब्भंमि य अमिकुण्डाए ॥ २८ ॥ राया कुलंकरो वि य, गच्छन्तो तावसाण सेवाए । अह पेच्छइ मुणिवसमं, धीरं अभिणन्दणं नामं ॥ २९ ॥ भणिओऽवहिनाणीणं, जत्य तुमं जासि तत्य कट्टगओ। नरवइ! पियामहो ते, चिद्रह सप्पो समुप्पन्नो ॥ ३० ॥ अह फालियम्मि कट्टे-रिक्लस्सइ तावसो तुमं दट्ठुं । गन्तूण पेच्छइ निवो, तं चेव तहाविहं सबं ॥ ३१ ॥ तच्चत्थदरिसणेणं. मुणिवरवयणेण तत्थ पहिनुद्धो । राया इच्छइ काउं, पबज्जं नायसंवेगो ॥ ३२ ॥ च उपबन्त सुईए, तं विष्पो सुइरओ विमोहेइ । जंपइ कुलागओ चिय, नरवइ! तुह पेइओ धम्मो ॥ ३३ ॥ रजं भोत्तृण चिरं, निययपए ठाविउं सुयं जेट्टं । पच्छा करेजासु हियं, सामिय ! वयणं ममं कुणसु ॥ ३४ ॥ एयं चिय वित्तन्तं. सिरिदामा तस्स महिल्या सोउं । चिन्तेइ परपसत्ता, अहयं मुणिया नरिन्देणं ॥ ३५ ॥ तेण इमो पहजं, राया गिण्हेजा वा न गिण्हेजा । को जाणइ परहिययं, तम्हा मारेमिह विसेणं ॥ ३६ ॥ षावा पुरोहिएणं, सह संजुत्ता कुलंकरं ताहे। मारेइ तम्खणं चिय, षसुघाएणं निययगेहे॥ ३७॥ सो कालगओ ताहे, ससओ होऊग पुण तओ मोरो । नागो य समुप्पन्नो, कुँररो तह दहुरो चेव ॥ ३८ ॥ अह सुइरओ वि पुबं, मरिऊणं गयवरो समुप्पन्नो । अक्तमइ ददृदुरं तं, सो हत्थी निययपाएणं ॥ ३९ ॥ कालगओ उपन्नो, मच्छो कालेण सरवरे सुके। काएस खजमाणो, मरिकणं कुकुडो जाओ ॥ ४० ॥ मजारो पुण हत्थी, तिष्णि भवा कुकुडो समुप्पन्नो । माहणमजारेणं, खद्धो तिष्णेव जम्माइं ॥ ४१ ॥ बम्भणमज्जारो सो. मरिउं मच्छो तओ समुप्पन्नो । इयरो वि सुंसुमारो, जाओ तत्थेव सिललंमि ॥ ४२ ॥

चन्द्रोदय किसी समय नागपुरमें हरिमितकी भार्या प्रह् लादनांक गर्भसे कुलंकर राजा हुआ। (२७) उधर सूर्योदय भी उसी नगरमें विश्वभूति ब्राह्मग्रकी अमिकुण्डा नामकी पत्नींक गर्भसे श्रुतिरत नामसे पैदा हुआ। (२=) तापसोंकी सेवाके लिए जाते हुए कुलंकर राजाने अभिनन्दन नामके एक धीर मुनियरको देखा। (२०) अवधि ब्रानीने कहा कि, हे राजन जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ काष्ट्रमें सर्परूपसे उत्पन्न तुम्हारा पितामह रहता है। (३०) लकड़ी चीरने पर तुमको देखकर वह बच जायगा। जा करक राजाने वह सब वसा ही देखा। (३१) मुनियरके वचनके अनुसार सत्य वस्तुके दर्शनसे प्रतिबोधित राजाको बराग्य उत्पन्न होने पर प्रवज्या लेनेकी इच्छा हुई। (३२) ऋक् आदि चार विभागवाली श्रुतिसे ब्राह्मण श्रुतिरतने उसे विमोहित किया। कहा कि, हे राजन कुल-परम्परासे आया हुआ तुम्हारा पैतृक धर्म है। (३३) चिरकाल तक राज्यका उपभोग करके और अपने पद पर ज्येष्ट पुत्रको स्थापित करके बादमें तुम आत्मकल्याण करना। हे स्वामी! मेरे वचनके अनुसार कार्य करो। (३४) उसकी पत्नी श्रीदामाने यह वृत्तांत सुनकर सोचा कि मैं परपुरुषमें प्रसक्त हूँ ऐसा राजाने जान लिया है। (३४) यह राजा दीक्षा ले या न ले। दूसरेका हृदय कीन जानता है। अतः विप द्वारा इसे मार हालूँ। (३६) तब पुरोहितके साथ मिलकर फ़ीरन ही उस पापी क्रीने अपने घरमें कुलंकरको निर्वयतासे मार हाला। (३७)

मरने पर वह ख़रगोश होकर फिर मोर, नाग, कुरल पक्षी श्रीर मेंद्रकके रूपमें उत्पन्न हुश्रा। (३८) उधर श्रुतिरत भी मरकर पहले हाथीके रूपमें पदा हुश्रा। उस हाथीने अपने परसे उस मेंद्रकको कुचल डाला। (३९) मरने पर वह यथासमय सूखे सरोवरमें मत्स्यके रूपमें पदा हुश्रा। कीश्रों द्वारा खाया गया वह मरकर कुकड़ा हुश्रा। (४०) बिही, फिर हाथी, फिर तीन भव तक कुकड़ेके रूपमें वह उत्पन्न हुश्रा। बिही, रूपमें उत्पन्न ब्राह्मणने तीनों ही जन्ममें उसे खाया। (४१) इसके बाद बिही रूपसे उत्पन्न ब्राह्मण मरकर मत्स्य हुश्रा। दूसरा भी उसी जलाशयमें सुंसुमार नामक जलचर प्राणी हुश्रा। (४२) वे सुंसुमार श्रीर मत्स्य धीवरोंके द्वारा जालमें पकड़े गये। खीचकर वध किये गये वे

१. जाओ स्त्रिय कुलगरो—मु. । २, •बसहं बीरो अभि : — प्रत्य । ३, कुरुरो — प्रत्य ०।

ते सुंसुमारमच्छा, घोवरपुरिसेहि जालपिंडबद्धा । आयिष्कुऊण वहिया, बहुहा समया समुप्पना ।। ४३ ॥ जो आसि संसुमारो, सो य विणोओ चि नामओ विप्पो । इयरो तस्स कणिट्टो, रमणो रायमिहे विप्पो ॥ ४४ ॥ मुक्सत्तर्णेण रमणो, निविष्णो निगाओ य वेयत्थी। लद्भण गुरुं सिक्सइ, सङ्गोवङ्गे तिहं वेए ॥ ४५ ॥ पुणरिव मगहपुरं सो, एक्कोयरदिरसण्यस्युओ रमणो । संपत्ती जक्सहरे, निसास तत्थालयं कुणह ॥ ४६ ॥ तत्थ विणोयस्स पिया, असोयदत्तस्स दिन्नसंकेया । तं चेव जन्खनिरुयं, साहा नामेण संपत्ता ॥ ४७ ॥ रमणी तीएँ समाणं, गहिओ चिय दण्डवासियनरेहिं । ताव य ताण सँयासं, गओ विणोओ असि घेतुं ॥ ४८ ॥ सब्भावमन्तर्णं सो, सोउं महिलाएँ कारणे रुद्दो । घाएइ विणोओ तं, रमणं खग्गेण रैयणिम्म ॥ ४९ ॥ गेह गओ विणोओ, सययं महिलाएँ रइसुहं भोतुं। कालगओ संसारं, परिहिण्डइ दुक्लसंबाहं ॥ ५० ॥ अह ते विणोय-रमणा, उप्पन्ना महिसया सकम्मेहिं। जाया य अच्छमछा, निश्वत्रव्य वणदवे दश्ना ॥ ५१ ॥ अह ते बाहजुवाणा, जाया हरिणा तओ य सारङ्गा । संतासिएण रण्णे, मुका नियएण जूहेणं ॥ ५२ ॥ अह नरवई सयंभू विमलिजणं वन्दिउं पिंडनियत्तो । पेच्छइ य हरिणए ते. निययधरं नेइ परितुद्दो ॥ ५३ ॥ पेच्छन्ति वराहारं, दिज्जन्तं मुणिवराण ते हरिणा। जाया पसन्नहियया, नरवइभवणे धिइं पत्ता ॥ ५४ ॥ आउक्खए समाहि, लद्भण तओ सुरा समुप्पना । चिवया पुणो वि तिरिया, भमन्ति विविहासु नोणीसु ॥ ५५ ॥ कह कह वि माणुसर्त, रुद्धण य सो विणोयसारक्रो । बत्तीसकोडिसामी, जाओ घणओ ति कम्पिले ॥ ५६ ॥ रमणजीओ सारक्रो, संसारं हिण्डिकण 5णेगविहं। कम्पिले धणयसुओ, उप्पन्नो भूसणो नामं॥ ५७॥ पुत्तसिणेहेण पुणो, सबं धणएण तत्थ वरभवणे । देहुवगरणं विविद्दं, कयं च तस्सेव सन्निहियं ॥ ५८ ॥

बहुधा एक साथ उत्पन्न हुए। (४३) जो मुंसुमार था वह राजगृहमें विनोद नामका ब्राह्मण श्रीर दूसरा उसका छोटा भाई रमण ब्राह्मण हुशा। (४४) मूर्खताके कारण निर्विण्ण रमण वेदार्थी होकर निकल पड़ा। गुरुको पाकर उसने वहाँ सांगोपांग वेदोंका श्रभ्यास किया। (४५) सहोदर भाईके दर्शनके लिए उत्सुक वह रमण पुनः राजगृह गया श्रीर रातके समय यक्षके मन्दिरमें निवास किया। (४६) वहाँ विनोदकी प्रिया श्रीर श्रशोकदत्तको जिसने संकेत दे रखा था ऐसी शास्त्रा नामकी स्त्री उसी यत्तमन्दिरमें श्राई। (४७) कोतवालक श्रादमियोंने उसके साथ रमणको पकड़ा। उस समय उनके पास विनोद तलवार लेकर गया। (४८) वस्तुतः उनके बीच संकेत हुशा है ऐसा सुनकर पत्नीक कारण रुष्ट विनोदने रातके समय उस रमणको तलवारसे मारहाला। (४६) विनोद घर लीट श्राया। श्रपनी स्त्रीक साथ रितमुखका श्रनुभव करके मरने पर दु:खसे व्याप्त संसारमें भटकने लगा। (४०)

वे विनोद और रमण अपने कर्मों की वजहसे भेंसे हुए। उसके पश्चात् अन्वे भालू होकर दावानलमें जल गये। (५१) उसके बाद दो व्याध-युवक हुए। तब हरिण हुए। उसके बाद सारंग (चितकबरे हरिण) हुए। अपने यूथके त्राससे वे वनमें अलग पड़े रहते। (५२) उधर राजा स्वयम्भू विमल जिनेश्वरको वन्दन करके लौट रहा था। उसने उन हरिएोंको देखा और प्रसम्भ होकर अपने घर पर लाया। (५३) मुनिवरोंको उत्तम आहारका दिया जाता दान उन हरिएोंन देखा। वे हृदयमें प्रसम्भ हुए। इससे राजभवनमें उन्हें धीरज बँधी। (५४) आयुके त्त्रयके समय समाधि पाकर वे देव रूपसे उत्पन्न हुए। वहाँसे च्युत होनेपर तिर्यंच हुए। इस तरह विविध योनियोंमें वे अमण करने लगे। (५५) किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह विनोद-सारंग काम्पिल्यपुरमें धनद नामका बत्तीस करोड़का स्वामी हुआ। (५६) रमणका जीव सारंग भी संसारमें अनेक प्रकारसे परिज्ञमण करके काम्पिल्यमें भूषण नामसे धनदके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (५७) पुत्रके स्नेहसे धनदने उस उत्तम भवनमें विविध प्रकारके सब देहोपकरण उसके लिए जमा किये। (५८)

१, समुया मु॰ इसी पाठका अनुसरण पद्मचरितमें है-पर्व ८५ स्डोक ६९ । २. सयासे प्रत्य॰ । ३. •मन्तरेणं सो सोडं सहाकारणेत्य प्र॰ । ४. रयणिम्म प्रत्य॰ ।

सेविज्ञन्तो निययं, जुवईसु मणोहरासु भवणगओ । न य पेच्छइ उदयन्ते, ससि-सूरे अत्थमन्ते य ॥ ५९ ॥ इह पेच्छह संसारे, सेणिय ! नडचेट्टियं तु जीवाणं । धणओ य आसि भाया, जाओ चिय भूसणस्स पिया ॥ ६० ॥ ताव य निसावसाणे, सोऊणं देवदुन्दुहिनिनायं। देवार्गमं च दहुं, पिडबुद्धो भूसणो सहसा।। ६१ ॥ भद्दो सभावसीलो, धम्मरओ तिबभावसंजुत्तो । सिरिधरमुणिस्स पौसे, वन्दणहेउं अह पयट्टो ॥ ६२ ॥ सो तत्थ पविसरन्तो ऽसोगवणे तक्लणंमि उरगेणं। दहो चिय कालगओ, माहिन्दे सुरवरो जाओ ॥ ६३ ॥ चिवओ पुनलरदीवे. माहिवदेवीऍ कुच्छिसंभूओ । चन्दाइचपुरे सो, पयासनसनन्दणो नाओ ॥ ६४ ॥ अमरिन्दरूवसरिसो, नामेण बगज्जुई जुइसमग्गो। संसारपरमभीरू, रज्जंमि अणायरं कुणइ॥६५॥ साहूणाऽहारदाणपुण्णेणं । मरिकण य देवकुरं, गओ य ईसाणकप्पं सो ॥ ६६ ॥ तवसीलसमिद्धाणं. सो तत्थ देवसोक्सं, भोत् पिलओवमाइ बहुयाइं। चिवओ जम्बुद्दीवे, अवरिवदेहे महासमए ॥ ६७ ॥ रयणपुरे चकहरो. अयलो महिलाएँ तस्स घरिणीए । गर्भिम समुप्पन्नो, लोगस्स समूसवो य विभू ॥ ६८ ॥ वेरग्गसमावन्नं, चक्की नाऊण अत्तणो पुत्तं। परिणावेइ बला तं. तिण्णि कुमारीसहस्साइं॥ ६९ ॥ सो तेहि लालिओ वि य, मन्नइ धीरो विसोवमे भोगे । महइ चिय पढळां, नवरं एक्केण भावेणं ॥ ७० ॥ के ऊरहारकुण्डल-विमूसिओ वरवहूण मज्झत्थो । उवएसं देहं विम्, गुणायरं जिणवरुदिहं ॥ ७१ ॥ खणभङ्गरेसु को वि हु, भोगेसु रहं करेज जाणन्तो । किम्पागफलसमेसु य, नियमा पच्छा अपत्थेसु ॥ ७२ ॥ सा हवइ सलाहणिया, सत्ती एका नरस्स नियलोए । ना महइ तक्खणं निय, मुत्तिसुहं नश्चले जोए ॥ ७३ ॥ सुणिऊण पणइणीओ. एयं दइएण भासियं धम्मं । उवसन्ताओ नियमे, गेण्हन्ति नहाणुसत्तीए ॥ ७४ ॥

भवनमें रहकर श्रपनी मुन्दर युवतियोंसे सेवित यह चन्द्र एवं सूर्यंक उदय-श्रस्त भी नहीं देखता था। (४६)

हे श्रेणिक! इस संसारमें जीवोंकी नट जैसी चेष्टा तो देखो। जो धनद भाई था वही भूषणका पिता हुआ। (६०) एक वार रातके अवसानक समय देवदुन्दुभिका निनाद सुनकर और देवोंके आगमनको देखकर भूषण अचानक प्रतिबुद्ध हुआ। (६१) भद्र, सद्भावशील व धर्मरत वह तीन्न भावसे युक्त हो श्रीधर मुनिके वन्दनके निकला। (६२) अशोक्षवनमें चलते हुए उसको साँपने काट लिया। मरने पर वह माहेन्द्र देवलोकमें उत्तम देव हुआ। (६३) वहाँसे न्युत होने पर वह चन्द्रादित्यनगरमें माधवीदेवीकी कुच्चिसे उत्पन्न हो प्रकाशयशका पुत्र हुआ। (६४) अमरेन्द्रके समान स्पवाला और शुतिसे युक्त वह जगद्रुति नामका कुमार संसारसे अत्यन्त भीरु होनेके कारण राज्यमें उदासीनभाव रखता था। (६४) तप एवं शीलसे समृद्ध मुनियोंको आहार-दान देनेसे तज्जन्य पुण्यके कारण मरकर वह देवकुरुमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे वह ईशानकल्पमें गया। (६६) अनेक पल्योपम तक वहाँ देवसुल भोगकर च्युत होने पर जन्बूद्धीपके पश्चिम विदेहस्त्रेमें आये हुए महासमयके रत्नपुरमें चक्रवर्ती अचलकी पत्नी हरिणीके गर्भसे वह उत्पन्न हुआ। लोकमें महान उत्सव मनाया गया। (६०-६८) अपने पुत्रको वैराग्य-युक्त जानकर चक्रवर्तीने जबरदस्तीसे उसका तीन हजार युवतियोंके साथ विवाह कराया। (६०) उनके द्वारा लालित होने पर भी वह धीर भोगोंको विवतुल्य मानता था। एकाम भावसे वह केवल प्रवच्याकी ही इच्छा रखता था! (५०) केयूर, हार एवं कुण्डलोंसे विभूषित तथा उत्तम वधूओंके बीच रहा हुआ वह विभू, जिनवर द्वारा उपितृष्ट और गुर्णोसे समृद्ध ऐसा उपदेश देता था कि क्ष्यणभंगुर तथा किम्पाक फलके समान वादमें अवश्य ही अपथ्य ऐसे भोगोंमें जानबूमकर कीन रति करेगा? (७१-७२) जीवलोकमें मनुष्यकी वही एकमात्र शक्ति करापनीय है जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्तिसुल वाहती है। (७३) पति द्वारा कहे गये ऐसे धर्मको मुनकर कियाँ उपशान्त

१. ॰गमणं दट्दं मु॰। २. पार्स प्रत्य॰। ३. तत्थ क्षवयरंती मु॰। ४. माहबदे॰ प्रत्य॰। ५. बीरो प्रत्य॰। ६. ॰इ गुरू, गुणा॰ मु॰।

अह सो नरवहपुत्तो, निययसरीरे वि ववगयसिणेहो । छट्टहमाइएसुं, पुणो वि भावेइ अप्पाणं ॥ ७५ ॥ चउसिट्टसहस्साइं, विरसाण अकिम्पओ तवं काउं । कालगओ उववन्नो, देवो बम्भुत्तरे कप्पे ॥ ७६ ॥ जो सो पुण सो घणओ, भिन्उं नाणाविहासु जोणीसु । जम्बूतिक्सणभरहे, पोयणनयरे घणसिमद्धे ॥ ७७ ॥ सोअगिमसुहो नामेण बम्भणो तस्स बम्भणोगठमे । कम्माणिलेरिओ सो उववण्णो मिउमई नामं ॥ ७८ ॥ अविणय-जूयाभिरओ, बहुविहअवराहकारगो दुद्दो । निद्धािडओ घराओ, पियरेणुवलम्भभोएणं ॥ ७९ ॥ दोकप्पडपिरहाणो, हिण्डन्तो मेइणी चिरं कालं । एकिम्म घरे सिललं, मगगइ तण्हािकल्तो सो ॥ ८० ॥ तो बम्भणीऍ उदयं, दिन्नं चिय तस्स सीयलं सुर्राहं । जाओ पसन्निहयओ, पुच्छइ तं मिउमई विष्पो ॥ ८१ ॥ दहुण मए सहसा, केण व कज्जेण रूयसि साविती ! । तीए वि य सो भणिओ, मज्झ वि वयणं निसामेहि ॥ ८२ ॥ भद ! तुमे अणुसरिसो, मज्झ सुओ निग्मओ नियघराओ । जह कह वि भमन्तेणं, दिद्दो तो मे परिकहेहि ॥ ८३ ॥ भणिया य मिउमई णं, अम्मो ! मा रुयसु हवयु परितुद्धा । चिरलक्सगो भमेउं, तुज्झ सुओ आगओ सो हं ॥ ८४ ॥ सोअगिमसुहस्स पिया, पियपुत्तसमागमे जिणयतोसा । पण्हुयपओहरा सा, कुणइ तओ संगमाणन्दं ॥ ८५ ॥ सा अगिमसुहस्स पिया, पियपुत्तसमागमे जिणयतोसा । पण्हुयपओहरा सा, कुणइ तओ संगमाणन्दं ॥ ८६ ॥ तस्स उ वसन्तअमरा, गणिया नामेण रूवसंपन्ना । बीया य हवइ रमणा, इद्धा कन्ता मिउमइस्स ॥ ८७ ॥ जणओ बन्धूहि समं, दारिहस्स उ विमोइओ तेणं । माया य कुण्डलंहमु, विम्सिया पाविया रिद्धी ॥ ८८ ॥ एतो ससक्कनयरे, रायहरं चोरियागओ सन्तो । अह नन्दिवद्धणनिवं, जंपंतं मिउमई सुणइ ॥ ८९ ॥

एक बार शशांकनगरमें राजमहलमें चोरी करनेके लिए गये हुए मृदुमितने निन्दिवर्धन राजा को ऐसा कहते सुना कि, है कृशोदरी! सुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे चन्द्रमुख के पास आज मैंने शिवसुखका फल देनेवाला, नियतबन्धु और अत्यन्त गुणशाली

हुई और उन्होंने यथाशक्ति नियम प्रहण किये। (७४) वह राजपुत्र अपने शरीरमें भी आसक्ति न रखकर बेला, तेला आदि तपसे अपनी आत्माको भावित करता था॥(७४) चीसठ हज़ार वर्ष तक अकम्पित भावसे तप करके वह मर गया और ब्रह्मोत्तर कल्पमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ। (७६)

जो धनद था वह भी कर्म वायुसे प्रेरित होकर नानांविध योनियोंमें श्रमण करके जन्यूद्वीपके दिक्कण-भरतक्ते में श्राये हुए श्रीर धनसे समृद्ध पोतनपुरमें शोकि ग्रिमुख नामक ब्राह्मण्यि प्रक्रींक गर्भसे मृदुमित नामसे पदा हुआ। (७०-७८) श्राविनीत, शूतमें रत और अनेकविध अपराध करनेवाला वह दुण्ट, लोगोंके उलहनेसे डरे हुए पिताके द्वारा घरमेंसे निकाल दिया गया (७६) हो कपड़े पहने हुए उसने चिर काल तक पृथ्वा पर घूम कर रूजासे पीड़ित हो एक घरमें पानी माँगा। (८०) तब ब्राह्मणीने उसे शीतल और सुगन्धित पानी दिया। वह मन में प्रसन्न हुआ। मृदुमित ब्राह्मणीने उससे पृद्धा कि, हे सावित्री! मुक्ते देखकर तुम क्यों रोने लगी? उसने भी कहा कि मेरा भी कहना सुनो। (८१-५२) भद्र! तुम्हारे जैसा ही मेरा पुत्र अपने घरसे चला गया है। यदि घूमते हुए, तुम कहीं पर उसे देखों तो मुझसे कहना। (८३) मृदुमांतने कहा कि माँ! तुम मत रोओ। तुम श्रानन्दित हो। चिरकालके पश्चान् दिखाई पड़नेवाला वह मैं तुम्हारा पुत्र घूमता घूमता आ पहुँचा हूँ। (८४) श्रोकाग्निमुख की पत्नी प्रिय पुत्रके आगमनसे आनन्दित हुई। जिसके स्तनोंमें से दूध वह रहा है एसी उसने तब मिलनका आनन्द मनाया। (८४) सब कलाओं और शाक्षोंमें पारंगत, धूर्तोंके भी मस्तक पर स्थित अर्थान् धूर्त शिरोमिण, धीर और सभी प्रकारके उपभोगका सेवन करनेवाला वह जूएमें नियमतः अपराजित रहता था। (८६) उस मृदुमितिकी एक वसन्तामरा नामकी हपसम्पन्न गिएका तथा दूसरी रमणा नामकी इष्ट पत्नी थी। (८७) उसने भाइयोंके साथ पिताको दारिद्रथमें से मुक्त किया। कुण्डल आदिसे विभूषित माताने ऋद्धि प्राप्त की। (८८)

१. सउणिगा मु॰ इस पाठका अनुसरण पदाचरित में है ८५.१९९। २. कम्माणुलेविओ सो उप्पन्तो मि॰ मु॰। १. सउणिग मु॰। ४. राओव॰ मु॰। ४. ०लाइं, वि॰ मु०। ६. रायगिहे चोरियंगको प्रत्य॰।

चन्द्रमुहस्स सयासे. मुणिवरवसहस्स अज परमगुणो । धम्मो सुओ किसोयरि !. सिवप्रहफ्लओ निययबन्धू ॥ ९० ॥ विसया विसं व देवी, परिणामदुहावहा महासत् । तम्हा रूपिम दिक्खं, जइ न कुणिस सोगसंबन्धं ॥ ९१ ॥ एवं च सिक्खयन्तं, देवी सिरिवद्धणं तओ सीउं। अह तक्खणिम बोही, संपत्तो मिउमई ताहे ॥ ९२ ॥ संसारभउबिगो. मुणिस्स पासम्म चन्दवयणस्स । गिण्हइ जिणवरविहियं, पबजं मिउमई एतो ॥ ९३ ॥ तप्तइ तवं सुधोरं. बहागमं सील-संबमसमगो । मेरु इ धोरगरुओ, ममइ मही फासुयाहारो ॥ ९४ ॥ अवरो पुबयसिहरे, नामेणं गुणनिही समणसीहो । चिद्वइ चउरो मासा, वारिसिया विबुहपरिमहिओ ॥ ९५ ॥ साह समत्तियमो, अन्नदेसं गओ नहयलेणं। तं चेव पषयवरं, संपत्तो मिउमई तहया॥ ९६॥ पविसइ भिक्साहेर्ड, रम्मं आलोयनयरनामं सो । समणो समाहियमणो, वन्दिज्जन्तो जणवएणं ॥ ९.७ ॥ जंपइ जणो इमो सो, जो गिरिसिहरे सुरेहि परिमहिओ । साहू बहुगुणनिलओ, भयसोगविवज्जिओ <sup>1</sup>धीरो ॥ ९८ ॥ मुञावेइ नणो तं, मुसायआहार-पाणयादीहिं । सो तत्थ कुणइ मार्यं, इङ्कीरसगारवनिमित्तं ॥ ९९ ॥ जो सो पष्पसिहरे, सो हु तुमं मुणिवरो भणइ लोगो । अणुमन्नइ तं वयणं, माइलो तिबरसिगद्धो ॥ १०० ॥ एयं मायासलं. जेणं नालोइयं गुरुसवासे । तेण तुमे नागगई, बद्धं तिरियाउयं कम्मं ॥ १०१ ॥ सो मिउमई कयाई, कालं काऊण तत्थ वरकप्पे । उववन्नो कयपुण्णो, जत्थ 5भिरामो सुरो वसइ ॥ १०२ ॥ बहुभवकम्मनिबद्धा, एयाण निरन्तरं ैपिई परमा । आसि श्विय सुरलोए, मेहिश्किजुत्ताण दोण्हं पि ॥ १०३ ॥ सुरवैह्यामञ्झगया, दिवङ्गयतुडियकुण्डलाभरणा । रइसागरोवगाढा, गर्य पि कालं न याणन्ति ॥ १०४ ॥ सो मिउमई कयाई, चइउं मायावसेण इह भरहे। सल्लइवणे निगुन्ते, उप्पन्नो पहए हत्थी।। १०५॥

पुर्यशाली वह मृदुमित कभी मरकर उस उत्तम देवलोकमें उत्पन्न हुआ जहाँ अभिराम देव बसता था। (१०२) अनेक भवोंके कर्मसे बँधी हुई इनकी निरन्तर और उत्कृष्ट प्रीति रही, देवलोकमें भी अत्यन्त ऋदिसम्पन्न दोनोंकी बैसी ही प्रीति थी। (१०३) देवकन्याओं के बीच रहे हुए, दिव्य बाजूबन्द, त्रुटित ( हाथका एक आमूषण-विशेष ), कुंडलके आमरणोंसे युक्त और प्रेम-सागरमें लीन वे बीते हुए समयको नहीं जानते थे। (१०४) वह मृदुमित कभी च्युत होकर मायाके कारण इस भरतदेत्रमें आये हुए लगा आदिसे निविद् सक्किवनमें पैदा हुआ। (१०४) बादल और काजलके समान कृष्ण

धर्म सुना है। (८६-६०) हे देवी! विषय विषतुल्य और परिणाममें दुःखावह होते हैं। अतएव यदि तुम शोक न करो तो मैं दीज्ञा लूँ। (९१) इस तरह देवीको शिज्ञा देते हुए श्रीवर्धनको सुना। तब मृदुमितको तत्करण ज्ञान प्राप्त हुन्ना। (९२) संसारके भयसे उद्विम मृदुमितिने चन्द्रमुख मुनिके पास जिनवर-विहित दीक्षा ली। (६३) शील एवं संयमसे युक्त वह श्रागमके अनुसार घोर तप करने लगा। मेरुक समान धार-गम्भीर वह प्रामुक आहार करता हुआ पृथ्वी पर परिश्रमण करने लगा। (६४)

देवोंद्वारा स्तुति किये गये दूसरे गुण्निधि नामके अमण्सिंह पर्वतके ऊपर वर्णाकालके चार महीने ठहरे हुए थे। (९४) नियम समाप्त होने पर वह आकाशमार्गसे दूसरे प्रदेशमें गये। तब उसी पर्वत पर मृदुर्मात आया। (६६) लोगों द्वारा विन्दत और मनमें समाधियुक्त उस अमण्ने आलोकनगर नामके सुन्दर नगरमें भिक्षाके लिए प्रवेश किया। (६५) लोग कहने लगे कि पर्वतके शिखर पर देवों द्वारा स्तुत, अनेक गुणोंके धामरूप, भय एवं शोकसे रिहत और धीर जो साधु थे वे यही हैं। (६८) लोग उसे स्वादिष्ट आहार-पान आदि खिलाने लगे। ऋदि एवं रसकी लालसाके कारण वह माया करने लगा। (६६) लोग कहते कि पर्वतके शिखर पर जो मुनिवर थे वे आप ही हैं। मायावी और रसमें अत्यन्त गृद्ध वह उस कथनका अनुमोदन करता। (१००) चूँ कि गुरुके पास मायारूपी शल्यकी तुमने आलोचना नहीं की, अतः तुमने नागगित और तिर्यच आयुष्यका कर्म बाँधा। (१०१)

१. बीरो प्रस्य • । २, रई मु • । ३. महिद्विपत्ताण प्रस्य • । ४. •वहिया • प्रस्य • ।

वणकसिणकज्जलनिमो, संखुभियसमुद्दसरिसनिग्घोसो । सियदसणो पवणववो, वेएण कुलुत्तमो सूरो ॥ १०६ ॥ प्रावणसमसरिसो सच्छन्दविहारिणो रिवुपणासो । अच्छन्तु ताव मणुया, खेयरवसभाण वि अगेज्झो ॥ १०७ ॥ नाणाविहेसु कीलइ, सिहरनिगुक्के सु तरुसिमद्भेस । अवयरइ माणससरं, लीलायन्तो कमलपूर्ण ॥ १०८ ॥ कह्लासपबयं पुण, वच्चइ मन्दाइणी विमलतोयं । करिणीसहस्ससिहओ, अणुभवइ जिहच्छियं सोक्खं ॥ १०९ ॥ सो तत्य गयवरिन्दो, करिवरपरिवारिओ विहरमाणो । सोहइ वणमञ्झगओ, गरुहो इव पश्चिसङ्कोहं ॥ ११० ॥ स्द्राहिवेण दिहो, सो हु इमो गयवरो मयसणाहो । गहिओ य विरइयं से. अवणालंकारनामं तु ॥ ३११ ॥ देवीसु समं सम्गे, रमिऊणं वरविमाणमज्झगओ । कीलह करिणिसमम्गो, संपद्द तिरिओ वि उप्पन्नो ॥ ११२ ॥ कम्माण इमा सत्ती, जं जीवा सबजोणिउपन्ना । सेणिय ! अइदुहिया वि य, तत्थ उ अहियं धिइमुवेन्ति ॥ ११३ ॥ चंद्रउं सो अहरामो. सागेयानयरिसामिओ जाओ । राया भरहो त्ति इमो. फलेण सुविसुद्धधम्मस्स ॥ ११४ ॥ ैमोहमलपडलमुको, भोगाण अणायरं गओ एसो । इच्छइ काऊण महा—पबज्जं दक्लमोक्लत्थे ॥ ११५ ॥ जे ते जिणेण समयं. पवजं गिण्हिकण परिवहिया । चन्दोदय सुरोदय, रूमा मारीइपासण्डे ॥ ११६ ॥ एए ते परिभिमया, संसारं भायरो सुइरकालं । सगकम्मपभावेणं, भरहगइन्दा इमे जाया ॥ ११७ ॥ चन्दो कुलंकरो जो, समाहिमरणेण जाओ सारङ्गो । सो हु इमो उप्पन्नो, भरहो राया महिङ्गीओ ॥ ११८ ॥ सुरोदओ य विप्पो, जो सो हु कुर्रक्षओ तया आसि । कुच्छियकम्मवसंगं, संबद्द एसो गओ जाओ ॥ ११९ ॥ भन्तूण कोहलम्मं, एसो हु गओ बलेण संखुभिओ । भरहाकोए सुमरिय, पुष्वभवं उवसमं पत्तो ॥ १२० ॥ नाऊणं एवमेयं चवलतिहसमं सबसत्ताण जीयं, संजोगा विष्यओगा पुणरवि बहवो होन्ति संबन्धिबन्धा।

बर्गवाला, संक्षुब्ध करनेवाले समुद्रके जैसी गर्जना करनेवाला, सफेह दाँतों से युक्त, पवनकी गतिके समान वेगवाला, उक्तम कुलवाला और श्रूवीर तथा इन्द्रके हाथी ऐरावत सरीखा, स्वच्छन्द विचरण करनेवाला और श्रूवी नाश करनेवाला वह मनुष्यों की तो क्या बात, श्रेष्ठ विद्याधरों द्वारा भी श्रमाह्य था। (१०६ १०७) वृक्षों समृद्ध शिखरपती नानाविध निकुंजों में वह की करता था श्रोर लीला करता हुआ कमलों से पूर्ण मानस-सरोवरमें उतरता था। (१००) केलास पर्वतपर और निर्मल जलवाली मन्दाकिनी में वह जाता था। एक इज़ार हथिनियों के साथ वह इच्छानुसार सुखका अनुभव करता था। (१००) उक्तम हाथियों से घरकर वहाँ उनके बीच विहार करता हुआ वह गजराज पत्तीसंघसे युक्त गरुड़की भाँति शोभित होता था। (११०) रावणने मदसे युक्त उस हाथीको देखा। पकड़कर उसका नाम भुवनालंकर रखा। (१११) स्वर्गमें उक्तम विमानमें रहा हुआ वह देवियों के साथ रमण करता था। श्रव तिर्यंच रूपसे उत्पन्न होने पर भी हथिनियों के साथ की इाकरता था। (११२) हे श्रीणिक! कमों की ऐसी शक्ति है कि सब योनियों में उत्पन्न जीव अत्यन्त दुःखित होने पर भी वहीं अधिक धेर्य पाते हैं। (११३) वह अभिराम देवलोकसे च्युत होकर विशुद्ध धर्मके फलस्वरूप साकतनगरीका स्वामी यह भरत राजा हुआ है। (११४) मोहरूपी मलपटलसे मुक्त और भोगों में अनादर रखनेवाला यह दुःखके नाशके लिए महादीक्षा लेना चाहता है। (११४)

जिनेश्वरके पास प्रव्रज्या लेकर जो चन्द्रोदय और सूर्योदय पतित हो गये थे और मरीचिके पासखण्डमें शामिल हुए ये, वे भाई सुचिर काल तक संसारमें भ्रमण करके अपने कर्मके प्रभावसे ये भरत और हाथी हुए हैं। (११६-७) जो चन्द्र कुलंकर और जो सारंग मृग था वह समाधिमरणसे महिद्धक राजा भरतके रूपमें उत्पन्न हुआ है। (११८) सूर्योदय ब्राह्मण तथा जो मृग उस समय था वह कुत्सित कर्मके कारण श्रव यह हाथी हुश्रा है। (११९) क्षुच्य होकर लोहेके संभेको तोडनेवाला यह जो हाथी है वह भरतको देखकर पूर्वभवका समरणकर उपशान्त हुआ है। (१२०) सब प्राणियोंका जीवन चंचल बिजलीके समान चणभंगुर होता है और अनेक प्रकारके संयोग एवं वियोग तथा सम्बन्धियोंके बन्धन उसमें होते हैं, ऐसा तुम

१. चइओ मु०। २. मोहमलबिप्यमुको मु०।

संसारं दुक्ससारं परिममिय चिरं माणुसत्तं छहेर्छं, तुन्मेत्यं धम्मकज्ञं कुणह् सुविमलं बुद्धिमन्ते। ५२१॥ ॥ १२१॥ ॥ इइ पडमचरिए तिहुयणालंकारपुञ्चभवाणुकित्तणं नाम बासीइमं पञ्चं समत्तं॥

# ८३. भरह-केगईदिक्खापव्वं

तं मुणिवरस्स वयणं, सुणिऊणं भरहमाइया सुहडा। बहवे संवेगपरा, दिक्खाभिसुहा तओ जाया॥ १॥ एयन्तरंमि भरहो, ससुद्विओ कुण्डलुज्जलकवोलो। आबद्धऋलिमउलो, पणमइ साहुं विगयमोहो॥ २॥ संसारभउधिमो, भरहो तं मुणिवरं भणइ एतो। बहुजोणिसहस्साइं, नाह! भमन्तो य खिन्नो हं॥ ३॥ मरणतरङ्गुम्गाए, संसारनईए वुज्झमाणस्स। दिक्खाकरेण साहव!, हत्थालम्बं पयच्छाहि॥ ४॥ अणुमन्निओ गुरूणं, भरहो मोत्तूण तत्थऽलंकारं। निस्सेससंङ्गरहिओ, लुञ्चइ धीरो निययकेसे॥ ५॥ वय-नियम-सील-संजम-गुणायरो दिक्खिओ भरहसामी। जाओ महामुणी सो, रायसहस्सेण अहिएणं॥ ६॥ साहु ति साहु देवा, जंपन्ता संतय कुसुमवासं। मुञ्जन्ति नहयलत्था, संथुणमाणा भरहसाहुं॥ ७॥ अन्ने सावयधम्मं, संवेगपरा लएन्ति नरवसभा। एयन्तरंमि भरहं, पषद्यं केगई सोउं॥ ८॥ मुच्छागया विउद्धा, पुत्तविओयम्मि दुक्खिया कलुणं। धेणु ब वच्छरहिया, कुणइ पलावं पयल्यिस् ॥ ९॥ सबन्तेउरसहिया, रुयमाणी केगई महादेवी। महुरवयणेहि एतो, संथविया राम-केसीहिं॥ १०॥ अह सा उत्तमनारी, पहिबुद्धा तिबजायसंवेगा। निन्दइ निययसरीरं, बीभच्छं असुइदुग्गन्धं॥ ११॥ नारीण सएहि तिहिं, पासे अज्जाएँ पुहइसच्चाए। पबइया दढभावा, सिद्धिपयं उत्तमं पत्ता॥ १२॥

जानीं, दुःखरूप संसारमें घूमकर श्रीर चिरकालके पश्चान् मानवभव पाकर बुद्धिमान् तुम श्रप्रमत्तभावसे यहाँ श्रत्यन्त विमत धर्मकार्य करो। (१२१)

॥ पद्मचरितमें त्रिभुवनालंकारके पूर्वभवोंका कीर्तन नामक वयासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८३. भरत और कैंकेईकी दीक्षा

मुनिवरका वह उपदेश मुनकर संवेगपरायण भरत द्यादि बहुत-से मुभट दीक्षाकी त्रीर स्राभमुख हुए। (१) कुएडलों- के कारण उज्ज्ञल कपोलवाला तथा मोहरहित भरत खड़ा हुत्रा स्रोर हाथ जोड़कर उसने साधुको प्रणाम किया। (२) संसारके भयसे उद्दिम भरतने उस मुनिवरसे कहा कि, हे नाथ! नानाविध हजारों योनियोंमें श्रमण करता हुआ मैं लिझ हो गया हूँ। (३) हे मुनिवर! मरण रूपी तरंगों उन्न ऐसी संसार रूपी नदीमें झुबते हुए मुझे आप दीन्ना रूपी हाथसे सहारा दें। (४) समन्न प्रकारके संगसे रहित श्रोर गुरुजनों द्वारा अनुमत धीर भरतने अलंकार का त्याग करके अपने बालोंका लोंच किया (४) व्रत, नियम, शील, संयम एवं गुणोंके निधिरूप भरतस्वामीने हज़ारसे श्रधिक राजाशोंके साथ दीन्ना ली। वह महामुनि हुत्रा। (६) 'साधु, साधु' ऐसा बोलते हुए और भरतमुनिकी प्रशंसा करते हुए श्राकाशस्थ देव सतत पुष्प वृष्टि करने लगे। (७) संवेगपरक दूसरे राजाओं ने श्रावकधर्म अंगीकार किया। उस समय भरतने दीन्ना ली है ऐसा सुनकर कैंकई मूर्च्छत हो गई। होशमें त्राने पर पुत्रके वियोगसे दुःखित वह बछड़े से रहित गायकी भाँति आँसू बहाती हुई करुण प्रलाप करने लगी। (६-९) सारे अन्तःपुरके साथ रोती हुई महादेवी कैंकईको राम और लक्ष्मणने मधुर बचनोंसे शान्त किया। (१०) तब वह उत्तम की प्रतिबुद्ध हुई। तीन्न संवेग पैदा होने पर वह बीभत्स, अशुन्व और दुर्गन्थमय अपने शरीरकी निन्दा करने लगी। (११) तीन सौ क्षीयोंके साथ उसने आर्था प्रवीसत्याके पास दीक्षा ली।

१. ॰न्ता समत्ता प्रत्य॰ । २. विगययणेहो प्रत्य॰ । ३. ॰ए बुहुमानस्स प्रत्य॰ : ४, ॰सर्गधरहिको प्रत्य॰ ।

एवं जणो तत्थ सुभावियप्पा, नाणावओवासनिओयचित्तो । जाओ महुच्छाहपरो समत्थो, धम्मं च निश्चं विमलं करेइ ॥१३॥ ॥ इइ परमचित्र भरह-केगईदिक्खाभिहार्णं तेयासीइमं पर्व्यं समत्तं ॥

### ८४. भरहनिव्वाणगमणपव्वं

सो गयवरो मुणीणं, वयाणि परिलम्भिओ पसन्नप्पा। सागारघम्मिनरओं, जाओ तवसंजमुज्जुतो॥ १॥ छट्टहमदसमदुवाल्सेहि मासद्धमासखमणेहि। भुज्जइ य एक्कवेलं, पत्ताई सहावपिटयाई॥ २॥ संसारगमणभीओ, सम्मत्तपरायणो मिउसहावो। विहरइ पूइज्जन्तो, ससंभमं नायरजणेणं॥ ३॥ लड्डुगमण्डादीया, भक्सा नाणाविहा रससिमद्धा। तस्स सुपसन्निहयओं, पारणसमए जणो देइ॥ ४॥ तणुकम्मसरीरो सो, संवेगालाणणियमसंजिमओ। उग्गं तवोविहाणं, करेइ चत्तारि वरिसाई॥ ५॥ संलेहणं च काउं, कालगओं सुरवरो समुप्पन्नो। बम्भुत्तरे विमाणे, हारक्रयकुण्डलहरणो॥ ६॥ सुरगणियामज्झगओं, उविगज्जन्तो य नाडयसएसु। पुबसुहं संपत्तो, हत्थी सुकयाणुभावेणं॥ ७॥ भरहो वि महासमणो, पञ्चमहह्मयधरो सिमइजुत्तो। मेरु व धीरगरुओं सिल्लिनिही चेव गम्भीरो॥ ८॥ समसत्तुमित्तभावो, समसुहदुक्लो पसंसिनिन्दसमो। परिभमइ मेहिं भरहो, जुगंतरपलोयणो धीरो॥ ९॥ भरहो वि तवबलेणं, निस्तेसं कम्मकयवरं डिहउं। केवलनाणसमग्गो, सिवमयलमणुत्तरं पत्तो॥ १०॥

इमा कहा भरहमुणिस्स संगया, सुणिन्तं जे वियल्यिमच्छरा नरा ॥ ल्हिन्ति ते धणबल्हिसिसंपयं, विसुद्धधीविमल्जसं सुहाल्यं ॥ ११ ॥ ॥ इइ पडमचरिए भरहिनव्याणगमणं नाम चडरासीइमं पव्यं समत्तं ॥

हद्भाववाली उसने उत्तम सिद्धिपद प्राप्त किया। (१२) इस प्रकार वहाँ सब लोग सुन्दर भावोंसे वासित अन्तः करण वाले, तथा मनमें नाना प्रकारके व्रत, उपवास एवं नियमों को धारण करके अत्यन्त उत्साहशील हुए। वे नित्य विमल धर्मका आचरण करने लगे। (१३)

।। पद्मचरितमें भरत एवं कैंकेईको दीक्षाका अभिधान नामक तिरासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ८४. भरतका निर्वाण

मुनिके उपदेशको पाकर प्रसन्नात्मा वह हाथी सागारधर्ममें निरत हो तप व संयममें उद्यत हुआ। (१) हो, तीन, चार, पाँच उपवास तथा आवे मास एवं पूरे मासके उपवासके पश्चान् आप गिरे हुए पत्तोंका एक बार वह भोजन करता था। (२) संसारमें अनगसे डरा हुआ, सम्यक्त्रपरायण, मृदु स्वभाववाला और नगरजनों द्वारा आदरपूर्वक पूजा जाता वह विचरण करता था। (३) प्रसन्न हृदयवाले लोग पारनेके समय उसे लड्डू, घी आदि रससे समृद्ध नानाविध भच्च पदार्थ हेते थे। (४) कर्म रूपी शरीरको चीए करनेवाले तथा नियम एवं संवेग रूपी खम्भसे संयमित उसने चार वर्ष तक उम्र तथ किया। (४) संलेखना करके मरने पर वह ब्रह्मोत्तर विमानमें हार, बाजूबन्द एवं कुएहलोंसे अलंकत देव रूपसे उत्पन्न हुआ। (६) हाथीके जन्ममें उपार्जित पुण्यके फलस्वरूप देवगणिकाओंके मध्यमें स्थित तथा संकड़ों नाटकोंमें मन लगाकर उसने पहलेका सुख पाया। (७) मेरके समान धीर और महान तथा समुद्रके समान गम्भीर भरत महाश्रमण भी पाँच महाव्रतका धारी और समितियुक्त हुआ। (६) शत्रु एवं मित्रमें समभाव रखनेवाला, सुख एवं दु:खमें सम, प्रशंसा व निन्दामें भी तटस्थ तथा साड़ तीन कदम आगे देखकर चलने वाला वह धीर भरत पृथ्वी पर परिभ्रमण करने लगा। (९) तपके बलसे समम कर्म-कलेवरको जलाकर केवलज्ञानसे युक्त भरतने अचल और अनुत्तर मोश्च प्राप्त किया। (१०) भरत मुनिकी यह कथा मत्सरसे रहित जो मनुष्य इक्ट्रे होकर सुनते हैं वे धन, बल, ऋदि, सम्पत्ति, विश्चद्व बुद्धि, विमल यश तथा सुखका आलय रूप मोश्च प्राप्त करते हैं।(११) ॥ वद्मचरितमें भरतका निर्वाणगमन नामका चौरासीवौं पर्व समाप्त हुआ।।

१. ब्तिरतो, तब-संजमकरणउण्जुतो प्रत्य । २. बंगम्म बरविमाणे, प्रत्य । ३. मही भरहो, चउरंगुलचारणो घीरो यु । ४. सुणंतु प्रत्य ।

### ८५. रज्जाहिसेयपव्वं

भरहेण समं धीरा, निक्सन्ता जे तर्हि विगयसङ्गा। नामाणि ताण सेणिय!, भणामि उछावमेतेणं !! १ !! सिद्धत्थो य निरन्दो, तहेव रहवद्धणो य संज्वत्थो। घणवाहरहो जम्बूणाओ य सछो ससङ्को य !! २ !! विरसो य नन्दणो वि य, नन्दो आणन्दिओ सुबुद्धी य । स्रो य महाबुद्धी, तहेव सच्चासओ वीरो !! ३ !! इन्दांभो य सुयधरो, तहेव जणवछहे। सुनन्दो य । पुहईधरो य सुमई, अयलो कोघो हरी चेव !! ४ !! अह कण्डुरू सुमित्तो, संपुण्णिन्दू य धम्मिन्ति य । नघुसो सुन्दरसत्ती, पहायरो चेव पियधम्मो !! ५ !! एए अत्रे य बहू, नरवसभा उज्झिकण रज्जाइं ! देसहसाहियसंखाणा, जाया समणा समियपावा !! ६ !! अणुपालियवयनियमा, नाणालद्धीसु सत्तिसंपत्रा । पण्डियमरणोवगया, जहाणुरूवं पर्यं पत्ता !! ७ !! तिक्सन्ते खिय भरहे, भरहोवमचेट्टिए गुणे सरिउं ! सोगं समुबहन्तो, विराहियं लक्खणो भणइ !! ८ !! कत्तो सो भरहमुणी, जो तरुणत्ति कजिझाउं रज्जं । सुकुमालकोमलङ्को, कह धम्मधुरं समुबहइ !! ९ !! सोऊण वयणमेयं, विराहिओ भणइ सामि ! सो भरहो । केवलनाणसमम्मो, पत्तो सिक्सासयं ठाणं !! १० !! भरहं निबाणगयं, पउमाईया भडा निर्धुणिकणं । अइदुक्खिया मुहुतं, तत्थ ठिया सोगसंतत्ता !! ११ !! पउमे समुद्दिए ते, निययघराइं गया नरविरन्दा ! काऊण संपहारं, पुणरिव रामालयं पत्ता !! १२ !! पउमे समुद्दिए ते, भणन्ति निसुणिहि सामि ! वयणऽन्हं । रज्जभिसेयविभवं, अन्नेच्छमु पट्टवन्धं च !! १३ !! रामो भणइ नरवई, मिल्या तुब्ने हि परमैविभवेण । नारायणस्स संपइ, करेह रज्जभिसेयं से !! १४ !! मुझन्तो संत्रुणं, इस्सिर्य सयलमेइणीनाहो । जं नमइ इमो बल्णे, संपइ तं कि न मे रज्जं !! १५ !!

### ८५. लक्ष्मणका राज्याभिषेक

है श्रेणिक! भरतके साथ आर्साक्तका परित्याग करके जो धीर निकल पड़े थे उनके नाम कहनेभरके लिए कहता हूँ।(१) सिद्धार्थ राजा तथा रितवर्धन, सन्ध्यस्त्र घनवाहरथ, जाम्युनद, शल्य, शशांक, विरस, नन्दन, नन्द, आनिन्दित, सुबुद्धि, सूर्य, महाबुद्धि, तथा वीर सत्याशय, इन्द्राभ, श्रुतधर, जनवहभ, सुचन्द्र, पृथ्वीधर, सुमित, अचल, कोध, हरि, काएडोरु, सुमित्र, सम्पूर्णेन्द्र, धर्मित्र, नघुप, सुन्दरशक्ति, प्रभाकर, प्रियधर्म—इन तथा दूसरे बहुत-से सहस्रसे भी अधिक संख्यामें राजाओंने राज्यका परित्याग किया और पापका शमन करनेवाले श्रमण हुए। (२-६) व्रत-नियमका पालन करके, नाना लिक्थियोंसे शक्तिसम्पन्न उन्होंने पण्डितमरणसे युक्त हो यथानुरूप पद प्राप्त किया। (७)

जब भरतने श्रभिनिष्क्रमण किया तब भरत चक्रवर्तिके समान उसके श्राचरण और गुणोंको याद करके शोक धारण करनेवाले लक्ष्मणने विराधित से पूछा कि वे भरतमुनि कहाँ हैं जिन्होंने तरुणवर्त्थामें ही राज्यका त्याग कर दिया है। सुकुमार श्रीर कोमल अंगवाले वे धर्मधुराका उद्वहन कैसे करते होंगे? (८–६) यह कथन सुनकर विराधितने कहा कि, हे स्वामी! केवलक्षानसे युक्त उन्होंने शाश्वत मोक्षपद प्राप्त किया है। (१०) मान्तमें गये हुए भरतके बारेमें सुनकर श्रत्यन्त दु:खित राम श्रादि सुभट शोकसे सन्तप्त होकर मुहूर्तभर वहीं ठहरे। (११) रामके उठने पर वे राजा अपने-श्रपने घर पर गये और निश्चय करके पुनः रामके महलमें श्राये। (१२) रामको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि, हे स्वामी! हमारा कहना श्राप सुनें। राज्याभिषेकके वंभव और पट्टबन्धकी श्राप इच्छा करें। (१३) रामने राजाश्रोंसे कहा कि तुम मिलकर अब परम वेभवके साथ नारायण लक्ष्मणका राज्याभिषेक करो। (१४) सत्त्वगुणसे युक्त ऐश्यर्थका उपभोग करनेवाला और सारी प्रथ्वीका स्वामी यह (लक्ष्मण) मेरे चरणोंमें जो वन्दन करता है, वह क्या मेरा राज्य नहीं है ? (१५)

१. संबरघो प्रत्य । २. सहसा हियसंपण्णा प्रत्य । ३. णिसिमिक्तणं प्रत्य । ४. • मिषणएण प्रत्य • । ५. संतपुणं प्रत्य • ।

सुणिकण वयणमेर्यं, सबे वि नराहिवा तिर्हं गन्तुं। पायण्यहणोवगया, मणन्ति छच्छीहरं एतो ॥ १६ ॥ अणुमिन्निजी गुरूणं, पालेहि वसुन्धरं अपरिसेसं। राज्ञामिसेयिवहवं, अन्नेच्छस्त सामि! कीरन्तं ॥ १० ॥ अणुमिन्नियमि सहसा, काहरूं-तिष्ठमा-मुद्दन्नपउराई। पह्याइ बहुविहाई, तूराई मेहघोसाई॥ १८ ॥ विणा-वंससणाहं, गीर्यं नह-नष्ट-छत्त-गोज्जोहिं। बन्दिजणेण सहिरसं, ज्यसहाछोयणं च क्रयं॥ १९ ॥ कण्यकरुसेहिं एतो, सबुवगरणेस्त संपउत्तेसुं। अह राम-रुक्त्वणा ते, अहिसित्ता नरवरिन्देहिं॥ २० ॥ वरहार-कट्ट-मुण्डल्ज-मुज्जालंकारम्सियसरीरा। चन्दणक्रयन्तरागा, सुगन्धकुसुमेसु क्रयमाछा॥ २१ ॥ काजण महाणन्दं, हल्हर-नारायणा दणुवङ्नदा। अहिसिन्धन्ति सुमणसा, पत्तो सीयं महादेवि ॥ २२ ॥ अहिसित्ता य विसल्ध, देवी रुच्छोहरस्स हियइद्वा। जा समल्जीयरुप, गुणेहिं दूरं समुबह्द ॥ २३ ॥ अहं ते सुहासणत्था, बन्दिजणुग्युटुजयज्ञयारावा। दाजण समादत्ता, रज्जाई खेयरिन्दाणं॥ २४ ॥ पत्रमो तिक्इसिहरे, विभीसणं ठवइ रक्त्वसाहिवई। सुग्गीवस्स वि एत्ते, किक्किन्ध्य देइ परिसेसं॥ २५ ॥ सिरिप्बयसिहरत्यं च सिरिपुरं मारुइस्स उहाईं। पंडिस्रस्स हणुरुहं, दिन्नं नीरुस्स रिक्खपुरं॥ २६ ॥ सामण्डलो वि मुझ्ह, वेयह्ने दिक्षणाएँ सेढीए। रहनेउरं ति नामं, नयरं सुरनयरसमविभवं॥ २८ ॥ सेसा वि य नरवसमा, अणुसरिसाणं तु देसविसयाणं। पउमेण कया सामी, वण-जणरिद्रीसिमद्वाणं॥ २९ ॥ सेसा वि य नरवसमा, अणुसरिसाणं तु देसविसयाणं। पउमेण कया सामी, वण-जणरिद्रीसिमद्वाणं॥ २९ ॥

एवं निरन्दा पउमेण रर्जा, संपाविया उत्तमवंसजाया।

भुक्जिन्ति देवा इव देवसोक्खं, आणाविसालं विमलप्पहावा।। ३०॥
॥ इइ पउमचरिए रज्जाभिसेयं नाम पद्धासीहमं पट्यं समत्तं।।

यह बचन सुनकर सभी राजा वहाँ गये और पैरोंमें गिरकर लक्ष्मग्रसे कहा कि गुरजनोंने अनुमति दी है कि समझ पूथ्वीका आप पालन करें। हे स्वामी! किये जानेवाले राज्याभिषेकके वैभवकी आप इच्छा करें। (१६-१७) अनुमति मिलने पर सहसा काहल. तिलमा, मृदंग आदि बादलके समान घोष करनेवाले नानाविध वाद्य कजने लगे। (१८) नट, नृत्य करनेवाले और गानेवाले बीणा और बंशीके साथ गाने लगे। स्तुतिपाठकों ने आनन्दमें आकर जयध्यान की और सक्सायके दरीन किये। (१६) इसके अनन्तर उन राजाओंने सभी उपकरणोंके साथ स्वर्णकलशोंसे राम एवं लक्ष्मणका आभिवेक किया (२०) उत्तम हार, कटक, कुएडल, गुकुट एवं अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले, चन्दनका अंगराग किये हुए, सुगन्धित पुरुपोंकी माला धारण किये हुए दानवेन्द्र महान राम और लक्ष्मणने तब बढ़ा भारी आनन्द मनाकर प्रसन्त मनसे महादेवी सीताका अभिषेक किया। (२१-२२) जो गुणोंसे सारे जीवलोकको अत्यन्त आकषित करती है ऐसी लक्ष्मणकी प्रिया विशल्यादेवी भी अभिषिक्त हुई। (२३) खुतिपाठकों द्वारा 'जय-जय' का खद्घोष जब किया जा रहा था तब वे सखासन पर बैठकर खेचरेन्द्रोंको राज्य देने लगे। (२४) रामने त्रिकृटशिखरके ऊपर विभीषणको राज्यसाधिपति ऋपसे स्थापित किया । तब सुप्रीवको बाकी बची हुई किष्किन्धि दी। (२५) श्री पर्वतके शिखर पर स्थित श्रीपुर हुनुमानको दिया। प्रतिसूर्यको हनुरुह्नगर और नीलको ऋक्षपुर दिया। (२६) पातालालंकारपुर चन्द्रोदरनन्दनको दिया। देवोपगीतनगरमें रत्नजटी राजाको स्थापित किया। (२७) भामण्डल भी वैताक्यकी दिल्ला भेणीमें आये हुए देवनगर के समान वैभववाले रथनुपुर नामक नगर का उपभोग करने लगा। (२८) रामने दूसरे भी राजाओंको धन, जन एवं ऋदिसे सम्पन्न यथायोग्य देशोंका स्थामी बनाया । २९) इस प्रकार रामके द्वारा आज्ञा माननेवाला विशाल राज्य प्राप्त करके उक्तम वंशमें उत्पन्न और विमल प्रभाववाले राजा देवोंकी माँति देव-सुखका उपभोग करने लगे। (३०)

॥ पदाचरितमें राज्याभिषेक नामका पचासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. ०ल-तिलिमा० प्रत्य • । २. • मा मणुइन्दा सु० । ३. उवहट्ठं सु∙ ।

## ८६. महुसुंदरवहपव्यं

सह राहवेण भणिओ, सचुम्बो चं चुमं हिययह हं। इह मेहणीऍ नयरं, चं मम्मसि तं पणामेमि ॥ १ ॥ एवं साएयपुरिं, गेण्हसु अहवा वि पोयणं नयरं। तह पोण्डवद्धणं पि य, अनं च बहिच्छियं देसं ॥ २ ॥ भणाइ तओ सचुग्बो, महुरं मे देहि देव हियइ हं। पिड भणाइ राहवो तं, िकं न सुओ तत्थ महुराया ! ॥ ३ ॥ सो रावणस्स बच्छ्य !, जामाऊ सुरवित्यसमिवभवो । चमरेण जस्स दिनं, सूढं पळ्यकसमतेयं ॥ ४ ॥ मारेऊण सहस्सं, पुणरिव सूळं करं समि हियद । जस्स जयत्थं च महं, न एइ रिंचित्यं निहा ॥ ५ ॥ बाएण तमो तह्आ, पणासिओ जेण निययतेपणं । उज्जोइयं च मेवणं, िकरणसहस्सेण रिवणं व ॥ ६ ॥ बो सेयरेस वि णवी, साहिज्जइ तिवच्छसमिद्धेस । सो कह सचुम्व ! तुमे, जिप्पइ दिवत्थकयपाणी ॥ ७ ॥ पउमं भणाइ कुमारो, िकं वा बहुपि मासियबेहिं । महुरं देहि महायस !, तमहं विणिऊण गेण्हामि ॥ ८ ॥ बाइ तं महुरारायं, न जिणामि सणन्तरेण संगामे । तो दहरहस्स नामं, वियरस्स फुढं न गेण्हामि ॥ ८ ॥ एवं पमासमाणं, सचुम्बं राहवो करे वेतुं । जंपइ कुमार ! एकं, संपइ मे दिनसणं देहिं ॥ १० ॥ भणाइ तओ सचुम्बं, महुणा सह रणसुहं पमोचूणं । अन्नं जं भणसि पह्र !, करेमि तं पायविहओ हं ॥ ११ ॥ निज्जाइऊण पउमो, जंपइ छिदेण सो हु तो राया । स्ह्यहिओ पमाई, वेत्रवो पत्थणा एसा ॥ १२ ॥ जं आणवेसि एवं, मणिऊण जिणाळ्यं समक्षीणो । सचुम्बकुमारवरो, संयुणइ जिणं सुक्यपूर्यं ॥ १२ ॥ अह सो मज्जियजिमिओ, आपुच्छइ मायरं क्रयपणामो । दहृण सुयं देवी, अग्वायइ उच्चिमक्रिम ॥ १४ ॥

### ८६. मधुसुन्दर का वध

रामने रात्रुक्तसे कहा कि इस प्रथ्वी पर तुन्हें जो प्रिय नगर हो वह माँगो । मैं वह दूँगा। (१) इस साकेतपुरीको अहण करो अथवा पोतननगर, पुण्ड्वर्धन या अन्य कोई अभीष्ट देश। (२) तब शत्रुक्तने कहा कि, हे देव! प्रिय ऐसी मशुरा-नगरी मुने दो। इस पर रामने कहा कि क्या तुमने नहीं मुना कि वहाँ मधु राजा है। (३) हे वस ! देवों के इन्द्र के समान वैभवनाला वह रावण्का जामाता है। जिसे चमरेन्द्रने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजवाला एक शूल दिया है, हज़ारको मारकर पुनः वह शूल वापस हाथमें आ जाता है, जिसके जयके लिए मुने पेता-दिन नींद नहीं आती, पदा होते ही जिसने उस समय अपने तेजसे अन्यकार नष्ट कर दिया था और सूर्य की भाँति इज़ार किरणोंसे भवन उद्योतित किया था, अत्यन्त बल-समृद्ध खेचरों द्वारा भी जो बस में नहीं आया—ऐसे दिन्याका हाथमें धारण किये उसको, हे शत्रुघ्न! तुम कैसे जीत सकोगे ? (४-७) इसपर रात्रुघकुमारने रामसे कहा कि, हे महायरा! बहुत कहनेसे क्या फायदा? आप मुझे मथुरा दें। उसे मैं जीतकर आप करूँगा। (८) यदि उस मथुरा के राजाको युद्धमें चापमर में जीत न लूँ तो पिता दशरथका नाम सर्वथा नहीं लूँगा। (६) इस प्रकार कहते हुए रात्रुघको रामने हाथमें लेकर कहा कि, कुमार! इस समय मुक्ते तुम एक दिल्ला हो। (१०) तब रात्रुघने कहा कि, हे प्रमो! मधुके साथ युद्ध को छोड़कर और जो कुछ आप कहेंगे वह आपके चरणोंमें पढ़ा हुआ में करूँगा। (११) रामने सोचकर कहा कि शुलरहित और प्रमादी उस राजाको किसी छिद्रसे पकड़ना—यही मेरी प्रार्थना है। (१२) 'जैसी आक्का'—ऐसा कहकर रात्रुघकुमार जिनमन्दिरमें गया और अच्छी तरहसे पूजा करके जिनेश्वर मगवान्द्री स्त्रुति की। (१३)

१. तुमे प्रत्य - । २. शुक्षं प्रत्य - । १. व्हार - प्रत्य - । ४. को तुमं राजा प्राप्य - ।

देइ तको आसीसं, जणणी जय पुत्त ! रणमुद्दे सत्तु । रजां च महाभोगं, मुझसु हियइच्छियं सुइरं ॥ १५ ॥ संगामे रुद्धनसं, पुत्तय। पत्थागयं तुमं दट्डुं। कणयकमलेहि पूर्यं, विणाण अह्यं करीहामि॥ १६॥ तेलोकमङ्गला वि हु, द्वरअपुरनमंसिया भयविमुका । ते देन्तु मङ्गलं तुह, सतुम्य ! जिणा जियभवोहा ॥ १० ॥ संसारदीहकरणो, महारिवू जेहि निजिओ मोहो । ते तिहुयणेकभाणू, अरहन्ता मक्नलं देन्तु ॥ १८ ॥ अट्टविहेण विसुका, पुत्तय ! कम्मेण तिह्यणमाँ मि । चिट्टन्ति सिद्धकजा, ते सिद्धा मक्तर्र देन्तु ॥ १९ ॥ मन्दर-रवि-ससि-उयही-बसुहा-ऽणिल-घरणि-कमल-गयणसमा । निययं भायारघरा, आयरिया मऋलं देन्तु ॥ २० ॥ ससमय-परसमयविक, अणेगसत्थत्थघारणसमत्था । ते तुज्ज्ञ उवज्ज्ञाया, पुत्त ! सया मङ्गलं देन्तु ॥ २१ ॥ बारसविदेण जुत्ता, तवेण साहेन्ति जे उ निवाणं । ते साहु तुँज्या वच्छय !, साहन्तु दुसाहयं कर्जा ॥ २२ ॥ एवं दिन्नासीसो, जणणि नमिऊण गयवराख्दो । निष्फिटइ पुरवरीए, सत्तृग्यो सयस्रवस्पाहिओ ॥ २३ ॥ वैगडिजन्ततरङ्गम-संघट्टद्रेन्तगयघडाडोवं । पाइक-रहसणाहं. महराहर्त बलं खच्छीहरेण धणुवं, वजावत्तं सरा य अग्गिमुहा । सिग्धं समप्पियाई, अन्नाइ वि तस्स सत्याई ॥ २५ ॥ रामो कयन्तवयणं, तस्स उ सेणावई समप्पेउं। रुच्छीहरेण समयं, संसइयमणो नियत्तेइ॥ २६॥ सत्तुग्यो वि महप्पा, कमेण संपत्थिओ बरुसमग्गो । महुरापुरीऍ दूरे, नइम्मि आवासिओ सिग्धं ॥ २७ ॥ ववगयपरिस्समा ते, मन्तं काऊण मन्तिणो सबे । कंइगइसुर्य पमाई, भणन्ति निसुणेहि दयणऽन्हं ॥ २८ ॥ जेण पुरा अइविरिओ, गन्धारी निजिओ रणमुहंमि । सो कह मह महप्पा, जिप्पिहिइ तुमे अबुद्धीणं ! ॥ २९ ॥ तो भणइ कयन्तमुहो, महराया जइ वि सुलक्षयपाणी । तह वि य सन्तुम्बेणं, जिप्पिहिइ रणे न संदेहो ॥ ३० ॥

एकदम सटे हुए घोड़ोंके समृह और उठ खड़े हुए हाथियोंके घटाटोपसे सम्पन्न तथा प्यादे एवं रथोंसे युक्त सेना मथुराकी ओर चल पड़ी। (२४) लक्ष्मणने बजावर्त घनुष, अप्रिमुख बाण तथा दूसरे भी राम्न उसे शीघ्र ही दिये। (२४) कृतान्तवदन सेनापित उसे देकर मनमें शंकाशील राम लक्ष्मणके साथ लौट आए। (२६) महात्मा शत्रुघ्न भी सेनाके साथ प्रयाण करता हुआ आगे बढ़ा। मथुरापुरीसे दूर नदीमें उन्होंने शीघ्र ही डेरा हाला। (२७) अम दूर होने पर उन सब सिन्नयोंने परामर्श करके कैकेईके प्रमादी पुत्रसे कहा कि हमारा कहना सुनो। (२०) जिसने पूर्व कालमें अत्यन्त बलवान् गन्धारको युद्धमें जीत लिया था उस महात्मा मथुको अनजान तुम कैसे जीतोगे ? (२६) तब कृतान्तवदनने कहा कि यद्यपि मधुराजाने हाथमें शुल धारण कर रखा है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि शत्रुघ्न द्वारा वह जीता जायगा। (३०) बड़ी-बड़ी

इसके पश्चात् स्नान-भोजन करके उसने माताको प्रणाम करके श्रनुमित माँगी। पुत्रको देखकर देवीने सिरको सूँचा । (१४) तब माताने श्वाशीर्वाद दिया कि पुत्र ! युद्धमें शत्रुको जीतो श्वीर राज्य तथा मनचाहे विशाल भोगोंका सुचिर काल तक उपभोग करो। (१४) पुत्र ! संपाममें यश प्राप्त करके यहाँ आए हुए तुमको देख में स्वर्ण कमलोंसे जिनेश्वरोंकी पृजा कहँगी। (१६) हे शत्रुघ ! तीनों लोकमें मंगलरूप, सुर एवं श्रसुरों द्वारा बन्दित, भयसे मुक्त तथा भवसमृहको जीतनेवाले जिन तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१७) संसार को दीर्घ बनानेवाले महाशत्रु मोहको जिन्होंने जीत लिया है ऐसे त्रिभुवनमें एकमात्र पूर्व सरीखे अरिहन्त तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१८) हे पुत्र ! आठों प्रकारके कर्मसे विग्रुक्त होकर जो त्रिभुवनके श्रमभागमें रहते हैं ऐसे कार्य सिद्ध करनेवाले सिद्ध तुम्हारा कल्याण करें। (१६) मन्दराचल, पूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, बसुधा, पवन, पृथ्वी, कमल और गानके समान तथा अपने श्राचारको धारण करनेवाले आचार्य तुम्हें मंगल प्रदान करें। (२०) हे पुत्र ! स्वसिद्धान्त एवं पर सिद्धान्तके झाता, श्रनेक शाखोंके श्रर्थको धारण करनेमें समर्थ ऐसे उपाध्याय तेरा सदा कल्याण करें। (२१) हे बत्स ! बारह प्रकारके तपसे युक्त होकर जो निर्वाणकी साधना करते हैं वे साधु तुम्हारा दुस्साध्य कार्य सिद्ध करें। (२२) इस प्रकार श्वारीवाद दिया गया शत्रुघ माताको प्रणाम करके हाथी पर सवार हुआ और सारी सेनाके साथ नगरीमें से निकला। (२३)

१. करिस्सामि प्रत्य । २. गामिणं। चि प्रत्य । ३. तुइं प्रत्य । ४. गहिराज्यति प्रत्य । ५. केगड् प्रत्य ।

हत्थी करेण मझह, तुर्झ-पि य पायवं नियहसाहं । सीहो कि न नियारह, पयलियगण्डत्थलं हरिय ॥ ३ १ ॥ भह मन्तिनणाएसेण परिथया चारिया गया महुरं। वर्च सद्भुण तओ, सामिसयासं पुणी पत्ता ॥ ३२ ॥ निसुणेहि देव वयणं, अस्थि हु महुरापुरीपॅ पुवेणं । वरपायवसुसिमिद्धः कुवेरनामं वरुजाणं ॥ ३३ ॥ सहिओ य जयन्तीए, देवीए सयलपरियणसमग्गो । कील्ड तत्थुजाणे, इन्दो इद नन्दणे मुइओ ॥ ३४ ॥ तस्स पुण छट्टदिवसो, वट्टइ बरकाणणे ।पैइट्टस्स । मयणाउरस्स एवं परिवज्जियसेसकम्मस्स ॥ ३.५ ॥ सयलं च साहणं पुरवराओ नीसरिय तस्स पासत्थं । जायं सामन्तज्ञयं. सूर्लं पुण नयरिमज्झंमि ॥ ३६ ॥ बह परिसम्मि सामिय !: परथावे आणिओ पुरि महर । न य गेण्हिस रयणीए. कह महरायं पूणी विणिसः ॥ ३७ ॥ चारियवयणेण तओ, सत्तुग्घो साहणेण महएणं। काऊण दारमझं, पविसइ महुरापुरिं रितं॥ ३८॥ सत्तम्घो जयइ जए, दसरहपुत्तो जयंमि विजियारी । बन्दिजणुम्धुद्वरवो, वित्थरिओ पुरवरीमज्झे ॥ ३९ ॥ तं सोऊण जयरवं, नयरजणो मयपवेविरसरीरो । किं किं ति उक्कवन्तो, अइसुद्द समाउलो जाओ ॥ ४० ॥ महरापुरि पविद्वं, सतुग्वं बाणिकण महराया । उज्जाणाउ सरोसो. विभिग्गओ वह दसम्गीवो ॥ ४१ ॥ स्लरहिओ मह चिय, अलहन्तो पुरवरीपवेसं सो । सतुम्बकुमारेणं, निक्लमिउं वेढिओ सहसा ॥ ४२ ॥ भइरहसपसरियाणं, उभयबलाणं रणं समाविदयं। गय-तुरय-बोह-रहवर-अन्नोन्नालम्मासंघष्टं॥ ४३॥ जुज्झइ गओ गएणं, समयं रहिओ वि रहवरत्येणं । तुरयविरूम्गो वि महो, आसारूढे विवापह ॥ ४४ ॥ सर-इसर-मोग्गरेहि, अन्नोन्नाविडयसत्यनिवहेहिं । उद्दन्ति तक्लणं चिय, फुलिङ्गजालासहस्साइं ॥ ४५ ॥ एचो कयन्तवयणो, आढचो रिउवलं सर्यं नेउं। महुरायस्स छुएणं, रुद्धो लवणेण पविसन्तो ॥ ४६॥

तब गुप्तचरींके कथनके अनुसार बढ़े भारी सैन्यके द्वारा रातके समय दरवाजा तोढ़कर राष्ट्रघने मथुरापुरीमें प्रवेश किया। (३८) शत्रुओंको जीतनेवाले दशरथके पुत्र राष्ट्रघन्ना संसारमें विजय हो—ऐसी स्तुतिपाठकों द्वारा उद्घोषित जय ध्वित नगरमें फेल गई। (३८) उस जयघोषको सुनकर भय से कापते हुए शरीरवाले नगरजन 'क्या है, क्या है ?' ऐसा कहते हुए अत्यन्त व्याकुल हो गये। (४०) मथुरापुरीमें शत्रुघने प्रवेश किया हैं ऐसा जानकर मधु राजा रोषके साथ उद्यानमेंसे, रावणकी भाँति, बाहर निकला। (४१) श्रूलरिहत होनेसे नगरीमें प्रवेश नहीं पानेवाले उस मधुको शत्रुघ कुमारने निकलकर सहसा घर लिया। (४२) अतिवेगसे फेले हुए दोनों सैन्योंके बीच हाथी, घोड़े, प्यादे और रथ जिसमें आपसमें भिड़ गये हैं ऐसा युद्ध होने लगा। (४३) हाथींक साथ हाथी जूमने लगे। रथ और अससे रहित होनेपर भी घोड़ेपर सवार हो सुभट घुड़सवारोंको मारने लगा। (४४) एक दूसरे पर गिरनेवाले बाण, मसर, मुद्रर जैसे शक्त समूहोंसे तत्काल ही चिनगारियोंसे व्याप्त हजारों ज्वालाएँ उठी। (४५) उधर कृतान्तवदनने शत्रुसैन्यका स्वय करना शुरू किया। प्रवेश करनेवाले उसको मधुराजाके पुत्र लवणने रोका। (४६) लवण और कृतान्तवदनने शत्रुसैन्यका स्वय करना शुरू किया। प्रवेश करनेवाले उसको मधुराजाके पुत्र लवणने रोका। (४६) लवण और कृतान्तवह बीच युद्धभूमिमें तलवार, कनक, चक्र और वोमरके

शासाओंषाले ऊँचे पेड़को हायी सुँद्से वोड़ता है तो क्या चूते हुए गण्डस्थलवाले हाथीको सिंह नहीं फाड़ डालता ? (३१)

इसके पश्चात् मिन्त्रयोंके आदेशसे मधुराको भेजे गये गुप्तचर संदेश लेकर अपने स्वामीके पास वापस आये। (३२) उन्होंने कहा कि मधुरापुरीके पूर्वमें उत्तम वृक्षोंसे समृद्ध कुवेर नामका एक सुन्दर उद्यान है। (३३) जयन्ती देवीके साथ समम परिजनसे युक्त मधुराजा आनिन्दित हो, नन्दनवनमें इन्द्र की भाँति, उस उद्यानमें कीड़ा करता है। (३४) उत्तम उद्यानमें प्रविष्ट, मदनसे पीड़ित और शेष कार्योका त्याग किये हुए उसका झठा दिन है। (३४) सामन्तोंके साथ सारी सेना नगरमेंसे निकलकर उसके पास गई है, किन्तु शूल नगरीमें है। (३६) हे स्वामी! यदि ऐसे अवसर पर आये हुए आप मधुरापुरीको रातके समय ले नहीं छेंगे, तो फिर मधुराको कैसे जीतोगे ? (३७)

१. पविद्रुस्स प्रत्य ा २. तो रणस्य वि• प्रत्य • । ३. विवादेश-प्रत्य • ।

क्रवणस्स क्यन्तस्स य, दोण्ह वि जुज्झं रणे समाविद्यं। असि-क्रणय-वक्क-तोमर-विच्छिक्रिजन्तवाओहं ॥४७॥ काऊण अन्नमनं, विरहं रणदिप्या गयारूदा । पुणरिव य समिब्मिडिया, जुज्मन्ति समच्छरुच्छाहा ॥ ४८ ॥ भायण्णपूरिएहिं, सरेहि स्वणेण विउस्मच्छयले। पहओ कयन्तवयणो, दर्दं पि मेत्रूण समार्द्धं ॥ ४९ ॥ काउरण चिरं जुज्झं, कयन्तवयणेण तत्य सत्तीए। षहओ रुवणकुमारो, पहिओ देवो व महिवहे ॥ ५०॥ दहुण सुयं पहियं, महू महासोर्गकोहपज्जलिओ । सहसा समुद्विओ सो, अरिगहणे हुयवहो चेव ॥ ५१ ॥ दद्दृण य एजन्तं, महुरापुरिसामियं तु सतुम्बो । आवडइ तस्स समरे, रणरसतण्हाञ्जओ सिग्धं ॥ ५२ ॥ बाणेण तत्थ महुणा, केऊ सत्तुम्बसन्तिओ छिन्नो । तेण वि य तस्स तुरया, रहेण समयं चिय विछत्ता ॥५३॥ तत्तो मह नरिन्दो, आरूढो गयवरं गिरिसरिच्छं। छाएऊण पवतो, सत्तुग्धं सरसहस्सेहि॥ ५४॥ सतुम्बेण वि सहसा, तं सरनिवहं निवारिउं देहे । भिन्नो सो महुराया, गाउँ चिय निययवाणेहिं ॥ ५५ ॥ भाषुम्मियनयणजुओ, मणेण चिन्तेइ स्ट्रहिओ हं। पुष्णावसाणसमप्, जाओ मरणस्स आसन्ने ॥ ५६ ॥ सुयसोगसिक्षयक्रो, तं निय दृहूण दुज्जयं सतुं। मरणं च संमासम्नं, मुणिवरनयणं सरइ ताहे ॥ ५७ ॥ पहिनुद्धो भणइ तओ, असासए इह समत्थसंसारे । इन्दियवसाणुगेण, धम्मो न कओ विमृद्धेण ॥ ५८ ॥ मरणं नाउमा धुवं, कुसुमसमं जोबणं चला रिद्धी । अवसेण मए तह्या, न कओ धम्मो पमाएणं ॥ ५९ ॥ पज्जलियम्मि य भवणे, कूवतलायस्स खणणमारम्भो । अहिणा दह्वस जए, को कालो मन्तं जनगस्स ! ॥ ६० ॥ जाव न मुश्चामि लहुं, पाणेहिं एत्थ जीयसंदेहे । ताव इमं जिणवयणं, सरामि सोमं मणं काउं ॥ ६१ ॥ तम्हा पुरिसेण जए, अप्पहियं निययमेव कायबं। मरणंमि समावडिए, संपद्द सुमरामि अरहन्तं ॥ ६२ ॥

शाससमूह जिसमें फेंके जा रहे हैं ऐसा युद्ध होने लगा। (४७) एक-दूसरेको रथरहित करके युद्ध के लिए गर्बित हाथी पर स्वार हो भिड़ गये और मत्सर एवं उत्साहके साथ लड़ने लगे। (४८) कान तक खेंचे गये वाणोंसे लवणने कतान्तवहनकी विशाल छाती पर मज़बूत कवचको भेदकर प्रहार किया। (४८) चिरकाल तक युद्ध करके कतान्तवदन द्वारा शक्तिसे आहत लवएकुमार देवकी भाँति ज़मीन पर गिर पड़ा। (४०) पुत्रको गिरा देख शोक और क्रोधसे अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि जैसा मधु शाञ्चको पकड़नेके लिए सहसा खड़ा हुआ। (४१)

मशुरापुरीके स्वामीको आता देख युद्धरसका प्यासा शत्रुष्ट समरमूमिमें उसके सन्मुख शीघ ही आया। (५२) उस लड़ाईमें मधुने वाणसे शत्रुष्टकी ध्वजा काट डाली। उसने भी रथके साथ उसके घोड़े नष्ट कर दिये। (४३) तब मधुराजा पर्वत जैसे हाथी पर आरूढ़ हुआ और हज़ारों वाणोंसे शत्रुष्टको छाने लगा। (५४) शत्रुष्टने सहसा उस शरसमूहका निवारण करके अपने वाणोंसे उस मधुराजाके शरीरको विदारित किया। (५४) जिसकी दोनों आँखें घूम रही हैं ऐसा वह मनमें सोचने लगा कि शूलसे रहित में पुण्यके अवसानके समय मरणासन्न हुआ हूँ। (५६) तब पुत्रके शोकसे पीड़ित अंगवाले उसने शत्रुको दुर्जय और मृत्युको समीप देखकर मुनिवरके वचनको याद किया। (५७) होशमें आने पर वह कहने लगा कि इस सारे अशाधत संसारमें इन्द्रियोंके वशवर्ती मूर्ख मैंने धर्म नहीं किया। (५०) मरणको ध्रुष, यौवनको पुष्पके समान और ऋदिको चंचल जानकर पराधीन मैंने उस समय प्रमादवश धर्म नहीं किया। (५६) मकानके जलने पर कूएँ-तालावको खोदनेका आरम्भ केसा? सर्पके द्वारा काटे जाने पर इस संसारमें मंत्रके जपनका कौनसा समय रहता है ? (६०) जीवनका सन्देह होनेसे यहाँ पर मैं जबतक प्राणोंका त्याग नहीं करता तबतक मनको सीम्य बनाकर जिनेश्वरके इस वचनको याद कर हूँ। (६१)

अतएव मनुष्यको संसारमें आत्मकल्याण अवश्य ही करना चाहिए। मरण उपस्थित होने पर अब मैं अहिन्तको याद करता हूँ। (६२) इन अरिहन्तोंको और मोक्षमें गये सिद्धोंको नमस्कार हो। आचार्यो, उपाध्यायों और सब साधुओंको नमस्कार

१. •गकोवप॰-प्रत्य•। २. सर्णियरं-प्रत्य•। ३. समावण्ये-प्रत्य•। ४. •जवणीम-मु•।

इणमी अरहन्ताणं, सिद्धाण नमो सिवं उनगयाणं। आयरिय-उनज्ञाणं, नमो सया समसाहणं॥ ६३॥ अरहन्ते सिद्धे वि य, साह् तह केनलीयधम्मो य। एए हर्नेन्तु निययं, चलारि वि मझलं मज्झं॥ ६४॥ वावइया अरहन्ता, माणुसिललिम्म होन्ति जयनाहा। तिनिहेण पणिमऊणं, ताणं सरणं पन्नो हं॥ ६५॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिका, मेहुण्णपरिमाहं तहा देहं। पष्मक्षामि य सबं, तिनिहेणाहारपाणं च॥ ६६॥ परमत्ये ण तणमओ, संथारो नं वि य पासुया मूमी। हिययं जस्स निसुद्धं, तस्साया हनइ संथारो॥ ६७॥ एको जायइ जीनो, एको उप्पज्जए भमइ एको। सो चेन मरइ एको, एको व्यय पानए सिद्धि॥ ६८॥ नाणिम्म दंसणिम्म य, तह य चरित्तिम्म सासओ अप्पा। अन्नसेसा दुब्भाना, नोसिरिया ते मए सबे॥ ६९॥ एवं जानजीनं, सझं नोसिरिय गयनरत्थो सो। पहरणनज्जरियतण्, आलुखइ अत्तणो केसे॥ ७०॥ जे तत्थ किनरादी, समागया पेच्छया रणं देना। ते मुश्चन्ति सहिरसं, तस्सुनिर्दे कुसुमनरनासं॥ ७१॥ घम्मज्ञाणोनगओ, कालं काऊण तइयकप्पम्म। जाओ सुरो महप्पा, दिवक्रयकुण्डलामरणो॥ ७२॥

एवं नरो जो वि हु बुद्धिमन्तो, करेइ धम्मं मरणावसाणे। वरच्छरासंगयलाल्यिक्को, सो होइ देवो विमलाणुमावो॥ ७३॥ ॥ इइ पजमचरिए महुसुन्दरवहाभिहाएं नाम क्रासीइमं पञ्जं समत्तं॥

# ८७. महुराउवसम्मविहाणपव्वं

केगइसुएण सेणिय, पुण्णपभावेण सूल्रयणं तं । अइखेयसमावन्नं, लिज्जयविलियं हयपैभावं ॥ १ ॥ तं सामियस्स पासं, गन्तूणं चमरनामधेयस्स । साहेइ सूल्रयणं, महुनिवमरणं जहावत्तं ॥ २ ॥

हो। (६२) अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलीका धर्म — ये चारों मेरे लिए अवश्य मंगल रूप हों। (६४) मनुष्य चेत्रमें जितने भी जगतके नाथ अरिहन्त हैं उन्हें मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे प्रणाम करके उनकी शरण मैंने ली है। (६५) हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन, परिप्रह तथा शरीर और आहार-पान सबका मैं प्रत्याक्यान करता हूँ। (६६) वस्तुतः संथारा न तो एणमय होता है और न निर्जीय भूमिका ही होता है जिसका हृदय विशुद्ध है उसकी आत्मा ही संथारा रूप होती है। (६७) एक जीव ही जन्म लेता है, एक वही परिश्रमण करता है, वही अकेला मरता है और वही अकेला सिद्धि पाता है। (६०) क्षानमें, दर्शनमें तथा चारित्रमें आत्मा शायत है। बाकीके जो दुर्मीय हैं उन सबका मैंने त्याग किया है। (६०)

इस तरह यावजीवनके लिए संगका त्याग करके हाथी पर स्थित और शकोंसे जर्जरित शरीरवाले उसने अपने केशोंका लोंच किया। (७०) वहाँ युद्ध देखनेके लिए जो किक्कर आदि देव आये ये उन्होंने हर्पपूर्वक उसके ऊपर उत्तम पुष्पोंकी यृष्टि की। (७१) धर्मध्यानमें लीन वह महाला मर करके तीसरे देवलोक सनत्कुमारमें दिव्य बाजूबन्द और कुण्डलोंसे विभूषित देव के रूपमें उत्पन्न हुआ। (७२) इस तरह जो भी बुद्धिमान मनुष्य मृत्युके समय धर्मका आचरण करता है वह सुन्दर अपसराओं के संसर्गसे स्नेहपूर्वक पाले गये शरीरवाला और विमल प्रभावशाली देव होता है। (७३)

॥ पद्मचिरतमें मधुसुन्दरके वधका अभिधान नामक छिआसीवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८७. मधुरामें उपसर्ग

है श्रेणिक ! केंकई पुत्र शतुष्तके पुण्यके प्रभावसे वह शूलरत्न आत्यन्त खेदयुक्त, लिखत और प्रभावहीन हो गया। (१) इस शूलरत्नने चगर नामके स्वामीके पास जाकर जैसा हुआ था वैसा मधुराजाके मरणके वारेमें कहा। (२)

सोऊण मित्रमरणं, चमरो भणसोगकोहपज्जलिओ । वेरपहिउद्याणहे, महराहिसहो अह पयहो ॥ ३ ॥ अह तस्य वेणुदाली, द्ववण्णराया सुरं पलोएउं। पुच्छह कहेहि कत्तो, गमणारम्भो तुमे रहनो॥ ४॥ सो भणइ मज्ज्ञ मित्तो, जेण हुओ रणमुद्दे मधू नामं । सक्षणस्स तस्स संपद्द, भरणं आणिमि निक्खुत्तं ॥ ५ ॥ तं भणइ वेणुदाली. किं न सुओ संभवो बिसलाए!। अहिल्सिस जेण एवं, कजाकजं बियाणन्तो ॥ ६ ॥ अह सा अमोहविजया, सत्ती नारायणस्य देहत्या । फुसिया य विसल्लाए, पणासिया सुकयकम्माए ॥ ७ ॥ ताब य भैवन्ति एए, सुर-अपुर-पिसाय-भूयमाईया । जाव ण विनिच्छिएण, रूएइ जिणसासणे दिक्स्तं ।। ८ ।। मजा-८८मिसरहियस्स उ. हत्थसयब्भन्तरेण दुस्सत्ता । न हवन्ति ताव जाव य. हवह सरीरंमि नियमगुणी ॥९॥ रहो वि य कारम्गी, चण्हो अहदारुणो सह पियाए । सन्तो पणद्वविज्ञो, कि न सुओ ते गओ निहणं ! ॥ १०॥ वश्चसु गरुहिन्द ! तुर्म, एर्म चिय उजिसकण वावार । अह्यं तस्त कप्णं. रिजमयन्गणं वबहरामि ॥ ११ ॥ एव भणिओ पयट्टो, चमरो महुरापुरिं समणुपत्तो । पेच्छइ महूसवं सो, कील्प्न्तं जणवयं सबं ॥ १२ ॥ चिन्तेजग पवती, अक्रयम्बी चणवओ इमी पावी । जो निययसामिमरणे, रमइ ललो सोगपरिमुको ॥ १३ ॥ अच्छाउ ताब रिवू सो, जेण महं घाइओ इहं मिची । नयरं देसेण समं, सबं पि इभी खर्य नेमि ॥ १४ ॥ निज्ञाइऊण एवं, कोहाणलदीविओ चमरराया । लोगस्स तक्लणं चिय, उबसमां दूसहं कुणइ ॥ १५ ॥ जो जत्थ सिन्नविद्दी, सुद्रकी वा परियणेण सह मणुओ । सो तत्थ मओ सदी, नयरे देसे य रोगेण ।। १६ ॥ दहूण य उनसमां, ताहे कुळदेवयाऍ सनुग्यो । पंहिचोइओ य नच्चइ, साएयं साहणसमग्गो ॥ १७ ॥ रिव्वयहद्भाइसर्य, सत्तर्घ पेच्छिकण परमाभो । लच्छीहरेण समयं, अहियं अहिणन्दिओ तुद्दो ॥ १८ ॥

मित्रकी मृत्यु सुनकर शोक और क्रोधसे अत्यन्त प्रज्वित चमर वैरका बदला लेनेके लिए मथुराकी स्रोर चला।(१) सुपर्ण कुमार देवोंके इन्द्र वेखुदालिने देवको देखकर पूछा कि तुम किस चोर जानेके तिए प्रवृत्त हुए हो ? (४) उसने कहा कि मधुनामक मेरे मित्रको जिसने युद्धमें मारा है उसकी मृत्यु अब मैं अवश्य लाऊँगा। (४) उसे वेगुदालिने कहा कि विशल्याके जन्मके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना, जिसके कार्य-श्रकार्यको न जानकर तुम ऐसी इच्छा रखते हो ? (६) नारायण क्क्मणके शरीरमें रही हुई अमोघविजयाको पुण्यकर्मवाली विशल्याने क्कर विनष्ट किया था। (७) तबतक ये सुर, असुर, पिशाच, भूत आदि होते रहते हैं जबतक निश्चयपूर्वक जिनशासनमें दीचा नहीं ली जाती। (८) जबतक रारीरमें नियम-धर्म रहता है तकतक मद्य और मांससे रहित उस व्यक्तिके पास सौ हाथके भीतर-भीतर दुष्ट प्राणी नहीं आते।(E) कालाग्नि नामका प्रचण्ड और अविभयंकर रुद्र नष्ट विद्यावाला होकर प्रियाके साथ मर गया यह क्या तुमने नहीं सुना।(१०) हे गरुडेन्द्र! इस व्यापारका परित्याग कर तुम वापस लीट चलो। मैं उसके लिए रात्रुमें भय पैदा करता हूँ, ऐसा कहकर चमरेन्द्र चला और मथुरा पुरीमें आया। वहाँ पर उसने सब लोगोंको महान् उत्सव मनाते देखा। (११-१२) वह सोचने लगा कि ये लोग श्रकृतव्य और पापी हैं, क्योंकि अपने स्वामीका अरण होने पर भी शोकसे रहित होकर आनन्द मनाते हैं।(१३) जिसने यहाँ मेरे मित्रको मारा उस शत्रुकी बात बो जाने दो। अब मैं देशके साथ सारे नगरको नष्ट कर डालता हूँ। (१४) ऐसा सोचकर क्रोधाग्रिसे प्रदीप्त चमरराजाने वत्काल ही लोगोंके ऊपर दुस्सह उपसर्ग किया। (१५) उस नगर या देशमें जो मनुष्य जहाँ परिजनके साथ बैंडे अथवा सीये ये वे वहीं रोगसे मर गये। (१६) उस उपसर्गको देखकर कुलदेवतासे प्रेरित शत्रुघ्न तब सेनाके साथ साकेतपुरी मया। (१७) शत्रुके ऊपर जय प्राप्त करनेसे महिमान्वित शत्रुष्नको देखकर लक्ष्मणके साथ राम स्मिनन्दित और अष्ट हुये। (१८) पुत्रको देखकर माता हर्षित हुई। तब उसने स्वर्गकलशोंसे जिनवरेन्द्रोंका स्नान एवं पूजन

१. मर्मति—प्रत्य । २. य—मु । ३. सहियो —मु । ४. पडिबोहियो —मु । ५. आपंदियो —प्राय ।

वणणी वि य परितुद्दा, पुत्तं दहूण विणवरिन्दाणं । कश्चणकरुसेहि तओ, ण्हवणेण समं कुणइ पूर्वं ॥ १९ ॥ एव नरा सुकएण भयाइं, नित्थरयन्ति वर्छा-ऽणिरुमाई । तेण इमं विमर्खं विणधम्मं, गेण्हह संवमसुद्वियभावा ॥ २० ॥ ॥ इइ प्रस्विरिए महराज्वसम्मविद्याणं नाम सत्तासीयं प्रस्वं समत्तं ॥

# ८८. सत् ग्व-कयंत्रप्रहमवाणुकित्रणपव्वं

अह मगहपुराहिवई, पुच्छइ गणनायगं कथपणामो । कज्जेण केण महुरा, विमिगाया केगइसुएणं ॥ १ ॥ सुरपुरसमाउ इहई, बहुयाओ अत्थि रायहाणीओ । सनुम्बस्स न ताओ, इहाओ जह पुरी महुरा ॥ २ ॥ तो भणइ मुणिबरिन्दो, सेणिय ! सनुम्बरामपुन्तस्स । बंहुया भवा अतीया, महुराए तेण सा इहा ॥ ३ ॥ अह संसारसमुद्दे, जीवो कम्माणिलाहओ भेरहे । महुरापुरीएँ जाओ, नामेणं जउणदेवो सो ॥ ७ ॥ धम्मरिहओ मओ सो, कोलो गङ्खाएँ वायसो जाओ । अइयासुओ य भँमणे, दह्नो महिसो समुप्पन्नो ॥ ५ ॥ जलबाहो गबलो पुण, छबारा महिसओ समुप्पन्नो ॥ कम्मस्स उवसमेणं, जाओ दारिहिओ मणुओ ॥ ६ ॥ नामेण कुलिसबारो, मुणिवरसेवापरायणो विप्पो । ह्याईसयजुत्तो, विविज्ञिओ बालकम्मेहिं ॥ ७ ॥ तस्स पुरस्साहिवई, असिह्नो नाम दूरदेसं सो । संपत्थिओ कर्याई, तस्स उ लिख्या महादेवी ॥ ८ ॥ वायायणिट्टिया सा, विष्यं दहुण कामसरपह्या । सहाविय चेडीए, चिट्ठह एकासणिनिवृहा ॥ ९ ॥

किया। (१६) इस तरह सुकृतसे मनुष्य पानी, आग आदिके भयोंको पार कर जाता है। अतः संयमसे सुस्थित भाववाले होकर तुम इस विमन्न जिनधर्मको ५णह करो। (२०)

॥ वद्मचरितमें मथुरामें उपसर्गका विधान नामक सत्तासीवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८८ शत्रुप्त और कृतान्तवदनके पूर्वभव

मगधाधिपति भेणिकने प्रणाम करके गणनायक गौतमसे पृद्धा कि कैकेईपुत्र शत्रुझ ने किसलिए मधुरानगरी माँगी थी ? (१) सुरपुरके समान बहुत-सी राजधानियाँ यहाँ पर हैं। शत्रुझको जैसी मधुरा पसन्द आई वैसी वे क्यों पसन्द नः आई ? (२) तब मुनिवरेन्द्रने कहा कि:—

हे श्रीएक! राजकुमारके बहुतसे अतीत जन्म मथुरामें हुए थे। इससे वह उसे प्रिय थी। (३) संसार-सागरमें कर्मह्मी बायुसे आहत एक जीव भरतच्त्रमें आई हुई मथुरापुरीमें यमुनदेवके नामसे पैदा हुआ। (४) धर्मरहित वह मर करके गह्होंनें अशुन्ति पदार्थ खानेवाला सूअर, और कीआ हुआ। बकरेके रूपमें अमण करता हुआ वह जल गया और भैंसेके रूपमें उत्पन्न हुआ। (४) तब जलघोड़ा और जंगली भेंसा हुआ। पुनः छः बार भैंसेके रूपमें हुआ। तब कर्मके उपशामसे दित मनुष्य हुआ। (६) मुनिवरोंकी सेवामें तत्पर वह कुलिशधर नामका विप्र उत्तम रूपसे युक्त और मूखोंकी चेष्टाओंसे रिहत था। (७) उस नगरका अशंकित नामका खामी था। वह कभी दूर देशमें गया। उसकी महादेवी लिलता थी। (८) वातायनमें स्थित उसने बाह्मणको देखकर कामवाणसे आहत हो नौकरानी द्वारा उसे बुलाया और उसके साथ एक ही आसनपर बैठकर कामचेष्टा करने लगी (९) एक दिन अचानक वह राजा अपने महल पर आया और रानीके साथ एक ही आसन पर

१. सुपुरिससमागमान्नो, व---प्रस्व-। २. बहुवो भ---प्रस्व-। ३. भमह् । म---प्रस्व-। ४. मन्पे--प्रस्य-।

अह अन्नया निवो सो, सयराहं आगओ नियं गेहं। पेच्छइ देवीएँ समं, तं चिय एकासणनिविद्वं ॥ १० ॥ मायाविणीएँ तीए. गाढं चिय कन्दियं भवणमज्यो । संतासं च गओ सो. गहिओ य नरिन्दपुरिसेहिं ॥ ११ ॥ आणर्च नरवहणा इमस्स अट्टक्कनिमाहं कुणह । नयरस्स बहिं दिट्टो, मुणिणा कल्लाणनामेणं ।। १२ ॥ भणिओ वह पबजं, गेण्हिस तो ते अहं मुयावेमि । तं चिय पिंडवन्नो सो, मुको प्रिसेहि पबइओ ॥ १३ ॥ काऊण तवं घोरं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । देवीहि संपरिवृद्धो, कील्इ रइसागरोगाढो ॥ १४ ॥ नामेण चन्दभद्दो, राया महुराहिबो पणयसत् । तस्स वरा वरभजा, तिष्णि य एकोयरा तीए ॥ १५ ॥ सरो य जउणदत्तो. देवो य तइजाओ समुप्पन्नो । भाणप्पह-उग्गु-उन्ना-मुहा य तिण्णेव पुत्ता से ॥ १६ ॥ विद्वया य तस्स भजा, कणयाभा नाम चन्दभहस्स । अह सो चिवकण सुरो, तीए अयलो सुओ जाओ ॥ १७ ॥ अवरो त्थ अङ्कनामो, धन्मं अणुमोइऊण अइह्वो । जाओ य मङ्गियाए, कमेण पुत्तो तहिं काले ॥ १८ ॥ सावित्थिनिवासी सो, अविणयकारी जणस्स अइवेसो । निद्धािंडओ य तो सो, कमेण अइट्रिक्लओ भमइ ॥ १९ ॥ अह सी अयलकुमारी, इट्टो पियरस्स तिर्णि वाराओ । उँम्पुक्रमुहन्तेहिं, घाइज्जन्तो चिय पण्हो ॥ २० ॥ पहडुं परिहिण्डन्तो, तिलयवणे कण्टएण बिद्धो सो । किणमाणो चिय दिहो, अङ्कोण ऽयलो य वलियङ्गो ॥ २१ ॥ मोत्पा दारुमारं, अङ्केण उ कण्टओ खणद्धेणं । आयिष्ट्रओ सुसत्थो, अयलो तं भणइ निसुणेहि ॥ २२ ॥ जइ नाम सुणिस कत्थइ, अयलं नामेण पुहइविक्खायं । गन्तवं चेव तुमे, तस्स सयासं निरुचेणं ॥ २३ ॥ भणिऊण एवमेयं. सार्वात्थ परिथमो तओ अङ्को । अयलो वि य कोसम्ब, कमेण पत्तो वरुजाणं ॥ २४ ॥ सो तत्थ इन्ददत्तं, नरवसमं गरुलियागयं दहुं । तोसेइ धणुषेषँ, विसिहायरियं च दोनीहं ॥ २५ ॥

बैठे हुए उसको देखा। (१०) वह मायाविनी महलमें जोरोंसे चिहाने लगी। इससे वह भयभीत हो गया। राजाके आदिमियोंने उसे पकड़ लिया। (११) राजाने आहा दी कि इसके आठ अंगोंका निम्नह करो। कत्याण नामक मुनिने उसे नगरके बाहर देखा। (१२) कहा कि यदि प्रवज्या प्रहण करोगे तो मैं छुड़ाउँगा। उसने वह बात स्वीकार की। इसपर राजपुरुषोंने छोड़ दिया। उसने दीक्षा ली। (१३) घोर तप करके मरने पर वह देव हुआ। देवियोंसे घरा हुआ वह रितके सागरमें लीन हो कीड़ा करने लगा। (१४)

रात्रुकों को मुकानेवाला चन्द्रभद्र नामका एक मधुरा नरेश था। उसकी बरा नामकी एक मुन्दर भार्या थी। उसके (बराके) तीन सहोदर भाई थे। (१५) सूर्य, यमुनादत्त और तीसरा देव उत्पन्न हुआ। उसके (बराके) अनुक्रमसे भानुप्रभ, उन्न और उल्कामुख ये तीन ही पुत्र थे। (१६) चन्द्रभद्रकी कनकाभा नामकी दूसरी भार्या थी। वह देव च्युत होकर उसका अचल नामसे पुत्र हुआ। (१७) दूसरा एक अंक नामका था। धर्मका अनुमोदन वरनेसे वह उस समय मंगिका का अति-क्रपवान् पुत्र हुआ। (१०) आवनयकारी और लोगोंका अत्यन्त हेपी वह श्रावस्तीवासी बाहर निकाल दिया गया। अतिदुः खित वह इघर उधर भटकने लगा। (१६) पिताका प्रिय वह अचल-बुमार भी उम्र और उल्कामुखसे तीन बार घायल होने पर भाग गया। (२०) पृथ्वी पर परिश्रमण करता हुआ वह तिलक्ष्यनमें काँटसे बींधा गया। घायल और काँपते हुए शरीरवाला वह अचल अंक हारा देखा गया। (२१) लकड़ीके बोमेका परित्याग करके अंकने काँटा आचे क्षर्में निकाल दिया। सुस्वस्थ अचलने उसे कहा कि, तुम सुनो। (२२) पृथ्वीमें वहीं पर भी यदि हुम विख्यात अचलका नाम सुनो तो उसके पास अवश्य ही जाना। (२३) ऐसा वहकर इन्हेने श्रावस्तीकी और प्रस्थान किया तो अचलने कीशाम्बीकी और गमन किया।

क्रमशः चलता हुआ वह एक सन्दर उद्यानमें आ पहुँचा। (२४) वहाँ वन-विद्यारके लिए आये हुए राजा इन्द्रदसको उसने देखा। दुष्ट विशिखाचार्यको धनुईदमें ( इराकर ? ) उसने राजाको सन्तुष्ट किया। (२४) राजाने अपनी लड़की मित्रदसा

१. •राहसमागओ—मु॰। २. देवेहिं—प्रत्य॰। ३. साणु॰—मु॰। ४. उग्ग-८क्कमु हंतेहि,—मु॰। ५. ०ण य नेस-चिलयंगो—प्रत्य॰। ६. ण वयणमेयं,—मु॰। ७. ०ए, सिंहायरियं च हो जोहं—प्रत्य॰।

दिन्ना य मित्तदत्ता, अयलस्स निवेण अत्तणो धूया । छोगम्मि अवज्झाओ, भण्णाइ रजं च पत्तो सो ॥ २६ ॥ अङ्गाइया य देसा. विणिकणं सयस्माहणसभगो । पियरस्स विगाहेणं. अयस्त्रो महरं सम्पूपचो ॥ २०॥ ते चन्द्रभद्दपुत्ता, समयं चिय पत्थिवेहि नियएहिं। अत्थेण सुविउलेणं, भिन्नी अयलेण ते सबे ॥ २८ ॥ नाऊण चन्द्रभहो, भिन्ने सबे वि अत्तणो भिन्ने । पेसेइ सन्धिकज्ञे, साला तस्सेवे वसु-दत्ता ॥ २९ ॥ ते पेच्छिकण अयलं, पश्चहियाणंति पुर्वाचन्धेहिं । अङ्लेजिया नियत्ता, कहेन्ति ते चन्दभहस्स ॥ ३० ॥ पत्तेहि समं भिन्ना, कया य औदिदृसेवया सबे । मायावित्तेहि समं, अयलस्स समागमो जाओ ॥ ३१ ॥ पुत्तस्य चन्दभहो, परितृहो कुणइ संगमाणन्दं। जाओ रजाहिवई, अयलो सुक्रयाणुभावेणं॥ ३२॥ अयलेण अन्नया सो. दिद्दो नडरङ्गमज्झयारत्यो । परियाणिओ य अङ्को, पडिहारनरेसु हम्मृन्तो ॥ ३३ ॥ दिन्ना य जम्मभूमी. सावत्थी तस्स अयलनरवङ्णा। दर्वं च सुप्पमूर्यं. नाणालंकारमादीयं ॥ ३४ ॥ दोन्नि वि ते उज्जाणं, कीलणहेर्डं गया सपरिवारा । दद्दुण समुद्दमुणि, तस्स सयासम्मि निक्खन्ता ॥ ३५ ॥ दंसणनाणचरित्ते, अप्पाणं भाविकण कालगया । दोन्नि वि सुरवहुकलिए, देवा कमलुत्तरे नाया ॥ ३६ ॥ भोगे भोत्रण चुओ, अयलसुरी केगईएँ गब्भीम । जाओ दसरहपुत्ती, सत्ताची पुहँ इविक्लाओ ॥ ३७ ॥ सेणिय ! सो णेयभवा, आसि चिय पुरवरी एँ महुराए । सनुग्धो कुणइ रइं, मोत्तूणं सेसनयरीओ ।। ३८ ॥ गेहस्स तरुवरस्स य, छायाए जस्स एकमिव दियहं । परिवसइ तत्थ जायइ, जीवस्स रई सहावेणं ॥ ३९ ॥ किं पुण जत्थ बहुभवे, जीवेण संगई कया ठाणे । जायइ तत्थ अईवा. सेणिय ! पीई ठिई एसा !! ४० ॥ अह सो अङ्कसुरवरो, तत्तो आउक्लए चुयसमाणो । जाओ कयन्तवयणो. "सेणाहिवई हलहरस्स ॥ ४१ ॥

अचलको दी। उसने राज्य पाया और वह लोकमें उपाध्याय कहा जाने लगा। (२६) अंग आदि देशोंको जीतकर सम्पूर्ण सेनाके साथ अचल पितासे युद्ध करनेके लिए मथुरा जा पहुँचा। (२७) अपने राजाओंके साथ चन्द्रभद्रके उन सब पुत्रोंको अचलने विपुल शक्से हरा दिया। (२०) अपने सब भृत्य हार गये हैं ऐसा जानकर चन्द्रभद्रने सन्धिके लिए उसके पास सालोंको नज़राना देकर भेजा। (२९) अचलको देखकर पहलेके चिह्नोंसे उन्होंने उसे पहचान लिया। अत्यन्त लिजत वे लीट और चन्द्रभद्रसे कहा। (२०) उसने चन्द्रभद्रके पुत्रोंके साथ सबको आज्ञा उठानेवाले सेवक बनाया। माता-पिताके साथ अचलका समागम हुआ। (२१) आनन्दमें आये हुए चन्द्रभद्रने मिलनका महोत्सव मनाया। पुरुषके फलस्वरूप अचल राज्याधिपति हुआ। (३२)

एक दिन अचलने नाटककी रंगभूमिमें स्थित और द्वारास्तक द्वारा मारे जाते अंकको देखा और उसे पहचाना। (३३) अचल राजाने उसे उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती, बहुत-सा धन और नाना प्रकारके अलंकार आदि दिये। (३४) बादमें दोनों ही परिवारके साथ उद्यानमें की इनके लिए गये। समुद्र-मुनिको देखकर उसके पास उन्होंने दीस्ना ली। (३४) दर्शन, ज्ञान और चारित्रसे अपने आपको भावित करके मरने पर दोनों ही कमलोत्तरमें देववधुओं से युक्त देव हुए। (३६) भोग भोगकर च्युत होने पर अचल देव के केईके गर्भसे दशरथका विश्वविश्वत पुत्र शत्रुघ हुआ। (३७) हे श्रेणिक! शत्रुघ अनेक भवों तक मधुरानगरीमें था, अतः उसने दूसरी नगरियों को छोड़कर इससे अनुराग किया। (३६) जिस घर या वृक्षकी छायामें एक दिन भी कोई प्राणी रहता है तो उसके साथ उसकी प्रीति स्वभावसे हो जाती है। (३६) तो फिर अनेक भवों तक जिस स्थानमें जीवने संगति की हो, तो उसका कहना ही क्या? हे श्रेणिक! वहाँ अत्यधिक प्रीति होती है। यही नियम है। (४०) वह अंक देव आयुके स्थ होने पर वहाँसे च्युत हो हलधर रामका सेनापित कृतान्तवदन हुआ है। (४१) हे श्रेणिक! विनय-

१. ०का सञ्जे वि अयलेणं—प्रत्य । २. ०व सदंता—प्रत्य । ३. अहिट्ठ०—प्रत्य ०। ५. देसविक्साओ—प्रत्य ०। ५. देणाणीओ हल०—प्रत्य ०।

प्सो ते परिकहिओ, सेणिय पुच्छन्तयस्स विणएणं । सत्तुग्वभवसम्हो, क्रयन्तवयणेण सहियस्स ॥ ४२ ॥ एयं परंपरभवाणुगयं सुणेउं, जो धम्मक्जिनिस्शो न य होइ <sup>२</sup>लोए । सो पावकम्मपरिणामकयावरोहो, ठाणं सिवं सुविमलं न उनेइ मूढो ॥ ४३ ॥ ॥ इइ पउमचरिए सन्तुग्वकयन्तमुद्दभवाणुकित्तर्णं नाम ब्यहासीयं पट्टां समन्तं ॥

## ८९. महुरानिवेसपव्वं

अह अन्नया कयाई, विहरन्ता मुणिवरा गयणगामी। महुरापुरिं कमेणं, सत्त नणा चेव अणुपत्ता ॥ १ ॥ धुरमंतो सिरिमंतो, सिरितिलं ओ सबधुन्दरो चेव । नयमन्तो प्रणिललिलो, अवरो वि य हवइ नयमित्तो ॥२॥ सिरिनन्दणस्स एए, सत्त वि धरणीएँ कुच्छिसंम्या। नाया नरवइपुत्ता, महापुरे सुरकुमारसमा॥ ३ ॥ पीतिकरस्स एए, सुणिस्स दृद्रूण सुरवरागमणं। िषयरेण सह विउद्धा, सबे धम्मुज्जया नाया॥ ४ ॥ सो एगमासनायं, ठिविजणं दहर्यं सुर्यं रज्जे। पबइओ सुयसिह्ओ, राया पीतिकरस्यासे॥ ५ ॥ केवललद्भाइसओ, काले सिरिनन्दणो गओ सिद्धि। इयरे वि सत्त रिसिया, कमेण महुरापुरिं पत्ता॥ ६ ॥ ताव चिय घणकालो, समागओ मेहमुकं नलिनवहो । नोगं लएन्ति साह, सत्त वि ते तीए नयरीए॥ ७ ॥ सा ताण पभावेणं, नहा मारी सुराहिवपउत्ता। पुहई वि सिल्लिसित्ता, नवसाससमाउला नाया॥ ८ ॥ महुरा देसेण समं, रोगविमुका तओ समणुनाया। पुण्डुच्छवादपउरा, अिकट्टसस्सेण सुसमिद्धा॥ ९ ॥

पूर्वक पूछते हुए तुक्तको मैंने कृतान्तवदन के साथ शत्रुव्रका यह भवसमूह कहा। (४२) इसप्रकार परम्परासे चले आते भवेंके बारेमें सुनकर जो लोकमें धर्मकार्यमें निरत नहीं होता वह पापकर्मके परिणाम स्वरूप बाधा प्राप्त करनेवाला मूढ़ पुरुष अत्यन्त विमल शिवस्थान नहीं पाता। (४३)

॥ पदाचरितमें शत्रुष्न एवं कृतान्तमुलके भवोंका अनुकीर्तन नामक अद्वासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८९. शतुष्नका मथुरामें पड़ाव

एक दिन अनुक्रमसे विहार करते हुए गगनगामी सात मुनि मथुरा नगरीमें आये। (१) सुरमन्त्र, श्रीमन्त्र, श्रीमन्त्र, श्रीतिलक, सर्वसुन्दर, जयवान, अनिललिल और अन्तिम जयिमत्र ये उनके नाम थे। (२) महापुरमें श्रीनन्दनकी भार्या घरणीकी कुन्तिसे उत्पन्न ये सातों ही राजपुत्र देवकुमारके समान थे। (३) प्रीतिकर मुनिके पास देवताओंका आगमन देखकर पिताके साथ प्रतिवुद्ध ये सब धर्मके लिए उद्यत हुए (४) एक महीनेके बालकपुत्रको उस राज्य पर स्थापित करके पुत्रोंके साथ राजाने प्रीतिकरके पास प्रव्रज्या ली। (४) केवल झानका अतिशय प्राप्त करके मरने पर श्रीनन्दन मोक्षमें गया। दूसरे सातों ऋषि विचरण करते हुए मथुरापुरी में आये। (६) उस समय बादलोंसे जलसमूह छोड़नेवाला वर्षाकाल आ गया। सातों ही साधुओंने उस नगरीमें थोग प्रहण किया। (७) उनके प्रभावसे सुरेन्द्र द्वारा प्रयुक्त महामारि नष्ट हो गई। पानीसे सीची गई पुश्वी भी नये शस्यसे ज्याप्त हो गई। (८) तब देशके साथ रोगसे विमुक्त मधुरा भी सफेद ऊखकी बाड़ोंसे ज्याप्त हो बिना जोते ही उत्पन्न धान्योंसे सुसमृद्ध हो गई। (९)

१. एवं—प्रत्य • । २. लोगे—मु • । ३. • वराहो—मु • । ४. • व संपत्ता—प्रत्य • । ५. सिरिनिल्लो—प्रत्य • । सिरिनिल्लो—प्रत्य • । ६. पहापुरे—प्रत्य • । ७. रिसया—प्रत्य • । ६. • इसलिलोहो—प्रत्य • । ९. वि सेलस्स हेट्टान्मि—मु • ।

बारसविद्देण जुत्ता. तवेण ते मुणिवरा गयणगामी । पोयणविजयपुराइसु, काऊणं पारणं एन्ति ॥ १० ॥ अह अन्नया कयाई, साहू मज्झण्हदेसयालिमा । उप्पद्दय नहयलेणं, साएयपुरि गया स्रो ॥ ११ ॥ भिक्खट्टे विहरन्ता, घरपरिवाडीऍ साहबो धीरा । ते सावयस्स भवणं, संपत्ता अरहेदत्तस्स ॥ १२ ॥ चिन्तेइ औरहदत्तो, वरिसाकाले कहिं इमे समणा । हिण्डन्ति अणायारी, निययं ठाणं पमोत्तृणं ॥ १३ ॥ पन्मारकोट्ट गाइसु, जे य ठियाँ जिणवराण आगारे । इह पुरवरी ए समणा, ते परियाणामि सबे हैं ॥ १४ ॥ भिक्सं बेतुण तंओ, पाणं चिय एसणाएँ परिसुद्धं । उज्जाणमज्झयारे, जिणवरभवणम्म पविसन्ति ॥ १५ ॥ एए पुण पहिकूला, मुत्तत्थिविविज्ञिया य रसलुद्धा । परिहिण्डन्ति अकाले, न य हं वन्दामि ते समणे ॥ १६ ॥ ते सावएण साह, न वन्दिया गारवस्स दोसेणं । सुण्हाऍ तस्स नवरं, तत्तो पडिलाभिया सबे ॥ १७ ॥ दाऊण धम्मलामं, ते जिणभवणं कमेणं पविसंता । अभिवन्दिया जुईणं, ठाणनिवासीण समणेणं ॥ १८ ॥ काऊण अणायारी, न वन्दिया जुइमुणिस्स सीसेहिं। भणिओ चिय निययगुरू, मूढो जो पणमसे एए ॥१९॥ ते तत्थ जिणाययणे, मुणिसुवयसामियस्स वरपिंडमं । अभिवन्दिउं निविद्वा, जुईण समयं कयाहारा ॥ २०॥ ते साहिज्या ठाणं, निययद्वाणं नहं समुप्पइया । सत्त वि अणिल्समनवा, खणेण महुरापुरि पत्ता ॥२१ ॥ चारणसमणे दट्दुं, ठाणनिवासी मुणी सुविन्हइया । निन्दन्ति य अप्पाणं, ते चिय न य वन्दिया अम्हे ॥२२॥ जाव चिय एस कहा, वट्टइ तावागओ अरिहदत्तो । जुइणा कहिज्जमाणं, ताणं गुणकित्तणं सुणइ ॥ २३ ॥ महुराहि कयावासा, चारणसमणा महन्तगुणकलिया । सावय ! लद्धिसमिद्धा, अज्ज मए वन्दिया धौरा ।। २४ ॥ अह सो ताण पहार्व, सुणिकणं सावओ विसण्णमणो । निन्दइ निययसहार्व, पच्छातावेण डज्झन्तो ॥ २५ ॥

बारह प्रकारके तपसे युक्त वे गगनगामी मुनि पारना करके पोतनपुर, विजयपुर आदि नगरोंमें गये। (१०) एक दिन दोपहरके समय सब साधु आकाशमार्गसे उड़कर साकेतपुरी गए। (११) भिचाके लिये एक घरसे दूसरे घरमें जाते हुए वे धीर साधु आईदत्तके मकान पर आये। (१२) आईदत्त सोचने लगा कि वर्षाकालमें अपने नियत स्थानको छोड़कर ये आनाचारी श्रमण कहाँ जाते हैं ? (१३) जो इस नगरीमें, पर्वतके ऊपरके भागमें, आश्रयस्थानों आदिमें तथा जिनवरोंके मन्दिरोंमें साधु रहते हैं उन सबको में पहचानता हूँ। (१४) भिचा तथा पान जो निर्दोष हो वह लेकर वे उद्यानके बीच आये हुए जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हैं। (१४) उनसे विरुद्ध आचरणवाले, सूत्र और उसके अर्थसे रिहत तथा रसलुक्य ये तो असमयमें घूमते हैं। इन श्रमणोंको में वन्दन नहीं करूँगा। (१६) ऐसा सोचकर उस श्रावकने आभिमानके दोष से उन साधुओंको वन्दन नहीं किया। तब केवल उसकी पुत्रवधूने उन सबको दान दिया। (१७)

धर्मलाभ देकर कमशः जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हुए उनको उस स्थानमें रहनेवाले चुित नामके श्रमणने वन्दन किया । (१८) श्रमाचारी मानकर चुित मुनिके शिष्योंने इन्हें प्रणाम नहीं किया श्रीर श्रपने गुरुसे कहा कि जो इन्हें प्रणाम करता है वह मूर्ख है। (१६) श्राहार करके वे उस जिनमन्दिर में चुितमुनिके साथ मुनिसुन्नतस्वामीकी सुन्दर प्रतिमाको वन्दन करनेके लिए श्रेटे। (२०) श्रपना निवास स्थान कहकर पवनके समान वेगवाले व सातों ही श्रपने स्थानकी श्रोर जानेके लिए श्राकारामें उद्दे श्रीर क्षणभरमें मथुरानगरीमें पहुँच गये। (२१) चारण श्रमणोंको देखकर उस स्थानके रहनेवाले मुनि श्रत्यन्त विस्मित हुए। वे श्रपनी निन्दा करने लगे कि हमने उनको वन्दन नहीं किया। (२२) जब यह कथा हो रही थी तब श्राहदत्त वहाँ श्राया श्रीर चुितमुनि हारा कहा जाता उनका गुणकीर्तन सुना। (२३) हे श्रावक! मथुरामें ठहरे हुए महान् गुणोंसे युक्त तथा लिक्योंसे समृद्ध ऐसे धीरता धारण करनेवाले श्रमणोंको मैंने श्राज वन्दन किया है। (२४) तब उनके प्रभावको सुनकर मनमें विषयण वह श्रावक पश्चात्तापसे जलता हुआ श्रमने स्वभावकी निन्दा करने लगा कि मुझे धिक्कार है। मूर्ख में सम्यग्दर्शन से रहित

१. वीरा---प्रत्य । २-३. अरिह ०---प्रत्य । ४. ०या जे य जिणवरागारे---प्रत्य । ५. तओ असं पि य ए०----मु०। ६. ०ण संपत्ता---मु०। ७. वीरा---प्रत्य ।

घिद्धि चि मृदभावो, अहर्य सम्मचर्दसणविहूणो । अविदियधन्माधम्मो, मिच्छचो नत्थि मम सरिसो ॥ २६ ॥ अब्भुद्वाणं कार्ज, न वन्दिया जं मए मुणिवरा ते । तं अज्ञ वि दहइ मणो, जं चिय न य तिष्पया विहिणा ॥ २७ ॥ दर्ठूण साहुरूवं, जो न चयइ आसणं तु सयराहं। जो अवमण्णइ य गुरुं, सो मिच्छत्तो मुणेयबो ॥ २८ ॥ ताव चिय हयहिययं, डिज्झिहिइ महं इमं खलु सहावं । जाव न वि वन्दिया ते, गन्तूण सुसाहवी सबे ॥ २९ ॥ अह सो तमायमणसो, नाऊर्ण कत्तिगी समासन्ने । जिणवन्दणाएँ सेट्टी, उच्चित्रेओ धणयसमविभवो ॥ ३० ॥ रह-गय-तुरक्तमेहिं, पाइकसएहि परिमिओ सेट्टी। पत्ती सत्तरिसपयं, कत्तिगिमलसत्तमीए उ॥३१॥ सो उत्तमसम्मत्तो, मुणीण काऊण वन्दणविहाणं। विरण्ड महापूर्यं. तत्थुद्देसम्मि कुसुमेहिं॥ ३२॥ नह-नट्ट-छत्त-चारण-पणिचउम्गीयमञ्जलारावं । सत्तरिसयासमप्यं समासरिच्छं सतुम्बकुमारो वि य, सुणिकणं मुणिवराण वित्तन्तं । वणणीऍ समं महुरं, संपत्तो परियणापुण्णो ॥ ३४ ॥ साहूण वन्दर्ण सो, काऊणा ऽऽवासिओ तहिं ठाणे। विजलं करेइ पूर्वं, पडुपडह-मुइङ्गसहालं॥ ३५॥ साह समत्तनियमा, भणिया सत्तुम्बरायपुत्तेणं । मज्झ घराओ भिक्खं, गिण्हह तिबाणुकम्पाए ॥ ३६ ॥ समणुत्तमेण भणिओ, नरवइ ! क्रयकारिओ पयत्तेणं । न य कप्पइ आहारो, साहूण विसुद्धसीलाणं ॥ ३७ ॥ अकया अकारिया वि य, मणसाऽणणुमोइया य जा भिक्खा । सा कप्पइ समणाणं, धम्मधुरं उषहन्ताणं ॥ ३८ ॥ भणइ तओ सत्तुग्घो, भयवं जइ मे न गेण्हह घरम्म । केतियमित्तं पि इहं. अच्छह कालं पुरवरीए ॥ ३९ ॥ तुङमेत्थ आगएहिं, समयं रोगेहि ववगया मारी । नयरी वि सहसमिद्धा, जाया बहुसासपरिपुणा ॥ ४० ॥

घर्म अधर्मको न जाननेवाला और मिध्यात्वी हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। (२५-२६) उठ करके मैंने जो उन सुनिवरोंको वन्दन नहीं किया था श्रीर जो विधिपूर्वक दान श्रादिसे तृप्त नहीं किया था वह श्राज भी मेरे मन को जलाता है। (२७) साधुके श्राकारको देखकर जो तत्काल श्रासनका त्याग नहीं करता और जो गुरुका अपमान करता है उसे मिध्यात्वी सममना चाहिए। (२५) मेरा यह हृदय स्वाभाविक रूपसे तबतक जलता रहेगा जबतक मैं जा करके उन सब सुसाधुओं को वन्दन नहीं कहाँगा (२६)

इस प्रकार उन्हींमें लगे हुए मनवाला और कुवेरके समान वैभवशाली वह सेठ कार्तिकी पूर्णिमा समीप है ऐसा जानकर जिनेश्वर भगवानोंके वन्दनके लिए चला। (३०) रथ, हाथी एवं घोड़ों तथा सेंकड़ों पदाितयोंसे घिरा हुआ वह सेठ उन सात ऋषियोंके स्थान पर कार्तिक मासकी कृष्ण सप्तमीके दिन पहुँचा। (३१) उत्तम सम्यक्तवाले उसने मुनियोंको विधिपूर्वक वन्दन करके उस प्रदेशमें पुष्पीसे महापूजाकी रचना की। (३२) नट, नर्तक और चारणों द्वारा किये गये नृत्य, गीठ एवं मंगलध्वनिसे युक्त वह सप्त-ऋषियोंका आश्रमस्थान स्वर्ग जैसा रम्य बना दिया गया। (३२)

मुनिवरोंका वृत्तान्त सुनकर परिजनों से युक्त शत्रुद्मकुमार भी माताओं के साथ मथुरानगरीमें आ पहुँचा। (३४) साधुओं को वन्दन करके उसी स्थानमें वह ठहरा और भेरी एवं मृदंगसे अत्यन्त ध्वांनमय ऐसी उत्तम पूजा की। (३४) जिनका नियम पूरा हुआ है ऐसे साधुओं से राजकुमार शत्रुद्मने कहा कि अत्यन्त अनुकम्पा करके आप मेरे घरसे भित्ता महण करें। (३६) इस पर एक उत्तम श्रमणने कहा कि, हे राजन । प्रयत्नपूर्वक किया अथवा कराया गया आहार विशुद्धशील साधुओं के काममें नहीं आता। (३७) जो स्वयं न की गई हो, न कराई गई हो और मनसे भी जिसका अनुमोदन न किया गया हो ऐसी भित्ता धर्मधुराका वहन करने वाले श्रमणों के कामकी होती है। (३८) तब शत्रुद्धने कहा कि, भगवन ! यदि आप मेरे घरसे नहीं लेंगे तो इस नगरीमें आप कितने समय तक रहेंगे ? (३६) आपके यहाँ आनेसे रोगों के साथ महामारि भी दूर हो गई है और नगरी भी सुखसे समृद्ध तथा नाना प्रकार के धान्योंसे परिपूर्ण हो गई है। (४०)

१. काउं जंग मए वंदिया सुणिवरा ते। अपन्न वि तं बहह मणो ज च्चिय न--प्रत्य०। २. •ओ णिवइसम०--प्रत्य०। ३. काऊण वंदणं सो, साहुणाऽऽ०--प्रत्य०।

एव भणिओ पवुत्तो, सेणिय ! मुणिपुङ्गवो सभावन्त्र । सत्तम्ब ! मज्ज्ञ वयणं, 'निसुणेहि हियं च पत्थं च !! ४१ ॥ इह भारहम्मि वासे. वोलीणे नन्दनरवईकाले । होही पविरत्माहणो. जिणधम्मो चेव दुसमाए ॥ ४२ ॥ होहिन्ति कुपासण्डा, बहवो उप्पाय-ईइसंबन्धा । गामा मसाणतुःक्षा, नयरा पुण पेयकोयसमा ॥ ४३ ॥ चोरा इव रायाणो, होहिन्ति नरा कसायरयबहुला । मिच्छत्तमोहियमई, साहुणं निन्द्णुज्जुता ॥ ४४ ॥ वं चेव अप्पस्त्यं, तं सुपसत्यं ति मन्नमाणा ते । निस्संवम-निस्सीला, नरए पहिहिन्ति गुरुकम्मा ॥ ४५ ॥ निब्भिच्छिजण साहू, मूढा दाहिन्ति चेव मूढाणं। बीयं व सीछबट्टे. न तस्स दाणस्स परिवृद्धी ॥ ४६ ॥ चण्डा कसायगहुला, देसा होहिन्ति कुच्छियायारा । हिंसा-ऽलिय-चोरिका, काहिन्ति निरन्तरं मूदा ॥ ४७ ॥ वय-नियम-सील-संजम-रहिएसु अणारिएसु लिङ्गीसु । वेयारिही जणो वि ये, विविद्दुतपासण्डसत्थेसु ॥ ४८ ॥ धण-रयणदबरहिया, लोगा पिइ-भाइ वियल्पियसिणेहा । होहिन्ति कुपासण्डा, बहवो दुसमाणुभावेणं ॥ ४९ ॥ सत्तम्य ! एव नाउं, कारुं दुसमाणुभावसंजणियं । होहि जिणधम्मनिरओ, अप्यहियं कुणसु सत्तीए ।। ५० ॥ सायारघम्मनिरओ, वच्छाइसमुज्जओ जणे होउं। ठावेहि जिणवराणं, घरे घरे चेव पडिमाओ ॥ ५१ ॥ सत्तम्य ! इह पुरीए, चउसु वि य दिसासु सत्तरिसियाणं । पडिमाउ ठवेहि छहुं, होही सन्ती तओ तुज्तं ॥ ५२ ॥ अज्जपमूईएँ इहं, जिणपिंदमा जस्स नित्थ निययघरे । तं निच्छिएण मारी, मारिहिइ मयं व जह वग्घी ॥ ५३ ॥ अङ्गुद्दपमाणा वि हु, जिणपंडिमा जस्स होहिइ घरम्मि । तस्स भवणाउ मारी, नासिहिइ रुहुं न संदेहो ॥ ५४ ॥ भणिऊण एवमेर्यं, सेद्विसमग्गेण रायपुत्तेणं। अहिवन्दिया मुणी ते, सत्त वि परमेण भावेणं॥ ५५॥ दाऊण धम्मलाहं, ते य मुणी नहयलं समुप्पइया । चारणलद्धाइसया, सीयाभवणे समोइण्णा ॥ ५६ ॥

धर्मलाभ देकर वे चारणलब्ध संपन्न मुनि आकाशमें उड़े और सीताके भवनमें उतरे। (४६) भवनके

हे श्रेणिक! इस प्रकार कहे गये च्यीर स्वभावको जाननेवाले उन मुनिपुंगवोंने कहा कि. हे शट्टम! मेरा हितकारी श्रीर पथ्य वचन सुनो । (४१) इस भरतचेत्रमें नन्द राजाका काल व्यतीत होने पर दुःसम आरेमें जिनधर्मको पालनेवाले अत्यन्त विरत्त हो जाएँगे। (४२) बहुत-से कुधर्म फैलेंगे। उपद्रव, अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि ईतियोंके कारण गाँव श्मशान तुल्य और नगर प्रेतलोक सदृश हो जाएँगे। (४३) राजा चोरोंके जैसे होंगे और लोग काषायिक कर्मोंसे युक्त, मिध्यात्वसे मोहित मतिवाले तथा साधुत्रोंकी निन्दामें तत्पर रहेंगे। (४४) जो अप्रशस्त है उसीको अत्यन्त प्रशस्त माननेवाले वे संयम और शीलहीन तथा कर्मोंसे भारी होकर नरकमें भटकेंगे। (४५) साधुओंका तिरस्कार करके मृद्र लोग मुर्खोंको दान देंगे। पत्थर पर पड़े हुए बीजकी भाँति उस दानकी युद्धि नहीं होगी। (४६) देश उप, कषायबहल और कुत्सित आचारवाले होंगे। मूर्ख लोग निरन्तर हिंसा, भूठ और चोरी करेंगे। (४५) व्रत, नियम, शील एवं संयमसे रिहत अनार्य लिंगधारी साधुओंसे तथा अनेक प्रकारके कुधर्म युक्त पार्खाएडयोंके शास्त्रोंसे लोग ठगे जाएँगे। (४८) दु:सम आरेके प्रभावसे बहुत से लोग धन, रह्न एवं द्रव्यसे रहित, पिता एवं भाईके स्नेहसे हीन तथा मिध्याधर्मी होंगे। (४६) हे शत्रघ ! दु:सम के प्रभावसे उत्पन्न ऐसे कालको जानकर तुम जिनधर्म में निरत हो श्रीर शक्तिके अनुसार आत्महित करो। (५०) गृहस्य धर्ममें निरत तुम साधर्मिक जनोंके ऊपर वात्सल्यभाव रावनेमें समुद्यत होकर जिनमन्दिरोंकी तथा घर-घरमें प्रतिमाओंकी स्थापना करो । (४१) हे राष्ट्रघ ! इस नगरीकी चारों दिशाओं में सप्तियोंकी प्रतिमार्थ्योंकी जल्दी ही स्थापना करो । तब तुन्हें शान्ति होगी। (४२) आजसे लेकर यहाँ जिसके अपने घरमें जिनप्रतिमा नहीं होगी उसे महामारि अवश्य ही उस तरह मारेगी, जिस तरह व्याघ्री हिरनको मारतो है । (५३) अंगुठे जितनी बड़ी जिन प्रतिमा भी जिसके घरमें होगी उसके घरमेंसे महामारि फीरन ही नष्ट होगी, इसमें सन्देह नहीं। (५४) ऐसा कहकर सेठके साथ राजपुत्र शत्रुझ द्वारा वे सातों ही मुनि भावपूर्वक अभिवन्दित हुए। (४४)

१. हु-प्रत्य । २. अज्ञप्यभिदं च इहं-प्रत्य ।

भवणक्रणिष्ट्या ते, सीया दट्ट्रण परमसद्धाए । परमन्नेण युकुसला, पिंडलाइइ साहवी सबे ॥ ५० ॥ दाऊण य आसीसं, विहिच्छ्यं मुणिवरा गया देसं । सत्तुग्वो वि य नयरे, ठावेइ विणिन्दपिंडमाओ ॥ ५८ ॥ सत्तरिसीण वि पिंडमाउ, तत्थ फल्एसु सिन्निविद्याओ । कञ्चणरयणमईओ, चउसु वि य दिसासु महुराए ॥५९ ॥ देसेण समं नयरी, सबा आसासिया भयविमुका । घण-घन्न-रयणपुण्णा, जाया महुरा सुरपुरि इ ॥ ६० ॥ तिण्णेव वीयणाई, दीहा नव परिरएण अहियाई । भवणसु उववणेसु य, रेहइ महुरा तलाएसु ॥ ६१ ॥ जाया निरन्दसिरसा, कुडुन्विया नरवई घणयतुल्ला । घम्म-ऽत्य-कामनिरया, मणुया विणसासणुज्जुत्ता ॥ ६२ ॥ महुरापुरीए एवं, आणाईसिरयरिद्धिसंपन्नं । रज्ञं अणोवमगुणं, सत्तुग्वो भुकाइ बहिच्छं ॥ ६३ ॥

एयं तु जे सत्तमुणीण पवं, मुणन्ति भावेण पसन्नचित्ता । ते रोगहोणा विगयन्तराया, हवन्ति छोए विमछंसुतुल्ला ॥ ६४ ॥

।। इइ पडमचरिए महुरानिवेसैविहाणं नाम एगूणनडयं पर्व्व समर्त्त ।।

## ९०. मणोरमालंभपव्वं

अह वेय**हु**नगवरे, दाहिणसेढीऍ अत्थि रयणपुरं । विज्ञाहराण राया, रयणरहो तत्थ विस्ताओ ॥ १ ॥ नामेण चन्दवयणा, तस्स पिया तीऍ कुच्छिसंभ्या । रूव-गुण-जोबणधरी, मणोरमा पुरकुमारिसमा ॥ २ ॥ तं पेच्छिज्ञण राया, जोबणलायण्णकन्तिपिडिपुण्णं । तीए वरस्स कज्जे, मन्तीहि समं कुणइ मन्तं ॥ ३ ॥

आंगनमें स्थित उन्हें देखकर श्रांतिकुराल सीताने परम श्रद्धांके साथ सब साधुश्चोंको उत्तम अन्नका दान दिया। (५७) श्राशीबांद देकर मुनिवर भी अभिलिषत देशकी ओर गए। शत्रुझने भी नगरमें प्रतिमाएँ स्थापित की। (५८) उस मधुराकी चारों दिशाओं में सप्तिषियोंकी स्वर्ण श्रीर रत्नमय प्रतिमाएँ तस्त्रों पर स्थापित की गई। (५८) देशके साथ सारी नगरी मयसे मुक्त हो श्राश्वस्त हुई। धन, धान्य श्रीर रत्नोंसे परिपूर्ण मथुरा देवनगरी जैसी हो गई (६०) तीन योजन लम्बी भीर नी योजनसे श्रीधक परिधिवाली मथुरा भवनों, उपवनों श्रीर सरोवरोंसे शोभित हो रही थी। (६१) वहाँ गृहस्थ राजाके जैसे थे, राजा कुवेर सरीखे थे, और धर्म, श्रर्थ एवं काममें निरत मनुष्य जिनशासनमें उद्यमशील थे। (६२) इस तरह मथुरापुरीमें आजा, ऐश्वर्य एवं श्रुद्धिसे सम्पन्न तथा श्रनुपम गुणुयुक्त राज्य का शत्रुझ इच्छानुसार उपभोग करने लगा। (६३) इस तरह जो प्रसन्नचित्त होकर भावपूर्वक सप्तिषयोंका पर्व सुनते हैं वे लोकमें रोगहीन, बाधारिहत और विमल किरणोंवाले चन्द्रके समान सज्ज्वल होते हैं। (६४)

।) पद्मचरितमें मथुरामें निवेश-विधि नामक नवासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

### ९०. मनोरमाकी प्राप्ति

वैताक्य पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रत्नपुर आया है। वहाँ विद्याघरोंका प्रसिद्ध राजा रत्नरथ था। (१) चन्द्रवदना नामकी उसकी प्रिया थी। उसकी कुक्षिसे उत्पन्न देवकन्या जैसी रूप, गुण श्रीर यीवनको धारण करनेवाली मनोरमा थी। (२) यीवन, लावण्य श्रीर कान्तिसे परिपूर्ण उसे देखकर राजाने उसके वरके लिए मंत्रियोंके साथ मंत्रणा की। (३) उस समय

१. आवासिया-प्रतय । २. ०सभिद्धाणं-प्रत्य । ३. ० कंतिसंपुर्व - प्रत्य ० ।

ताव चिय हिण्डन्तो. तं नयरं नारओ समणुपत्तो । दिन्नासणोवविद्रो. रयणरहं भणइ मुणियत्थो ॥ ४ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, भाया पडमस्स रुक्लणो वीरो। कि न सुओ ते नरवह !, तस्स इमा दिजाए कन्ना ॥ ५ ॥ तं एव चंपमाणं. सोऊणं पवणवेगमाईया । रुद्धा रयणरहसुया, सयणवहं सुमरिउं बहवे ॥ ६ ॥ अह तेहि निययभिश्वा, आणत्ता किंकरा हणह एयं । तं सुणिय भउविम्गो, उपवर्षेक्षो नारओ रुद्रो ॥ ७ ॥ संपत्तो चिय सहसा, एयं सो छक्लणस्स निस्सेसं । वर्तं कहेइ एत्तो, मणोरमाई सुरमुणी सो ॥ ८ ॥ अह सो चित्तालिहियं, कन्नं दावेइ लिच्छिनिलयस्स । जयसुन्दरीण सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मविया ॥ ९ ॥ तं पेच्छिजग विद्धो, वम्महबाणेहि रुक्खणो सहसा । चिन्तेइ तमायमणो, हियएण बहुप्पयाराइं ॥ १० ॥ जइ तं महिलारयणं अहयं न लहामि तो इसं रजां । विफलं चिय निस्सेसं, जीयं पि य सुन्नयं चेव ॥ ११ ॥ रयणरहनन्दणाणं, विचेद्रिये नारएण परिकहिए । रुद्दो य लच्छिनिलओ, सहाविय पत्थिवे चलिओ ॥ १२ ॥ विज्ञाहरेहि समर्थ, गयवर-रह-तुरय-जोहपरिकिण्णा । उप्पद्दया गयणयलं, हलहर-नारायणा सिग्धं ॥ १३ ॥ संपत्ता रयणपुरं, कमेण असि-कणय-तोमरविहत्था । दहुण आगया ते, रयणरहो खेयरो रुद्दो ॥ १४ ॥ भडचडगरेण सहिओ, विणिगगओ परबलं अइसयन्तो । जुज्झइ रणपरिहत्थो, जोहसहस्साइ घाएन्तो ॥ १५ ॥ रयणरहस्स भडेहिं, निद्दयपहराह्यं पवगसेत्रं । रुद्धं संगाममुहे, सायरसलिलं व तुङ्गेहिं ॥ १६ ॥ दृष्टुण निययसेन्नं रुट्टो लच्छीहरो रहारूढो । अह जुज्जिउं पवत्तो, घाएन्तो रिउभडे बहवे ॥ १७ ॥ पउमो किकिन्धवई, विराहिओ अङ्गओ य आणत्तो । जुज्झइ सिरिसेलो वि य, समयं चिय वेरियमडेहिं ॥ १८ ॥ बाणरभटेस भगं, तिबपहाराहयं रिजनलं तं । विवडन्त जोह-तुरयं, जायं च पलायणुज्ततं ॥ १९ ॥

परिश्रमण करता हुआ नारद उस नगरमें आया। दिये गये आसन पर बंठे हुए उसने बात जानकर रह्मरथसे कहा कि, हे राजन्! दशरथके पुत्र और रामके भाई लक्ष्मणके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना? उसे यह कन्या दो। (४-५) इस प्रकार कहते हुए उसे सुनकर रह्मरथके पवनवेग आदि बहुतसे पुत्र स्वजनोंके वधको याद करके रुष्ट हुए। (६) उन्होंने अपने सेवक नौकरोंको आज्ञा की कि इसे मारो। यह सुनकर कुद्ध नारद भयसे उद्दिग्न ऊपर उड़ा। (७) सहसा आकर उस देषसुनि नारदने यह सारा मनोरमा आदिका यृत्तान्त लक्ष्मणसे कह सुनाया। (०) किर उसने चित्रपट पर आलिखित कन्या लक्ष्मणको दिखलाई। मानो वह विश्वसुन्दरियोंकी शोभाको लेकर बनाई गई थी। (६) उसे देखकर सहसा मदनवाणोंसे विद्ध और उसीमें लीन लक्ष्मण हृदयमें अनेक प्रकारका विचार करने लगा। (१०) यदि उस महिलारहको में नहीं पाऊँगा तो यह सारा राज्य विफल है और जीवन भी शून्य है। (११) नारद द्वारा रह्मरथके पुत्रोंका आचरण कहे जाने पर रुष्ट लक्ष्मणने राजाओंको बुलाया और आक्रमणके लिए चल पड़ा। (१२)

हाथी, रथ, घोड़े और योडाओंसे घिरे हुए हलघर (राम) और नारायण (लक्ष्मण) विद्याघरोंके साथ शीघ ही आकाशमें उड़े। (१३) तलवार, कनक और तोमरसे युक्त वे अनुक्रमसे रह्नपुरमें आ पहुँचे। उन्हें आया देख रह्नरथ खेचर रुष्ट हुआ। (१४) सुमट-समृहके साथ वह निकल पड़ा और युद्धमें दक्ष वह हज़ारों योद्धाओंको मारता हुआ शत्रु सैन्यको मात करके लड़ने लगा। (१४) रत्नरथके सुमटोंने युद्धभूमिमें निर्दय प्रहारोंसे आहत शत्रुसैन्यको, पर्वतों द्वारा रोके जानेवाले सागरके पानीकी भाँति, रोका। (१६) अपने सैन्यको नष्ट होते देख रुष्ट लक्ष्मण रथ पर आरुद्ध हुआ और बहुत-से शत्रुसुमटोंको मारता हुआ युद्ध करने लगा। (१७) राम, सुमीव, विराधित, अंगद, आनर्त और हुमान भी शत्रुके सुमटोंके साथ लड़ने लगे। (१८) वानरसुमटों द्वारा तीव्र प्रहारोंसे आहत वह शत्रुसैन्य भग्न हो गया। योद्धा और घोड़े गिरने लगे। इससे वह पलायनके लिए उद्यत हुआ। (१९) रत्नरथके साथ सैन्यको भग्न देख

१. धीरो-प्रत्य । २. ०इउं णारको णट्ठो-प्रत्य । ३. किविकधिवई प्रत्य ।।

रयणरहेण समाणं, भर्मा दट्ट्रण नारओ सेनं। अङ्गाइ विष्फुरन्तो, हसइ श्विय कहकहारावं ॥ २० ॥ एए ते अइचवला, दुखेद्वा खेयराहमा खुद्दा। पलयन्ति पवणवेगा, लम्खणगुणनिन्त्या पावा ॥ २१ ॥ पियरं पलायमाणं, दट्ट्रण मणोरमा रहारूढा। पुषं सिणेहिहयया, सहसा लच्छीहरं पत्ता ॥ २२ ॥ सा भणइ पायविद्या, मुख तुमं भिउिहभङ्गुरं कोवं । एयाण देहि अभयं, लच्छीहर! मज्झ सयणाणं ॥ २३ ॥ सोमत्तणं पवन्ने, चक्कहरे भागओ सह सुएहिं। रयणरहो कयविणओ; समाहिओ राम-केसीहिं ॥ २४ ॥ रयणरहं भणइ तओ, हिसऊणं नारओ अइमहन्तं। भडवोकियं किहं तं, तुज्झ गर्य जं पुरा भणियं ॥ २५ ॥ एवं रयणरहेणं पिहभणिओ नारओ तुमे कोवं। नीएण अम्ह जाया, उत्तमपुरिसेसु सह पीई ॥ २६ ॥ अह ते रयणरहेणं हलहर-नारायणा पुरिं निययं। ऊसियधयापडायं, पवेसिया कणयपायारं ॥ २७ ॥ दिन्ना कणयरहेणं, सिरिदामा हलहरस्स बरकना। लच्छीहरस्स वि तओ, मणोरमा सबगुणपुण्या ॥ २८ ॥ वर्त्तं पाणिग्गहणं, कमेण दोण्हं पि परमरिद्धोए। विज्ञाहरीहि समर्य, रयणपुरे राम-केसीणं ॥ २९ ॥ वर्त्तं पाणिग्गहणं, कमेण दोण्हं पि परमरिद्धोए। विज्ञाहरीहि समर्य, रयणपुरे राम-केसीणं ॥ २९ ॥ वर्त्तं पाणिग्गहणं, कमेण दोण्हं पि परमरिद्धोए। विज्ञाहरीहि समर्य, रयणपुरे राम-केसीणं ॥ २९ ॥

एवं पयण्डा वि अरी पणामं, वज्रन्ति पुण्णोदयदेसकाले।
नरस्स रिद्धी वि हु होइ तुङ्गा, तन्हा, खु धम्मं विमलं करेह ॥ ३०॥
॥ इइ पजमचरिए मणोरमालम्भविहार्यं नाम नडइयं पव्वं समर्त्तं॥

# ९१. राम-लक्खणविभृइपव्वं

अन्ने वि खेयरभडा, वेयह्ने दाहिणाएँ सेढीए। निवसन्ति रुक्सणेणं, ते सबे निज्जिया समरे ॥ १ ॥

नारद अंगोंको हिलाता हुन्ना खिलखिलाकर हँसा। (२०) उसने कहा कि ये तेरे न्नतिचपल, दुष्ट आचारवाले, क्षुद्र, त्रस्मगुकी निन्दा करनेवाले, पापी न्नोर न्नधम खेचर पवनके वेगकी भाँति भाग रहे हैं। (२१)

पिताको भागते देख पहलेसे हृदयमें स्नेह रखनेवाली मनोरमा रथ पर आरूद हो सहसा लक्ष्मणके पास आई। (२२) उसने पेरीमें गिरकर कहा कि, हे लक्ष्मण! तुम कुटिल अुर्कुटिवाले कोधका त्याग करो। इन मेरे स्वजनोंको तुम अभय दो। (२३) चक्रधर लक्ष्मणके सीम्यभाव धारण करने पर पुत्रिके साथ रत्नरथ आया। प्रणाम आदि विनय करनेवाले उसके मनको राम और लक्ष्मणने स्वस्थ किया। (२४) तब नारदने हँसकर रत्नरथसे कहा कि जिसका तुमने पहले निर्देश किया था वह तुम्हारी शूरोंकी बढ़ी भारी ललकार कहाँ गई? (२४) इस पर रत्नरथने नारदसे कहा कि तुमने क्रोध कराया उससे हमारी उत्तम पुरुषोंके साथ प्रीति हुई है। (२६) इसके बाद रत्नरथने ऊँचे उठी हुई अ्वजा-पताकाओं तथा सोनेके प्राकारवाली अपनी नगरीमें राम एवं लक्ष्मणका प्रवेश कराया। (२७) कनकरथने रामको श्रीदामा नामकी उत्तम कन्या दी। बादमें लक्ष्मणको भी सर्वगुणसम्पन्न मनोरमा दी गई। (२०) दोनों राम एवं लक्ष्मणका विद्याधिरयोंके साथ खूब टाठबाठसे रत्नपुरमें पाणिष्रहण्य हुआ। (२६) इस तरह पुरुषोदयके समय प्रचरड शत्रु भी प्रणाम करते हैं और लोगोंको विपुल ऋदि प्राप्त होती है। अतः तुम विमळ धर्मका आचरण करो। (३०)

॥ वदाचरितमें मनोरमाका प्राप्ति-विधान नामक नब्बेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ९१. राम एवं लक्ष्मणकी विभृति

वैताट्य पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो दूसरे खेचर-सुभट रहते थे उन सबको भी लदमणने युद्धमें जीत लिया। (१)

१. पुट्वि—प्रत्य । २. राम-केसीणं—प्रत्य । ३. ०पुरिसेण स० मु० ।

जे रामसासर्णगया, विज्ञाहरपत्थिवा महिद्वीया । निसुणेहि ताण सेणिय !, नामाई रायहाणीणं ॥ २ ॥ आइचार नयरं. तहेव सिरिमन्दिरं गुणपहाणं। कश्चणपुरं च एतो. भणियं सिवमन्दिरं रम्पं ॥ ३ ॥ गन्धवं अमयपुरं तहेव लच्छीहरं मुणेयवं। मेहपुरं रहगीयं, चक्कउरं नेउरं हवइ ॥ ४ ॥ सिरिबहरवं च भणियं. सिरिमलयं सिरिगृहं च रैविमूसं । तह य हिरिद्धयनामं, बोइपूरं होइ सिरिछायं ॥ ५ ॥ गन्धारपुरं मलयं, सीहपुरं चेव होइ सिरिविजयं। जक्लपुरं तिलयपुरं, अन्नाणि वि एव बहुयाणि ॥ ६ ॥ नयराणि लन्स्वणेणं, जियाइ विज्ञाहराणुकिण्णाई । वसुद्दा य वसे ठिवया, सत्तसु रयणेसु साद्दीणा ॥ ७ ॥ चक्कं छत्तं च धणं, सत्ती य गया मणी असी चेव । एयाइ लच्छिनिलओ, संपत्ती दिवरयणाई ॥ ८ ॥ पुणरिव मगहाहिबई, पुच्छइ गणनायगं पणिमऊणं । मयवं ! लवंकुसाणं, उप्पत्तिं मे परिकहेहि ॥ ९ ॥ रूच्छीहरस्स पुत्ता, कइ वा महिलाउ अग्गमहिसीओ । एव परिपुच्छिओ सो, कहि**ऊण मुँ**णी समादत्तो ॥ १० ॥ निसुणेहि मगहसामिय !. पहाणपुरिसाण उत्तमं रज्जं । भुक्तन्ताण य बहुया, मासा वरिसा य बच्चन्ति ॥ ११ ॥ उत्तमगुण-रूव-जोबणघरीणं । दस छ श्वेव सहस्सा, रामकणिट्टस्स महिलाणं ॥ १२ ॥ अद्र महादेवीओ, सबाण वि ताण उत्तमगुणाओ । ताओ निसुणेहि नरवह ! नामेहि कहिज्जमाणीओ ॥ १३ ॥ दोणघणसुया पदमा, होइ विसल्ल त्ति नाम नामेणं । बिइया पुण रूवमई, तइया कल्लाणमाला य ॥ १४ ॥ वणमाला य चउतथी. पश्चमिया चेव होइ रइमाला । छट्टी विय जियपउमा, अभयमई सत्तमी भणिया ॥ १५ ॥ अन्ते मणोरमा वि य. अट्टमिया होइ सा महादेवी । लच्छीहरस्स एसा, रूवेण मणोरमा इट्टा ॥ १६ ॥ पउमस्स महिलियाणं, अट्ट सहस्साइ रूबकलियाणं । ताणं पुण अहियाओ, चत्तारि इमेहि नामेहिं ॥ १७ ॥ पदमा उ महादेवो. सीया बीया पहावई भणिया । तहया चेव रइनिहा, सिरिदामा अन्तिमा भवइ ॥ १८ ॥

हे श्रेणिक! रामके शासनमें जो बड़ी भारी ऋदिवाले विद्याधरराजा थे उनकी राजधानियोंके नाम तुम सुनो। (२) आदित्याभनगर, गुणोंसे सम्पन्न श्रीमन्दिरनगर, कंचनपुर, सुन्दर शिवमन्दिर, गान्धवेनगर. अमृतपुर, लक्ष्मीधर, मेघपुर, रथगीत, चक्रपुर, नूपुर, श्रीबहुरन, श्रीमलय, श्रीगुह, रिवभूष, हरिध्वज, ज्योति:पुर, श्रीच्छाय, गान्धारपुर, मलय, सिंहपुर, श्रीवजय, यचपुर, तिलकपुर तथा दूसरे भी बहुत-से विद्याधरोंसे ज्याप्त नगर लच्मणने जीत लिये, पृथ्वी बसमें की श्रीर सातों रत्न स्वाधीन किये। (३-७) चक्र, छत्र, धनुष, शिक्त, गद्दा, मिण श्रीर तलवार—ये दिज्य-रह्न लक्ष्मणने प्राप्त किये। (८)

मगंघाधिप श्रेशिकने गणनायक गौतमको प्रणाम करके पुनः पूछा कि भगवन ! लवण और अंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें तथा लक्ष्मणके पुत्र, हियाँ और पटरानियाँ कितनी थीं इसके बारेमें आप मुक्ते कहें। इस तरह पूछे गये वे मुनि कहने लगे कि, हे मगंधनरेश! तुम सुनो। उत्तम राज्यका उपभोग करनेवाले प्रधानपुरुषोंके बहुत-से मास और वर्ष व्यतीत हो गये। (६-११) ऊँचे कुलमें उत्पन्न, उत्तम गुण, रूप एवं यौवनधारी इस हज़ार महिलाएँ रामकी और छः हज़ार छोटे भाई लक्ष्मणकी थीं। (१२) उन सबमें उत्तम गुणोंवाली चाठ पटरानियाँ थीं। हे राजन ! नाम लेकर में उनका निर्देश करता हूँ। तुम सुनो। (१३) पहली द्रोणघनकी विशल्या नामकी पुत्री है। दृसरी रूपमती, तीसरी कल्याणमाला, चौथी वनमाला, पाँचवीं रितमाला. छठी जितपद्मा, सातवीं अभयमित और अन्तिम आठवीं मनोरमा—ये चाठ लक्ष्मणकी पटरानियाँ थीं। लक्ष्मणके रूपसे मनोरम यह मनोरमा इष्ट थी। (१४ १६) रामकी चाठ हज़ार रूपवती महिलाएँ थीं, उनमें इन नामोंबाली चार उत्तम थीं। (१७) पहली पटरानी सीता, दृसरी प्रभावती कही गई है। तीसरी रितिनभा और अन्तिम श्रीदामा थी। (१०) लक्ष्मणके गुणशाली ढाई सौ पुत्र थे। उनमेंसे

१. ॰णरया—सु॰ । २. ॰पुरं नरगीयं—सु॰ । ३. रविभासं —प्रत्य ॰ । रविभारं —प्रत्य ॰ । ४. अरिंजयणामं —प्रत्य ॰ । ४. गणी—सु॰ ।

अहार्जा उ सया, रुक्लणपुत्ताण गुणमहन्ताणं। साहेमि ताण मज्यें, कहवर्याणं तु नामारं॥ १९॥ वसहो भरणो चन्दो, सरहो मयरद्धओ मुणेयथो। हरिणाहो य सिरिघरो, तहेव मयणो कुमारवरो॥ २०॥ अह ताण उत्तमा जे, अह वणा सिरिघरस्स अङ्गरहा। नाण सहावेण वणो, गुणाणुरतो घिहं कुणह ॥ २१॥ अह सिरिघरो ति नामं, दोणघणसुयाऍ नन्दणो वीरो। पुत्तो रूवमईए, पुहईतिरुओ तिरुयम्ओ ॥ २२॥ कक्ष्मणमारिणीए, मङ्गरुनिरुओ सुओ पवररूवो। विमरुप्यहो ति नामं, पुत्तो पउमावईए वि॥ २३॥ पुत्तो वणमारुए, अज्जुणविक्सो ति नाम विक्साओ। अहविरियस्स सुयाए, तणओ वि य हवह सिरिकेसी ॥ २४॥ नामेण सबकिती, अभयमहसुओ सुरो म रूवेणं। इयरो सुपासिकत्ती, मणोरमाकुच्छिसंभूओ ॥ २५॥ सि व रूवमन्ता, सबे बरुविरियसत्तिसंपन्ना। पुहह्यरे विक्साया, पुत्ता रुच्छीहरस्सेए॥ २६॥ ते देवकुमारा इव, अन्नोन्वसाणुगा घणसिणेहा। साएयपुरवरीए, अच्छिन्त सुहं अणुहवन्ता॥ २०॥ अह अद्यपद्ममाओ, कोढीओ सबनिवइपुत्ताणं। सोरुस चेव सहस्सा, राईणं बद्धमउढाणं॥ २८॥ एवं तिखण्डाहिवइत्तणं ते, पत्ता महारजसुहं पसत्थं। गमेन्ति कारुं वरसुन्दरीसु, सेविज्जमाणा विमरुप्यहावा॥ २०॥ एवं तिखण्डाहिवइत्तणं ते, पत्ता महारजसुहं पसत्थं। गमेन्ति कारुं वरसुन्दरीसु, सेविज्जमाणा विमरुप्यहावा॥ २०॥ एवं तिखण्डाहिवइत्तणं ते, पत्ता महारजसुहं पसत्थं। गमेन्ति कारुं वरसुन्दरीसु, सेविज्जमाणा विमरुप्यहावा॥ २०॥

।। इइ पडमचरिए राम-तक्खण्विभृद्दंसणं नाम एकाणवर्यं पन्नं समत्तं ।।

# ९२. सीयाजिणप्याहोहलपन्वं

अह अमया कयाई, भवणत्था महरिहम्मि सयणिजे । सीया निसावसाणे, पेच्छइ सुविणं जणयभूया ॥ १ ॥ सा उग्गयंनि सूरे, सबालंकारभूसिया गन्तुं। अत्थाणिमण्डवत्थं, पुच्छइ दहयं क्रयपणामा ॥ २ ॥

कतिपयके नाम कहता हूँ। (१६) वृषभ, धरण, चन्द्र, शरभ, मकरध्वज, हरिनाथ, श्रीधर तथा सुमारवर मदनको तुम जानो। (२०) ढाई सीमेंसे लक्ष्मणके ये ब्राठ उत्तम कुमार थे जिनके स्वभावसे गुणानुरक्त लोग धीरज धारण करते थे। (२१) द्रोणधनकी पुत्री विश्वल्याका श्रीधर नामका वीर पुत्र था। रूपमतीका पुत्र पृथ्वीतिलक तिलकरूप था। (२२) कल्याणमालाका पुत्र मंगलनिलय ब्रत्यन्त रूपवान् था। पद्मावतीका विमलप्रभ नामका पुत्र था। (२३) वनमालाका विख्यात पुत्र ब्राजुं नवृक्ष था। ब्रतिवीर्यकी पुत्रीका लड़का श्रीकेशी था। (२४) व्यभयवतीका सर्वकीर्ति नामका पुत्र रूपमें देव जैसा था। दूसरा मनोरमाकी कुक्षिसे उत्पन्न सुपार्थकीर्ति था। (२४) लक्ष्मणके ये सभी पुत्र रूपवान्, बल, वीर्य एवं शाक्तिसे सम्पन्न तथा पृथ्वीतल पर विख्यात थे। (२६) एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले खीर ब्रत्यन्त स्नेहयुक्त वे देवकुमार जैसे सुखका ब्रनुभव करते हुए साकेतपुरीमें रहते थे। (२७) सब राजाश्रोंके साढ़े चार करोड़ पुत्र और मुकुटधारी सोलह-हजार राजा वहाँ रहते थे। (२८) इस प्रकार तीन खण्डोंका श्राधिपत्य श्रीर विशाल राज्यका उत्तम सुख प्राप्त करके सुन्दर क्रियों द्वारा सेवा किये जाते तथा विमल प्रभाववाले वे काल व्यतीत करते थे। (२६)

॥ पद्मचरित में राम एवं लक्ष्मणकी विभृतिका दर्शन नामक इक्यानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९२. जिनपुजाका दोहद

कभी एक दिन महलमें रही हुई जनकपुत्री सीताने महार्घ शैयामें रात्रिके अवसानके समय एक स्वप्न देखा। (१) सूर्योदय होने पर सब श्रत्वंकारों से विभूषित उसने जा करके और प्रणाम करके सभामण्डपमें स्थित पतिसे पूछा कि हे नाथ!

१. •लितलको—प्रस्य•। २. •पहासा—मु•। ३. अत्वाधमः—प्रस्य•।

किल सामि ! अज्ञ सुविणे, दो सरहा तिबकेसरारुणिया । ते मे मुहं पविद्वा, नवरं पहिया विमाणाओ ॥ ३ ॥ तो भणड पउमणाहो. सरहाणं दरिसणे तुमं महे ! । होहिन्ति दोन्नि पुत्ता. अहरेणं सुन्दरायारा ॥ ४ ॥ नं पुष्फिविमाणाओ, पहिया न य सुन्दरं इमं सुविणं । सबे गहा ऽणुकूला, होन्तु सया तुज्झ पसयच्छि 🗓 🗓 ५ 📙 ताव य वसन्तमासो, संपत्तो पायवे पसाहेन्तो । पछव-पवारु-किसलय-पूप्प-फलाइं च जणयन्तो ॥ ६ ॥ अंकोछितन्सणक्सो. मिछ्रयणयणो असोयदरुनीहो । कुरवयकरारुदसणो, सहयारसुकेसरारुणिओ ॥ ७ ॥ अइमुत्तस्यासमूसियकरगगो । पत्ती वसन्तसीहो, गयवइयाणं भयं देन्तो ॥ ८ ॥ कसमस्यपिञ्जरङ्गो. मह्यरगुमुगुमुन्तझैकारं । कुसुमरएण समन्थं, पिञ्जरयन्तो दिसायक्षं ॥ ९ ॥ कोइलमहलग्गीयं. नाणाबिहतरुखनं, वरकुसुमसमित्रयं फलसमिद्धं। रेहइ महिन्दउदयं, उज्जाणं नन्दणसरिच्छं॥ १०॥ एयारिसंमि काले. पढिमिल्लुगगब्भसंभवे सीया। जाया मन्दुच्छाहा, तणुयसरीरा य अहरेगं॥ ११॥ तं भणइ पउमनाहो, किं तुज्झ अबिट्टयं पिए ! हियए । दहं दोहलसमए !, तं ते संपाडयामि अहं ॥ १२ ॥ तो सुमरिकण जंपइ, जणयसुया जिणवरालए बहवे । इच्छामि नाह ! दट्ठुं वन्दामि तुह प्यसाएणं ॥ १३ ॥ सोऊण तीएँ बयणं. पउमाभो भणइ तत्थ पिंडहारिं। कारेह जिणहराणं, सोहा परमेण विभवेणं ॥ १४ ॥ सबो वि नायरजणो, तत्थ महिन्दोदए बरुज्जाणे । गन्तूण सविभवेणं, जिणाख्याणं कुणउ पूर्य ॥ १५ ॥ सा एव भणिय सन्ती, पिंडहारी फिंकराण आएसं । देइ विहसन्तवयणा, तेहिं पि पिंडिच्छिया आणा ॥ १६ ॥ अह तेहि पुरवरीए, घुट्टं चिय सामियस्स वयणं तं । सोऊण सबलोओ, निणपूराउज्जओ नाओ ॥ १७ ॥ एसो जिणभवणाई जणेण संमिक्किओविलिचाई । क्यवन्दणमालाई. वरकमलसमिबयतलाई ॥ १८॥

चाज मैंने स्वप्नमें देखा कि गहरे केसरी रंगके कारण चरण शोभावाले दो शरभ मेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं चौर मैं विमानमें से नीचे गिर पड़ी हूँ। (२−३) इस पर रामने कहा कि हे भद्रे! शरभोंके दर्शनसे तुम्हें सुन्दर चाक्नितवाले दो पुत्र शीघ्र ही होंगे। (४) विमान परसे जो तुम गिरी, वह सुन्दर स्वप्न नहीं था। हे प्रसन्नाक्षी! सभी प्रह तुम्हें सदा अनुकूल हों। (५)

उस समय वृत्तोंको प्रसन्न करनेवाला तथा पहन, किसलय, नये शंकुर, पुष्प एवं फलोंको पैदा करनेवाला वसन्तमास आया। (६) श्रंकोठ वृक्ष रूपी तीक्षण नाखृन्वाला, मिक्कारूपी नेत्रवाला, श्रशोकपत्ररूपी जीभवाला, कुरवकरूपी कराल दाँत वाला, श्रामके केसररूपी श्रर्रामासे युक्त, पुष्पोंकी रजरूपी पीले शरीरवाला तथा श्रतिमुक्तकलता रूपी ऊपर उठे हुए पंजों-वाला—ऐसा वसन्तरूपी सिंह गजपितयोंको भय देता हुआ श्राया। (७००) कोयलके बोलनेसे गीतयुक्त, भौरोंकी गुनगुनाहटसे शंकुत, कुमुमरजसे समस्त दिशाश्रोंको पीली-पीली बनानेवाला, नानाविध वृत्तोंसे छाया हुआ, उत्तम पुष्पोंसे श्रवित एवं फलसे समृद्ध ऐसा महेन्द्रोदय उद्यान नन्दनवनकी भाँति शोभित हो रहा था। (६-१०)

ऐसे समयमें प्रथम गर्भकी उत्पत्तिसे सीता मन्द उत्साहवाली तथा श्रांतिशय चीएशरीर हो गई। (११) उसे रामने कहा कि, प्रिये! तेरे हृद्यमें क्या है ? दोहदके परिणामस्वरूप जो पदार्थ तुमे चाहिए वह मैं तुमे ला दूँ। (१२) तब याद करके सीताने कहा कि, हे नाथ! आपके अनुप्रह से मैं बहुतसे जिनमन्दिरों के दर्शन और वन्दन करना चाहती हूँ। (१३) इसका कहना सुन रामने प्रतिहारीसे कहा कि अत्यन्त वैभवके साथ जिनमन्दिरों की शोभा कराश्रो। (१४) सभी नगरजन उस उत्तम महेन्द्रोदय उद्यानमें जाय श्रीर वैभवके साथ जिनालयों की पूजा करें। (१४) इस प्रकार कही गई हँ समुखी प्रतिहारीने नौकरों को खादेश दिया। उन्होंने भी आजा धारण की। (१६) उन्होंने नगरीमें घोषणा की। राजाका वचन सुनकर सब लोग जिनपूजाके लिए उद्यत हुए। (१७) तब लोगोंने जिनभवनों को बुहारकर लीपा, बन्दनवार बाँचे तथा उत्तम कमलोंसे भूमिको अलंकृत किया। (१८) रत्नमय पूर्णकलश जिनमन्दिरों के द्वारों में स्थापित किये गये तथा उत्तम चित्रकर्मसे

१. विषाएणं-मु ।

दारेसु पुण्णकल्रमा, परिठिविया जिणहराण रयणमया। वरिक्तयम्मपउरा, पसारिया पट्टया बहवे॥ १९॥ जसिवया धयनिवहा, रह्याणि वियाणयाइ विविहाइं। मोत्तियओऊल्लाइं, ल्रम्ब्सादिरससोहाइं॥ २०॥ पूरा कया महन्ता, नाणाविहजल्य-थल्यकुसुमेहिं। सबाण जिणहराणं, अद्वावयसिहरसिरसाणं॥ २१॥ तूराइ बहुविहाइं, पह्याइं मेहसिरसघोसाइं। गन्धवाणि य विहिणा, महुरसराइं पगीयाइं॥ २२॥ उवसोहिए समस्थे, उज्जाणे नन्दणोवमे रामो। पविसइ जुवइसमग्गो, इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो॥ २३॥ नारायणो वि एवं, महिलासिहओ जणेण परिकिण्णो। तं चेव वरुज्जाणं, उविगज्जन्तो समणुपत्तो॥ २४॥ एवं जणेण सिहया, हल्रहर-नारायणा तिहं चेव। आवासिया समस्था, देवा इव भहसालवणे॥ २५॥ पउमो सीयाएँ समं, जिणवरभवणाण बन्दणं काउं। सह्-रस-रूवमाइं, भुजाइ देवो व विसयमुहं॥ २६॥ सदो वि नायरजणो, जिणवरपूयासमुज्जओ अहियं। जाओ रहसंपन्नो, तत्थुज्जाणिम्म अणुदियहं॥ २०॥ सदो वि नायरजणो, जिणवरपूयासमुज्जओ अहियं। जाओ रहसंपन्नो, तत्थुज्जाणिम्म अणुदियहं॥ २०॥

एवं जिणिन्दवरसासणभत्तिमन्तो, पृयापरायणमणो सह सुन्दरीसु । तत्थेव काणणवणे पउमो पहट्टो, पत्तो रइं विमलकन्तिधरो महत्पा ॥ २८ ॥ ॥ इह पउमचरिए जिणपृथाडोहेलविहाणं नाम बाणउयं पव्वं समत्तं ॥

### ९३. जणचितापव्यं

अह तत्थ वरुजाणे, महिन्दउदए ठियस्स रामस्स । तण्हाइया पवत्ता, दरिसणकङ्की पया सबा ॥ १ ॥ एत्थन्तरंमि सीया, सुहासणत्थस्स पउमनाहस्स । साहेइ विम्हियमेई, फुरमाणं दाहिणं चक्खुं॥ २ ॥

प्रचुर बहुतसे पट बाँधे गये। (१६) ध्वजसमूह फहराये गये। रत्नमय नार्नावध वितान, मोतीसे मरे हुए प्रालंब (लटकते हुए बख) तथा लम्बूष एवं दर्पणोंसे वे शोभित थे। (२०) श्रष्टापदके शिखरके समान अत्युक्त सब जिनमन्दिरोंकी जलमें तथा स्थलमें पैदा होनेवाले पुष्पोंसे बड़ी भारी पूजा की गई। (२१) मेघके समान घोषवाले अनेक प्रकारके वाद्य बजाये गये तथा मधुर स्वरवाले गीत विधिवन् गाये गए। (२२) इन्द्रके समान श्रुद्धिसम्पन्न रामने युर्वातयोंके साथ नन्दनवनके समान समग्रक्षसे अलंकत उस उद्यानमें प्रवेश किया। (२३) इसीप्रकार कियोंके साथ, लोगोंसे घिरा हुआ गाया जाता नारायण (लक्ष्मण) भी उसी उत्तान में श्रा पहुँचा। (२४) इस प्रकार भद्रशाल बनमें रहने वाले देवों की भाँति राम और लक्ष्मण भी उसी उद्यान में सबके साथ ठहरे। (२४) सीताके साथ राम जिनमन्दिरोंमें वन्दन करके देवकी भाँति राज्य, रस श्रीर रूप आदिका उपमोग करने लगे। (२६) उस उद्यानमें जिनवरकी पूजामें उद्यत सभी नगरजन दिन-प्रतिदिन अधिक श्रानुरक्त हुए। (२७) इस प्रकार जिनेन्द्रके शासनमें भिक्तयुक्त, पूजामें लीन मनवाले तथा विमल कान्तिको धारण करनेवाले आनिन्दत महात्मा रामने उस उद्यानमें सुल प्राप्त किया। (२०)

।। पद्मचरितमें जिनपूजाका दोहद-विधान नामक बानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

### ९३. लोगोंकी चिन्ता

महेन्द्रोदय उद्यानमें जब राम ठहरे हुए थे तब तृपितकी भाँति दर्शनके लिये उत्कंठित सारी प्रजा वहाँ आई। (१) उस समय विस्मित बुद्धिवाली सीताने सुखासन पर स्थित रामसे फड़कती दाहिनी आँखके बारेमें कहा। (२) वह मनमें

१. •ण कणयमया—प्रत्य ः। २. •हलाभिहाणं—प्रत्य • । ३. •मणा फुरमाणं दाहिणं अच्छि—प्रत्य • ।

चिन्तेइ तो मणेणं, कस्स वि दुक्लस्स आगर्मं एयं । चैक्तुं साहेइ धुवं, पुणो पुणो विष्फुरन्तं मे ॥ ३ ॥ एकोण न संतुद्दो, वं पत्ता सायरन्तरे दुक्खं। दिशो अहेउयअरी. किं परमं काहिई अर्ज ! ।। ४ ।। भणिया भाणुमईए, किं व विसाय गया जणयपूए!!। जं जेण पानियकं, तं सो अणुहवइ सुह-दुक्सं ॥ ५ ॥ गुणमाला भणइ तओ, किं वि कयाए इहं वियकाए । विरएहि महापूर्य, जिणवरभवणाण वहदेहि ! ॥ ६ ॥ तो ते होही सन्ती, संजम-तव-नियम-सील्कलियाए । जिणभत्तिभावियाए, साहणं भणिजण एवमेयं, जणयसुया भणइ कच्च्हं एत्तो । भहकल्सं ति नामं, आणवह इमेण अत्येणं ॥ ८॥ होऊण अप्पमत्तो, पहदियहं देहि उत्तमं दाणं । लोगो वि कुणउ सबो, जिणवरपूयामिसेयाई ॥ ९ ॥ सो एव भणियमेत्तो, दाणं दाऊण गयवराह्दहो । घोसेइ नयरमज्झे, जं भणियं जणयधूयाए ॥ १० ॥ इह पुरवरोएँ लोगो, होऊणं सील-संजमुज्जतो । कुणउ जिणचेइयाणं, अहिसेयादी महापूर्य ॥ ११ ॥ सोऊण वयणमेयं, जणेण सिग्वं जिणिन्दभवणाइं । उवसोहियाइ एत्तो, सबुवगरणेहि रम्माइं ॥ १२ ॥ स्रीर-दहि-सप्पिपउरा, पवत्तिया जिणवराण अभिसेया । बहुमङ्गलोवगीया, त्ररवुच्छल्यजयसद्दा ॥ १३ ॥ सीया वि य जिणपूर्यं, करेइ तब-नियम-संजमुज्जूता । ताव य पया समन्था, पउमञ्भासं समणुपत्ता ॥ १४ ॥ जयसद्कयारावा, पिंदहारनिवेहया अह पविद्वा । आबद्धऋस्त्रिमउला, पणमइ पउमं पया सबा ॥ १५ ॥ अह तेण समालता, मयहरया जे पयाएँ रामेणं । साहह आगमकर्ज, मणसंखोमं पमोत्पं ॥ १६ ॥ विजलो य सुरदेवो, महुगन्धो पिङ्गलो य सुलधरो । तह कासवो य कालो, खेमाई मयहरा एए ॥ १७ ॥ अह ते सज्झसहियया, कम्पियचल्रणा न देन्ति उल्लावं । पउमस्स पभावेणं, अहोमुहा लेजिया नाया ॥ १८ ॥ संथाविऊण पुणरिब, पुच्छइ आगमणकारणं रामो । साहह मे वीसत्था, पयहिय सबं भउबेयं ॥ १९ ॥

सोचने लगी कि बार बार फड़कती हुई मेरी यह आँख अवश्य हो किसी दु:खका आगमन कहती है। (३) समुद्रके बीच जो दु:ख प्राप्त किया था उस एकसे सन्तुष्ट न होकर बिना कारण कार्य करनेवाला देव दूसरा अधिक क्या करेगा? (४) भानुमतीने कहा कि सीता! तुम क्यों विषरण हो गई हो। जिसे जो सुख-दु:ख पाना होता है, उसे वह पाता है। (४) तब गुण्मालाने कहा कि यहाँ वितर्क करनेसे क्या फायदा? हे बेंदेही! जिनवरके मन्दिरोंमें बड़ी भारी पूजा रचो। (६) तब संयम, तप, नियम एवं शीलसे युक्त, जिनकी भक्तिसे भावित तथा साधुओं को वन्दन करनेमें तत्पर तुम्हें शान्ति होगी। (७) इस प्रकार कहने पर सीताने भद्रकलश नामक कंचुकीसे कहा। उसने इस मतलवकी आज्ञा दी कि तुम अप्रमन्त होकर प्रतिदिन उत्तम दान दो और सब लोगोंको जिनवरकी पूजा और अभिषेक आदिमें तत्पर करो। (८-६) इस तरह कहने पर दान देकर और हाथी पर सवार हो सीताने जो कहा था उसकी उसने नगरमें घोषणा की कि इस नगरमें लोग शील एवं संयममें उद्यत हो जिनचेत्योंकी अभिषेक आदि महापूजा करें। (११) यह बचन सुनकर छोगोंने शीव ही रम्य जिनेन्द्रभवनोंको सब उपकरणों से सजाया। (१२) जिनवरोंका प्रचुर दूध, दही और घीसे अभिषेक किये गये, बहुतसे मंगलगीत गाये गए तथा वाद्योंकी ध्वनिके साथ जयघोष किया गया। (१३) तप, नियम और संयमसे युक्त सीताने भी जिन्द्रजा की।

उस समय सारी प्रजा रामके पास आई। (१४) जयशब्दका उद्घोष करनेवाळी तथा प्रतिहारीके द्वारा निवेदित सारी प्रजाने प्रवेश किया। उसने सिर पर हाथ जोड्कर रामको प्रमाण किया। (१५) उन रामने प्रजाके जो अगुए थे उन्हें कहा कि मनके संज्ञोभका त्याग करके आगमन का प्रयोजन कहो। (१६) विजय, पूर्यदेव, मजुगन्ध, पिंगल, शूलधर, काश्यप, काल तथा ज्ञेम—आदि ये अगुए थे। (१७) हृदयमें भीत और काँपते हुए पैरांवाले वे बोलते नहीं थे। रामके प्रभावसे मुँह नीचा करके वे लिजत हो गये। (१८) सान्त्वना देकर पुनः रामने उनके आगमनका कारण पूझा कि विश्वस्त हो तथा भय एकं

१, अच्छि सा॰--प्रत्य॰। २, महुमत्तो पि॰---प्रत्य॰।

एव परिपुच्छियाणं, ताणं चिय भणइ मयहरो एको । सामिय अभएण विणा, अन्हं वाया न निकलमङ ॥ २०॥ तो मणड पउमनाहो. न किंचि भयकारणं हवह तुज्हां । उछवह सुवीसत्था. मोराणं सज्झसबेयं ॥ २१ ॥ **रुद्धिमा तओ अमए, विजओ पत्थावियक्सरं वयणं । जंपइ कयञ्ज**लिवुडो, सामिय ! वयणं सुणसु अम्हं ॥ २२ ॥ सामिय ! इमो समत्यो, पुहइनजो पावमोहियमईओ । परदोसग्गहणरओ, सहाववंको य सदसीलो ॥ २३ ॥ बंपह पूणो पुणो चिय, जह सीया रक्ससाण नाहेण । हरिऊँणं परिभुत्ता, इहाणिया तहिव रामेणं ॥ २४ ॥ उज्जाणेसु घरेसु य, तलायवावीसु चणवओ सामी । सीयाअववायकहं, मोत्तुण न चंपए अन्नं ॥ २५ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, रामो तिसमुद्दमेइणीनाहो । लङ्काहिवेण हरियं, कह पुण आणेइ जणयसुयं ? ॥ २६ ॥ नुणं न एत्थ दोसो. परपुरिसपसत्तियाएँ महिलाए । जेण इमो पउमाभो, सीया धारेइ निययघरे ॥ २७ ॥ जारिसकम्मायारो. हवइ नरिन्दो इहं वसुमईए । तारिसनिओगनिरओ, अहियं चिय होइ सहजणे ॥ २८ ॥ प्रव भणन्तस्स प्रभू . जणस्स अइदुद्वपाविह्ययस्स । राहव ! करेहि संपइ . अइरा वि य निगाहं घोरं ॥ २९ ॥ सोकण वयणमेयं, वज्जेण व ताहिओ सिरे रामो । रुजाभरोत्थयमणो परमविसायं गओ सहसा ॥ ३० ॥ चिन्तेकण पवत्तो, हा! कहं कारणं इमं अतं। जायं अइदुिबसहं, सीयाअववायसंबन्धं॥ ३१॥ जीए कएण रण्णे. अणुह्रयं विरहदारुणं दुक्लं। सा सीया कुलयन्दं, मह अयसमलेण महलेह ॥ ३२ ॥ जीसे कजोण मए, विवाइओ रक्लसाहिवो समरे । सा मज्झ अयसमइलं, सीया जसदप्पणं कुणइ ॥ ३३ ॥ जर्त चिय भणड जणो, जा परपुरिसेण अत्रणो गेहे । नीया पुणो वि ये मए, इहाणिया मयणमुदेणं ॥ ३४ ॥ अहवा को जुवईणं, जाणइ चरियं सहावकुिंडलाणं । दोसाण आगरो चिय, जाण सरोरे वसइ कामो ॥ ३५ ॥

उद्वेगका परित्याग करके मुक्ते कहो। (१६) इस प्रकार पूछने पर उनमें से एक अगुएने कहा कि, हे खामी! अभयके बिना क्मारी वाणी नहीं निकलती। (२०) तब रामने कहा कि तुम्हें भयका कोई कारण नहीं है। विश्वस्त होकर और भय एवं उद्वेगका परित्याग करके कहो। (२१)

श्रभय प्राप्त होने पर हाथ जोड़े हुए विजयने कथनको बराबर व्यवस्थित करके कहा कि हे खामी! हमारा कहना श्राप सुनें। (२२) हे खामी! पृथ्वी परके सब लोग भव बंधनसे मीहित बुद्धिवाले, दूसरोंके दोषप्रहणमें रत, खभावसे ही टंढ़े और राठ आवरणवाले होने हैं। (२३) ये बार बार कहते हैं कि राक्षसोंके खामी रावणने अपहरण करके सीताका उपभोग किया है, किन्तु फिर भी राम उसे यहाँ लाये हैं। (२४) हे खामी! उदानोंमें, घरोंमें तथा तालाबों श्रीर बाविइयों पर सीताके अपवादकी कथाको छोड़कर लोग दूसरा कुछ वोल्डें नहीं हैं। (२४) तीनों श्रोर समुद्रसे घर्रा हुई पृथ्वीके खामी दशरथपुत्र राम लंकेश रावण द्वारा अपहरत सीताको पुनः क्यों लाये हैं? (२६) वस्तुतः परपुरुपमें प्रसक्त महिलाका इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये राम सीताको श्रपने घरमें रखे हुए हैं। (२७) इस पृथ्वी पर राजा जसे कर्म श्रोर श्राचारवाला होता है वैसे ही कार्यमें श्रीर भी श्राधिक निरत सब लोग होते हैं। (२०) हे प्रभो राघव! ऐसा कहनेवाले अतिदुष्ट और पापीहदयी लोगोंका श्राप श्रव जल्दी ही घोर निग्रह करें। (२६)

ऐसा बचन सुनकर मानो वजसे सिर ताडित हुआ हो ऐसे राम लजाके भारसे खिन्न हो एकदम अत्यन्त दुःखी हो गए। (३०) वे सोचने लगे कि अफ़सोस है! सीताके अपवादके बारेमें यह दूसरा एक अत्यन्त दुःसह कारण उपस्थित हुआ। (३१) जिसके लिए अरण्यमें दारुण विरह-दुःख भोगा वह सीता मेरे कुलरूपी चन्द्रको अयशरूपी मलसे मलिन करती है। (३२) जिसके लिए मैंने युद्धमें राच्चसराजको मारा वह सीता मेरे यशरूपी दर्पण को अपयश से मलिन करती है। (३२) लोग ठीक ही कहते हैं कि परपुरुषके द्वारा जो अपने घरमें ले जाई गई थी उसीको कामविमोहित मैं यहाँ लाया है। (३४) अथवा जिनके शरीरमें दोषोंकी खान जैसा काम बसता है उन स्वभावसे कुटिल युवियोंका चरित कीन जान

१. ०क्तण य प•---प्रत्य•। २. हु---प्रत्य•।

मूर्लं दुच्चरियाणं, हवइ य नरयस्स वत्तणी विज्ञा। मोक्स्वस्स महाविन्धं, वज्जेयबा सया नारी॥ ३६॥ धन्ना ते वरपुरिसा, जे च्चिय मोत्तूण निययजुवईओ। पबइया क्यनियमा, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता॥ ३०॥ एयाणि य अन्नाणि य, चिन्तेन्तो राहवो बहुविहाइं। न य आसणे न सयणे, कुणइ धिइं नेव वरभवणे॥ ३८॥ नेहा-ऽववायभयसंगयमाणसस्स, वामिस्सितिबरसवेयवसीक्रयस्स। रामस्स धीरविमलस्स वि तिबदुक्खं, जार्य तया जणयरायसुयानिमित्तं॥ ३९॥

।। इइ पउमचरिए जणचिन्ताविद्दागां नाम तेणवयं पव्यं समर्त्रां।।

## ९४. सीयानिष्वासणपव्वं

अह सो एयट्टमणं, काऊणं लक्त्वणस्स पिंडहारं। पेसेइ पउमनाहो, जणवयपरिवायपरिभीओ ॥ १ ॥ पिंडहारसिंदओ सो, सोमित्ती आगओ पउमनाहं। निमऊण समब्भासे, उविविद्दो मूमिमागिम्म ॥ २ ॥ भूगोयरा अणेया, झुहडा सुम्मीवमाइया एत्तो। अन्ने वि नहानोगं, आसीणा कोउहल्लेणं॥ ३ ॥ काऊण समालावं, लणन्तरं लक्त्वणस्स बलदेवो। साहइ न्यापरिवायं, सीयाए दोससंभूयं॥ ४ ॥ स्रिणऊण वयणमेयं, नंपइ लच्छीहरो परमरुद्दो। मिच्छं करेमि पुहइं , लुयनीहं तक्त्वणं नेव॥ ५ ॥ मेरुस्स चूलिया इव, निक्कम्पा सीलघारिणी सीया। लोएण निम्घणेणं, कह परिवायम्मिणा दङ्गाः। ६ ॥ लोयस्स निम्महं सो, समुच्छहन्तो समहुरवयणेहिं। संथाविओ कणिहो, रामेणं नुद्धिमन्तेणं॥ ७ ॥

सकता है। (३५) की दुश्चरितोंका मूल, नरकका विशाल मार्ग और मोक्षके लिए महाविष्टनरूप होती है; अतः क्षीका सर्वदा त्याग करना चाहिए। (३६) वे उत्तम पुरुप धन्य हैं जो अपनी युवितयोंका त्याग करके प्रव्रजित हुए हैं तथा नियमोंका झाचरण करके अचल एवं अनुत्तर मोक्षमें पहुँच गये हैं। (३७) इन और ऐसे ही दूसरे बहुत प्रकारके विचार करते हुए रामको न आसन पर, न शय्या पर और न उत्तम भवनमें धीरज बँधती थी। (३८) स्तेह और अपवादके भयसे युक्त मानस- वाले तथा एक दूसरेमें मिले हुए तीव्र अनुराग और वेदनाके वशीभूत ऐसे धीर और निर्मल रामको भी जनकराजकी पुत्री सीताके निमित्तसे तीव्र दुःख हुआ। (३६)

॥ पद्मचरितमें जनचिन्ताविधान नामक तिरानवेवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९४० सीताका निर्वासन

लोगों की बदनामीसे भयभीत रामने मनमें निश्चय करके लक्ष्मणके पास प्रतिहारीको भेजा। (१) प्रतिहारीके साथ वह लक्ष्मण आया। रामको प्रणाम करके समीपमें वह जमीन पर खड़ा रहा। (२) भूमि पर विचरण करनेवाले
(मानव) सुभट, सुप्रीव आदि तथा दूसरे भी यथायोग्य स्थान पर कुत्हल वश बैठ गये। (३) थोड़ी देर तक बातचीत
करके बलदेव रामने लक्ष्मणसे सीताके दोषसे उत्पन्न जनपरिवाद के बारेमें कहा। (४) यह वचन सुनकर अत्यन्त रुष्ट लक्ष्मणने
कहा कि मैं फ़ौरन ही मिध्याभाषी पृथ्वीको छिन्न जिह्नावाली वना देता हूँ। (४) शीलधारिणी सीता मेरुकी चूलिकाकी भाँति
निष्प्रकम्प है। निर्दय लोगोंने परिवाद रूपी अग्निसे उसे कैसे जलाया है १ (६) तब लोक का निप्रह करने के छिए उत्साहशील उस छोटे माईको बुद्धिमान रामने सुमधुर वचनों से शान्त किया। (७) उन्होंने कहा कि ऋषभ, भरत जैसे इक्ष्वाकुलके

१. जंपह जण --- प्रत्य । २. • इं हयजी हं तक्खणं सद्यं--प्रत्य ।

उसम भरहोबमेहि इक्लागकुर्द्ध तमेहि बहवेहिं। अवणोयहिपेरन्ता, मुत्ता पुहर्द नरिन्देहिं॥ ८॥ आइचनसाईणं, निवईण रणे अदिभपिद्वीणं। ताण नसेण तिह्रयणं, अलंकियं वित्थयनलेणं॥ ९॥ प्यं इनलागकुलं, सिसकरधवलं तिलोयविनलायं । मज्ज्ञ घरिणीप् लन्खण ! कलक्टियं अयसपद्गेणं ॥ १० ॥ ताव य फिंचि उवार्य, फरेहि सोमित्ति। फालपरिहीणं। जाव न वि हवह मज्झ वि, दोसो सीयाववाएणं ॥ ११ ॥ अबि परिचयामि सीयं, निद्दोसं बद्द वि सीलसंपन्नं । न य इच्छामि खणेकं, अकित्तिमलकद्वसियं वीयं ॥ १२ ॥ अह मणइ रुच्छिनिलओ, नरवर ! मा एव दुक्लिओ होहि। पियुणवयणेण संपर्, मा चयसु महासई सीयं ॥ १३ ॥ लोगो कुडिल्सहावो. परदोसम्गहणनिययतित्रहो । अज्ञवनणमच्छरिओ, दुग्गहिहयओ पदुद्दो य ॥ १४ ॥ भणइ तओ बल्देवो, एव इमं बह तुमं समुख्यास । कि पुण छोगविरुद्धं, अयसकछक्कं न इच्छामि ॥ १५ ॥ कि तस्स कीरइ इहं, समत्थरज्ञेण जीविएणं वा । जस्स पवादो बहुओ, भमइ चियं णं सया अयसो ! ॥ १६॥ कि तेण मुयबलेण, भीयाणं जं भयं न वारेइ ? । नाणेण तेण कि वा. जेण ऽप्पाणं न विन्नायं ? ॥ १७ ॥ तावऽच्छड जणवाओ, दोसो मह अत्थि एत्थ नियमेणं । जा परपुरिसेण हिया, निययघरं आणिया सीया ॥१८॥ पञ्जुज्जाणिंठयाए, जाइज्जन्तीऍ रक्सिसिन्देणं। सीयाऍ निच्छएणं, तं चिय अणुमन्नियं वयणं ॥ १९ ॥ प्वं समाउलमणो, सेणाणीयं क्यन्तवयणं सो । आणवइ गन्भिणीयं, सीयं छड्डेहि आरण्णे ॥ २० ॥ • एव भणिए प्वृत्तो, सोमित्ती राहवं कयपणामो । न य-देव! तुज्झ जुत्तं, परिचइ ऊर्ण जणयधूर्य ॥ २१ ॥ परपुरिसदरिसणेणं, न य दोसो हवइ नाह! जुवईणं। तम्हा देव! पसज्जसु, मुश्चसु एयं असम्गाहं॥ २२॥ पडमो भणइ कणिष्टं, एतो पुरओ न किञ्च वत्तवं। छड्डेमि निच्छएणं, सीयं अववायभीओ हं ॥ २३ ॥

बहुतसे उत्तम राजाओंने छवणसागर तककी पृथ्वीका उपभोग किया है।(०) विस्तृत सैन्यवाले तथा युद्ध में पीठ न देनेबाले आदित्ययशा आदि राजा हुए हैं। उनके यशसे त्रिभुवन आलंछत हुआ है।(६) हे लक्ष्मण! चन्द्रमाकी किरणोंके
समान धवछ तथा त्रिलोकमें विख्यात ऐसे इक्ष्वाकुकुलको मेरी क्षीने अवशक पंकसे मिलन किया है।(१०) हे लक्ष्मण! सीताके
अपवादसे जबतक मुझे दोष नहीं छगता तब तक, समय बीतनेसे पहले, तुम कोई उपाय करो।(११) यदि सीता नीदोंप और
शीलसम्पन्न हो तो भी मैं उसका त्याग कर सकता हूँ, किन्तु अपयशके मछसे कलुपित जीवन मैं एक ज्ञाके लिए भी नहीं
बाहता।(१२) इस पर लक्ष्मण ने कहा कि, हे राजन! आप इस तरह दुःखी न हों। दुर्जनोंके वचनसे इस समय आप
महासती सीताका त्याग न करें।(१३) लोग तो कुटिल स्वभावके, दूसरेके दोषोंको प्रहण करनेमें सदेव तत्पर, सरल लोगोंके
देषी, हृदयमें दुराप्रह्युक्त तथा अतिदुष्ट होते हैं।(१४) तब बलदेव रामने कहा कि तुम जसा कहते हो वैसा ही हैं,
फिर भी लोकविरुद्ध अपयशका करूंक में नहीं चाहता।(१५) इस संसारमें समस्त राज्य या जीवनको लेकर वह व्यक्ति
क्या करे जिसके कि अयशका प्रवाद सदा घूमता हो।(१६) उस मुजबलका क्या फायदा जो भयभीत लोगोंके
क्या करे जिसके कि अयशका प्रवाद सदा घूमता हो।(१६) उस मुजबलका क्या फायदा जो भयभीत लोगोंके
भयका निवारण नहीं करता। उस झानसे क्या लाभ जिससे आत्मा न पहचानी जाय।(१७) लोकप्रवादकी बात तो दूर
रही। परपुरुष द्वारा जो अपहृत थी उस सीताको मैं अपने घरमें लाया हूँ इसीमें वस्तुतः मेरा दोष रहा है।(१८) पद्मोद्वानमें स्थित और राक्षसेन्द्र रावणके द्वारा याचित सीताने अवश्य ही उसके वचनको मान्य रखा होगा।(१९)

तब मनमें व्याकुल रामने कृतान्तवदन नामक सेनापितको आज्ञा दी कि गर्भिणी सीताको अरएयमें छोड़ दी । (२०) ऐसा कहने पर लक्ष्मणने प्रणाम करके रामसे कहा कि हे देव! सीताका परित्याग करना आपके लिए ठीक नहीं है। (२१) हे नाथ! परपुरुषके दर्शनसे युवतियोंको दोष नहीं लगता। अतः हे देव! आप प्रसन्न हों और इस असदाग्रहका त्याग करें। (२२) इस पर रामने छोटे भाईसे कहा कि इससे आगे कुछ भी मत बोलना। अपवादसे भीत में अवश्य ही सीताका परित्याग करुँगा। (२३) बदे भाईका निश्चय जान वह लक्ष्मण अपने घर पर गया। तब कृतान्तवदन रथ पर

१. • छुरूभवेहिं बहुएहिं—प्रत्य • । २. अदिद्वपट्टीणं—मु • । ३. सीयं—प्रत्य • । ४. • य तिहुयणे अयसो—मु • ।

जेट्टस्स निच्छमं सी, नाऊणं रुक्सणो गओ सगिहं । ताब य कमन्तवयणो . समागओ रहवरारूदो ॥ २४ ॥ समद्भवद्भकवर्य, जन्तं सेणावर्षं पलोएउं। जंपर जणो महल्लं, कस्स वि अवराहियं जार्य ॥ २५ ॥ संपत्तो य खणेणं, पउमं विजवह पायविद्यो सो । सामिय ! देहाणिं, जा तुज्ज्ञ अवद्रिया हियए ॥ २६ ॥ तं मण्ड पउमनाहो. सीयाऍ डोहलाहिलासाए। दावेहि जिणहराई, सम्मेयाईस बहुयाई॥ २०॥ अडविं सीहनिणायं. बहुसावयसंकुलं परमघोरं । सीयं मोत्तूण तिहं, पुणर्राव य लहुं नियत्तेहि ॥ २८ ॥ र्ज आणवेसि सामिय !. भणिकणं एव निमाओ सिग्धं । संपत्तो कयविणओ, कयन्तवयणो भणइ सीयं ॥ २९ ॥ सामिणि ! उहेहि लहुं, आरुह्यु रहं करेसु नेवच्छं । बन्दसु निणमवणाईं, पुहृइयले लोगपुजाई ॥ ३० ॥ सेणावईण एवं. वं भणियाँ चाणई तओ तुद्वा । सिद्धाण नमोकारं, काऊण रहं समारूढा ॥ ३१ ॥ र्जं किंचि पमाएणं, दृष्टियं मे कर्य अपूर्णाए । मरिसन्तु तं समत्थं, जिणवरभवणद्विया देवा ॥ ३२ ॥ आपुच्छिकण सयलं, सहीयणं परियणं च बइदेही । जंपइ जिणभवणाइं, पणमिय सिग्धं नियत्तामि ॥ ३३ ॥ एत्यन्तरे रहो सो. कयन्तवयणेण चोइओ सिम्धं । चउतुरयसमाउचो, वचड मणपवणसमवेगो ॥ ३४ ॥ अह सुकतरुवरत्थं, दित्तं पक्लाविर्छ विहुणमाणं । दाहिणपासिम्म ठियं, पेच्छइ रिट्टं करयरन्तं ॥ ३५ ॥ स्राभिमुही नारी. विमुक्तकेसी बहुं विरुवमाणी । तं पेच्छइ जणयसुया, अन्नाइ वि दुण्णिमित्ताई ॥ ३६ ॥ निमिसियमेत्रेण रहो. उल्लह्स जोयणं पवणवेगो । सीया वि पेच्छह मेहिं, गामा-ऽगर-नगर-पहिपुणां ।। ३७ ॥ सा एवं वचन्ती, निज्झरणाइं च सलिलपुण्णाइं। पेच्छइ सराइ सीया, वरपङ्कयकुसुमछन्नाइं॥ ३८॥ करथइ तरुवणगृहणं, पेच्छइ सा सबरीतमसरिच्छं । करथइ पायवरहियं, रण्णं चिय रणरणायन्तं ॥ ३९ ॥

इस प्रकार जाती हुई उस सीताने पानीसे भरे भरने तथा सुन्दर कमल पुष्पोंसे आच्छक सरोवर देखा। (३८) उसने कहीं पर रात्रिके अन्धकारके समान सघन वृत्तोंसे युक्त वन देखा, तो कहीं पर वृत्तोंसे रहित और आहें भरता हुआ

सवार हो आ गया। (२४) तैयार हो कवच पहने हुए सेनापितको जाते देख लोग कहने लगे कि किसीने बड़ा भारी अपराध किया है। (२४) क्षण भरमें वह चा पहुँचा। पैरोंमें गिरे हुए उसने रामसे विनती की कि, हे खामी! चापके हृदयमें जो हो उसके बारेमें चाप मुक्ते चाझा दें। (२६) उसे रामने कहा कि दोहदकी अभिलाषांगली सीताको सम्मेतशिखर आदिमें बहुत-से जिनमन्दिरोंका दर्शन कराचो। (२७) वहाँ सिंहके निनादसे निनादित, चानेक जंगली जानवरोंसे भरे हुए और अत्यन्त घोर चटवीमें सीताको छोड़कर तुम जल्दी ही वापस लौटो। (२०) हे खामी! जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर वह जल्दी ही बाहर चाया। सीताके पास पहुँचकर विनयपूर्वक कृतान्तवदनने कहा कि, खामिनी! आप जल्दी उठें, बख्त परिधान करें, रथ पर आरूढ़ हों और पृथ्वीतता पर आये हुए लोकपूज्य जिनभवनोंको बन्दन करें। (२६-३०) सेनापितके द्वारा ऐसा कहने पर जानकी प्रसन्न हुई और सिद्धोंको नमस्कार करके रथ पर आरूढ़ हुई। (३६) उसने मन ही मन कहा कि चपुण्यशालिनी मैंने प्रमादवश जो दुखरित किया हो उसे जिनमन्दिरोंमें रहे हुए समस्त देव चमा करें। (३२) सभी सिख्यों और परिजनोंकी अनुमित लेकर सीताने कहा कि जिनमवनोंको बन्दन करके में शीघ्र ही वापस आ जाऊँगी। (३३)

तब कृतान्तवदनने वह रथ जल्दी चलाया। चार घोड़ोंसे युक्त तथा मन और पवनके बेगके जैसा तेज वह रथ चल पड़ा।(३४) उसने सूखे पेड़ पर बेठे हुए, गर्वित, पँख फड़फड़ाते, दाहिनी चोर स्थित और काँब्-काँब् करते हुए एक कौवेको देखा।(३४) सूर्यकी चोर अभिमुख, बाल बिखेरे हुई और बहुत विलाप करती हुई की तथा दूसरे दुर्निमित्तोंको सीताने देखा। (३६) निमिषमात्रमें पवनवेग रथ एक योजन लाँघ गया। सीताने भी माम, आकर, नगरसे युक्त ऐसी पृथ्वी देखी।(३७)

१. •णो उच्चलिओ र•---प्रस्य• । २. करेहि ने•---प्रस्य• । ३. •या महिकिया तथो---मु• । ४. •णवेगो सो---प्रस्य• । ४. मही, बहुसावयसंकुळं भीमं---मु• ।

करथइ वजदबद्धुं, रण्णं मसिघूमघ् छिघ्सरियं । कत्यइ नीलद्मबणं. पवणाहमपचिलयदलोहं ॥ ४० ॥ किलिकिकिकिकन्त करथइ, नानाविहमिलियसउणसंघट्टं। करबद्द बाणरपउरं, बुकारुचिसयमयजूहं॥ ४१॥ करथर सावयनहुविह-अन्नोन्नाविहयजुज्झसद्दालं । करथर सीहभउद द्य-चवलपलायन्तगयनिवहं ॥ ४२ ॥ कत्थह महिसोरिक्सिय, कत्थह बुहुबुहुबुहुन्तनइसिकलं। कत्थह पुलिन्दपउर, सहसा छुच्छु ति कयनोलं ॥४३॥ कत्यह वेणसम्रद्विय-फ्रलिकवालाउलं धगधगेन्तं। कत्यह खरपदणाह्य-कडयडभज्जन्तद्मगहण् ॥ ४४ ॥ कत्थइ किरि ति कत्थइ, भिरि ति कत्थइ छिरि ति रिंछाणं । सहो अइघोरयरो, भयजेणओ सबसत्ताणं ॥ ४५॥ एयारिसविणिओगं. पेच्छन्ती बणयनन्दणी रण्णं। वश्वह रहमारूढा. सुणइ य अइमहुरयं सहं॥ ४६॥ सीया कयन्तवयणं, पुच्छइ कि राहवस्स एस सरो । तेण वि य समक्लायं, सामिणि ! अह जण्हवीसहो ॥४०॥ ताव चिय संपत्ता. वहदेही चण्हविं विमलतोयं। पेच्छइ उभयतहिंहय-पायवकुषुमचियतरङ्गं॥ ४८॥ गाह<del>-श</del>स-मगर-कच्छभ-संघट्टुच्छल्यिवियहकलोलं कल्लोलविद्दमाहय-निबद्धफेणावलीपउरं ॥ ४९ ॥ पउरवरकमलकेसर-नलिणीगुझन्तमहुयरुग्गीयं उम्गीयरवायण्णिय-सारङ्ग निविद्वउभयत्रङं 1 उभयत**डहं**ससारस-चक्कायरमन्त्रणेयपक्स्सिउलं । पक्सिउलजणियकलरव-समाउलाइण्णगयजाहं गयज्हसमायिद्धय-विसमसमुबेक्षक्रमलसंघाय संवायनलावृरिय-निज्झरणझरन्तसहालं 1 प्यारिसगुणकल्यं, पेच्छन्ती जणयनन्दणी गङ्गं। उत्तिण्णा बरतुरया. परकुलं चेव संपत्ता ॥ ५३ ॥

मस्त्रथल देखा। (३६) कहीं दावानलसे जला हुआ और त्याही और घूओं जैसी घूलसे घूसरित अरएय था, तो कहीं पवनसे आहत होने पर जिनके पत्तोंका समृह हिल रहा है ऐसे नीले वृक्षोंका वन था। (४०) कहीं नानाविध पिक्षयोंका समृह एकत्रित हो बहुचहा रहा था, तो कहीं प्रचुर वानरोंके चिचियानेसे मृगसमृह सन्त्रस्त था। (४१) कहीं अनेक प्रकारके जंगली जानवरोंके एक-दूसरे परके आकामक युद्धसे वन शब्दायमान था, तो कहीं सिंहके भयसे हैरान हो जल्दी जल्दी भागता हुआ गज-समृह था। (४२) कहीं भैंसा ढिडकारता था, कहीं नदीका पानी कलकल ध्वनि कर रहा था, कहीं सहसा 'कू-कू' आवाज करनेवाली मीलोंसे वन भरा हुआ था। (४३) कहीं बाँसोंमें उठी हुई अग्निज्वालासे ज्याप्त होनेके कारण अग्-धग् आवाज आ रही थी। कहीं तेज हवासे आहत हो वृक्षसमृह कड्-कड् करते हुए दूट रहा था। (४४) कहीं कर्र, कहीं हिर्, तो कहीं छिर्—भालुओंकी ऐसी अत्यन्त भयंकर तथा सब प्राण्यियोंको भय पैदा करनेवाली आवाज आ रही थी। (४४)

ऐसे कार्यों को देखती हुई रथारूढ सीता अरण्यमें से जा रही थी। उस समय उसने एक अतिमधुर ध्विन सुनी। (४६) सीताने कृतान्तवदनसे पूछा कि क्या वह रामका शब्द है? इस पर उसने कहा कि, हे स्वामिनी! यह गंगाकी ध्विन है। (४७) तब वैदेही निर्मल जलवाळी गंगाके पास पहुँची। उसने दोनों किनारों पर स्थित पेड़ोंके फूलोंसे अर्चित तरंगोंवाळी गंगाको देखा। (४८) प्राह, मत्य, मगरमच्छ तथा कछुओं से समूहके उछलनेसे विकट तरंगोंवाळी, तरंगोंमें आये हुए मूँगोंसे आहत, बँधी हुई फेनकी पंक्तिसे ज्याप्त, बहुतसे उत्तम कमलोंके केसरमें तथा कमलिनियोंमें गुंजार करनेवाले भीरोंसे गीतमय, गीतकी ध्विन सुनकर जिसके दोनों तटों पर हिरन बैठे हैं, दोनों तटों पर इंस, सारस, चक्रवाक आदि क्रीड़ करते हुए अनेक पन्नी-कुलोंसे युक्त, पन्नीकुलसे उत्पन्न कलरवसे ज्याकुल एवं खिन्न गज समूहवाळी, गज-समूहके द्वारा खीचे गये और जपर-नीचे उठते हुए कमल संघातसे ज्याप्त, जल-समूहसे भरे और बहते हुए मतनोंसे शब्दायमान—ऐसे गुर्गोंसे सम्पन्न गंगाको जब सीता देख रही थी तब घोड़ोंने उसे पार कर दिया और वह दूसरे किनारे पर भी पहुँच गई। (४६-५३)

१. ॰यडहुडुहियडहंतगिरिणईसलिलं—प्रस्य॰। २. ॰जणणो—प्रस्य॰।

अह सो कयन्तवयणो, घोरो वि य तत्थ कायरो जाओ । घरिकण सन्दणवरं, रुवइ तओ उचकण्टेणं ॥५४॥ तं पुच्छइ वहदेही, किं रुवसि तुमं इहं अकज्जेणं । तेण वि सा पहिमणिया, सामिणि । वयणं निसामेहि ॥५५॥ दित्तमिविससरिच्छं, द्रज्जणवयणं पहु निसुणिऊणं । होहरुयनिमेण तुमं, चता अववायभीएणं ॥ ५६ ॥ तीए कयन्तवयणो, कहेइ नयराहिवाइयं सबं। दुक्लस्स य आर्मुलं, जणपरिवायं जहावतं॥ ५७॥ रूच्छीहरेण सामिणि !. अणुणिज्जन्तो वि राहवो अहियं । अववायपरिक्मीओ, न मुयइ एयं असमाहं ॥५८॥ न य माया नेव पिया, न य भाया नेव लक्खणो सरणं । तुँज्झ इह महारण्णे, सामिणि ! मरणं त नियमेणं ॥५९॥ सुणिऊण वयणमेयं. वज्जेण व ताडिया सिरे सीया । ओयरिय रहवराओ, सहसा ओमुच्छिया पिंडया ॥ ६० ॥ कह कह वि समासत्था, पुच्छइ सेणावइं तओ सीया । साहेहि कत्थ रामो. केट्रे वा वि साएया ॥ ६१ ॥ अह भणइ कयन्तमुहो, अइदूरे कोसला पुरी देवी । अइचण्डसासणं पुण, कत्ती चिय पेच्छसे रामं ॥ ६२ ॥ तह वि य निब्भरनेहा, जंपइ एयाइ मज्झ वयणाइं। गन्तूण मणियं बो, पउमो सबायरेण तुमे ॥ ६३ ॥ जह नय-विणयसमग्गो, गम्भीरो सोमदंसणसहावो । धम्मा-ऽधम्मविहण्णू, स**बक**लाणं च पारगञ्जो ॥ ६४ ॥ अभवियजणवयणेणं, भीएण दुगुंछणाऍ अहँरेणं । सामिय ! तुमे विमुक्का, एत्थ अरण्णे अक्रयपुण्णा ॥ ६५ ॥ जइ वि य तुमे महायस!. चत्ता हं पुबकम्मदोसेणं । तह वि य जणपरिवायं. मा सामि! फुट गणेजास ॥६६॥ रयणं पाणितलाओ, कह वि पमाएण सागरे पडियं । केण उवाएण पुणी, तं लब्भइ मग्गमाणेहिं ! ॥ ६७ ॥ पक्सिविज्या य कुवे, अमयफलं दारुणे तमन्धारे । जह पडिवज्जइ दुक्सं, पच्छायाबाहुओ बालो ॥ ६८ ॥ संसारमहादुक्लस्स, माणवा जेण सामि ! मुखन्ति । तं दरिसणं महन्वं, मा मुखहसे जिणुहिद्वं ॥ ६० ॥

वहाँ वह कृतान्तवदन धीर होने पर भी कातर हो गया। रथको खड़ा करके वह ऊँचे स्वरसे रोने लगा। ( ५४ ) उसे वैदेहीने पूछा कि तुम बिना कारण यहाँ क्यों रोते हो ? उसने भी उसे (सीतासे) कहा कि, हे स्वामिनी! आप मेरा कहना सुनें। (४४) प्रदीप्त अग्नि श्रौर विषतुल्य दुर्जन-यचन सुनकर अपवादके भयसे प्रभुने दोहदके बहाने श्रापका त्याग किया है। (५६) इतान्तवद्नने जैसा हुआ था वैसा नगरजनोंके अभिवादनसे लेकर सारे दु:खके मूल रूप जनपरिवादको कह सुनाया। (५७) हे स्वामिनी! लक्ष्मणके द्वारा अनुनय किये जाने पर भी अपवादसे अत्यन्त भयभीत रामने अपना यह असदाप्रह नहीं छोड़ा। (४२) हे स्वामिनी! इस महारण्यमें आपके न माता, न पिता, न भाई और न लक्ष्मण ही शरणरूप हैं। आपकी यहाँ अवश्य मृत्यु हो जायगी। (४६) यह वचन सुनकर मानो सिर पर वजसे चोट लगाई गई हो ऐसी सीता रथ परसे उतरी श्रीर सहसा मुर्जित होकर गिर पड़ी। (६०) किसी तरह होशमें श्राने पर सीताने सेनापतिसे पूछा कि राम कहाँ है श्रीर साकेत कितनी दूर है यह कहो। (६१) इस पर कृतान्तवदनने कहा कि, हे देवी! साकेतनगरी बहुत दूर है। अत्यन्त प्रचण्ड शासनवाले रामको आप कैसे देख सकोगी? (६२) फिर भी स्नेहसे भरी हुई उसने कहा कि लौटकर तुम मेरे ये वचन रामसे संपूर्ण आदरके साथ कहना कि हे स्वामी ! नय और विनयसे युक्त, गम्भीर, सीम्य दर्शन और सीम्य स्वभाववाले. धर्म-अधर्मके ज्ञाता, सब कलाओंके पारगाभी तुमने अभव्यजनोंके कहनेसे बदनामीसे अत्यन्त डरकर मुक्त पापीको इस अरण्यमें छोड़ दिया है। (६३-६४) हे महायशः पूर्वकर्मके दोषसे तुमने यद्यपि मुमे छोड़ दिया है, तथापि हे स्वामी ! श्राप जन-परिवादको सत्य मत सममला । (६६) किसी तरह प्रमादवश हथेछीमेंसे रत्न समुद्रमें गिर जाय, तो खोजने पर भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है ? (६७) भयंकर अन्धकारसे युक्त कूएँमें अमृतफल फेंककर पश्चात्तापसे पीड़ित मूर्ख जिस तरह दु:ख प्राप्त करता है उसी तरहसे, नाय ! जिससे मनुष्य संसारके महादु:खका परित्याग करते हैं उस जिनेन्द्र द्वारा प्रोक्त अतिमूल्यवान दर्शनका तुम त्याग मत करना। (१०-६९) जिस अहित (कट्ट)

१. ॰लं सीयाए जं जहा॰ - मु॰ । २. तुज्झं इहं अरण्णे, सामिणि ! रण्णं तु—प्रस्य॰ । ३. ॰यन्यो गंतुं सम्या॰—प्रस्य॰ । ४. अइरेगं—प्रस्य॰ । ५. एरषारण्णे वह अउण्णा ?—प्रस्य॰ ।

चं कस्स अणुसंरिच्छं, अहियं तं तस्स हवइ मणियवं । को सयलजणस्स इहं, करेह मुहबन्यणं पुरिसो ! ॥७०॥ मह वयणेण मणेळासु, सेणावइ ! राहवं पणिमऊणं । दाणेण भयसु बल्यं, बन्धुवणं पीइचोएणं ॥ ७१ ॥ भयसु य सीलेण परं, भित्तं सक्मावनेहिनिहसेणं । अतिहिं समागयं पुण, मुणिवसहं सबभावेणं ॥ ७२ ॥ सन्तोर्षे जिणसु कोवं, माणं पुण मह्वप्यओगेणं । मायं च अज्जवेणं, लोगं संतोसभावेणं ॥ ७३ ॥ बहुसत्थागमकुसलस्स तस्स नय-विणयसंपउत्तस्स । किं दिज्ञउ उवएसो, नवरं पुण महिल्या चवला ॥ ७४ ॥ चिरसंवसमाणीए, बहुदुचरियं तु वं कयं सामि ! । तं समसु मज्ज्ञ सबं, मउयसहावं मणं काउं ॥ ७५ ॥ सामिय ! तुमे समाणं, मह होज्ज न होज्ज दिसंणं नूणं । बह वि य अवराहसंयं, तह वि य सबं समेज्जासु ॥ ७६ ॥ यव चंपिऊणं, पित्रयां, पित्रयां सरककरे घरणिवहे । मुच्छानिमीलियच्छी, पत्ता अहदारणं दुक्वं ॥ ७७ ॥ यट्टूण घरणिपिडयं, सीयं सेणावई विगयहासो । चिन्तेइ इहारण्णे, कल्लाणी दुकरं जियह ॥ ७८ ॥ विद्यु किंवाविमुको, पानो हं विगयलज्जमज्जाओ । जणनिन्दियमायारो, परपेसणकारओ भिष्टो ॥ ७९ ॥ नियईच्छबज्जियस्स उ, अहियं दुक्वेकतमायमणस्स । भिष्टस बीवियाओ, कुक्कुरजीयं वरं हवह ॥ ८० ॥ परघरलद्धाहारो, साणो होऊण वसह सच्छन्दो । भिष्टो परबसो पुण, विक्रियदेहो निययकारं ॥ ८१ ॥ भिष्टस नरवईणं, दिलाएसस्स पावनिरयस्स । न य हवह अकरणिज्ञं, निन्दियकमं पि चं लोण ॥ ८२ ॥ प्रिसत्तणिम्म सिरसे, चं आणा कुणइ सामिसालस्स । तं सबं पश्चक्वं, दीसइ य फलं अहम्मस्स ॥ ८३ ॥ प्रिस्ति अहो ! अकज्ञं, जं पुरिसा इन्दिएसु आसत्ता । कुबन्तिह भिष्टतं, न कुणन्ति सुहाल्यं धममं ॥ ८४ ॥ घिद्वी अहो ! अकज्ञं, जं पुरिसा इन्दिएसु आसत्ता । कुबन्तिह भिष्टतं, न कुणन्ति सुहाल्यं धममं ॥ ८४ ॥

सीताको जमीन पर गिरी हुई देख जिसकी हँसी नष्ट हो गई है ऐसे उस सेनापितने सोचा कि इस अरण्यमें कल्याणी सीता मुश्किलसे जी सकेगी। (७८) द्याहीन, पापी, लाज-मर्याहासे रहित, लोकिनिन्दित आचारवाले श्रीर दूसरेकी आज्ञाके अनुसार करनेवाले मुक्त नौकरको धिकार है। (७८) श्रपनी इच्छासे रहित श्रीर एकमात्र दुःखमें ही मनको लीन रखनेवाले मृत्यके जीवनसे तो कुलेका जीवन अधिक श्रम्च्छा है। (८०) दूसरेके घर पर श्राहार करके कुत्ता स्वच्छन्द भावसे रहता है, किन्तु नौकर तो परवश होता है श्रीर सदाके लिए उसने श्रपना शरीर बेच दिया होता है। (८१) राजा द्वारा आज्ञा दिये गये श्रीर पापनिरत भृत्यके लिए लोकमें जो भी निन्दित कार्य होता है वह श्रकरणीय नहीं होता। (८२) पुरुषत्व तो समान होने पर भी स्वामीकी जो श्राज्ञा पाली जाती है वह सब श्रधमेका फल है ऐसा प्रत्यक्त दिखाई पड़ता है। (८३) इन्द्रियोंमें श्रासक्त पुरुष जो श्रकार्य करते हैं उसके लिए धिकार है। लोग नौकरी करते हैं, पर सुखका

यचनके लिए जो योग्य होता है उसे वैसा ही कहा जाता है। यहाँ ऐसा कीन मनुष्य है जो सब लोगोंका मुँह बन्द कर सके। (७०) हे सेनापित! प्रणाम करके तुम रामको मेरी ओरसे कहना कि दानसे बलवानकी और स्नेहसे बन्धुजनकी सेवा करना। (७१) शीलसे शत्रुकी, सद्भाव एवं स्नेहसे मित्रकी और आये हुए अतिथि मुनिवरकी सर्वभावसे सेवा करें। (७२) कोधको शान्ति से, मानको मार्दवके प्रयोगसे मायाको ऋजुभावसे और लोभको सन्तोपवृत्तिसे जीतना। (७३) शास्त्र एवं आगममें अतिकुशल तथा नय एवं विनयसे युक्त उन्हें मैं क्या उपदेश हूँ? फिर मैं तो केवल एक चंचल की हूँ। (७४) हे स्वामी! चिर काल तक पासमें रहनेसे जो मैंने बहुत दुश्चरित किया है उसे, मनको मृदु स्वभाववाला बनाकर, आप चमा करें। (७४) हे नाथ! तुम्हारे जैसे मेरे पित हैं, परन्तु फिर भी तुम्हारे दर्शन अथ मुक्ते नहीं होंगे। यद्यपि मैंने सेकड़ों अपराध किये हैं, फिर भी वे सब आप चमा करें। (७६) ऐसा कहकर वह कठोर और कर्कश जमीन पर गिर पड़ी। मूर्क्षांसे बँद आँखोंवाली उसने अत्यन्त दारुण दुःख पाया। (७७)

१. •सर्णं भूयं—प्रत्यः । २. ०सर्यं तं चिय सन्धं—प्रत्यः । ३. •वाइ मुको—प्रत्यः । ४. ०इहवः — प्रत्यः । ५. कुम्बंति क्ष भिः —प्रत्यः ।

प्याणि य अन्नाणि य, बिळविय सेणावई तिर्ह रण्णे । मोत्तृण नणयतणर्यं, चिळ्यो साएयपुरिहुत्तो ॥ ८५ ॥ सीया वि तस्य रण्णे, सन्नं छद्धृण दुक्सिया ब्र्ङ्छणं । स्वइ सहावविश्वका, निन्दन्ती चेव अप्पाणं ॥ ८६ ॥ हा पडम ! हा नरुत्तम, हा बिह्णियवणधुवच्छ्छ ! गुणोह ! । सामिय ! अडद्दुयाए, किं न महं दिरसणं देहि ! ॥ ८०॥ तुह दोसस्स महाजस !, येवस्स वि नित्थ एत्थ संबन्धो । अहदारुणाण सामिय !, मह दोसो पुक्कम्माणं ॥ ८८॥ किं एत्थ कुणह ताओ !, किं व पई ! किं व बन्धवजणो मे ! । दुक्सं अणुहवियमं, संपह य उविहृए कमे ॥ ८०॥ नृणं अवण्णवार्यं, लोए य अणुहियं मए पुनं । घोराहवीएँ मज्झे, पत्ता जेणेरिसं दुक्सं ॥ ९०॥ अहवा वि अन्नजन्मे, घेत्तृण वयं पुणो मए भर्मा । तस्सीयएण एर्यं, दुक्सं अहदारुणं जार्यं ॥ ९२॥ अहवा पउमसरत्थं, चक्कायजुर्य धुत्तीहसंजुत्तं । भिन्नं पावाएँ पुरा, तस्स फर्लं चेव भोत्तमं ॥ ९२॥ कहवा वि मए समणा, दुर्गुछिया परभवे अपुण्णाए । तस्स इमं अणुसिरसं, मुक्लेयवं महादुक्सं ॥ ९२॥ वा सयलपरियणेणं, सेविज्जन्ती मुहेण भवणत्था । सा हं सावयपउरे, चेह्नामह भीसणे रण्णे ॥ ९५॥ नाणारयणुज्जोए, पहसयपच्चत्युण् य सयणिज्जे । वीणा-वंसरवेणं, उविग्जन्ती मुहं सहया ॥ ९६॥ सं पुण्णस्स खए, गोमाउय-सीहभीमसहाले । रण्णे अच्छामि इहं, वसणमहासागरे पहिया ॥ ९७॥ किं वा करेमि संपह !, कवणं व दिसन्तरं पवज्जामि !। चिद्वामि कत्थ व इहं, उप्पन्ने दारुणे। दुक्त्वे ! ॥ ९८॥ हा पउम ! बहुगुणायर !, हा कक्त्वण ! किं तुमं न संभरित !। हा ताय ! किं न याणिस, एत्थारण्णे ममं पहिये ! ॥ ९८॥ हा पउम ! बहुगुणायर !, हा कक्त्वण ! किं तुमं न संभरित !। हा ताय ! किं न याणिस, एत्थारण्णे ममं पहिये ! ॥ ९८॥

धामरूप धर्म नहीं करते। (=४) ऐसे तथा दूसरे विलाप करके सेनापित सीताको वहीं अरख्यमें छोड़ साकेतकी ओट चल पड़ा। (८५)

इस बनमें होशों आकर दु:श्वी सीता धेर्यका त्याग करके अपनी निन्दा करती हुई करण स्वरमें रोने लगी। (=६) हा राम! हा नरोत्तम! हा व्याकुल जनोंके वत्सल! गुणीय! हे स्वामी! भयसे उद्विम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते ? (८७) हे महायश! आपके दोवका यहाँ तिनक भी सम्बन्ध नहीं है। हे नाथ! मेरे अत्यन्त दारण पूर्वकर्मोंका ही दोव है। (८८) इसमें पिता क्या करें ? मेरे पिता या वान्धवजन भी इसमें क्या करें ? कर्मका उदय होने पर दु:लका अनुभव करना ही पढ़ता है। (८९) अवश्य ही पूर्वजन्ममें मैंने लोकमें अवर्णवाद (धर्मकी निन्दा) किया होगा जिससे घोर जंगलमें मैंने ऐसा दु:ल पाया है। (६०) अथवा पूर्वजन्म में अत अंगीकार करके फिर मैंने तोड़ा है। उसके उदयसे ऐसा अतिदारुण दु:ल हुआ है। (६१) अथवा पापी मैंने पद्मसरोवरमें स्थित प्रीतियुक्त चक्रवाक मिथुनको पहले जुदा कर दिया था। उसीका मुझे यह फल मिल रहा है। (६२) अथवा कमळवनमें हंसके जोड़ेको अतिनिर्दय मैंने पहले वियुक्त कर दिया था। अब उसका फल मुझे भोगना चाहिए। (९३) अथवा अपुण्यरातिनी मैंने परभवमें अमणोंकी निन्दा की होगी। उसके अनुरूप यह महादु:ल मुझे भोगना चाहिए। (६४) जो महलमें आरामसे रहकर सब परिजनों द्वारा सेवित थी वह मैं जंगली जानवरोंसे भरे हुए भीषण वनमें उहरी हुई हूँ। (६५) नाना प्रकारके रह्नोंसे उद्योदित और सेकड़ों वक्षोंसे आच्छादित शयनमें वीणा और बंसीकी ध्वासो गाई जाती सुलपूर्वक सोती थी वह मैं पुण्य का क्षय होने पर दु:लकपी महासागरमें पड़कर सियार और सिहके भीषण शब्दोंसे युक्त इस वनमें बेठी हुई हूँ। (६६-६७) अब मैं क्या तक्ष दिशामें जारू ? दारुण दु:ल उत्पन्न होने पर मैं कहाँ बेट्ठें हुई हूँ। (६६-६७) हा अनेक गुणोंकी लानकप गाम! हा लक्ष्मण! क्या तुम गदी करते ? हा तात! इस अरण्य में पड़ी हुई मेरे बारे में क्या तुम नहीं जानते ? (६६)

१. दुक्खे अणुह्रविसम्बे—मु•। २. अवण्यवण्यं, लो•—मु•।

हा विज्ञाहरपत्थिव !, भामण्डल ! पाँविणी इहारणो । सीयणावे निमम्मा, तुर्म पि कि मे न संभरिस ! ॥१००॥ अहवा वि इहारणो, निरत्थयं विलविएण एएणं । कि पुण अणुहवियवं, वे पुबक्यं मए कम्मं ॥ १०१ ॥ एवं सा वणयसुया, वाव उच्छह ताव तं वणं पढमं । बहुसाहणो पविद्वो, नामेणं वज्जवङ्गनिवो ॥ १०२ ॥ पोण्डिरियपुराहिवई, गयवन्थरथे समागओ रणो । वेत्तूण कुक्तरवरे, निमाच्छह साहणसमग्गो ॥ १०३ ॥ ताव य जे तस्स ठिया, पुरस्सरा गहियपहरणावरणा । सोजण रुण्णसहं, सहसा खुभिया विचिन्तेन्ति ॥१०४॥ गय-महिस-सरह-केसिर-वराह-रुरु-चमरसेविए रण्णे । का एसा अइक्छणं, रुवइ इहं दुक्खिया महिला ! ॥१०५॥ कि होज्ज देवकत्वा, सुरवइसावेण महियले पिंडिया ! । कुसुमाउहस्स कि वा, कुविया य रई इहोइण्णा ! ॥१०६॥ एवं सवियक्तमणा, निव ते वचन्ति तस्य पुरहत्ता । सबे वि भउबिम्मा, वग्गीम्या व विद्वन्ति ॥ १०७॥ तस्य वणे महयं पि बलं तं, महिलारुण्णसरं सुणिकणं ।

नायमयं अह्चाडलनेतं, सायबसं विमलं पि निरुद्धं ॥ १०८ ॥

।। इइ परमचरिए सीयानिव्वासणिवहाणं नाम चरणउयं पब्वं समत्तं ॥

### ९५. सीयासमासासणपव्वं

वाब य सा निययचम्, रुद्धा गङ्ग व पवयवरेणं । ताब करेणुविलम्गो, पराइओ वळ जङ्घनिवो ॥ १ ॥ पुच्छइ आसन्नत्ये, केणं चिय तुम्ह गइपहो रुद्धो । दीसह समाउलमणा, भयविहरुविसंटुला सबे १ ॥ २ ॥

हा विद्याधरराज भामण्डल ! शोकसागरमें निमन्न पापिनी मैं इस अरण्यमें हूँ । क्या तुम भी मुक्ते याद नहीं करते ? (१००) स्थाबा यहाँ अरण्यमें ऐसा निरर्थक विलाप करने से क्या ? मैंने पूर्वजन्ममें जो पापकर्म किया था उसका अनुभव करना ही पढ़ेगा । (१०१)

इस प्रकार विलाप करती हुई वह जनकमुता सीता जब बैठी हुई थी तब उस बनमें उसके आगमनसे पहले बजारंघ नामके राजाने विशाल सेनाके साथ प्रवेश किया था। (१०२) पौण्डरिकपुरका वह राजा हाथियोंको पकड़नेके लिए उस अरण्य में आया था। हाथियोंको लेकर वह सेनाके साथ जा रहा था। (१०३) उस समय उसके आगे जानेवाले जो प्रहरण और कवच धारण किये हुए सैनिक थे वे रोनेका शब्द सुनकर सहसा क्षुच्ध हो सोचने लगे कि हाथी, भैंसे, श्रारम, सिंह, बराह, मृग, चमरीगायसे युक्त इस बनमें कीन यह दुःखित की अत्यन्त करण विलाप कर रही है ? (१०४-१०४) इन्द्रके शापसे जमीन पर गिरी हुई क्या यह कोई देव कन्या है ? अथवा कामदेवकी कुपित रित यहाँ अवतीर्ण हुई है ? (१०६) इस प्रकार मनमें विकल्पयुक्त वे बहाँ से आगे नहीं जाते थे। भयसे उद्दिग्न वे सब व्यम होकर ठहर गये। (१०७) उस वनमें श्रीका रहन-स्वर सुनकर भयभीत, अतिचंचल नेत्रवाला, ख्यातयश और निर्मल भी वह महान सैन्य रूक गया। (१००)

॥ पद्मचरितमें 'सीता निर्वासन-विधान' नामक चौरानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ९५. सीताको आधासन

जब अपनी उस सेनाको पर्वतसे रुद्ध गंगाकी भाँति अवरुद्ध देखा तब हाथी पर बैठा हुआ वज्रजंघ राजा आया। (१) उसने समीपस्थ लोगोंसे पूछा कि किसने तुम्हारा गमन-मार्ग रोका है १ तुम सब मनमें ज्याङ्ख तथा भयसे विह्नल

१. पाविणीइ दीणाए। इह रण्यदे विसमां, तुर्म-प्रत्य । २. रण्यं-प्रत्य । ३. पुरिहृता-प्रत्य । ४. महिल्य-

जाव चिय उल्लावं, देन्ति निरन्दस्स निययचारमद्दा । ताव य वरजुवर्द्द्र्य, सुणइ रुवन्तीऍ कंद्रुणसरं ॥ ३ ॥ सरमण्डळिविकांओ, भणइ निवो जा इहं रुवइ मुद्धा । सा गुविणी निरुत्तं, पउमस्स भवे महादेवी ॥ १ ॥ भणिओ भिन्नेहि पह, एव इमं जं तुमे समुल्लियं । न कयाइ अिळयवयणं, देव ! सुयं जंपमाणस्स ॥ ५ ॥ जाव य एसाळावो, वहह तावं नरा समणुपता । पेच्छन्ति जणयतणयं, पुच्छन्ति य का तुमं भद्दे ! ॥ ६ ॥ सा पेच्छिज्यण पुरिसे, बहवे सन्नद्धबद्धतोणीरे । भयविहळवेविरक्की, ताणाभरणं पणामेइ ॥ ७ ॥ तेहि वि सा पडिभणिया, कि अन्ह विह्रसणेहि एएहिं । चिट्टन्तु तुज्का ळच्छी !, ववगयसोगा इन्नो होहि ॥८॥ पुणरिव भणिन्त सुन्दिर्र !, मोतुं सोगं भयं च एत्ताहे । जंपस सुपसन्नमणा, किण्ण मुणसि नरवहं एयं ॥ ९ ॥ पुण्डित्यपुराहिवई, एसो इह वज्जबङ्कनरवसभो । चारित्त-नाण-दंसण-बहुगुणनिल्लो जिणमयंमि ॥ १० ॥ सङ्काइदोसरिह्ओ, निच्चं जिणवयणगिहयपरमत्थो । परजवयारसमत्थो, सरणागयवच्छलो वीरो ॥ ११ ॥ प्रेयस्स अपरिमेया, देवि ! गुणा को इहं भणिउकामो । पुरिसो सयलतिहुयणे, जो वि महाबुद्धिसंपन्नो ॥ १२ ॥ प्रयस्स अपरिमेया, देवि ! गुणा को इहं भणिउकामो । पुरिसो सयलतिहुयणे, जो वि महाबुद्धिसंपन्नो ॥ १२ ॥ तत्थ निविद्वो जंपइ, वज्जमओ सो नरो न संदेहो । इह मोतुं कल्लाणं, जो जीवन्तो गओ सिगहं ॥ १५ ॥ एत्थन्तरे पत्नो, मन्ती संथाविकण जणयसुयं । नामेण वज्जबङ्को, एसो पुण्डिरयपुरसामी ॥ १६ ॥

जब यह बातचीत हो रही थी तब राजा वहाँ आ पहुँ चा हाथी परसे नीचे उतरकर उसने यथायोग्य विनय किया। (१४) वहाँ बैठकर उसने कहा कि वह मनुष्य निःसंदेह वक्षमय होगा जो तुम कल्याणी स्त्रीका परित्याग करके अपने घर पर जीवित ही लीट गया है। (१५) तब सीताको सान्त्वना देकर मंत्रीने कहा कि यह बक्जजंघ नामके पौण्डरिक नगरके स्वामी हैं। (१६) हे बत्से ? यह बीर पाँच अणुव्रतोंको धारण करनेवाले, समस्त उत्तम गुर्णोंके समूह रूप, देव एवं गुरुके पूजनमें

दीखते हो। (२) जबतक राजाको अपने चारभट जवाब दें तब तक तो उसने रोती हुई वर युवतीका करण स्वर सुना। (३) स्वरको पहचाननेवाले राजाने कहा कि जो स्त्री यहाँ पर रो रही है, वह अवश्य ही रामकी गर्भवती पटरानी होगी। (४) भृत्योंने कहा कि, प्रभो! आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। हे देव! आपको कभी अलीकवचन कहते नहीं सुना। (४) जब ऐसा वार्तालाप हो रहा था तब लोग सीताके पास गये, उसे देखा और पूछा कि, भर्रे! तुम कौन हो ? (६) कवच पहने और तूणीर बाँघे हुए बहुतसे पुरुपों को देखकर भयसे विद्वल और काँपते हुए शरीरवाली वह उन्हें आभरण देने लगी। (७) उन्होंने उसे कहा कि इन आभूपणोंसे हमें क्या प्रयोजन? तुन्हारी लक्ष्मी तुन्हारे पास रहे। अब तुम शोकरहित बनो। (०) उन्होंने और भी कहा कि, हे सुन्दरी! शोक और मयका परित्याग करके और मनमें प्रसम हो कहो कि इस राजाको क्या तुम नहीं पहचानतीं? (६) यह पींडरिकपुरके स्वामी और जिनधर्ममें कहे गये चारित्र, ज्ञान और दर्शन रूप अनेक गुणोंके धाम जैसे वक्षजंघ नामके राजा हैं। (१०) यह वीर शंका आदि दोषसे रहित, नित्य जिनवचनका मर्म जाननेवाले, परोपकारमें समर्थ तथा शरण में आये हुए पर वात्सल्यभाव रखनेवाले हैं। (११) यह दीनजनों पर विशेष रूपसे करणा करने में उद्यत रहते हैं। शत्रु रूपी हाथीके लिए यह सिंह जैसे तथा सब कलाओं में कुशल हैं। (१२) हे देवी! इस सारे त्रिभुवनमें ऐसा अत्यन्त बुद्धिसम्पन्न पुरुप कौन है जो इसके असंख्येय गुणोंका बखान यहाँ करनेकी इन्छा करे। (१३)

१. ॰चार भड़ा—प्रत्य॰। २. महुरसरं—मु॰। ३. ॰विकाया—प्रत्य॰। ४. तुमं समुक्रवसि। न—प्रत्य॰। ५. पिच्छंति क्यं (१थं) जलिउडा, रक्षम्मि य का तुमं—प्रत्य॰। ६. नाणाभ॰—प्रत्य॰। ७. तेहिं सा—प्रत्य॰। ८. ॰गा तुमं होहि—प्रत्य॰। ९. दीणाण पुक विसेसं अहियं चिय कञ्चण॰—प्रत्य॰।

पञ्चाणुक्यभारो, वच्छे सम्मत्तउत्तमगुणोहो । देव-गुरुपूर्यणरओ, साहस्मियवच्छछो बीरो ॥ १७ ॥ एवं चिय परिकहिए, सीया तो पुच्छिया नरवईणं । साहेहि कस्स दुहिया ?, कस्स व महिला तुमं लच्छी ? ॥१८॥ वं एव पुच्छिया सा, सीया तो भणइ दीणमुहकमला। अइदीहा मज्ज्ञ कहा, नरवइ! निसुणेहि संखेवं ॥१९॥ जणयनरिन्दस्स सुया, बहिणी भामण्डलस्स सीया हं । दसरहिनवस्स सुण्हा, महिला पूण रामदेवस्स ॥ २० ॥ क इगइवरदाणनिहे, दाउं भरहस्स निययरज्ञं सो । अणरण्णपत्थिवसुओ, पहरूओ जायसंवेगो ॥ २१ ॥ रामेण रुक्खणेण य, समं गया दण्डयं नहारण्णं । संबुक्कवहे नराहिब, हरिया हं रक्खसिन्देणं ॥ २२ ॥ अह ते बलेण सिंहया, नहेण गन्तूण राम-सुग्गीवा । लक्कापुरीएँ जुज्हां, कुणन्ति समयं दहमहेणं ॥ २३ ॥ बहुभडजीयन्तकरे, समरे लक्काहिवं विवाएउं। रामेण आणिया हं, निययपुरि परमेविभवेणं ॥ २४॥ दहूण रामदेवं, भरहो संवेगनायसब्भावो । धेत्ण य पाजां, सिद्धिमुहं चेव संपत्तो ॥ २५ ॥ सुयसोगसमावना, पर्वजं केगई वि घेर्णं। सम्माराहियचरिया, तियसविमाणुत्तमं पत्ता ॥ २६ ॥ होगो वि अमज्जाओ, जंपह अलियं अवण्णवायं मे । जह रावणऋयसङ्गा, पउमेण इहाणिया सीया ॥ २७ ॥ सुणिकण लोगवयणं, पउमेणं अयसदोसभीएणं । जिणवन्दणाभिलासी, डोहलयनिहेण ऽहं भणिया ॥ २८ ॥ मा होहि उत्सुयमणा, सुन्दरि ! जिणचेइयाइ विविहाई । वन्दावेमि सहीणो, अहियं सुर-असुरनिमयाई ॥२९॥ गन्तुण पिए । पढमं, अद्वावयपहए जिणं उसहं । बन्दामि तुमे सहिओ, जस्स इहं जम्मणं नयरे ॥ ३० ॥ अजियं सुमइमणन्तं, तहेव अहिनन्दणं इह पुरीए । जायं चिय कम्पिले, विमलं धम्मं च रयणपुरे ॥ ३१ ॥ चम्पाएँ वासुपुजं, सावत्थी संभवं समुप्पन्न । चन्दपहं चन्दपुरे, कायन्दीए कुसुमदन्तं ॥ ३२ ॥

निरत तथा साथर्मिक भाइयोंपर वात्सल्य भाव रखनेवाला है। (१७) इस प्रकार कहने पर राजाने सीतासे पूछा कि, हैं लक्ष्मी! तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो ? (१८)

इस प्रकार पूछने पर कुन्हलाये हुए मुखकमलवाली सीताने वहा कि, हे राजन ! मेरी कथा बहुत लम्बी है, किन्तु. संदोपमें सुनो । (१६) मैं जनकराजाकी पुत्री, भामण्डलकी बहन, दशरथ राजाकी पुत्रवध् तथा रामकी पत्नी सीता हूँ । (२०) कैकेईके वरदानके बहानेसे भरतको अपना राज्य देकर अनरण्य राजाके उस पुत्र दशरथने वैराग्य दरपन्न होने पर प्रवच्या छी । (२१) राम और लक्ष्मणके साथ मैं दण्डक महारण्यमें गई । हे नराधिप ! शम्बूकके वधमें राचसेन्द्र रावणके द्वारा में अपहृत हुई । (२२) तब सेनाके साथ आकाशमागसे जाकर राम और लक्ष्मणने लंकापुरीमें रावणके साथ युद्ध किया । (२३) बहुत सुमटोंके प्राणोंका अन्त करनेवाले उस युद्धमें रावणको मारकर राम सुने अपनी नगरीमें परम विभवके साथ ले गये । (२४) रामको देखकर संवेगके कारण शुभ भाव जिसमें पदा हुए हैं ऐसे भरतने प्रवच्या ली और सिद्ध-सुख भी प्राप्त किया । (२४) पुत्रके शोकसे युक्त कैकेईने भी दीचा ली । चारित्रकी सम्यक् आराधना करके उसने उत्तम देवविमानमें जन्म लिया । (२६) मर्यादाहीन लोग मेरे बारेमें झुठी निन्दा करने लगे कि रावणके साथ संग करनेवाली सीताको राम यहाँ लाये हैं । (२७) छोगोंका कहना सुन अपयशके दोपसे भीत रामने दोहदके बहाने जिनवन्दनकी आभकाषा रखनेवाळी मुझे कहा कि, हे सुन्दरी ! तुम मनमें चिन्तित मत हो । सुर और असुरों द्वारा बन्दित ऐसे विविध जिनमन्दरीका स्वाधीन रूपसे मैं तुन्हें खुब दर्शन कराऊँगा । (२६-२६)

हे प्रिये! जिनका इस नगरमें जन्म हुन्या था उन प्रथम ऋषभ जिनका ऋषपद पर्वतके उपर तुम्हारे साथ मैं दर्शन करूँगा। (३०) अजितनाथ, सुमित नाथ, अनन्तनाथ अभिनन्दन खामी इस नगरीमें हुए हैं। काम्पिल्यमें विमलनाथ तथा रत्नपुरमें धर्मनाथ हुए हैं। (३१) चम्पामें वासुपूज्य, और श्रावन्तीमें सम्भवनाथ पैदा हुए हैं। चन्द्रप्रभ चन्द्रपुरमें और काकन्दीमें पुष्पदन्त हुए हैं। (३२) वाराणसीमें सुपार्श्वनाथ, और कीशाम्बीमें पदाप्रभ उत्पन्न हुए हैं। भिद्रस्परमें

१. केग६०-प्रत्य । २. अविषाएणं-प्रत्य ।

वाणारसी सुपासं, कोसम्बीसंभवं च पउमामं । मह्ल्पुरसंमूयं, सीयल्सामिं विगयमोहं ॥ ३३ ॥ सेयंसं सीहपुरे, मिह्लिं मिह्लिं गयपुरे सिन्त । बार्यं कुन्युं च अरं, तल्थेव य कुअरपुरिम ॥ ३४ ॥ जायं कुसमानयरे, मुणिसुबयसामियं जियभवोहं । जस्स इह घम्मचकं, अज्ञ वि पज्लल्इ रिवतेयं ॥ ३५ ॥ एयाइ जिणवराणं, जम्महाणाइ तुज्ज सिहाइं । पणमसु भागेण पिए ।, अञ्चाणि वि अइसयकराईं ॥ ३६ ॥ पुष्फिवमाणारूढा, मह पासत्था नहेण अमरिगिरें । गन्तूण पणमसु पिए !, सिद्धाययणाइ दिवाहं ॥ ३० ॥ किहिम-अकोहिमाइं, जिणवरमवणाइ एत्थ पुहइयले । अहिवन्दिज्जण पुणरिवं, निययपुरिं आगमीहामि ॥३८॥ एको वि नमोकारो, भावेण कओ जिणन्दचन्दाणं । मोएइ सो हु जीवं, घणपावपसङ्ग जोगाओ ॥ ३९ ॥ जं पिययमेण एवं, भणिया हं तत्थ सुमणसा जाया । अच्छामि जिणहराणं, चिन्तती दरिसणं निच्चं ॥ ४० ॥ जिल्यस्स मए समयं, जिणहरपरिवन्दणुस्सुयमणस्स । दइयस्स ताव वत्ता, जणपरिवाई लहुं पत्ता ॥ ४१ ॥ अववायभीयएणं, तत्तो परिचिन्त्यं मह पिएणं । लोगों सहाववंको, न अलहा जाइ संतोसं ॥ ४२ ॥ तम्हा वरं खु एसा, सीया नेजण छिद्धया रण्णे । न य मज्झ जसस्स इहं, होउ खणेकं पि वाघाओ ॥ ४३ ॥ तम्हा वरं खु एसा, सीया नेजण छिद्धया रण्णे । परिचर्ता विह रण्णे, दोसविमुका अकयपुण्णा ॥ ४४ ॥ उत्तमकुल्हस्स लोप, न य एयं खत्तियस्स अणुसरिसं । बहुसत्थपण्डियस्स य, घम्मिठइं जाणमाणस्स ॥ ४५ ॥ एयं चिय विचन्तं, परिकहिङ्गं तओ जणयध्या । माणसजल्णुम्हविया, रोवइ कल्लणेण सहेणं ॥ ४६ ॥ रोयन्ति जणयसुयं दट्गण नराहिवो किवावनो । संथावणमइकुसलो, जंपइ एयाइ वयणाइं ॥ ४७ ॥ रोयन्ति जणयसुयं दट्गण नराहिवो किवावनो । संथावणमइकुसलो, जंपइ एयाइ वयणाइं ॥ ४७ ॥

बीतमोह शीतल्स्वामीका जन्म हुआ है। (३३) सिहपुरमें श्रेयांसनाथ, मिथिलामें मिल और हिस्तनापुरमें शांतिनाथ हुए हैं। इसी प्रकार हिस्तनापुरमें कुंधुनाथ और अरनाथ हुए हैं। (३४) संसार को जीतनेवाले मुनिसुव्रतस्वामी कुशाप्रपुरमें हुए, जिनका धर्मचन्द्र आज भी सूर्यके तेजकी भाँति प्रज्वलित हो रहा है। (३४) हे प्रिये! जिनकरोंके जन्म स्थान तुझे कहे। अतिशयकर दूसरे स्थानोंको भी तुम भावपूर्वक प्रणाम करना। (३६) हे प्रिये! मेरे साथ पुष्पक विमानमें आरूढ़ होकर और आकाश मार्गसे सुमेरु पर्वत पर जाकर दिव्य सिद्ध भवनोंको भी तुम बन्दन करना। (३७) इस प्रथ्वीतल पर आये हुए कृत्रिम और अकृत्रिम जिनभवनोंको बन्दन करके पुनः अपनी नगरीमें हम आ जायँग। (३०) जिनकरोंको भावपूर्वक एक भी नमस्कार करनेसे वह जीवको घने पाप-प्रसंगके योगसे मुक्त करता है। (३६) प्रियतमके द्वारा इस तरह कही गई मैं प्रसन्न हुई। जिनमन्दिरोंके दर्शनके बारेमें मैं नित्य सोचती रहती थी। (४०) मेरे साथ जानेवाले तथा जिनमन्दिरोंमें बन्दनके लिए उत्सुक्रमना पतिके पास उस समय अचानक जन परिवादकी कथा आई। (४१) अपवादसे ढरनेवाले मेरे पतिने तब सोचा कि स्वभावसे ही टेढ़े लोग दूसरी तरहसे सन्तुष्ट नहीं होते। (४२) श्रतएव यही अच्छा है कि सीताको ले जाकर अरण्यमें छोड़ दिया जाय। इससे मेरे यशको यहाँ एक चुगुके लिए भी व्याघात नहीं होगा। (४३) हे नराधिप! जन-परिवादके कारण हृदयमें भीत उनके द्वारा निर्दोष किन्तु अपुण्यशालिनी में इस अरण्यमें परित्यक्त हुई हूँ। (४४) उत्तम कुलमें उत्पन्न, बहुतसे शास्त्रोंमें पण्डित तथा धर्मकी स्थिति जाननेवाले क्षत्रियके लिए लेकमें ऐसा उचित नहीं है। (४५)

ऐसा वृत्तान्त कहकर मनकी आगसे पीड़ित सीता करुण शब्दमें रोने लगी। (४६) जनकसुताको रोते देख दयालु तथा सान्त्यना देनेमें अतिकुशल राजाने ये वचन कहे (४७) जिन शासनमें तीव्र भिक्त रखनेवाली हे सीते ! तुम मत रोओ

१. महिलाए—मु॰। २. कुसुमानयरे—मु॰। ३. ॰कवाई—मु॰। ४. सव्वाई—प्रत्य॰। ५. आगमिस्सामि—प्रत्य॰। ६. ॰क्रजोगाणं—प्रत्य॰। ७. ॰ता लहु रणो—प्रत्य॰।

मा रुयसु तुमं सीए!, निणसासणतिबभत्तिंसंपन्ने । किं वा दुक्लायाणं, अट्टउझाणं समारुहसि ! ॥ ४८ ॥ किं वा तुमे न नाया, लोयिटिई एरिसी निययमेव । अधुवत्ताऽसरणत्ता, कम्माण विचित्तया चेव ? ॥ ४९ ॥ किं ते साहुसयासे, न सुयं जह निययकम्मपिडबद्धो । जीवो धम्मेण विणा, हिण्डइ संसारकन्तारे ! ॥ ५० ॥ संजोय-विष्पओया, सुह-दुक्खाणि य बहुप्पयाराई । पत्ताइ दोहकालं, अणाइनिहणेण जीवेणं ॥ ५१ ॥ खज्जन्तेण वल-थले, सकम्मविष्फण्डिएण जीवेण'। तिरियभवे दुक्खाइं, छुह-तण्हाईणि भुताई॥ ५२॥ ैविरहा-ऽववाय-तज्जण-निब्मच्छण-रोय-सोयमाईयं । जीवेणं समणुमूयं, मणुष्सु वि दारुणं दुक्खं ॥ ५३ ॥ कुच्छियतवसंभूया, देवा दट्ट्रण परमसुरविहवं। पावन्ति ते वि दुक्लं, विसेसओ चवणकालंमि ॥ ५४ ॥ नरएसु वि उववजा, जीवा पावन्ति दारुणं दुक्खं । करवत्त-जन्त-सामिल-वेयरणीमाइयं विविद्यं ॥ ५५ ॥ तं नित्थ जणयधूए!, ठाणं ससुरासुरे वि तेलोको । जम्मं मच्चू य जरा, जत्थ न जीवेण संपत्ता ॥ ५६ ॥ इह संसारसमुद्दे, नियकम्माणिलहएण नीवेणं। लद्धे वि माणुसत्ते, एरिसियतण् तुमे पत्ता ॥ ५७ ॥ रामस्स हिययइद्वा, अणुहविऊँणं सहं तु वइदेही । हरिया रक्ससबङ्णा, जिमिया एकारसे दिवसे ॥ ५८ ॥ तत्तो वि य पहिनक्ते, निहए पहिआणिया निययठाणे । पुणरिव य सुहं पत्ता, रामस्स पसायजोएणं ॥५९ ॥ असुहोदएण भद्दे!, गठभादाणेण संजुया सि तुमं। परिवाजरुणदङ्का, निच्छूटा एत्थ आरणो॥ ६०॥ जो सुसमणआरामं, दुवयणग्गी ण डहइ अविसेसी । अयसाणिलेण सो वि य. पुणरुत्तं डज्झइ अणाहो ॥ ६१ ॥ धना तुमं कयस्था, सलाहणिजा य प्रथ पुरुद्दयले । चेइहरनमोकारं, दोहलयं वा समछीणा ॥ ६२ ॥ अज वि य तुज्झ पुण्णं, अत्थि इहं सीलसालिणी बहुयं। दिद्रा सि मए जं इह. गयबन्धरथं पविद्रेणं ॥ ६३ ॥

द्व:सके हेतुभूत आर्तध्यान पर तुम क्यों आरोहण करती हो ? (४८) क्या तुम्हें छोककी ऐसी नियत विधित, अध्वता, अशरणता तथा कर्मोंकी विचित्रता ज्ञात नहीं है ? (४९) क्या तुमने साधुके पास नहीं सुना कि अपने कर्मोंसे जकड़ा हुआ जीव धर्मके विना संसार क्रपी जंगलमें भटकता रहता है। (५०) अनादि-अनन्त जीवने संयोग और वियोग तथा बहुत प्रकारके सुख-दु:ख दीर्घ काल तक पाये हैं। (४१) जल और स्थलमें खाये जाते तथा अपने कर्मके कारण तक्ष्पतं हुए जीवन तिर्थेग भवमें भूख-प्यास आदि दु:ख सहे हैं। (५२) विरह, अपवाद, धमकी, भर्त्सना, रोग, शोक आदि दारुण दु:ख का जीवने मनुष्य भवमें अनुभव किया है। (४३) कुत्सित तपसे उत्पन्न देव उत्तम कोटिके देवोंका वैभव देखकर और विशेषतः स्थवनके समय दुःख पाते हैं। (५४) नरकों में उत्पन्न जीव शाल्मली वृक्षके करवत जैसे पत्रों तथा वैतरणी आदि नाना प्रकारका दारुण दःख प्राप्त करते हैं। (५४) हे सीते ! देव और दानवोंसे युक्त इस त्रिलोकमें ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीवने जन्म, जरा और मृत्यु न पाई हो । (४६) इस संसारसागरमें अपने कर्मरूपी पवनसे जीव आहत होता है। मनुष्य जन्म पाकरके भी तुमने ऐसा शरीर प्राप्त किया है। (५७) रामकी हृदयप्रिया दुम वैदेहीने सुखका अनुभव किया। राक्षसपतिके द्वारा अपहृत होने पर ग्यारहवें दिन भोजन किया। (५८) उसके अनन्तर शत्रुश्चोंके मारे जाने पर हुम अपने स्थान लाई गई। रामके अनुपहसे पुनः तुमने सुख पाया। (४९) हे भद्रे ! गर्भवती होने पर भी अशुभ कर्मके योगके कारण बद्दनामीकी आगसे जली हुई तुम इस वनमें छोड़ दी गई हो।(६०) जो सुश्रमण रूपी उद्यान दुर्वचनरूपी श्रागसे ज़रा॰ भी नहीं जलता वह भी द्यनाथ व्यवसरूपी बायुसे जलता है। (६१) तुम इस धरातल पर धन्य हो, इतार्थ हो खौर ऋाधनीय हो, क्योंकि चैत्यगृहोमें नमस्कार करनेका दोहद तुम्हें हुआ। (६२) हे शीलशालिनी! आज भी तुम्हारा बहुत पुण्य है कि हाथियोंको यहाँ बाँधनेके लिए प्रविष्ट मेरे द्वारा तुम देखी गई हो। (६३) सोमवंशका पुत्र गजवाहन नामका राजा था। उसकी स्त्री सुबन्धु

१. ०संजुत्ते | किं वा दुक्लाययणं—प्रत्य । २. विविहा ---- प्रत्य । ३. ०ण सणुयज्ञमी, अणुहूर्य दारणं --- प्रत्य । । ४. ०डण य सुहं --- प्रत्य । १. दियहे --- प्रत्य । ६. पिद्यागया --- मु । ७. ०वाओरगदद्वा, नि ०--- मु ।

अह सोमवंसतणओ, राया गयवाहणो ति नामेणं । महिला तस्स सुबन्धू , तीए हं कुच्छिसंमूओ ॥ ६४ ॥ अहयं तु बज्जनहो, पुण्डरियपुराहिबो जिणाणुरओ । धम्मविहाणेण तुमं, मह बहिणी होहि निक्खुत्तं ॥ ६५ ॥ उद्देहि मज्झ नयरं, वश्वसु तत्थेव चिट्टमाणीए । तुह पच्छायवतविओ, गवेसणं काहिई रामी ॥ ६६ ॥ महुरवयणेहि एवं, सीया संथाविया नरवर्दणं। अह घम्मवन्धवत्तं, लद्भुणं सा धिइं क्ता ॥ ६७ ॥ अहिगयतवसम्मादिद्विदाणेकचित्तं, समणमिव गुणबुं सीलसंभारपुण्णं ।

परजणउवयारिं वच्छलं धम्मबन्धुं, विमलजसंनिहाणं को ण सिरिहाइ वीरं ! ॥ ६८ ॥

।। इइ पडमचरिए सीयासमासासणं नाम पद्माणवयं पव्वं समत्तं ॥

## ९६. रामसोयपव्वं "

अह तक्लणंमि सिबिया, समाणिया बरविमाणसमसोहा । इम्बूस-चन्द-बामर-दप्पण-चित्तं सुयसणाहा ॥ १ ॥ मयहरयपरिमिया सा, आरूढा जणयंनन्दिणी सिवियं। वज्रह परिचिन्तन्ती, कम्मस्स विचित्तया एसा ॥ २ ॥ दिवसेसु तीसु रण्णं, बोलेऊणं च पाविया विसयं। बहुगाम-नगर-पट्टण-समाउलं जण-भणाइण्णं॥ ३॥ पोक्खरिणि-वावि-दीहिय-आरामुज्जाण-काणणसिमद्धं । देसं पसंसमाणी, पोण्डरियपुरं गया सीया ॥ ४ ॥ उबसोहिए समत्थे, पोण्डरियपुरे वियद्भवणपउरे । पंडसइ वणयस्स सुया, नायरलोएण दीसन्ती ॥ ५ ॥

थी। उस ही कुक्षिसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। (६४) पीण्डरिक नगरीका स्वामी मैं वज्रजंघ जिनेश्वर भगवान्में अनुरक्त हूँ। धर्मविधिसे तुम अवश्य ही मेरी बहन हो। (६४) उठो और मेरे नगरमें चलो। वहीं ठहरी हुई तुम्हारी पश्चात्तापसे तप्न राम गवेषणा करेंगे। (६६)

इस तरह मधुर वचनोंसे राजाने सीताको सान्त्वना दी। श्रोर धर्म बन्धुको पाकर उसने धेर्य धारण किया। (६७) तप एवं सन्यग्दृष्टि प्राप्त करके दानमें दत्तित्त, श्रमगक्षा भाँति गुर्खोंसे सन्पन्न, शील-समृहसे पूर्ण, दूसरे छोगोंका उपकार करतेवाले बात्सल्य यक्त. धर्मबन्धु तथा निर्मेख यशके निधान बार की कीन नहीं सराहना करता ? (६=)

॥ पद्म चरितमें 'सोताको आधासन' नामका पचानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९६. रामका श्रोक

इसके पश्चात् शीघ्र ही उत्तम विमानके समान शोभावली तथा लम्बूष (गेंद्के आकारका एक आभूषण ) से युक्त डोलते हुए चँवर, दुर्पेण और चित्रित वस्त्रोंसे युक्त शिविका लाई गई। (१) कंचुकियोंसे घिरी हुई वह सीता शिविका पर आरुद हुई और कर्मकी इस विचित्रताका चिन्तन करती हुई चली। (२) तीन दिनमें वन पार करके वह अनेक ग्राम, नगर एवं पत्तन तथा जन एवं धनसे व्याप्त देशमें पहुँची। (३) पुष्करिशी, बाबड़ी, दीर्घिका, आराम एवं बारा-बराीचोंसे समृद्ध उस देशकी प्रशंसा करती हुई सीता पौण्डरिकपुरमें पहुँची। (४) सारेके सारे सजाये हुए और विदग्धजनोंसे व्याप्त उस पीण्डरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखी जाती सीताने प्रवेश किया। (५) बड़े-बड़े ढोल, मेरी महरी, आइङ्ग, मृदंग और शंखोंकी

४. हं गब्भसं०—प्रत्य•। २. •थाबिऊण नरवड्णा—सु•। ३. •सनिदार्ण—सु•। ४. धीरं—प्रत्य•। ५. •वर्णदणी—प्रत्य•। ६. पविसद्द—प्रत्य•।

पहुपदह-मेरि-साहरि-आहङ्ग-सहङ्ग-सङ्क्षसहेणं । मङ्गलगीयरवेण य, न सुणह लोगो समुख्रवं ॥ ६ ॥ एवं सा वणयसुया, परियणपरिवारिया महिष्क्वीए । सुरवासहरसरिच्छं, नरवइभवणं अह पविद्वा ॥ ७ ॥ परितुद्दमणा सोया, तत्थ उच्छइ वज्जनङ्कनरवङ्णा । पुँड्जन्ती अहियं, बहिणी भामण्डलेणेव ॥ ८॥ बय जीव नन्द सुँइरं, ईसाणे! देवए! महापुजे!। कलाणी! सुहकम्मे!, भण्णाइ सीया परियणेणं॥ ९ ॥ धम्मकहासत्तमणा धम्मरई धम्मधारणुज्जुत्ता । धम्मं अहिलसमाणी, गमेइ दियहे तहिं सीया ॥ १० ॥ अह सो कयन्तवयणो, अहियं खिन्नेसु वरतुरंगेसु । सणियं अइकमन्तो पउमसयासं समणुक्तो ॥ ११ ॥ काउरण सिरपणामं, जंपह सो देव! तुज्झ वयणेणं। एगागी जणयसुया, गुरुभारा छिड्डिया रण्णे ॥ १२ ॥ सीह-ऽच्छभल-चित्तय-गोमाऊरसियभीमसद्दाले । खर-फरुसचण्डवाए, अनोनालीदद्मगहणे ॥ १३ ॥ पञ्चमुहावडियमत्तमायक्के । नउलोरगसंगामे. जुज्झन्तवग्य-महिसे. सीहचवेदाहयवराहे ॥ १४ ॥ सरभुत्तासियवणयर—कडमडभज्जन्तरुक्खसद्दाले । करयररडन्तबहुविह—करच्छडाझडियपक्खिउले ॥ १५॥ गिरिनइसल्जिद्धाइय-निज्झरझंझत्तिझतिनिग्घोसे । तिबछुहापरिगहिए, अनोन्नच्छिन्नसावजं ॥ १६ ॥ एयारिसविणिओगे, भयंकरे विविहसावयसिमद्धे । तुज्झ वयणेण सीया, सामि ! मैया छिड्डिया रण्णे ॥ १७ ॥ नयणंसुदुद्दिणाए, जं भणियं देव! तुज्झ महिलाए। तं निसुणसु संदेसं, साहिज्जन्तं मए सबं ॥ १८ ॥ पायप्पडणोवगया, सामि ! तुमे भणइ महिलिया वयणं । अहयं जह परिचत्ता, तह जिण धम्मं न मुश्चिहिसि ॥ १९ ॥ नेहाणुरागवसगो वि, जो ममं दुज्जणाण वयणेणं । छड्डेहि अमुणियगुणो, सो निजधम्मं पि मुखिहर ॥ २०॥

आवाज़के कारण तथा मंगळगीतोंकी ध्वनिक कारण लोग बातचीत तक सुन नहीं सकते थे। (६) इस प्रकार परिजनोंसे घिरी हुई सीताने अत्यन्त ऐश्वर्यके साथ देवोंके निवासस्थान जैसे राजभवनमें प्रवेश किया। (७) भामण्डलकी भाँति बहन रूपसे वज्रजंघ राजा द्वारा अत्यन्त पूजित सीता मनमें प्रसन्न हो वहाँ रहने लगी। (६) हे स्वामिनी! हे देवता! हे महापुष्य! हे कल्याणी! हे शुभकर्मा! तुम्हारी जय हो। तुम जीओ और चिरकाल पर्यन्त सुखी रहो इस प्रकार परिजनों द्वारा सीता कही जाती थी। (६) धर्मकथामें आसक्त मनवाली, धर्ममें प्रेम रखनेवाली, धर्मके धारणमें उद्यत और धर्मकी अभिलाबा-रखनेवाली सीता वहाँ दिन विताने लगी। (१०)

उधर अत्यधिक खिन्न उत्तम घोड़ोंसे रानैः रानैः रास्ता लाँघता हुआ कृतान्तवदन रामके पास आया। (११) सिरसे प्रणाम करके उसने कहा कि, देव! आपके कहनेसे एकाकी और गर्भवती सीताको अरएयमें मैंने छोड़ दिया है। (१२) हे स्वामी सिंह, ऋज, भाल, चिते, और सियारकी भयंकर आवाज़से राब्दायमान, तीच्ण और प्रचण्ड वायुवाले, एक-दूसरेकं साथ जुड़े हुए युचोंके कारण सघन, बाघ और मैंसे जिसमें जूम रहे हैं सिहके द्वारा गिराये गये मदोन्मत्त हाथीबाले, न्योले और साँपकी छड़ाईवाले, सिंहके पंजेकी मारसे मरे हुए सूअरोंवाले, रारभ (सिंहकी एक जाति) के द्वारा अस्त बनचरों से व्याप्त, कड्-कड़ ध्वनि करके दूटनेवाले वृचोंसे शब्दित, कर-कर राब्द करके रोते हुए तथा ओले और बिजलीके कारण नीचे गिरे हुए नानाविध पच्चीसमूहोंसे व्याप्त, पहाड़ी नदियोंके पानीसे छाया हुआ और मरनोंकी जल्दी-जल्दी आनेवाली मन्त-मन ध्वनिके निर्घोषसे युक्त, तीच्च क्षुधासे जकड़े हुए और एक-दूसरेको मारनेवाले जंगली जानवरोंसे भरे हुए ऐसे, भयंकर और अनेक प्रकारके जानवरोंसे समृद्ध जंगलमें आपके कहनेसे मैंने सीताको छोड़ दिया है। (१३-७) हे देव! नेत्रोंमें अश्रुहरी बादलोंसे व्याप्त आपकी पत्तीने जो सन्देश कहा था वह सारा मैं कहता हूँ। आप उसे सुने। (१८)

हे स्वामी ! आपके चरणोंमें गिरकर आपकी पत्नीने यह वचन कहा कि जिस तरह मैं छोड़ दी गई हूँ, उस तरह जिनधर्म को तुम मत छोड़ना। (१६) जो स्नेहरागके वशीभृत हो कर भी गुणोंको न पहचानकर दुर्जनोंके वचनसे मेरा त्याग कर

१, पुज्जिजन्ती—मु०। २, सुचिर्र सरस्सई। दे०—प्रत्य०। ३. अण्णोण्णाछिलसा०—प्रप्य०। ४. मए—प्रस्य०। ९. ०णभत्तिं न—मु०। ६. मुच्चिहिसि - मु०।

निहोसाए वि महं, दोसं न तहा नणो पयासिहिइ । नह धम्मविज्यस्स उ, नरवइ छज्जाविहीणस्स ॥ २१ ॥ एयं निय एकभवे, दुक्सं होहिइ मए मुयन्तस्स । सम्मच-नाण-दंसण-रिहयस्स भवे भवे दुक्सं ॥ २२ ॥ छोए नरस्स मुरुहं, जुवइ-निही-विविह्वाहणाईयं । सम्महंसणरयणं, दुरुहं पि य रज्जलाभाओ ॥ २३ ॥ रज्जं भोत्तूण नरो, वश्वइ नरयं न एत्थ संदिहो । सम्महंसणितरओ, सिवमुहसोक्सं रुह्इ धीरो ॥ २४ ॥ एवं निय संदिहं, सीयाए नेहिन्छ्भरमणाए । संखेवेण नराहिव!, तुज्जा मए साहियं सबं ॥ २५ ॥ सामिय! सहावभीरू, अहिययरं दारुणे महारण्णे । बहुसत्तभीसणरवे, नणयमुया दुक्करं नियद् ॥ २६ ॥ सेणावइस्स वयणं, सोऊणं राहवो गओ मोहं । पिटयारेण विउद्धों, कुणइ पर्क्षवं पिययमाए ॥ २७ ॥ चिन्तेऊण पवत्तो, हा! कहुं खल्यणस्स वयणेणं । मृदेण मए सीया, निच्छूदा दारुणे रण्णे ॥ २८ ॥ हा पउमपत्तनयणे!, हा पउममुहो! गुणाण उप्पत्ती । हा पउमग्रमगोरे!, कत्तो चि पए! विमग्गामि ॥ २९ ॥ हा सोमचन्दवयणे!, किवाविमुक्केण उज्जित्या सि मए । रण्णे उत्तासणए, न य नज्जइ कि पि पाविहिसि! ॥ ३० ॥ विहोसा सि मयच्छी!, किवाविमुक्केण उज्जित्या सि मए । रण्णे उत्तासणए, न य नज्जइ कि पि पाविहिसि! ॥ ३२ ॥ हिरिण ब जुहमहा, असण-तिसावेयणापरिग्गहिया । रविकिरणसोसियक्री, मिरिहिसि कन्ते महारण्णे ॥ ३२ ॥ विक वा वग्वेण वणे, खद्धा सीहेण वाइघोरेणं! कि वा वि घरणिसइया, अकन्ता मत्तहत्थीणं! ॥ ३२ ॥ पायवख्यंकरेणं, नलन्तनालासहस्सपउरेणं। किं वण्डवेण दृष्टा, सहायपरिवज्जिया कन्ता ॥ ३२ ॥ को रयणजडीण समो, होइ नरो सयल्जीवलोयंमि! । नो मज्ज पिययमाए, आणइ वत्ता वि विहलाए ॥ ३५ ॥

सकता है वह जिनधर्मको भी छोड़ सकता है। (२०) हे राजन ! निर्दोष मेरा लोग उतना दोष नहीं कहेंगे जितना धर्मवर्जित और लजाहीनका कहेंगे। (२१) इस तरह मरने पर मुभे एक ही भवमें दुःख होगा, किन्तु सम्यग्द्वान और सम्यग्दर्शनसे रिहतको तो भव-भवमें दुःख होगा (२२) मनुष्यको लोकमें युवितयाँ, खजाना विविध वाहन आदि सुलभ हैं, किन्तु राज्यलाभ की अपेचा भी सम्यग्दर्शन रूपी रल दुर्लभ है। (२३) इसमें सन्देह नहीं कि राज्यका उपभोग करके मनुष्य नरकमें जाता है, किन्तु सम्यग्दर्शनमें निरत धीर पुरुप तो मोच्च खका आनन्द प्राप्त करता है। (२३) हे राजन ! हृदय में स्नेहसे भरी हुई सीताने इस तरह जो संदेश दिया था वह सब मैंने आपसे संचेपमें कहा। २४) हे स्वामी! स्वभावसे अत्यन्त भीरु सीता अनेक प्राणियोंकी भयंकर गर्जनावाले उस दारुण महावनमें किठनाईसे जीयेगी। (२६)

सेनापितका ऐसा कथन सुनकर राम बेसुध हो गये। उपचारसे होशामें आने पर प्रियतमाके लिए वे प्रलाप करने लगे। (२७) वे सोचने लगे कि अफ्सोस है कि दुष्ट जनोंके बचनसे मूद मैंने सीताको भयंकर जंगलमें छोड़ दिया। (२८) हा पदादलके समान नयनोंवाली ! हा पदासुखी ! हा गुणोंके उत्पादनके स्थान सरीखी ! हा पदाके गर्भके समान गौर वर्णवाली प्रिये ! मैं तुमे कहाँ दूँ दूँ ! (२६) हा चन्द्रके समान सीम्य वदनवाली वैदेही ! मुसे जवाब दे, जवाब दे ! तेरे विरह्नके कारण सदैव कातर रहनेवाले मेरे हदयको तू जानती है। (३०) हे मृगाची ! तू निर्दोष है। दयाहीन मैंने तुझे भयंकर जंगलमें छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता कि कैसे तेरी रक्षा होगी ? (३१) हे कान्ते ! यूथभ्रष्ट हरिणीकी भाँति भूख और प्यासकी वेदनासे पीड़ित तथा सूर्यकी किरणोंसे शोषित शरीरवाली तू महारण्यमें मर जायगी। (३२) जंगलमें बाघने अथवा अत्यन्त भयंकर सिहने तुझे खा लिया होगा, अथवा पृथ्वा पर सोई हुई तुभे मत्त हाथीने कुचल दिया होगा। (३३) सहायता न मिलने पर कान्ता क्या वृचोंका क्षय करनेवाले और जलती हुई हजारों ज्वालाओंसे व्याप्त दावानलसे जल गई होगी ? (३४) सम्पूर्ण जीव लोकमें रत्नजटी जैसा कीन पुरुष होगा जो व्याकुल मेरी प्रियतमाका समाचार तक लवे। (३४)

१. • द्धो, बिलवइ सोए पिय॰ — प्रत्य॰।

पुच्छह पुणो पुणो क्विय, पउमो सेणावहं पयिल्यंस् । कह सा घोरारण्णे, घरिहिह पाणा जणयध्या ! ॥ ३६ ॥ एव मणिओ क्यन्तो, ल्रज्जाभरपेलिओ समुक्षावं । न य देह ताव रामो, कन्तं सिर्ट गओ मोहं ॥ ३० ॥ एयन्तरिम्म पत्तो, सहसा लच्छीहरो पउमनाहं । आसासिऊण जंपह, नाह ! निसामेहि मे वयणं ॥ ३८ ॥ धीर त्तणं पवज्जसु, सामिय ! मोतूण सोगसंबन्धं । उवणमह पुविविह्यं, लोयस्स सुहा-ऽसुहं कम्मं ॥ ३९ ॥ आयासे गिरिसिहरे, जेले थले दारणे महारण्णे । जीवो संकटपिंडओ, रिक्तिज्जइ पुवसुकएणं ॥ ४० ॥ अह पुण पावस्सुदए, रिक्तिज्जनो वि धीरपुरिसिहिं । जन्तू मरह निरुत्तं, संसारिठिई हहं लोए ॥ ४१ ॥ एवं सो पउमाभो, पसाइओ लक्त्वणेण कुसलेणं । छट्डेह किंचि सोयं, देह मणं निययकरणिज्जे ॥ ४२ ॥ सीयाएँ गुणसमूहं, सुमरन्तो जणवओ नयरवासो । रुयइ पयल्यत्नेतो, अईव सीलं पसंसन्तो ॥ ४३ ॥ वीणा-मुहक्र-तिसिरय-वंसरजुग्गीयविज्ज्या नयरो । जाया कन्दियमुहला, तिह्यहं सोयसंतत्ता ॥ ४४ ॥ तोणा-मुहक्र-तिसिर्य-वंसरजुग्गीयविज्ज्ञ्या नयरो । साम्यं करेहि विउलं, दाणं च जहिच्छियं देहि ॥ ४५ ॥ तोणा-मुहक्र-तिसिर्य-वंसरजुग्गीयविज्ज्ञ्या नयरो । साम्यं करेहि विउलं, दाणं च जहिच्छियं देहि ॥ ४५ ॥ तो आणवेसि सामिय !, भणिऊणं एव निग्गओ तुरियं । सबं पि भहकलसो, करेह दाणाइकरणिज्ञं ॥ ४६ ॥ जुवईण सहस्सेहिं, अट्टि अणुसंतयं पि परिकिण्णो । पउमो सीएक्रमणो, सिवणे वि पुणो पुणो सरह ॥ ४७ ॥ एवं सिण्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्भावं । सेसमिहिलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्ते ॥ ४८ ॥ एवं सिण्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्भावं । सेसमिहिलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ एवं सिण्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्भावं । सेसमिहिलासु विमण्जसार्वेतसथलविसयसुहं ॥ ४९ ॥ एवं हल्हर-चक्कहरा महिक्कित्तुत्ता निरन्दचक्कहरा । भुक्तन्ता विसयसुहं विमल्जसार्वेतसथलविसयसुहं ॥ ४९ ॥

॥ इइ पडमचरिए रामसोयविहाएं नाम छन्नउयं पन्धं समत्तं॥

इसप्रकार ऑसु बहाते हुए रामने सेनापितसे बारम्बार पृद्धा कि उस भयंकर जंगलमें वह सीता प्राण कैसे धारण करेगी ? (३६) इस तरह कहे गये कृतान्तवदनने लजाके भारसे दबकर जब जवाब नहीं दिया तब ता पत्नीकी याद करके राम बेहोश हो गये। (३७) उस समय सहसा लक्ष्मण रामके पास आया। उसने आधासन देकर कहा कि, हे नाथ! मेरा कहना सुनें। (३०) हे स्वामी! शोकका परित्याग करके आप धारज धारण करें। पृवेमें किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म लोगोंको प्राप्त होता है। (३९) आकाशमें, पर्वतके शिखर पर, जलमें, स्थलमें अथवा भयंकर वनमें संकटमें पड़ा हुआ जीव पूर्वकृत सुकृतसे बचता है। (४०) पापका उदय होने पर धीर पुरुषों द्वारा रिक्षत प्राणी भी अवश्य मरता है। इस लोकमें संसारकी यही स्थित है। (४१)

इस तरह कुशल लदमणके द्वारा प्रसादित रामने कुछ शोक छोड़ा और अपने कार्यमें मन लगाया। (४२) सीताके गुणोंको याद करके उसके शीलकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए लोग आँखोंमें आँसू लाकर रोते थे। (४३) उस दिनसे बीएा, मृदंग, त्रिसरक और बंसीकी ध्वनियुक्त संगीतसे रहित वह नगरी शोकसे सन्तप्त हो आकन्दनसे मुखर हो उठी। (४४) रामने भद्रकलशसे कहा कि सीताका प्रेतकमें जर्ल्दा करो और विपुल एवं यथेच्छ दान दो। (४४) हे स्वामी! आपकी जो आजा। ऐसा कहकर भद्रकलश जर्ल्दा ही गया और दानादि सब कार्य किया। (४६) आठ हज़ार युवतियोंसे सतत घिरे रहने पर भी एकमात्र सीतामें जिनका मन लगा हुआ है ऐसे राम स्वप्नमें भी उसे पुनः पुनः याद करते थे। (४७) इस तरह शनेः शनेंः सीताका शोक कम होने पर रामने शेप महिलाओं में कीसी तरह धेर्य प्राप्त किया। (४३) इस प्रकार बड़े भारी ऐश्वर्य से युक्त, राजाओं में चक्रवर्ता जैसे तथा निर्मल यशवाले हलधर और चक्रधर (राम और लक्ष्मण) समय देशको सुल देते हुए विषय- मुलका उपभोग करने लगे। (४६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें रामके शोकका विधान नामक छानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. बीरत्त --- प्रत्य । २. जलण जले दा६० --- प्रत्य ।

# ९७. लवण-ऽङ्कसुप्पचिपव्वं

एवं चिय ताव इमं, जायं अर्ज सुणेहि संबन्धं। रूवण-ऽहुसाण सेणिय!, उप्पत्ति राह्वसुयाणं ॥ १ ॥ अह पुण्डरीयनयरे, ठियाएँ सीयाएँ गञ्भवीयाए। आपण्डुरक्ररुटी, सामरूवयणा थणा जाया॥ २ ॥ बहुमक्रलसंपुण्णं, देहं अइविन्ममा गई मन्दा। निद्धा य नयणदिटी, मुहक्रमरूं चेव सुपसर्जं॥ ३ ॥ यच्छ्द निसासु सुविणे, कमिलिणदरूपुदयविमलसिल्लेणं। अभिसेयं कीरन्तं, गएसु अइचाररूवेसु॥ ४ ॥ मिणंदप्पणे विसन्ते, निययसुद्दं असिवरे पत्थोप्द्र। मोत्ण् य गृन्धं, सुणेइ नवरं धणुयसदं॥ ५ ॥ चक्खुं देइ अणिमिसं, सीहाणं पज्जरोयरत्थाणं। एवंविहपरिणामा, गमेइ सीया तिष्टं दियहे॥ ६ ॥ एवं नवमे मासे, संपुण्णे सवणसंगए चन्दे। सावणपश्चदसीए, सुयाण जुयलं पस्या सा॥ ७ ॥ अह ताण वज्जजङ्को, करेइ जम्मूसवं महाविद्यलं। गृन्धं नीय-वाइय-पडुप्डह-मुदद्रक्रसदालं॥ ८ ॥ यदमस्स कर्य नामं, अणक्रलवणो अणक्रसमरूवो। तस्स गृणेहि सिरच्छो, बीओ मयणङ्कुसो नामं॥ ९ ॥ यद्यं कमेण दोण्णि वि, रिङ्कुण-चंकमणयाइ कुणमाणा। बङ्गुन्ति बाल्या ते, पश्चसु धाईसु सिन्निहिया॥ ११ ॥ पत्ते सरीरविद्धं, विविहक्रलागहणधारणसमस्था। जाया जणस्स इद्या, अमरकुमारोवमिसरीया॥ १२ ॥ पत्ते प्रणेणं, सिद्धत्थो नाम चेलुओ सहसा। पत्ते पुण्डरियपुरं, विज्ञाबलरिद्धिसंपन्ते॥ १३ ॥ वाणं चिय पुण्णेणं, सिद्धत्थो नाम चेलुओ सहसा। पत्तो पुण्डरियपुरं, विज्ञाबलरिद्धिसंपन्ते॥ १३ ॥ वो तिण्णि वि सञ्झाओ, गन्तूण वि मन्दरे जिणहराई। विन्दित्त एइ पुणो, निययावासं खणद्धेणं॥ १४ ॥ वय-नियम-संजमधरो, लोयाक्रयमस्थओ विद्यद्धप्ता। जिणसासणाणुरत्तो, सबक्रलां च पारगओ॥ १५ ॥

# ९७. लवण और अंकुञ्च

है क्रेणिक ! इधर तो ऐसा हुचा । अब रामके पुत्र लवण और अंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें अन्य वृत्तान्त सुनो । (१) पीएडरिकनगरमें स्थित गर्भवती सीताकी देहयष्टि पीली पढ़ गई तथा स्तन श्याम वर्णके हो गये । (२) उसकी देह अनेक मंगलों-से पूर्ण थी, अत्यन्त विद्यासयुक्त उसकी गति मन्द थी, दृष्टि स्निग्ध थी और मुखकमल प्रसन्न था । (३) उसने रात्रिके समय स्वप्नमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाले द्वाथियों पर कमिलनीके पत्रपुटमें निर्मल जलसे किया जाता अभिषेक देखा । (४) मिणयोंके दर्पण होते हुए भी वह अपना मुख तलवारमें देखती थी और संगीतको छोड़कर धनुषका शब्द सुनती थी । (६) इस प्रकार नौ महीने पूरे होने पर जब चन्द्रमा अवण नक्षत्रसे युक्त था तब आवर्णपूर्णिमाके दिन उसने पुत्रोंके युगलको जन्म दिया । (७) वज्जजङ्गने उनका नृत्ययुक्त संगीत, गान, वादन तथा ढोल और मृदंगकी पटु ध्वानिसे युक्त बहुत बड़ा जन्मोटसव मनाया । (८) अनंगके समान रूपवाले पहलेका नाम अनंगलवण रखा और उसके मदनके गुर्णोंके समान दूसरेका नाम मदनांकुरा रखा । (९) वहां उनकी रक्ताके लिए माताने शिरमें सरसों बिखेरे । होनोंके गलोंमें सुवर्णयुक्त बाघनखकी माला पहनाई गई । (१०) इस तरह पाँच दाइयोंके साथ रहनेवाले वे बालक अनुक्रमसे रेंगना, चळना आदि करते हुए बढ़ने लगे । (११) शरीरवृद्धिको प्राप्त, वे बिविध कलाओंके प्रहण और धारणमें समर्थ तथा देवकुमारोंकी भाँति शोमायुक्त वे लोगोंके प्रिय हुए। (१२)

उनके पुण्यसे विद्या, बल एवं ऋदिसे सम्पन्न सिद्धार्थ नामक एक शिष्य, जो तीनों सम्ध्याके समय मन्द्र पर्वत पर जाकर और जिन मन्दिरोंमें वन्दन करके खावे चएमें अपने आवासस्थान पर वापस आ जाता था, पीएडरिक पुरीमें अचानक आ पहुंचा। (१३-४) अत, नियम एवं संयमको घारण करनेवाला मस्तक पर लोंच किया हुआ, जिनशासनमें अनुरक्त और सब कलाओं में निपुए। वह भिचाके लिए क्रमशः अमण करता हुआ सीताके घरके पास आया। आदर्युक्त तथा विश्वद्ध

१. •वा तहिं दि॰ --मु•।

भिक्लष्टं विहरन्तो, कमेण पत्तो घरं विदेहाए । दिट्टो ससंभमाए, पणओ य विसुद्धभावाए ॥ १६ ॥ आसणवरं, सोया सबुत्तमन्नपाणेणं। पडिलामेइ पहहा, सिद्धस्थं सबभावेणं ॥ १७॥ निबत्ताहारी सो, सुहासणत्थो तओ विदेहाए। परिपुच्छिओ य साहइ, निययं चिय हिण्डणाईयं॥ १८॥ सो तत्थ चेह्नसामी, दहुं लवणक्कसे सुविम्हविओ । पुच्छइ ताण पर्जित, सीया वि य से परिकहेइ ॥ १९ ॥ परिमुणियकारणो सो, रूयमाणि जणयनन्दिणि दहुँ । अइदारुणं किवालः , सिद्धत्थो दुक्सिओ जाओ ॥ २० ॥ अट्टक्सनिमित्तधरो, सिद्धत्थो भणइ मा तुमं सोगं। कुणसु खणं एकं पि य, सुएहि एयारिसगुणेहिं॥ २१॥ सिद्धत्थेण कुमारा, सिग्घं नाणाविहाइ सत्थाइं। सिक्लाविया सपुण्णा, सबकलाणं च पारगया ॥ २२ ॥ न हु कोइ गुरू खेवं, वश्वइ सीसेसु सिच्सुंमहेसु । जह दिणयरो पभासइ, सुहेण भावा सचक्खूणं ॥ २३ ॥ देन्तो चिय उवएसं, हवइ कयत्थो गुरू सुसीसाणं । विवरीयाण निरत्थो, दिणयरतेओ व उलुयाणं ॥ २४ ॥ एवं सबकलागम-कुसला लवण-ऽङ्कसा कुमारवरा । अच्छन्ति कीलमाणा, जहिच्छियं पुण्डरीयपुरे ॥ २५ ॥ सोमत्तणेण चन्दं, जिणिकण ठिया रविं च तेएणं । वीरत्तणेण सकं, उदिंह गम्भीरयाए य ॥ २६ ॥ थिरयाए य निगन्दं, जमं पयात्रेण मारुयं गइणा । परिणिज्जिणन्ति हरिंथ, बलेण पुहइं च खन्तीए ॥ २७ ॥ सम्मत्तभावियमणा, नज्जइ सिरिविजय-अमियवरतेया । गुरुजणसुस्सृसपरा, वीरौ जिणसासणुज्जुता ॥ २८ ॥ एवं ते गुणरत्तपद्यवरा विन्नाणनाणुत्तमा, रुच्छीकित्तिनिवाससंगयतणू रज्ञस्स कार्लं नेन्ति य पुण्डरीयनयरे भर्षा य भावद्विया, जाया ते विमलंसुणिम्मलजसा सीयासुया विस्सुया ॥२९॥ ॥ इँइ पउमचरिए लवणङ्कर्मभवविद्दाणं नाम सत्ताग्उयं पन्धं समत्तं॥

भाववाली सीताने उसे देखा और प्रणाम किया। (१४-६) उत्तम श्रासन देकर आनन्दविभोर सीताने सिद्धार्थको सम्पूर्ण भावसे सर्वोत्तम आहार-पानी दिया। (१७) भोजनसे निष्टृत्त होने पर सुखासन पर बैंठे हुए उससे सीताने पृक्षा। उसने अपना पर्यटन आदि कहा। (१८) वहाँ लध्या और अंकुराको देखकर अत्यन्त विस्मित उस बाल मुनिने उनका वृत्तान्त पृद्धा। सीताने भी वह कह सुनाया। (१६) कारणसे अवगत र्त्रातद्यालु सिद्धार्थ बहुत ही करुणभावसे रोती हुई सीताको देखकर दु:खित हुआ। (२०) अष्टांगनिमित्तके जानकार सिद्धार्थने कहा कि ऐसे गुणवाले पुत्रोंक होते हुए तुम एक क्षणभरके लिए भी शोक मत करो । (२१) सिद्धार्थने पुण्यशाली कुमारोंको नानाविध शास्त्र जल्दी ही सिखा दिये । वे सब कलाश्रोंमें निपुण हुए। (२२) जिस प्रकार सूर्य नेत्रवालेको सब पदार्थ श्रासानीसे दिग्वलाता है. उसी प्रकार महान् शक्तिशाली शिष्योंमें कोई भी गुरु खेद प्राप्त नहीं करता । (२३) सुशिष्योंको उपदेश देने पर गुरु कृतार्थ होता है, किन्तु जिस तरह उल्लूके लिए सूर्य निरर्थक होता है उसी तरह विपरीत अर्थान् कुशिष्यको उपदेश देने पर वह निरर्थक होता है। (२४) इस प्रकार सब कलाओं एवं शास्त्रोंमें इराल कुमारवर लवण और अंकुश पीण्डरिकपुरमें यथेच्छ कीड़ा करते हुए रहते थे॥ (२५) सीम्यभावसे चन्द्रमा-को, तेजसे सूर्यको, वीरतासे इन्द्रको और गम्भीरतासे समुद्रको उन्होंने जीत लिया। (२६) स्थिरतासे नगेन्द्र मेरुको, प्रतापसे यमको, गतिसे वायुको, बलसे हाथीको तथा समावृत्तिसे पृथ्वीको उन्होंने जीत लिया। (२७) वीर एवं जिन शासनमें उद्यत वे सम्यक्त्वसे भावित मनवाले श्री एवं विजयके कारण अमित तेजसे युक्त, तथा गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर जान पड़ते थे। (२८) इस तरह गुणरूपी रत्नोंसे सम्पन्न पर्वत सरीखे, विज्ञान एवं ज्ञानके कारण उत्तम, लक्ष्मी श्रीर कीर्तिके निवासके योग्य शरीरको धारण करनेवाले, राज्यभारको वहन करनेमें समर्थ, भव्य (मोच्च पानेकी योग्यतावाले) तथा धर्मभावमें स्थित वे पौरहरिकपरमें कालनिर्गमन करते थे। इस प्रकार निर्मल यशवाले वे सीता-पुत्र विमल एवं विश्रुत हुए। (२६)

॥ पद्मचरितमें ठवण और अंकुशके भवका विधान नामक सत्तानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. सिक्खविया संपुष्णा—प्रत्यः । २. •सुमुहेसु—प्रत्यः । ३. धरजोगेण र्णागः—प्रत्यः । ४. धौरा—प्रत्यः । ५. भारव्यद्वा—प्रत्यः । ६. भव्या भवंते ठिया—प्रत्यः । ७. एवं—मुः । ८. ०सस्वविः—मुः ।

## ९८. लवणं-ऽकुसदेसविजयपव्वं

एको उदारकोल्ण-नोम्गा लवण-प्रक्कुसा पलोएउं। राया उ बज्जब्क्को, कन्नाउ गवेसए ताणं॥ १॥ लच्छीमईएँ धूया, सिस्चूला नाम सुन्दरा कन्ना। बत्तीसकुमारिजुया, पढमस्स निर्क्विया सा उ॥ २॥ बीवाहमङ्गलं सो, दहुं दोण्हं पि इच्छइ निरन्दो। रूबेण अणुसिरच्छं, बीयस्स गवेसए कर्न्नं॥ ३॥ चिंतन्तेण सुमिरिया, पुहइपुरे पिहुनिरिन्दअङ्गरुहा। नामेण कणयमाला, अमयमईकुच्छिसंभूया॥ ४॥ तोए कएण दूओ, सिम्बं संपेसिओ नरवईणं। संपत्तो पुहइपुरं, तत्थ पिहुं पेच्छइ निरन्दं॥ ५॥ नंपइ कयसम्माणो, दूओ हं वज्जब्हुनरवइणा। संपेसिओ महानस!, तुज्झ सुयामम्गणहाए॥ ६॥ मयणङ्कसस्स एयं, देहि सुयं देव! वरकुमारस्स। नेहं च अनोच्छिनं, कुणसु समं बज्जबङ्घेणं॥ ७॥ तो भणइ पिहुनिरन्दो, रे दूय! वरस्स बस्स पढमगुणो। न य नज्जइ कुळवंसो, कह तस्स सुयं अहं देिम?॥ ८॥ एव भणन्तस्स तुमं, जुत्ते चिय दूय! निग्गहं काउं। किं व परेण पउत्तं, नं तं न दुरावहं होइ?॥ ९॥ सो एव निहुराए, गिराऍ निब्भच्छिओ नरवईणं। दूओ गन्तृण पुन्हं, कहेइ सिरिवज्जबङ्कस्स॥ १०॥ सिणुज्जण दूयवयणं, सन्नदो वज्जबङ्कनरवसभो। सह साहणेण गन्तुं, विद्धंसइ पुहइपुरदेसं॥ ११॥ पिहुदेसबहे रुहो, वग्वरहो नाम पत्थिनो सूरो। जुज्झन्तो चिय गहिओ, संगामे वज्जबङ्काणं॥ १२॥ नाऊण य वग्वरहं, बद्धं देसं च विहयविद्धःथं। पिहुनरवई सलेहं, पुरिसं पेसेइ मिकस्स॥ १३॥ नाऊण य लेहर्लं, समागओ पोयणाहिनो राया। बहुसाहणो महप्पा, मिकस्स सहायकज्जेणं॥ १४॥

# ९८. लवण और अंकुशका देशविजय

इधर सुन्दर और क्रिड्श योग्य लवण एवं श्रंकुराको देखकर वज्रजंघ राजा उनके लिए कन्याओंकी खोज करने लगा। (१) लक्ष्मीमतीकी राशिचूला नामकी सुन्दर कन्या बत्तीस युवितयोंके साथ पहले लवणकुमार को दी गई। (२) राजा लवण और अंकुश दोनोंका विवाहमंगल देखना चाहता था, अतः दूसरेके लिए रूपमें समान कन्याकी वह खोज करने लगा। (३) सोचने पर उसे याद आया कि पृथ्वीपुरके पृथुनरेन्द्रकी पुत्री और अमृतवतीकी कुक्षिसे उत्पन्न कनकमाला नामकी कन्या है। (४) उसके लिए राजाके पास शीघ्र ही उसने दूत भेजा। पृथ्वीपुरमें वह पहुँचा। वहाँ उसने पृथुराजाके दर्शन किये। (४) जिसका सत्कार किया गया है ऐसे उस दूतने कहा कि, हे महायश! वज्रजंघ राजाके द्वारा में आपकी पुत्रीकी मंगनीके लिए भेजा गया हूँ। (६) हे देव! कुमारवर मदनांकुशके लिए आप यह कन्या दें और वज्रजंघके साथ अविच्छिन्न स्नेह-सम्बन्ध जोड़ें (७)

इसपर पृथु राजाने कहा कि दृत ! जिस बरका प्रथम गुण, कुलवंश ज्ञात न हो उसे मैं अपनी पुत्री कैंसे दे सकता हूँ १ (८) अरे दूत ! इस तरह कहनेवाले तुम्हारा निष्मह करना योग्य है । अथवा जो दूसरेके द्वारा भेजा गया है वह दुर्धर होता है । (९) इस प्रकार राजा द्वारा कठोर वाणीसे अपमानित उस दूतने जाकर श्रीवज्जवंघसे सारी बात स्फुट रूपसे कही । (१०)

दूतका वचन सुनकर वज्रजंघ राजा तैयार हुआ । सेनाके साथ जाकर उसने पृथ्वीपुर देशका विध्वंस किया । (११) पृथु राजाके देशके विनाशसे रुष्ट व्याघरथ नामक राजा युद्धमें प्रवृत्त हुचा । युद्धमें लढ़ते हुए उसको वज्रजंघने पकड़ छिया । (१२) व्याघरथके पकड़े जाने चौर विनष्ट वैभववाले देशके बारेमें सुनकर पृथु राजाने लेखके साथ एक आदमीको मित्रके पास भेजा । (१३) पत्रमें लिखा हुआ समाचार जानकर पोतनपुरका बलवान राजा मित्रको सहायता देनेके लिए बड़ी सेनाके साथ आया । (१४) उधर बज्रजंघ राजाने भी शीघ ही पौण्डरिकनगरमें अपने पुत्रोंके पास सन्देशवाहक पुरुषको

ताव य पुण्डरियपुरं, त्रन्तो बळाजङ्कनरबद्दणा । पुरिसो उ लेहबाहो, पवेसिओ निययपुत्ताणं ॥ १५ ॥ भह ते कुमारसीहा, आणं पिउसन्तियं पिडच्छेउं । सन्नाहसमरमेरिं, दावेन्ति य अप्पणो नयरे ॥ १६ ॥ एतो पुण्डरियपुरे, वाओ कोलाहलो अइमहन्तो । बहुसुहडतूरसद्दो, वित्थरिकण सुणिजण असुयपुर्वं, तं सहं समरमेरिसंजणियं । किं कि ! तिऽह पासत्ये, पुच्छन्ति छव-ऽह्नसा तुरियं ॥ १८ ॥ सुणिजण य सनिमित्तं, वित्तन्तं ते तिहं कुमारवरा । सन्नजिन्नउं पयत्ता, गन्तुमणा समरकर्जाम्म ॥ १९ ॥ रुक्भन्ता वि कुमारा, अहियं चिय वज्जनङ्गपुत्तेहिं । गन्तूण समाढत्ता, मणइ विदेही य ते पुत्ते ॥ २० ॥ तुब्में हि पुत्त ! बाला, न समा जुज्झस्स ताव निमिसं पि । न य जुप्पन्ति ऽह वच्छा, महइमहारहधुराधारे ॥२१॥ तेहि वि सा पडिभणिया, अम्मो ! कि भणिस दीणयं वयणं । वीरपुरिसाण भोज्जा, वसुहा कि एत्थ विद्धेहि ! ॥२२॥ प्वं ताण सहावं, नाऊणं जणयंनिन्दणी भणइ। पावेह पत्थिवजसं, तुब्भे इह सहदसंगामे ॥ २३ ॥ अह ते मज्जियजिमिया, सबालंकारमूसियसरीरा । सिद्धाण नमोकारं, काऊणं चेव जणणीए ॥ २४ ॥ धय-चमर-कणय-किंकिणि-विहसिएसं रहेसु आरूढा । असि-कणय-चक्क-तोमर-करालकोन्तेसु साहीणा ॥ २५ ॥ अन्नाइएस पत्ता. दिणेस ते वज्जनङ्गनरवसहं । सन्नद्भवद्भवया. हयगयरहजोहपरिकिण्णा ॥ २६ ॥ दहूण वज्जनञ्च, समागयं पिहुनरिन्दसामन्ता । तुरिया जैंसाहिरुसी, अब्भिट्टा समर्'सोण्डीरा ॥ २७ ॥ असि-परसु-चक-पट्टिस-सएसु पहरन्ति उभयवलकोहा । जुज्झन्ति सवडहुत्ता, अन्नोन्नं चेव घाएन्ता ॥ २८ ॥ एवंविहम्मि जुज्हो, वट्टन्ते सुहडमुक्कवुकारे। लवण-ऽइसा पविद्वा, चक्का-ऽसि-गयातमन्यारे॥ २९ ॥ अह ते तुर्राओउ(ह्)दण, बहुभडमयरे सुसत्थकमलवणे । लीलायन्ति जहिच्छं, समरतलाण कुमारगया ॥ ३० ॥

इसके पश्चात् स्नान और भोजन से निवृत उन्होंने शरीर पर सब अलंकारोंसे विभूपित हो सिद्धोंको और माताको प्रणाम किया। (२४) ध्वज, चँवर, सोनेकी छोटी छोटी घण्टियोंसे बिभूपित रथमें आरुढ़, तलवार, कनक, तोमर, चक्र एवं भयंकर भालोंसे लैस. कवच बाँधकर तैयार और घोड़े, हाथी, रथ और योद्धाओंसे घिरे हुए वे ढ़ाई दिनोंमें वक्रजंघ राजाके पास जा पहुँचे। (२४-२६) वज्रजंघको आया देख पृथुराजाके यशके अभीलापी तथा लढ़ाईमें वहादुर सामन्त जल्दी ही भिड़ गये। (२०) दोनों सेनाओंके योद्धा सैकड़ों तलवार, फरसे, चक्र और पिट्टसोंसे प्रहार करने लगे। एक-दूसरेको घायल करते हुए वे एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे। (२०) जिसमें सुभट गर्जना कर रहे थे तथा चक्र, तल्यार और गदाके तमसे जो अन्धकारित हो गया था—ऐसा जब युद्ध हो रहा था तब उसमें लवण और अंकुशने प्रवेश किया। (२९) वे कुमाररूपी हाथी घोड़ेरूपी जलवाले, सुभट रूपी बहुतसे मगरमच्छोंसे युक्त तथा अच्छे शक्ररूपी कमलवनसे सम्पन्न ऐसे युद्धरूपी

भेजा। (१५) सिंह जैसे उन कुमारोंने पिताकी आज्ञा जानकर अपने नगरमें युद्धकी तैयारीके लिए भेरी बर्जाई। (१६) तब पीण्डरिकपुरमें बहुत भारी कोलाहल मच गया। सुभटों व वाद्योंकी बहुत वड़ी आवाज चारों श्रोर फैल गई। (१७) अकुतपूर्व युद्धकी भेरीसे उत्पन्न अकुतपूर्व उस आवाजको सुनकर लवण और अंकुश पासके लोगोंसे सहसा पृद्धने लगे कि यह क्या है? यह क्या है? (१८) अपने निमित्तका वृत्तान्त सुनकर वे कुमारवर युद्धकार्यमें जानेके लिए तैयार होने लगे। (१९) वज्जंघके पुत्रों द्वारा बहुत रोके जाने पर भी कुमार जानेके लिए प्रवृत्त हुए। इस पर जानकीने अपने पुत्रोंसे कहा कि, हे पुत्रों! तुम बच्चे हो। तुम च्राग भरके लिए भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो। बड़े भारी रथकी धुराको बहन करने में बत्स (बद्ध इे और छोटे बच्चे) नहीं जोड़े जाते। (२०-२१) उन्होंने भी उसे प्रत्यत्तरमें कहा कि माता जी! आप ऐसा दीनवचन क्यों कहती हैं? वसुधा वीरपुरुषों द्वारा भोग्य है। इसमें वृद्धोंका क्या काम ? (२२) उनका ऐसा स्वभाव जानकर सीताने कहा कि इस सुभट-संत्राममें तुम राजाओंका यश प्राप्त करो। (२३)

१. ॰हा तथो पु॰—प्रस्य॰। २. ॰यणंदणी—प्रत्य॰। ३. ०यसिखिणिविभूमि०—प्रत्य॰। ४. जयाहि॰—प्रत्य॰। ४. रसोडीरा—प्रत्य॰। ६. तुरउद्दारे, व॰ मु॰।

गेण्हन्ता संघेन्ता, परिमुखन्ता य सरवरे बहुसो । न य दीसन्ति कुमारा, दीसन्ति य रिवुभहा भिक्का ॥ ३१ ॥ निह्यपहराभिह्यं, सयळं ळवणहुंसीह रिउसेशं । मगां पिहूण समयं, नज्जह सीहेहि मयजूहं ॥ ३२ ॥ अणुमग्गेण रहवरा, दाउं ते बंपिकण आढण । अमुणियकुळाण संपह, मा भज्जह अहिमुहा होह ॥ ३३ ॥ ह्यविह्यविष्परद्धं, निययबळं पेच्छउं पळायन्तं । राया पिहू नियणे, पढह कुमाराण चळणेछु ॥ ३४ ॥ अह मणह पिहुनरिन्दो, दुव्वरियं वं क्यं पमाएणं । तं खमह मज्ज्ञ सबं, सोमसहावं मणं काउं ॥ ३५ ॥ पुहह्पुरसामियं ते, संभासेकण महुरवयणेहि । वाया पसन्निहयया, समयं चिय वज्जबह्वणं ॥ ३६ ॥ ळवणहुंसोह समयं, पिहुस्स पीई निरन्तरा जाया । आणामिया य बहवे, तेहि महन्ता पुहह्पाळा ॥ ३० ॥ आवासिएहि एवं, भडेहि तो वज्जबह्वनरवहणा । भणिओ य नारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽक्कुसुप्पणी ॥ ३८ ॥ वात्तारिएहि एवं, भडेहि तो वज्जबह्वनरवहणा । भणिओ य नारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽक्कुसुप्पणी ॥ ३८ ॥ वात्तारि सायरा इव, तस्स सुया सचि-कंन्ति-बळजुंचा । विनाणनाणकुंसळा, ईसत्यक्यस्समा वीर्ग ॥ ३० ॥ वच्चारि सायरा इव, तस्स सुया सचि-कंन्ति-बळजुंचा । विनाणनाणकुंसळा, विक्लाओ दसरहो नामं ॥ ३९ ॥ लेट्टो य हवह पउमो, अणुओ पुण-ळक्लणो तहा भरहो । सतुग्यो य किण्हो, वो सतु विणह संगामे ॥ ४१ ॥ लच्छीहरेण वहिओ, चन्दणहानन्दणो य सम्बुको । सुयवेरिएण समयं, करेह खरदूसणो जुज्झं ॥ ४३ ॥ संगामिम्म सहाओ, जाव गओ ळक्लणस्स पउमाभो । ताव य छळेण हरिया, जणयसुया रक्लसिन्देणं ॥ ४५ ॥ संगामिम्म सहाओ, जाव गओ ळक्लणस्स पउमाभो । रामस्स गुणासणा, मिळिया पुषं व सुकएणं ॥ ४५ ॥

सरोबरमें इच्छानुसार लीख करने लगे। (३०) बाणों को लिए हुए, निशान देखते हुए और छोड़ते हुए कुमार दिखाई नहीं पड़ते थे। (३१) लवण और ऋंकुश द्वारा निर्देय प्रहारों से पीटी गई सारी शत्रुक्षेना भागकर प्रथुके पास ऋंह। वह सिंहों द्वारा भगाये जाते मृगयूथकी भाँति मालूम होती थी। (३२) पीछे पीछे रथ स्थाकर वे कुमार उन्हें कहने लगे कि अज्ञातकुखवालों से अब मत भागो। सामने आस्रो। (३३)

क्षत-विक्षत और विनष्ट हो भागती हुई अपनी सेनाको देखकर रृष्धुराजा लौटा और क्रुमारोंके चरणोंमें जा गिरा। (३४) फिर पृथुराजाने कहा कि प्रमादवश मैंने जो दुश्चरित किया है वह सब तुम मनको सौम्य स्वभाववाला बनाकर क्षमा करो। (३५) पृथ्वीपुरके स्वामी तथा वज्रजंघके साथ मधुर वचनोंमें सम्भावण करके वे मनमें प्रसन्न हुए। (३६) लवण और ऋंकुशके साथ पृथुकी अत्यन्त प्रीति हुई। उन्होंने बड़े बड़े राजाओंको चधीन किया। (३७) साथमें ठहरे हुए सुभटोंसे युक्त वज्रजंघ राजाने नारद मुनिसे कहा कि लवण और ऋंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें कहें। (३८) तब नारद मुनिसे कहा कि

यहाँ साकेतनगरीमें इक्ष्वाकुवंशमें तिलकभूत दशरथ नामका एक विख्यात राजा था। (३६) उसके चार सागर जैसे शान्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त, विज्ञान और ज्ञानमें कुशल तथा धनुर्विद्या तथा अक्षविद्यामें अभ्यस्त चार बीर पुत्र थे। (४०) ज्येष्ठ राम थे। उनसे छोटे लक्ष्मण और भरत थे और शत्रुझ सबसे छोटा था। वह युद्धमें सबको जीत सकता था। (४१) पिताके वचनका पालन करनेके लिए लक्ष्मण और अपनी प्रत्नीके साथ साकेतका त्याग करके राम द्रुक्कारएयमें गये। (४२) वहाँ चन्द्रनालाके पुत्र शम्बूकका लक्ष्मण ने वध किया। पुत्रके बेरीके साथ खरदूषणने युद्ध किया। (४३) जब राम युद्धमें लक्ष्मणको सहायता देनेके लिए गये तब राक्षसेन्द्र रावणने सीताका छलसे अपहरण किया। (४४) पूर्वकृत पुण्यके कारण रामके गुणोंमें आसक्त सुनीव, हनुमान, जाम्बवंत विराधित आदि बहुतसे गगनगामी विद्याधर आ जुटे। (४४) राक्षसपितको जीतकर राम सीताको वापस छाये। उन्होंने साकेत नगरीको भी स्वर्गसहरा बना

१. •कन्तिसंजुत्ता-प्रत्य•। २. घीरा-प्रत्य•। ३. चंदपहा•मु•।

रामेण रक्ससवई, बिणिकणं आणिया तओ सीया । साएया वि य नयरी, समासरिच्छो ह्या तेहिं ॥ ४६ ॥ परमिक्किसंपउत्ता. हरूहर-नारायणा तहिं रज्जं । मुझन्ति सुरवरा इव. सत्तसु रयणेसु साहीणा ॥ ४७ ॥ अह अनया क्याई. वणपरिवायाणुगेण पउमेणं। परपुरिसवणियदोसा, वणयसुया छाडु्या रण्णे ॥ ४८ ॥ कहिकण य निस्सेसं, वर्ष तो नारओ सरिय सीयं। बंपइ समंधुनयणो, सबनिरन्दाण पश्चनसं॥ ४९॥ पउमस्स ध्यमामहिसी, अदृण्हं महिलियासहस्साणं । रयणं व निरुवलेवा, उत्तमसम्मत्त-चारिता ॥ ५०॥ नूणं चिय अन्नभवे, पावं समुवज्जियं विदेहाए । तेणेत्थ माणुसत्ते, अणुहूयं दारुणं दुक्सं ॥ ५१ ॥ परतिचरयस्स इहं, जणस्स अल्प्यं पभासमाणस्स । वासीफलं व जीहा, कह व न पडिया धरणिवहें ! ॥ ५२ ॥ स्रणिकण वयणमेर्यं, अणक्रलवणो मुणि भणइ एचो । साहेहि इहन्ताओ, केदूरे कोसला नयरो ! ॥ ५३ ॥ सो भणइ जोयणाणं, सयं ससद्धं इमाउ ठाणाओ । साएया वरनयरी, जत्थ य परिवसइ पउमाभो ॥ ५४ ॥ सुणिऊण वयणमेर्य, भणइ लवो वज्जबङ्कनरवसमं । मामय मेलेहि भडा, साएयं जेण वश्वामो ॥ ५५ ॥ एयन्तरम्मि पिहुणा, दिन्ना मयणाइसस्स निययसुया। वत्तं पाणिग्गहणं, तत्थ कुमारस्स तिह्यहं ॥ ५६ ॥ गमिकण एगरति, तत्तो वि विणिग्गया कुमारवरा । परदेसे य बिणन्ता, पत्ता आलोगनयर ते ॥ ५० ॥ तत्तो वि य निमान्तुं, अञ्भणापुरं गया सह बलेणं । तत्थ वि कुबेरकन्तं, जिणन्ति समरे नैरवरिन्दं ॥ ५८ ॥ गन्तूण य स्म्पागं, देसं बहुगाम-नगरपरिपुण्णं । तत्थ वि य एगकण्णं, नराहिवं निज्जिणन्ति रणे ॥ ५९ ॥ तं पि य अइक्रमेउं, पत्ता विजयत्थिलि महानयरि । तत्थ वि जिणन्ति वीरा. भाइसयं नरवरिन्दाणं ॥ ६० ॥ गङ्गं समुत्तरेउं, कहलासस्युत्तरं दिसं पत्ता । जाया य सामिसाला, लव-ऽङ्कुसा णेयदेसाणं ॥ ६१ ॥ **अस-कंबु-कुंत-सीहरू-पण-णंदण-स**रुह<sup>®</sup>रुंगला भीमा । भूया य बामणा वि य, जिया य बहुवाइया देसा ॥६२॥

यह कथन सुनकर अनंगलवणने मुनिसे पूछा कि यहाँ से साकेतनगरी कितनी दूर है यह आप कहें। (५३) उसने कहा कि इस स्थानसे डेढ़सी योजन दूर साकेत नगरी है, जहाँ राम रहते हैं। (५४) यह कथन सुन लवणांकुशने वज्जंघ राजासे कहा कि, मामाजी! आप सुभट इकट्टे करें जिससे हम साकेतकी श्रोर जायँ। (५६) इस बीच पृथु राजाने मदनांकुशको अपनी लड़की दी। उसी दिन वहाँ कुमारका पाणिमहण हुआ। (५६) एक रात बिताकर वहाँसे वे कुमार वर निकल पड़े और दूसरे देशोंको जीतते हुए आलोकनगरमें आ पहुँचे। (५७) वहाँसे भी निकलकर वे सेनाके साथ अभ्यणपुर गये। वहाँ भी कुवेरकान्त राजाको युद्धमें जीता। (५८) वहाँसे बहुतसे गाँव श्रीर नगरोंसे परिपूर्ण लम्पाक देशमें गये। वहाँ पर भी उन्होंने एककर्ण राजाको युद्धमें हराया। (५८) उसका भी अतिक्रमण कर वे विजयस्थली नामकी महानगरिमें पहुँच। वहाँ भी उन वोरोंने राजाओंके सी भाइयोंको जीता। (६०) गंगाको पारकर केलासकी उत्तरिशामें वे पहुँच गये। इस तरह लवण और अंकुश अनेक देशोंके स्वामी हुए। (६१) उन्होंने झप, कम्बु, कुन्त, सिंहल, पण, नन्दन, शलभ, लंगल, भीम, भूत, वामन तथा बहुवादिक आदि देश जीते। (६२) सिन्धुको पार करके उस पार आये हुए बहुतसे आर्थ-अनार्थ देश

दिया। (४६) अत्यन्त ऋदिसे युक्त इलधर और नारायण सात रहोंसे युक्त हो देवोंकी भाँति वहाँ राज्यका उपभोग करने लगे। (४७) एक दिन लोगोंके अपवादके कारण रामने परपुरुषसे जन्य दोषवाली सीताको अरण्यमें छोद दिया। (४=) समग्र वार्ता कहकर श्रीर सीताका स्मरण करके अश्रुयुक्त नयनोंवाले नारदने सब राजाओं क समज्ञ कहा कि श्राठहज़ार महिलाओं में रहके जैसी रामकी पटरानी सीता निर्देष थी और उत्तम सम्यक्त्व एयं चारित्रसे सम्पन्न थी। (४६-५०) अवश्य ही परभवमें सीताने पाप कमाया होगा। उसीसे इस जन्ममें दारुण दुःखका उसने श्रनुभव किया (४१) दूसरों की बातों में रत श्रीर भूठ बोलनेवाले मनुष्यकी जीभ वासी फलके समान ज़मीन पर क्यों न गिर गई १ (४२)

१. •च्छा य तेहिं कया—प्रत्य • । २, मेलेह्—प्रत्य • । ३ नरेंदवरं—प्रत्य • । ४. •हमंगला—मु • । ५. बाहणा —प्रत्य • ।

उत्तरिकण य सिन्धुं, अवरेण जिणन्ति ते बहू देसा । आरिय-अणारिया वि य, इमेहि नामेहि नायवा ॥६३॥ आहीर-वीय-जवणा, कच्छा सगंकेरला य नेमाला । बरुला य चारुवच्छा, वरावदा चेव सोपारा ॥ ६४ ॥ कसमीर-विसाणा वि य, विज्ञातिसिरा हिहिंबयं-ऽबद्धा । सूला बब्बर-साला, गोसाला सरमया सबरा ॥ ६५ ॥ आणंदा तिसिरा वि य, खसा तहा चेव होन्ति मेहल्या । सुरसेणा वल्हीया, खंधारा कोल-उल्लुगा य ॥६६॥ पुरि-कोवेरा कुहरा, अन्धा य तहा कलिक्समाईया । एए अन्ने य बहू, लव-ऽक्कुसेहिं जिया देसा ॥ ६७ ॥ एवं लव-ऽक्कुसा ते, सेविज्ञन्ता निरन्दचक्केणं । पुणरिव पुण्डिरयपुरं, समागया इन्दसमिवहवा ॥ ६८ ॥ सोकण कुमाराणं, आगमणं वज्जबह्मसिहयाणं । धय छत्त-तोरणाई, लोएण कया नयरसोहा ॥ ६९ ॥ उवसोहिए समत्थे, पुण्डिरयपुरे सुरिन्दपुरसिरसे । लवणक्कुसा पविद्या, नायरलोएण दीसन्ता ॥ ७० ॥ सीया दहूण सुए, समागए निग्गया वरघराओ । लवण-ऽक्कुसेहि पणया, जणणी सवायरतरेणं ॥ ७१ ॥ तीए वि ते कुमारा, अवगृढा हिरसनेहिहययाए । अक्नेस्र परामुद्धा, सिरेस्र परिचुन्विया अहियं ॥ ७२ ॥

सपत्थिवा सगयतुरंगवाहणा, विसेन्ति ते सियकमलायरे पुरे । मणोहरा पयलियचारुकुण्डला, लव-ऽङ्कुसा विमलपयावपायडा ॥ ७३ ॥ ॥ इइ पजमचरिए लवङ्कसदेसविजयं नाम अद्वाणजयं पव्वं समसं॥

### ९९. लवणं-ऽकुसजुज्झपव्वं

एवं ते परमगुणं, इस्सिरियं पाविया वरकुमारा । बहुपत्थिवपरिकिण्णा, पुण्डिरियपुरे परिवसन्ति ॥ १ ॥ तत्तो कयन्तवयणं, परिपुच्छइ नारओ अडविमज्झे । विमणं गवेसमाणं, जणयसुयं उजिझउद्देसे ॥ २ ॥

उन्होंने जीत लिये। उनके ये नाम जानो। (६३) आभीर, वोक, यवन, कच्छ, शक, केरल, नेपाल, वरुल, चारुवत्सी, बरावट, सोपारा, काश्मीर, विषाण, विज्ज, त्रिशिर, हिडिम्ब, अम्बष्ठ, श्रुल, वर्षरसाछ, गोशाल, शर्मक, शबर, आनन्द, त्रिशिर, खस, मेखळक, श्रूरसेन, वाह्लीक, गान्धार, कोल, उल्लूक, पुरीकौबेर, कुहर, आन्ध्र तथा कलिंग आदि—ये तथा दूसरे भी बहुतसे देश लवण और अंकुशने जीत लिये। (६४-६७)

इस तरह राजाओं के समूह द्वारा सेवित वे इन्द्रके समान वैभववाले लवण और श्रंकुश पुनः पीएडरिकपुरमें छैट आये। (६०) वज्जंघके साथ कुमारोंका आगमन सुनकर लोगोंने ध्वज. छत्र, तोरण श्रादिसे नगरकी शोभा की। (६०) पूर्णरूपसे सुरेन्द्रकी नगरिके समान शोभित पीएडरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखे जाते लवण श्रीर अंकुशने प्रवेश किया। (७०) पुत्रोंका श्रागमन देखकर सीता सुन्दर घरमेंसे बाहर निकली। लवण श्रीर अंकुशने माताको सम्पूर्ण श्रादरके साथ प्रणाम किया। (७१) हृदयमें हुषे और स्नेहयुक्त उसने भी उन कुमारों का श्रालिंगन किया, अंगोंको सहलाया श्रीर मस्तकों पर बहुत बार चुम्बन किया। (७२) राजाश्रोंके साथ, हाथी, घोड़े श्रीर वाहनसे युक्त, मनोहर, भूमते हुए सुन्दर कुण्डलवाले तथा निर्मेख प्रतापसे देदीरयमान उन लवण श्रीर शंकुशने पीण्डरिकपुरमें प्रवेश किया। (७३)

॥ पद्मचरितमें रुवण और अंकुशका देशविजय नामक अठ्ठानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ । ॥

# ९९ लवण-अंकुशका युद्धवर्णन

इस तरह वे वरकुमार परम उत्कर्ष और ऐश्वर्य प्राप्त करके अनेक राजाओं से घिरे हुए पीण्डरिकपुरमें रहने छगे। (१) जंगलके बीच जिस प्रदेश में सीताका त्याग किया था वहाँ खोजते हुए दुःखी कृतान्तवदनसे नारदने पूँछा। (२) सारा वृत्तान्त कहने

१. ०र-ओब ० — प्रत्य ० । २. ०गकीरला — प्रत्य ० । ३. णेपाणा — प्रत्य ० । ४. ०ला रसमया — प्रत्य ० । ५. खिसा — प्रत्य ० । ६. ०णा वण्होया गंधारा कोसला छ्या — प्रत्य ० । ७. पल्हीया मु ० । ८. वसंति — प्रत्य ० ।

सयस्त्रे य समक्साए, विचन्ते नारओ गओ तुरियं । पुण्डरियपुरं गन्तुं, पेच्छइ रुवण-ऽङ्कुसे भवणे ॥ ३ ॥ ैसंपुद्दओ पविद्वो, भणद्द तओ नारओ कुमारवरे । जा राम-लक्खणसिरी, सा तुब्भे हवउ सविसेसा ॥ ४ ॥ काऊण समालानं, खणमेकं नारओ कुमाराणं। साहेइ य विचन्तं, कयन्तवयणाइयं सहं॥ ५॥ तं नारयस्स वयणं, सुणिऊण लव-ऽङ्कुसा परमरुद्वा । नंपन्ति समरसज्जं, कुणह लहुं साहणं सबं ॥ ६ ॥ पउमस्युवरि पयद्दे, पुत्ते दृहुण तत्थ वइदेही । रुवइ ससंभमहियया, दृइयस्स गुणे अणुसरन्ती ॥ ७ ॥ सीयाएँ समीवतथो, सिद्धतथों भणइ नारयं एतो । एस कुडुम्बस्स तुमे, मेओ काउं समाढतो ॥ ८ ॥ सिद्धत्थं देवरिसी, भणइ न जाणामि हं इमं कजं। नवरं पुण एत्थ गुणो, दीसइ सत्थो तुमं होहि ॥ ९ ॥ स्रणिकण य रुयमाणि, जणिं पुच्छन्ति दोण्णि वि कुमारा । अम्मो ! साहेहि रुहुं, केण तुमं एत्थ परिभूया ॥ १०॥ सीया भणइ कुमारे. न य केणइ एत्थ रोसिया अहयं। नवरं रुयामि संपइ, तुम्ह फ्यिं सरिय गुर्णानलयं ॥११॥ भणिया य कुमारेहिं, को अम्ह पिया ! किंह वि सो अम्मो ! । परिवसइ किंच नामं !, एयं साहेहि भूयत्थं ॥ १२॥ जं एव पुच्छिया सा. निययं साहेइ उब्भवं सीया । रामस्स य उप्पत्ती, लक्खणसहियस्स निस्सेसं ॥ १३ ॥ दण्डारण्णाईयं. नियहरणं रावणस्स वहणं च । साएयपुरिववेसं चणाववायं पुणरिव कहेड सीया, जणपरिवायाणुगेण रामेणं। नेऊण उज्झिया हं, अडवीए केसरिरवाए॥ १५॥ गयगहणपविद्वेणं, दिद्वा हं बज्जनङ्गनरवर्णा। काउम्म धन्मबहिणी, भणिकम इहाणिया नयरं॥ १६॥ एवं नवमे मासे. संपत्ते सवणसंगए चन्दे। एत्थेव पसूया हं, तुङभेहि राह्वस्स सुया।। १७॥ तेणेह क्रवणसायर-परियन्ता वसुमई रयणपुण्णा । विज्ञाहरेहि समयं, दासि व वसीकया सवा ॥ १८ ॥

माता को रोती सुन दोनों कुमारोंने पूछा कि, मां! तुम जल्दी ही कहो कि तुम्हारा किसने अपमान किया है ? (१०) सीताने कुमारोंसे कहा कि किसीने मुझे कुपित नहीं किया। मैं तो इस समय केवल गुणके धामरूप तुम्हारे पिता को याद करके रोती हूँ। (११) कुमारोंने पूछा कि, माता जी! हमारे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं ? उनका नाम क्या है ? यह सच सच कहो। (१२) इस प्रकार पूँछने पर उस सीताने अपने उद्भव और लक्ष्मण सहित रामकी उत्पक्ति बारेमें सब कुछ कहा। (१३) उसने दण्डकारएयमें अपना अपहरण, रावणका वध, साकेतपुरीमें प्रवेश तथा लोगोंका अपवाद आदि समप्र यृत्तान्त कह सुनाया। (१४) सीताने पुनः कहा कि जन-परिवादको जानकर रामने सिंहकी गर्जनाओंसे ज्याप्त जंगलमें मुक्ते छोड़ दिया था। (१४) हाथियोंको पकड़नेके लिए प्रविष्ट वज्जांच राजा द्वारा में देखी गई। धर्मभगिनी बनाकर और कहकर बादमें में यहाँ लाई गई। (१६) इस तरह नी महीने पूरे होने पर अवण नक्षत्रके साथ जब चन्द्रमाका योग था तब रामके पुत्र तुम्हें मैंने यहाँ जन्म दिया। (१७) विद्याधरोंके साथ उन्होंने लवणसागर तक फैली हुई तथा रत्नों से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दासीकी माँति वशमें की है। (१८) अब लड़ाई छिड़ने पर या तो तुम्हारी या फिर रामकी अशोमनीय बात

पर नारद फौरन पौण्डिरिकपुर गया और भवनमें लवण एवं अंकुशको देखा (३)। पूजित नारदने प्रविष्ट होकर कुमारोंसे कहा कि राम और लक्ष्मणका जो सिवशेष ऐश्वर्य है वह तुम्हारा हो। (४) एक क्षणभर बातचीत करके नारदने कुमारोंसे कृतान्तवदन आदिका सारा बृत्तान्त कह सुनाया। (४) नारदका वह कथन सुनकर अत्यन्त रुष्ट लवण और अंकुशने कहा कि युद्ध के लिए शीश्र ही सारी सेनाको तथार करो। (६) रामके ऊपर पुत्र आक्रमण करनेवाले हैं यह देखकर भयसे युक्त हृदयवाली सीता पतिके गुणोंको याद कर ह रोने लगी। (७) तब सीताके समीपमें रहे हुए सिद्धार्थने नारदसे कहा कि तुम इस कुटुम्बमें भेद डालनेके लिए प्रवृत्त हुए हो। (८) देविष नारदने कहा कि मैं यह कार्य नहीं जानता। फिर भी इसमें शुभ दिखाई पड़ता है, अतः तुम स्वस्थ हो। (६)

१ संपूर्को-म्-

आविंदए संगामे. संपद्द कि तुम्ह कि व रामस्स । सुणिहामि असोभणयं, वर्ष तेणं मए रुण्णं ॥ १९ ॥ सी तेहि वि पडिभणिया, अम्मो । बल-केसवाण अइरेणं । सुणिहिसि माणविभक्तं, समरे अम्हेहि कीरन्तं ॥२०॥ सीया भणइ कुमारे. न य जुत्तं परिसं ववसिउं जे । निमयबो चेव गुरू, हवइह लोए ठिई पसा ॥ २१ ॥ ते एव जंपमाणि, संथावेऊण अचणो जणणि । दोण्णि वि मिज्जिबिजिमया, आहरणविम्सियसरीरा ॥ २२ ॥ सिद्धाण नमोकारं, काउमां मत्तगयवराह्दा । तो निम्गया कुमारा, बलसिहया कीसलाभिमुहं ॥ २३ ॥ दसं जोहसहस्सा सत्तु, गहियकुहाडा बलस्स पुरहुत्ता । छिन्नन्ता तर्रुगिवहं, वश्वन्ति तओ तहिं सुहडा ॥२४॥ ताण अणुमग्गओ पुण, लर-करह-बइल-महिसंमाईया । वचन्ति रयण-कञ्चण-चेल्यिबहुधक्रभरभरिया ॥ २५ ॥ नाणाउहगहियकरा, नाणानेवत्थउज्जला जोहा। वश्चन्ति य दढदप्पा, चञ्चलचैमरा वरतुरंगा॥ २६॥ ताणं अणुमग्गेणं, मत्तगया बहरूघाउविच्छुरिया । वचन्ति रहवरा पुण, क्रयसोहा ऊसियघओहा ॥ २७ ॥ तम्बोल-पुप्फ-चन्दण-कुङ्कुम-कप्पूर-चेलियाईयं । सबं पि सुप्पमूर्यं, अत्थि कुमाराण खन्धारे ॥ २८ ॥ एवं ते बल्सिहिया, संपत्ता कोसलापुरीविसयं। पुण्डुच्छु-सालिपउरं, काणण-वण-वण्परमणिज्ञं॥ २९॥ जोयणमेतेषु पयाणप्यु, एवं कमेण संपत्ता। कोसलपुरीप् नियंडे, नदीप् आवासिया वीरा ॥ ३०॥ दहूण तं कुमारा, पबयसिहरोहतुक्कपायारं । पुच्छन्ति वज्जनङ्गं, मामय ! किं दीसए एयं ! ।। ३१ ॥ तो भणइ वज्जनङ्घो, साएया पुरवरी हवइ एसा । जत्थ 5च्छइ तुम्ह पिया, पडमो रूच्छीहरसमग्गो ॥ ३२ ॥ स्रणिकण समासन्ने, हल्हर-नारायणा पराणीयं । जंपन्ति कस्स लोए, संपद्द मरणं समासन्नं ॥ ३३ ॥ अहवा वि कि व भण्णाइ ?, सो अप्पाऊ न एत्थ संदेहो । जो एइ अम्ह पासं, कयन्तअवलोइओ पुरिसो ॥३४॥

में पून्गी। इसीसे में रोती थी। (१६) उन्होंने उसे कहा कि, माताजी! हमारे द्वारा युद्धमें किए गए बलदेव और केशवके मानभंगके बारेमें तुम शीघ्र ही सुनोगी। (२०) सीताने कुमारोंसे कहा कि तुन्हारे लिए ऐसा करना योग्य नहीं है, क्योंकि गुरुजन बन्दन करने योग्य होते हैं। छोकमें यही स्थिति है। (२१) इस तरह कहती हुई अपनी माताको सान्त्वना देकर उन दोनोंने स्नान-भोजन किया तथा शरीरको आभूषणोंसे अलंकत किया। (२२)

सिद्धोंको नमस्कार करके मत्त हाथी पर आरूढ़ वे हुमार सेनाके साथ साकेतकी ओर निकल पहें। (२३) दस हजार योद्धा हाथमें कुल्हाड़ी लेकर सेनाके आगे जाकर पेड़ोंको काटते थे। फिर वहाँ सुभट जाते थे। (२४) फिर उनके पीछे पीछे रतन, सोना, वस्र तथा अनेक तरहके धान्यके भारसे लदे हुए गचे, ऊँट, बैल, भैंसे आदि जाते थे। (२५) उनके पीछे नाना-प्रकारके आयुध हाथमें धारण किए हुए, नाना-भाँतिके वस्नोंसे उज्ज्वल तथा अत्यन्त द्वेयुक्त, योद्धा और चंचल चमरवाले घोड़े जाते थे। (२५) उनके पीछे पीछे गेरू आदि धातुसे अत्यन्त चित्रित मत्त हाथी तथा सजाए गए और ऊँची ध्वाओंवाले रथ जाते थे। (२७) कुमारोंकी छावनीमें ताम्बूल, पुष्प, चन्दन, कुंकुम, कपूर, वस्न आदि सब कुछ बहुतायतसे था। (२८) इस तरह सेनाक साथ वे सफेद ऊख और धानसे भरे हुए तथा बारा-बर्गीचों और किलोंसे रमणीय साकेतपुरीके देश में आ पहुँचे। (२६) योजनमात्र प्रयाण करते हुए वे बीर कमशः साकेतपुरीके समीप आ पहुँचे और नदी पर डेरा डाला। (३०) पर्धतके शिखरके समान उत्तुङ्ग प्राकारवाले उस नगरको देखकर कुमारोंने वज्रजंघसे पूँछा कि, मामा! यह क्या दीखता है! (३१) तब वज्रजंघने कहा कि यह साकेत नगरी है जहाँ तुम्हारे पिता राम लक्ष्मणके साथ रहते हैं। (३२)

समीप में आई हुई रात्रुकी सेनाके वारेमें सुनकर राम और उद्मण ने कहा कि छोकमें किसकी मृत्यु अब नजदीक आई है। (३३) अथवा क्या कहा जाय! वह अल्पायु है इसमें सन्देह नहीं। जो पुरुष हमारे पास आता है वह यमके द्वारा देखा गया है। (३४) तब पासमें बेंठे हुए विराधितसे रामने सहसा कहा कि सिंह और गरुद की ध्वजा से युक्त

१. सा तेहिं प॰—प्रत्य॰। २. तस्महणं, ब॰—प्रत्य॰। ३. ॰सयाईया—प्रत्य॰। ४. ॰चवला ब॰—मु॰। ५. कणधमया छ॰—प्रत्य॰। ६. धीरा—प्रत्य॰। ७. ॰क्संघायं—मु॰।

एतो पासल्लीणं, विराहियं भणइ राहवो सहसा । हरि-गरुड-वाहण-धयं, रणपरिहत्थं कुणह सेन्नं ॥ ३५ ॥ भणिऊण वयणमेर्य, चन्दोयरनन्दणेण आहूया। सबे वि नरवरिन्दा, समागया कोसलानयरि ॥ ३६ ॥ दहुण राहववलं, सिद्धत्थो भणइ नारयं मीओ । भामण्डलस्स गन्तुं, एयं साहेहि वित्तन्तं ॥ ३७ ॥ तो नारएण गन्तुं, विचन्ते साहिए अपरिसेसे । जाओ दुक्लियंविमणो, सहसा मामण्डलो राया ॥ ३८ ॥ सोर्फण भाइणेज्जे. आसन्ने रणबलेण महएणं। भामण्डलो पयट्टो. समयं पियरेण पण्डरिय ॥ ३९ ॥ माया-विचेण समं, समागयं भायरं पलोएउं। सीया भवणवराओ, विणिगाया निक्भरसिणेहा ॥ ४०॥ सीया कुणइ पलावं. कलुणं पिउ-माइ-माइसंजोए । निवासणाएँ दुक्खं, साहेन्ती जं जहावतं ॥ ४१ ॥ संयाविकण बहिणि, जंपइ भामण्डलो सुणसु देवी ! । रणसंसयं पवन्ना, तुज्झ सुया कोसलपुरीए ॥ ४२ ॥ नारायण-बलदेवा, न य जोहिज्जन्ति सुरवरेहिं पि । लवण-ऽङ्क्सेहि खोहं, नीया ते तुज्झ पुत्तेहिं ॥ ४३ ॥ बाव न हवइ पमाओ, ताण कुमाराण देवि ! एत्ताहे । गन्तूण कोसला हं, करेमि परिरक्खणोवायं ॥ ४४ ॥ सोऊण वयणमेर्य, सीया भामण्डलेण समसहिया। दिवित्रमाणारूढा, पुत्ताण गया समीविम्म ॥ ४५ ॥ अह ते कुमारसीहा, मायामहज्वलयं च जणणि च । संभासन्ति य मामं, सयणसिणेहेण परितृद्वा ॥ ४६ ॥ को राम-लक्लणाणं, सेणिय! वण्णेइ सयलबलरिद्धिं!। तह वि य सुणेहि संपइ, संखेवेणं भणिज्जन्तं ॥ ४७ ॥ केसरिरहे विलम्गो, पउमो लच्छीहरो य गरुडक्के । सेसा वि पवरसहडा, जाण-विमाणेस आरुदा ॥ ४८ ॥ रायाँ उ तिसिरनामो, वण्हिसहो सीहविकमो मेरू। एत्तो परुम्बबाह्र, सरहो तह वालिखिली य ॥ ४९ ॥ सूरो य रुद्दमुई, कुलिस्ससवणो य सीहउदरो य । पिहुमारिदत्तनामो. मइन्दवाहाइया बहने ॥ ५० ॥ एवं पञ्चसहस्सा. नरिन्दचन्दाण बद्धमउडाणं । विज्ञाहराण सेणिय ! भडाण को लहड परिसंखं ! ।। ५१ ।।

बाहनवाली सेनाको युद्धके लिए तैयार करो। (२५) ऐसा वचन कहकर चन्द्रोदरके पुत्र विराधितके द्वारा बुलाए गए सभी राजा साकेत नगरीमें आये। (२६) रामकी सेनाको देखकर भयभीत सिद्धार्थने नारदसे कहा कि भामण्डलसे जाकर यह बृत्तान्त कहो। (३७) तब नारदने जाकर सारा बृत्तान्त उसे कह मुनाया। उसे सुनकर भामण्डल राजा सहसा दुःखित और विषएण हो गया। (३६) भानजे बड़े भारी सैन्यके साथ समीपमें हैं ऐसा सुनकर भामण्डलने पिताके साथ पीण्डरिकपुरकी ओर प्रयाण किया। (३६) माता-पिताके साथ भाईको आया देख स्नेहसे भरी हुई सीता भवनमेंसे बाहर निकली। (४०) पिता, भाई और मातासे निर्वासनका जैसा हुआ था वैसा दुःख कहती हुई सीता करूण स्वरमें बिलाप करने लगी। (४६) बहनको सान्त्वना देकर भामण्डलने कहा कि, देवी! सुनो। साकेतपुरीमें तुम्हारे पुत्र युद्धके कारण संशयावस्थामें आ पड़े हैं। (४२) देव भी नारायण और बलदेवके साथ युद्ध नहीं कर सकते। वे तुम्हारे पुत्र लवण और श्रंकुश द्वारा क्षुच्य करेता हैं। (४४) हे देवी! इस समय उन कुमारोंके लिए प्रमाद न हो, अतः मैं अयोध्या जाकर रक्षाका उपाय करता हूँ। (४४) यह बचन सुनकर भामण्डलके साथ सीता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो पुत्रोंके पास गई। (४५) स्वजन के स्नेहसे आनंदमें आये हुए वे कुमारसिंह नाना-नानीके युगल तथा माता एवं मामाक साथ वार्तालाप करने लगे। (४६)

हे श्रेणिक ! राम और लक्ष्मणके समग्र सैन्यकी ऋदिका वर्णन कीन कर सकता है ? फिर भी तुम संदोपसे कही जाती उस ऋदिके बारेमें सुनों। (४५) कसरी रथमें राम और गरुड़से चिह्नित रथमें लक्ष्मण बंठे थे। बाक्षीके उत्तम सुभट यान एवं विमानोंमें सवार हुए थे। (४८) त्रिशिर नामका राजा, विह्निशिस, सिंहविक्रम, मेरु, प्रलम्बबाहु, शरभ, वालिखिल्य, सूर्य, रुद्रभृति, कुलिशश्रवण, सिंहोदर, पृथु, मारिदत्त, मृगेन्द्रवाहन आदि बहुत-से राजा थे। ऐसे पाँच हजार तो विद्याधरींके मुकुटुधारी राजा थे। हे श्रेणिक! सुभटोंकी तो गिनती ही कीन कर सकता है। (४९-५१) घोड़ों

१. ०ण एवमेर्यं-प्रत्य । २. ०यमणसो, स०-प्रत्य । ३. सुश्वतः ण-प्रत्य । ४. मायाः पियरेण-प्रत्य । ५. राओ य-प्रत्य । ।

भारोस कुक़रेसु य, केइ भड़ा रहवरेसु आरूढ़ा । खर-करह-केसरीसु य, अन्ने गी-महिसयविरुग्गा ॥ ५२ ॥ एवं रामस्स बलं, विणिगायं पहुयत्रनिग्घोसं । नाणाउहगहियकरं विमुक्पाइकवोकारं॥ ५३॥ एतो परबलसई, सुणिउं लवण-ऽङ्कुसानियं सबं। सन्नद्धं रणदच्छं, अणेयवरसहद्वसंघायं॥ ५४॥ कालाणलं पुचूहा, गवक्कनेवालवन्वरा पुण्डा । मागहय-पारसउला, कालिक्का सीहला य तहा ॥ ५५ ॥ एकाहिया सहस्ता, दसनरवसहाणे पवरवीराणं । लवण-ऽङ्कुसाण सेणिय! एसा कहिया मए संखा ॥ ५६ ॥ एवं परमवलं तं, राहबसेबस्स अभिमुहाबडियं। पसरन्तगय-तुरंगं विसमाहयत्रसंघायं ॥ ५७ ॥ जोहा जोहेहि समं. अब्भिट्टा गयवरा सह गएहिं। जुज्झन्ति रहारूढा. समयं रहिएस रणसरा ॥ ५८ ॥ लगोहि मोगगरेहि य. अन्ने पहणन्ति सचि-कुन्तेहिं। सीसगहिएकमेका, कुणन्ति केई भुयाजुज्झं ॥ ५९ ॥ जाव य खणन्तरेकं, ताव य गैयतुरयपवरजोहेहि । अइरुहिरकहमेण य रणभूमी दुग्गमा जाया ॥ ६० ॥ गयगज्जियतुर्यहिंसियरवेणं । न सुणेइ एकमेकं, उल्लावं कण्णविदयं पि ॥ ६१ ॥ बहुत्रनिणाएणं. जह भूमिगोयराणं, वट्टइ जुज्झं पहारविच्छड्डं। तह खेयराण गयणे, अब्भिट्ट संकुळं भीमं।। ६२॥ लवण-ऽङ्कुसाण पक्ले, ठिओ य भामण्डलो महाराया । विज्जुप्पभो मयक्को, महाबलो पवणवेगी य ॥ ६३ ॥ सच्छन्द-मियद्वाई, एए विज्ञाहरा महासुहडा । लवण-ऽङ्कुसाण पक्सं, वहन्ति संगामसोडीरा ॥ ६४ ॥ लवण-ऽङक्ससंभूई, सुणिकणं खेयरा रणमुहम्मि । सिढिलाइउमारद्धा, सबे, सुग्गीवमाईया ॥ ६५ ॥ दर्ठण जणयतणयं, सुहडा सिरिसेलमाइया पणइं । तीए कुणन्ति सबे, समरे य ठिया उदासीणा ॥ ६६ ॥

इस तरह हाथी और घोड़ोंसे ज्याप्त तथा अयंकर रूपसे पीटे जाते वाद्योंके समूह से युक्त वह उत्तम सैन्य रामकी सेनाके सम्मुख उपस्थित हुआ। (५७) योद्धा योद्धाओंके साथ और हाथी हाथियोंके साथ भिड़ गये। राष्त्रार रथिक रिथकोंके साथ युद्ध करने लगे। (५०) कोई तख्वार और मुद्ररसे तो दूसरे शक्ति और भाखों से प्रहार करते थे। कोई एक-दूसरेका सिर पकड़कर बाहुयुद्ध करते थे। (५९) एक क्षणभर बंतिने पर तो हाथी, घोड़े एवं उत्तम योद्धाओंसे तथा रक्तजन्य अरयिक कीचड़से राणभूमि दुर्गम हो गई। (६०) बहुत-से वाद्योंके निनादसे तथा हाथियोंकी चिंघाड़ एवं घोड़ोंकी हिनिहिनाहटसे कानमें पड़ा हुआ एक-दूसरेका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। (६१) आयुध जिसमें फेंके जा रहे हैं ऐसा भूमि पर चलनेवाले मनुष्योंका जैसा युद्ध हो रहा था बैसा हो आकाशमें खेचरोंके बीच संकुल और अयंकर युद्ध हो रहा था। (६२) लक्ष्ण और अंकुशके पक्षमें महाराज भामण्डल स्थित हुआ। विद्युत्रम, मृगांक महाबल, पवनवेग, खच्छन्द-मृगांक आदि युद्धमें वीर महासुभट विद्याधरोंने लवण और अंकुशका पच्च लिया। (६३-४) लवण और अंकुशकी विभूतिके बारेमें सुनकर युद्धमें वीर महासुभट विद्याधरोंने लवण और अंकुशका पच्च लिया। (६३) जनकपुत्री सीताको देखकर हनुमान आदि सुभटोंने उसे प्रणाम किया और वे युद्धसे उदासीन हो गये। (६६)

पर, हाथियों पर तो कोई सुभर उत्तम रथों पर आरूढ़ हुए। दूसरे गवे, ऊँट, सिंह, बैंळ और भैंसे पर सवार हुए। (१२) इस तरह रणवायोंका बड़ा भारी घोष करता हुआ, हाथमें नानाविध आयुध लिया हुआ तथा प्यादे जिसमें गर्जना कर रहे हैं ऐसा रामका सैन्य निकला। (१३) उधर रात्रुसैन्यकी आवाज सुनकर लवण और अंकुशकी युद्धमें दक्ष और अनेक उत्तम सुभटों से युक्त समत्र सेना तैयार हो गई। (१४) कालानल, अंशुचूढ़, गवंग, नेपाल, बर्बर, पुण्डू, मागध, पारसकुल, किलंग तथा सिहल—यह लवण और अंकुश के दश अत्यन्त बीर राजाओं की ग्यारह हजारकी संख्या, हे श्रेणिक! मैंने तुमसे कही। (४४-६)

१. सुणिजण लवं-Sङ्कसा णिययसेण्णं । स॰ —प्रत्य॰ । २. ॰ण धीरपुरिसाणं । ल॰ —प्रत्य॰ । ३. ॰तुरंगमविस॰ —सु॰ । ४. सीसं गहिएकमणा, कु॰ —प्रत्य॰ । ४. गयनिवहजोहणिवहेहिं —प्रत्य॰ । ६. यहेसिय॰ —प्रत्य॰ ।

तं रिजनलं महन्तं, संबद्देजण गयघडानिवहं । पविसन्ति वरकुमारा, हलहर-ऽनारायणंतेणं ॥ ६० ॥ केसरि-नागारिषए, दट्ट्रण लव-ऽद्भुसा रणुच्छाहा । एकेक माणदोष्णि वि, जेट्ट-कणिट्टाण आविष्या ॥ ६८ ॥ उद्वियमेचेण रणे, ख्वेण रामस्स सीहषयचावं । छिन्नं रहो य मग्गो, बलपरिहत्येण वीरेणं ॥ ६९ ॥ अत्रं रहं विलम्गो, अन्नं षणुवं च राहवो घेतुं । संघेइ जाव बाणं, ताव ख्वेणं कओ विरहो ॥ ७० ॥ आरुहित्यण नियरहे, बज्जावत्तं गहाय घणुरयणं । रामो ख्वेण समयं, जुज्झइ पहरोहिवच्छड्डं ॥ ७१ ॥ पउमस्स ख्वस्स नहा, वट्टइ जुज्झं रणे महाघोरं । तह ख्वस्तण-ऽक्कुसाणं, तेणेव कमेण नायबं ॥ ७२ ॥ अन्नाण वि नोहाणं, एवं अणुसरिसविकमनलाणं । नसमग्गयाण सेणिय!, आविष्ठयं दारुणं जुज्झं ॥ ७३ ॥

एवं महन्तदढसत्तिसुनिच्छयाणं, संमाणदाणकयसामियसंपयाणं । जुज्झं भडाण बहुसत्थपडन्तघोरं, जायं निरुद्धनिवयं विमलंसुमग्गं ॥ ७४ ॥

।।[इइ पउमचरिए स्वया-ऽङ्कसजुन्सविहायां नाम नवनउयं पव्यं समत्तं।।

### १००. लवणं-ऽकुससमागमपन्वं

एत्तो मैंगहनराहिव!, जुज्झैंबिसेसे परिष्फुडं ताणं । जुज्झं कहेमि संपइ, सुणेहि लब-रामपमुहाणं ॥ १ ॥ सिग्धं लबस्स पासे, अविद्वओ वज्जबङ्घनरबसभो । भामण्डलो वि य कुसं, अणुगच्छइ बलसमाउत्तो ॥ २ ॥ रामस्स कयन्तमुहो, अविद्वओ सारही रहारूढो । तह लक्खणस्स वि रणे, विराहिओ चेव साहीणो ॥ ३ ॥

हाथियों के समृहसे युक्त उस बड़े भारी शत्रुसीन्यको त्रस्त करके ये दोनों हुमारवर राम और लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। (६७) सिंह और गरुड़की ध्वजावाले राम-लक्ष्मणको देखकर युद्धमें उत्साहशील लवण और अंकुश दोनों बड़े और छोटे भाईमें से एक-एकके साथ जुट गये। (६८) युद्धमें खड़े होते ही बली और वीर लवणने रामका सिंह ध्वजाके साथ धनुष काट डाला और रथ तोड़ डाला। (६८) दूसरे रथ पर सवार हो और दूसरा धनुप लेकर राम जैसे ही बाण टेकने लगे हैंसे ही लवणने उन्हें रथहीन बना दिया। (७०) अपने रथ पर सवार हो और धनुपरत बकावते हाथमें लेकर राम त्रवणके साथ जिसमें आयुधोंका समृह फेंका जा रहा है ऐसा युद्ध लड़ने लगे। (७१) राम और लवणका युद्ध त्रत्रेमें जैसा महाभयंकर युद्ध हो रहा था वैसा ही युद्ध उसी कमसे लक्ष्मण और अंकुशके बीच भी हो रहा था ऐसा सममना चाहिए। (७२) हे क्षेणिक। यशकी चाह रखनेवाले समान विक्रम और बल्शाली दूसरे योद्धाओं के बीच भी दारण युद्ध होने लगा। (७३) इस तरह महती शक्ति और हढ़ निश्चयवाले तथा सम्मान दानके कारण खामीकी सम्पत्ति बढ़ानेवाले सुभटोंके बीच बहुत-से शक्ति गिरनेसे भयंकर तथा राजाओं एवं निर्मल आकाशको निरुद्ध करनेवाला युद्ध हुआ। (७४)

॥ पद्मचरितमें रुवण एवं अंदुःशका युद्धविधान नामक निज्ञानवेवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## १००. लवण और अंक्रशका समागम

हे मगधनरेश! उधर जब विशेष रूपसे युद्ध चल रहा था तब उचण और राम आदिके बीच जो युद्ध हुआ वह अब मैं विरपष्टरूपसे कहता हूँ। उसे तुम सुनो।(१) लवणके पास शीघ्र ही बजाउंघ राजा उपस्थित हुआ। बलसे युक्त भामण्डल भी श्रंकुशका अनुगमन करने लगा।(२) रथ पर श्रारूढ़ कृतान्तवदन रामका सारथी हुआ। उसीप्रकार युद्धमें

एयन्तरम्मि पउमी, भणइ कयन्तं रहं सबडहुत्तं। ठावेहि वेरियाणं, करेमि जेणारिसंखोहं॥ ४॥ जंपह कयन्तवयणो, एए वि हु बज्जरीकया तुरया । सुणिसियगणेहि पहु!, इमेण संगामदच्छेणं ॥ ५ ॥ निहाबसम्मि पत्ता, इमे ह्या पयलरुहिरविच्छ्डा । न वहन्ति चडुसएहि वि, न चेव करताहिया सामि! ॥ ६ ॥ राहव ! मज्झ भुयाओ, इमाउ बाणेहि सुणिसियग्गेहिं । पेच्छसु अरीण संपद्द, कयम्बकुसुमं पिव कयाओ ॥ ७ ॥ पउमो भण्ड कयन्तं, बज्जाबर्त्तं महं पि धण्रस्यणं । सिढिलायइ अइदरं, विहलपयावं व हल्सुसलं ॥ ८ ॥ जनखकयरक्खणाणं, परपक्खखयंकराण दिवाणं। अत्थाण संपद्ग महं, जाया एयारिसाऽवस्था।। ९ ॥ अत्थाण निरत्थत्तं, सेणिय! बह राहबस्स संजायं। तह लक्खणस्स वि रणे. एव विसेसेण नायां।। १०॥ परिमुणियनाइबन्धा, सावेक्ला रणमुहे कुमारवरा । जुज्झन्ति तेहि समयं, हरु-वक्कहरा निरावेक्ला ॥ ११ ॥ रामस्य करविसकं, तं सरनिवहं लवो पडिसरेहिं । छिन्नइ बलपरिहत्थो, कुसो वि लच्छीहरस्सेवं ॥ १२ ॥ ताव य कुसेण भिन्नो, सरेख़ रुच्छीहरो गओ मोहं। सिग्धं विराहिओ वि हु, देह रहं कोसलाहुर्च ॥ १३ ॥ आसरथो भणइ तओ, विराहियं लक्खणो पिडवहेणं । मा देहि रहं सिग्धं, ठवेहि समुहं रिउभडाणं ॥ १४ ॥ सरपूरियदेहस्स वि, संगामे अहिमुहस्स सुहहस्स । सूरस्स सलाहणियं, मरणं न य प्रिसं जुत्तं ॥ १५ ॥ सुर-मणुयमञ्झयारे, परमपयपसंसिया महापुरिसा । कह पडिवज्जन्ति रणे, कायरभावं तु नरसीहा ! ॥ १६ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, भाया रामस्स लक्खणो अहयं । तिह्यणविक्खायजसो, तैस्सेवं नेव अणुसरिसं ॥ १७ ॥ एव भणिएण तेणं, नियत्तिओ रहवरी पवणवेगो । आलग्गो संगामो, पुणरवि जोहाण अइघोरी ॥ १८ ॥ पयन्तरे अमोहं, चक्कं जालासहस्सपरिवारं। लच्छीहरेण मुक्कं, कुसस्स तेलोकभयर्जणयं ॥ १९ ॥

विराधित लक्ष्मणका सहायक हुआ।(३) बादमें रामने कृतान्तवदनसे कहा कि रथको शत्रुश्चोंके सम्मुख ले जाओ जिससे मैं राष्ट्रश्रोंको व्यप्न करूँ। (४) कृतान्तवदनने कहा कि. हे प्रभो । संप्राममें दत्त इसने तीक्ष्ण बाणोंसे इन घोड़ोंको जर्जर बना दिया है। (४) हे स्वामी! बहते हुए रुधिरसे आच्छादित ये घोड़े बेसुध हो गये हैं। न तो सैकड़ों मधुर वचनसे श्रीर न हाथसे थपथपाने पर भी ये चलते हैं। (६) हे राघव! मेरी इन भुजाओं को देखो जो फेंके गये तीरुण नोकवाले बाणोंसे रात्रुओंने कदम्बके पुष्पकी भाँति कर दी है। (७) तब रामने कृतान्तवदनसे कहा कि मेरा भी धनुषरत्न वजावर्त अत्यन्त शिथिल बना दिया गया है तथा इल-मुसल भी प्रतापहीन कर दिया गया है। (८) यत्तों द्वारा रक्षा किये जाते तथा रात्रपक्षके लिए विनाशकारी मेरे दिव्य शक्तों की भी इस समय ऐसी अवस्था हो गई है। (६) हे श्रेणिक ! रामके शासींकी जैसी निरर्थकता हुई वैसे ही विशंष रूपसे लक्ष्मणकी भी युद्धमें सममता। (१०) ज्ञातिसम्बन्धको जाननेवाले कुमारवर सज्ञानभावसे लड़ रहे थे, जबिक राम श्रीर लक्ष्मण उनके साथ निरपेक्षभावसे लड़ रहे थे। (११) रामके हाथसे फेंका गया वाण-समूह युद्धमें दक्ष लवण विरोधी बाएोंसे काट डालता था। इसी तरह अंकश भी लक्ष्मणके बाणों को काटता था। (१२) उस समय श्रंकुशके द्वारा बाएोंसे भिन्न लद्मण बेसुध हो गया। विराधितने भी शीघ्र ही रथ साकेत की ओर फेरा। (१३) होशमें आनेपर लक्ष्मणने विराधित से कहा कि विपरीत मार्ग पर रथ मत ले जाओ। शीघ्र ही शत्रुके सम्मुख डसे स्थापित करो । (१४) बार्णोसे देह भरी हुई होने पर भी सामना करनेवाले वीरसुभटका युद्धमें ही मरण आधनीय है. किन्त ऐसा-पीठ दिखाना उपयुक्त नहीं है। (१४) देव एवं मनुष्योंमें श्रात्यन्त प्रशंसित और नरसिंह सरीखे महापुरुष युद्धमें कातर भाव कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? (१६) दशरथ राजाका पुत्र, रामका भाई श्रीर तीनों लोकोंमें विख्यात यशवाला मैं स्थमण हूँ। उसके लिए ऐसा अनुचित है। (१७) ऐसा कहकर उसने पवनवेग नामक रथ लौटाया और योद्धाओं के लिए अतिभयंकर ऐसे संमाममें जुट गया। (१८) तब लद्मणने अंकुशके ऊपर अमोघ, इज़ारीं ज्वालाश्रीसे व्याप्त तथा तीनों लोकोंमें भय पदा करनेवाला चक्र फेंका। (१६) विकसित प्रभावाला वह चक्र खंकु एके पास जाकर शीघ्र ही वापस लौट

१. षाहेडि—प्रत्य । २. तस्सैयं—प्रस्य । ३. •जणणं—प्रत्य ।

गन्त्ण कुससयासं, तं चक्कं वियसियप्यहं सिग्धं। पुणरिव य पिडिनियत्तं, संपत्तं स्वन्तवणस्य करं॥ २०॥ तं लक्सणेण चक्कं, खित्तं कुसस्स रोसेणं । विहलं तु पिंडनियत्तइ, पुणो पुणो पवणवेगेणं ॥ २१ ॥ एयन्तरे कुसेणं. धणुयं अप्फालिउं सहरिसेणं । ठा ठाहि सवहदुत्तो, भणिओ लच्छोहरो समरे ॥ २२ ॥ वर द्रण तहाम्यं, रणक्रणे स्वन्तणं समस्थभदा। जंपन्ति विम्हियमणा, किं एयं अन्नहा जायं ! ॥ २३ ॥ किं कोडिसिलाईयं, अलियं चिय लक्लणे समणुजायं ! । कज्जं मुणिवरविहियं !, चक्कं जेण ऽन्नहाभूयं ॥ २४ ॥ अह भणइ लच्छिनिलओ, विसायपरिविज्ञिओ धुवं एए । बलदेव-वासुदेवा, उप्पन्ना भरहवासिम ॥ २५ ॥ **छज्जाभरोत्थयमणं, सोमित्तिं पेच्छिऊण सिद्धत्थो । सह नारएण गन्तुं, जंपइ वयणं सुणसु अम्हं ॥ २६ ॥** देव ! तुमं चक्कहरो. बलो य पउमो न एत्थ संदेहो । कि मुणिवराण वयणं, कयाइ अलियं हवइ लीए ! ॥ २७ ॥ सीयाएँ सुया एए, रुवं-ऽकुसा नाम दोण्णि वि कुमारा । गव्मट्टिएसुँ जेसुं, वइदेही छाङ्किया रण्णे ॥ २८ ॥ सिद्धत्थ-नारएहिं, तम्मि य सिट्ठे कुमारवित्तन्ते । ताहे सअंधुनयणो, उज्झाइ रुच्छीहरो चक्कं ॥ २९ ॥ रामो वि निष्प्रणिकणं. सुयसंबन्धं तओ वियल्यिच्छो । घणसोयपीडियतण्, मुच्छावसविग्मलो पडिओ ॥ ३० ॥ चन्दणजलोक्षियक्को, आसत्थो राहवो सुयसमीवं । वच्चइ लक्खणसिंहओ, नेहाउलमाणसो सिग्धं ॥ ३१ ॥ खवणं-ऽकुसा वि एत्तो, ओयरिकणं रहाउ दो वि जणा । तायस्स चलणज्यलं, पणमन्ति ससंभमिसणेहा ॥ ३२ ॥ अवगृहिकण पुत्ते, कुणइ पलावं तओ पउमनाहो । अइनेहिनिञ्मरमणो, विमुक्कनयणं सुजर्लानवहो ॥ ३३ ॥ हा हा! मया ८ इक हं, पुत्ता! गडभिंहया अवाजीयां। सीयाएँ समं चत्ता, भयजायां दारुणे राष्ट्री।। ३४॥ हा ! विउलपुण्णया वि हु. सीयाए जं मए वि संभूया । उयरत्था अइघोरं, दुक्खं पत्ता उ अडवीए ॥ ३५ ॥

लजाके भारसे दबे हुए मनवाले लक्ष्मणको देखकर सिद्धार्थ नारदके साथ उसके पास गया श्रीर कहा कि हमारा कहना सुनो । (२६) हे देव श्रापद्दी चक्रधर श्रीर राम बलदेव हैं, इसमें सन्देह नहीं । क्या मुनिवरोंका वचन कभी लोकमें श्रासत्य होता है ? (२७) लवण श्रीर अंकुश नामके ये दोनों कुमार सीताके पुत्र हैं, जिनके गर्भमें रहते समय खीता बनमें छोड़ दी गई थी । (२६) सिद्धार्थ और नारद द्वारा कुमारोंका वह वृत्तान्त कहे जाने पर श्रांखोंमें आँस्से युक्त लक्ष्मणने चक्रको छोड़ दिया । (२६) पुत्रोंका वृत्तान्त सुनकर श्रांखोंमें श्रांसु वहाने वाले श्रोर शोकसे श्रत्यन्त पीड़ित शरीरवाले राम भी मूर्च्छावश विद्धल हो नीचे गिर पड़े । (३०) चन्दनके जलसे सिक्त देहवाले राम होशमें श्राकर मनमें स्नेहसे युक्त हो लक्ष्मणके साथ शीघही पुत्रोंके पास गये । (३१) उधर रथ परसे नीचे उतरकर दोनों लवण और अंकुश श्रादर श्रीर स्नेहके साथ पिताके चरणोंमें गिरे । (३२) पुत्रोंको श्रालिंगन करके मनमें श्रत्यन्त स्नेहसे युक्त तथा आँखोंमें से श्रश्रुजलका प्रवाह बहानेवाले राम प्रलाप करने लगे कि मुसे दु:ख है कि श्रनार्थ मैंने सीताके साथ गर्भास्थत पुत्रोंको भयोत्पादक दास्य वनमें छोड़ दिया । (३३-३४) विपुल पुरुयवाली सीतामें जो मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये थे उन उदरस्थ पुत्रोंको वनमें श्रतिभयंकर दु:ख मिला । (३५) यदि ये पोण्डरिक पुर क स्वामी उस वनमें न होते तो मैं तुम पुत्रोंका वदनहत्वाचन्द्र किसे देख पाता ? (३६)

श्वाया और लक्ष्मणके हाथमें पहुँच गया। (२०) लक्ष्मणने वह चक्र रोषमें श्वाकर पुनः अकुशके ऊपर फेंका, किन्तु विफल होकर पवनके वेगकी तरह वह पुनः पुनः वापस आता था। (२१) तव श्वानन्दमें श्वाकर अंकुशने धनुषका श्वारफालन किया और लक्ष्मणसे कहा कि युद्धमें सामने खड़े रहो। (२२) युद्धभूममें लच्मणको वसा देख मनमें विक्सित सब सुभट कहने लगे कि यह श्वन्यथा कैसे हुश्चा १ (२३) मुनीश्वर द्वारा उक्त कोटिशिला श्वादि कार्य क्या लक्ष्मणमें श्वसत्य मानना, क्योंकि चक्त श्वन्यथामूत हुश्चा है। (२४) इस पर विपादमुक्त लक्ष्मणने कहा कि अवश्य ही भरत त्रेत्रमें ये बलदेव और वासुदेव उत्पन्न हुए हैं। (२४)

१. विहयमाणा-प्रत्य । २. ० मु जैसु य व ० -- प्रत्य ० ।

बाइ एसी तत्थ वणे, न य होन्ती पुण्डरीयपुरसामी । ती तुम्ह पुत्तया हं, कह पेच्छन्ती वयणचन्दे ! ॥ ३६ ॥ एएहि अमोहेहि, वं न मए विनिह्या महत्येहिं। हा बच्छय अइपुण्णा, तुब्मे ऽत्थ जए निरवसेसं ॥ ३७ ॥ पुणरिव भणइ सुभणिओ, पउमो तुब्मेहि दिष्टसंतेहिं । बाणामि बणयतणया, जीवइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ ३८ ॥ लच्छीहरो वि एंत्रो, सयंयुनयणो विओगदुक्लत्रो । आलिक्नइ दो वि वणे, गाढं लवणं-ऽकुसकुमारे ॥ ३९ ॥ सत्तग्घाइनरिन्दा, मुणिजणं एरिसं तु विचन्तं । तं चेव समुद्देसं, संवता उत्तमा पीई ॥ ४० ॥ जाओ उभयबलाणं. समागमोऽणेयसहहरपमुहाणं । घणपीइसंगयाणं. रणतत्तिनियत्तिताणं ॥ ४१ ॥ पुत्ताणं दहयस्य य. समागमं पेच्छिज्जण नणयसुया । दिवविमाणारूढा, पुण्डरियपुरं गया सिग्धं ॥ ४२ ॥ एत्तो हरिसवसगओ, पुत्ताण समागमे पउमनाहो । खेयर-नरपरिकिण्णो, मण्णइ तेलोकलम्भं व ॥ ४३ ॥ अह तत्थ राहवेणं, पुत्ताण कओ समागमाणन्दो । बहुतूरमङ्गलरवो, नचन्तविलासिणीपउरो ॥ ४४ ॥ अह भणइ वज्जवञ्चं, पउमी भामण्डलं च परितुद्दो । तुब्मेहि मज्झ बन्धू , जेहि कुमारा इहाणीया ॥ ४५ ॥ एतो साएयपुरी, समासरिच्छा कया खणद्धेणं। बहुतूरमङ्गलरवा, नडनष्ट्रपणिचउगीया।। ४६ ॥ पुरोहि समं रामो, पुष्फविमाणं तओ समारूढो । तत्थ विरुम्गो रेहइ, सोमित्ती विरह्याभरणो ॥ ४७ ॥ पायारगोउराई, निणभवणाई च केउनिवहाई। पेच्छन्ता नरवसभा, साएयपुरिं पविसरन्ति॥ ४८॥ गय-तुरय-जोह-रहवर-समाउला जणियतूरजयसदा । हल-चक्कहर-कुमारा, वच्चन्ति जणेण दीसन्ता ॥ ४९ ॥ नारीहि तओ सिग्धं, रुवणं-ऽकुसद्रिसणुस्सुयमणाहि । पडिपूरिया गवक्सा, निरन्तरं पश्चयमुहीहि ॥ ५० ॥ अइह्रवजोषणधरे, अहियं लवणं-ऽकुसे नियन्तीहिं। जुवईहि हारकडयं, विवडियपडियं न विन्नायं॥ ५१॥

वचनकुशल रामने पुनः कहा कि तुमको देखनेसे मैं मानता हूँ कि सीता जीवित है, इसमें कोई सन्देह नहीं। (३८) आँखोंमें आँसू भरे हुए तथा वियोगके दुःखसे पीड़ित लदमएने दोनों लवण श्रीर अंकुश कुमारोंको गाढ़ आलिंगन किया। (३९) शत्रुघ्न आदि राजा ऐसा वृत्तान्त जानकर उस प्रदेशमें आये। उन्होंने उत्तम प्रीति सम्पादित की। (४०) अनेक प्रमुख सुभरोवाळी, अत्यन्त प्रीतिसे सम्पन्न श्रीर युद्धकी प्याससे निवृत्त चित्तवाली—ऐसी दोनों सेनाश्रोंका समागम हुआ। (४१) पुत्रोंका और पतिका समागम देखकर दिव्य विमानमें आहद सीता शीघ्र ही पौण्डरिकपुर चली गई। (४२) विद्याधर तथा मनुष्योंसे घिरे हुए राम पुत्रोंका समागम होने पर जानन्दमें आकर मानो हैलोक्यकी आप्त हुई हो ऐसा मानने लगे। (४३) बादमें वहाँ पर रामने पुत्रोंका बहुविध वाद्योंकी मंगलध्वनिसे युक्त तथा नाचती हुई विलासिनियोंसे सम्पन्न मिलन-महोत्सव मनाया। (४४) तब अत्यन्त आनन्दित रामने वक्रजंघ और भामण्डल्से कहा कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम कुमारोंको यहाँ लाये हो। (४५) अनेकविध मंगलप्वनिसे युक्त तथा नट एवं नर्तकों द्वारा प्रनिर्तित एवं उद्गीत वह साकेतनगरी थोड़ी ही देरमें स्वर्ग सदृश बना दी गई। (४६) फिर पुत्रोंके साथ राम पुष्पक विमानमें आरूढ़ हुए। उसमें बैठा हुआ तथा आभूषणोंसे विभूषित लद्मण भी शोभित हो रहा था। (४७) प्राकार, गोपुर, जिनमन्दिर और ध्वजाओं के समूहको देखते हुए वे नरश्छ साकेतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (४८) हाथी, घोड़े, योद्धा एवं सुभटोंसे घिरे हुए, वाद्योंकी ध्वनिके साथ जयघोष किये जाते तथा ले:गोंके द्वारा दर्शन किये जाते वे चल रहे थे। (४९) उस समय लवण श्रीर शंकुशके दर्शनके लिए मनमें उत्सुक कमलसदृश मुखवाली कियोंने खाली जगह न रहे इस तरहसे गवाचोंको भर विया। (५०) अत्यन्त रूप और यौवन धारण करनेवाले लवण और इंड्रशको गौरसे देखनेवाली कियोंको निकलकर गिरे हुए हार और कड़ेके बारेमें कुछ खबर ही नहीं रही। (५१) छारी! सुन्दर केशपाश और पुष्पोंसे भरे हुए सिरको

हे बत्स ! मेरे द्वारा इन अमोध महाक्रोंसे छाहत होनेपर भी तुम नहीं मारे गये थे, इसलिए इस सारे विश्वमें तुम अत्यन्त पुण्यशाली हो । (२७)

एको विकागदुक्खेण दुक्खियसरीरो । आ • — प्रत्य ० ।
 युक्छणं — प्रत्य ० ।

प्यं कुसुमाउण्णं, सीसं नामेहि वियहधिमालं । मग्गेण इमेण हले !, पेच्छामि लवं-ऽकुसे जेणं ॥ ५२ ॥ तीप वि य सा भणिया, अन्नमणे ! चवलच्छालसहावे ! । विउलं पि अन्तरिमणं, एयं न वि पेच्छिसि हयासे ! ॥५३॥ मा धणहरेण पेछुसु, जोषणमयगिष् ! विगयलज्जे ! । कि मे रूसिस बहिणे !!, सबस्स । कि कोउयं सिरसं ॥५४॥ अन्ना अन्नं पेछुद्द, अन्ना अन्नाएँ नामए सोसं । अवसारिकण अन्नं, रियइ गवक्खन्तरे अन्ना ॥ ५५॥ नायरबहूहि एवं, लवणं-ऽकुसल्वकोउयमणिहं । हल्बोलाउल्मुह्ला, भवणगवक्खा कया सबे ॥ ५६॥ चन्दद्धसमिनहाला, एए लवणं-ऽकुसा वरकुमारा । आहरणम्सियङ्गा, रामस्स अविद्या पासे ॥ ५७॥ सिन्दूरसिनहिलं, वत्थिहि इमो लवो न संदेहो । दिबन्वरेषु य पुणो, सुगिषच्छसमप्यभेषु कुसो ॥ ५८॥ धन्ना सा जणयसुया, जीए पुत्ता इमे गुणविसाला । दूरेण सुक्यपुण्णा, जाए होहिन्ति वरणीया ॥ ५०॥ केई नियन्ति एन्तं, सत्तुम्घं केइ वाणराहिवई । अन्ने पुण हणुमन्तं, भामण्डलखेयरं अन्ने ॥ ६०॥ केई तिकृहसामी, अन्ने य विराहियं नलं नीलं । अङ्गं अङ्गयमाई, नायरलोया पलोएन्ति ॥ ६१॥ नायरलोण एवं, क्यजयआलोयमङ्गलसणाहा । वचिन्त रायमग्ये, हल्हर-नारायणा मुइया ॥ ६२॥ नायरलोण एवं, क्यजयआलोयमङ्गलसणाहा । वचिन्त रायमग्ये, हल्हर-नारायणा मुइया ॥ ६२॥

एवं कमेण हरू-चक्कहरा सपुत्ता, उद्भूयचारुचमरा बहुकेउचिन्था। नारीजणेण क्यमङ्गरूगीयसद्दा, गेहं नियं विमलकन्तिधरा पविद्वा॥ ६३॥ ॥ इइ पडमचरिए ल्वणं-ऽकुससमागमविद्दाणं नाम सययमं पव्वं समत्तं॥

## १०१. देवागमविहाणपव्वं

अह अन्नया कयाई, विन्नविओ राहवो नरिन्देहिं। किकिन्धिवइ-मरुस्सुय-विहीसणाईहि बहुएहिं॥ १॥

विनिक नीचा कर जिससे इस मार्गसे जाते हुए लवण और अंकुशका में देख सकूँ। (४२) उस काने उसे भी कहा कि, हे अन्यमनस्के! चपल और चंचल स्वभाववाली! हताश! इतनी बड़ी खाली जगहको भी क्या तू नहीं देखती? (५३) किसी कीने दूसरी कीसे कहा कि यीवनकं मदसे गवित और निर्ल होते हुए अपने स्तनोंके भारसे मुक्ते मत दवा। इस पर उसने पहली कीसे कहा कि, बहन! तुम मुझ पर रुष्ट क्यों होती हो? सबके लिए कीतुक समान होता है। (४४) कोई एक की दूसरी कीको दवाती थी, कोई दूसरी कीका सिर नैवाती थी तो कोई दूसरीको हटाकर गवाचके भीतर जाती थी। (४४) लवण और अंकुशका रूप देखनेकी इच्छावाली नगरवधुओंने इस तरह मकानोंके सब गवाच कोलाहलसे मुखरित कर दिये। (४६) कार्च चन्द्रके समान ललाटवाले तथा आभूपणोंसे विभूषित शरीरवाले ये कुमारवर लवण और अंकुश रामके पास खड़े हैं। (४७) सिन्दूर सहश वक्षोंसे यह लवण है इसमें सन्देह नहीं रहता और तोतेके पँखकं समान कान्तिवाले दिव्य क्योंसे यह अंकुश झात होता है। (४०) वह जनकमुता सीता घन्य है जिसके विशाल गुणशाले ये पुत्र हैं और वे तो अत्यन्त पुण्यशालिनी होंगी जिनके द्वारा ये वरणीय होंगे। (४६) कई लोग आने हुए शतुब्नको देख रहे थे। (६०) कई वानराधिपति सुप्त्रीवको देख रहे थे। दूसरे हनुमानको तो दूसरे कई विशाध आमण्डलको देख रहे थे। (६०) कई त्रिकूटस्वामी विभीषणको तो दूसरे नगरजन विराधित, नल, नील, अंग और अंगद आदिको देख रहे थे। (६०) इस तरह नगरजनों द्वारा कियो जाते जययोप, दर्शन और संगलाचारसे युक्त राम और लक्ष्मण आनन्दिन हो राजमार्गसे जा रहे ये। (६२) इस तरह विराध कियो हारा क्यो खारे कार्त कीर्तिको धारण करनेवाले राम और लक्ष्मणने पुत्रोंके साथ अपने मबनमें अनुक्रमसे प्रवेश किया। (६३)

॥ पद्मचरितमें छत्रण और अंकुशके समागमका विधान नामक सीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### १०१. देवोंका आगमन

किसी दिन सुप्रीव, हनुमान, विभीषण आदि बहुत वे राजा शंति रामसे जिनती की कि, हे नाथ ! परदेशमें वह

सामिय ! परविसए सा. दुक्खं परिवसइ जणर्यानवतणया । तीए पसन्नमणसो. होऊणं देहि आएसं ॥ २ ॥ परिचिन्तिऊण एत्तो. पउमाभो भणइ जणपरीवायं। पत्ताऍ विदेहीए, कह तीऍ मुहं नियच्छे हं ॥ ३ ॥ जइ पुहइजणं सबं, एँगं सबहेण पत्तियावेड् । तो तीऍ समं वासो, होहिड् न य अन्नमेएणं ।। ४ ॥ भणिकण एवमेयं, खेयरवसहेहि तुरियवेगेणं। आहुओ पुहुइजणो, समागओ नरवहसमग्गो।। ५॥ विज्ञाहरा वि सिग्घं, समागया सयलपरियणाउण्णा । आवासिया य सबे, नयरीए बाहिरुहेसे ॥ ६ ॥ मञ्चां कया विसाला, पेच्छागिहमण्डवा मणभिरामा । तेसु य जणो निविद्वो, सबहेक्खणकङ्क्षिओ सबी ॥ ७ ॥ तम्बोल-फुल्ल-चन्दण-सयणा-ऽऽसण-खाण-पाणमाईयं । सबं पि सुंपरिउत्तं, मन्तीहि कयं जणवयस्स ।। ८ ॥ तो रामसमाइद्वा, सुम्गीव-बिहीसणा सँरयणबढी । भामण्डलहें णुमन्ता, विराहियाई अह पयद्वा ॥ ९ ॥ एए अन्ने य भडा, पुण्डरियपुरं गया स्तणद्धेणं । पैइसन्ति रायभवणं, जत्थ उ परिवसह वहदेही ।। १० ॥ काऊग य जयसहं, सीयं, पणमन्ति खेयरा सबे। ते वि य ससंभमाए, अहियं संभासिया तीए ॥ ११ ॥ अह ताण निविद्वाणं, जंपइ सीया सिनन्दणं वयणं । एयं मज्झ सरीरं, कयं च दुक्लासयं विहिणा ॥ १२ ॥ अङ्गाई इमाई महं, दुज्जणवयणाणलेण दङ्खाई। खीरोयसायरस्स वि, जलेण न य नेषुई जन्ति ॥ १३॥ अह ते भणन्ति सामिणि !, एयं मेह्नेहि दारुणं सोयं । सो पावाण वि पावो, जो तुज्झ रूएइ अववायं ।। १४ ॥ को उक्लियह बसुमहं, को पियह फुलिङ्कपिङ्कलं जलगं। को लेहह जीहाए, सिस-स्रतणू वि मृहण्या ॥ १५ ॥ जो गेण्हइ अववार्य, एतथ जए तुज्झ सुद्धसीलाए । सो मा पावउ सोक्खं, कयाइ लोएँ अल्यिवाई ॥ १६ ॥ एयं पुष्फविमाणं, विसिक्तियं तुज्झ पउमनाहेणं । आरुहस देवि ! सिग्धं, वश्वामी कोसलानयरि ॥ १७ ॥

जनकराजकी पुत्री सीता दुःखपूर्वक रहती हैं। आप मनमें प्रसन्न होकर उसको लानेके लिए आज्ञा दें। (१-२) तब रामने सोचकर कहा कि लोगोंका अपवाद-प्राप्त उस सीताका मुख में कैसे देख सकता हूँ ? (३) यदि शपथपूर्वक पृथ्वी परके सब लोगोंको वह विश्वास करावें तो उसके साथ रहना हो सकेगा, दूसरे किसी प्रकारसे नहीं। (४) 'ऐसा ही हो' इस तरह कहकर लेचर राजाओंने तुरन्त ही पृथ्वीके लोगोंको बुलाया। राजाओंके साथ वे आये (४) सम्पूर्ण परिवारके साथ विद्याधर भी शीघ्र ही आ पहुँचे। नगरीके बाहर् परिवारके वे सब ठहराये गये। (६) विशाल मंच और मनोहर प्रेक्षागृह तथा मण्डण बनाये गये। शपथ देखनेकी इच्छावाल सबलोग उनमें बैठ गये। (७) पान-वीड़ा, फूल, चन्दन, शयनासन, खान-पान आदि सबकी मंत्रियोंने लोगोंक लिए भक्ती-भाँति व्यवस्था की थी। (८)

तब रामसे आज्ञाप्राप्त रत्नजटीके साथ सुप्रीय, विभीषण, भामण्डल, हनुमान और विराधित आदि तथा दूसरे सुभद पीण्डरिकपुरकी ओर चल पड़े और आघे इसमें वहाँ पहुँच गये। जिस राजभवनमें सीला थी उसमें उन्होंने प्रवेश किया। (६-१०) 'जय' शब्द करके उन खेचरोंने सीलाको प्रणाम किया। आदरयुक्त उसके साथ उन्होंने खूब बातचीत की। (११) बैठे हुए उनसे सीलाने आत्मनिन्दापरक वचन कहे कि विधिने मेरा यह शरीर दुःखका आश्रयस्थान-सा वनाया है। (१२) दुर्जनोंकी वचनरूपी आगसे जले हुए मेरे ये आंग श्रीरसागरके जलसे भी शान्त नहीं हो सकते (१३) इस पर उन्होंने कहा कि, खामिनी! इस दारण शोकका आप परित्याग करें। जो आपके बारेमें अपवाद कहता है वह पापियोंका भी पापी है। (१४) कीन पृथ्वीको उपर फेंक सकता है ? चिनगारियोंसे पीली आगको कीन पी सकता है ? कीन मूर्ख जीभसे चन्द्रमा और सूर्यका शरीर चाट सकता है ? (१४) शुद्ध शीलवाली आपकी जो इस जगत्में बदनामी खीकार करता है वह पापी और झठा इस लोकमें कभी सुख न पावे। (१६) हे देवी! आपके लिए रामने यह पुष्पक विमान भेजा है। आप जल्दी इस पर सवार हों, जिससे हम साकेतनगरीकी ओर प्रयाण करें। (१७) जिसप्रकार चन्द्रकी मूर्तिके

१. एवं— प्रत्य । २. होही ण य— प्रत्य । ३. सुपश्चित्तं—सु । ४. सुरयण ०—सु । ५. हणुवंता—प्रत्य । ६. पश्चित्तंत्त—प्रत्य । । ६. लोओ—प्रत्य । ।

वडमो देसो य पुरी, न य सोहं देन्ति निरहियाणि तुमे । वह तरुभवणागासं, निवज्जियं चन्दमुत्तीए ॥ १८ ॥ सा एव भणियमेचा, सीया अववायविहुणणद्वाए । आरुहिय वरविमाणं, साएयपुरि गया सभडा ॥ १९ ॥ तत्थ उ महिन्दउद्प्, ठियस्स रामस्स वरविमाणाओ । अवङ्ण्णा नणयसुया, तत्थ य रयणि गमइ एकं ॥ २० ॥ अह उम्मयम्मि स्रे, उत्तमनारोहि परिमिया सीया । लिल्यकरेणुवलम्मा, पउमस्यासं सम्णुपत्ता ॥ २१ ॥ वंपइ वणो समत्यो, रूवं सत्तं महाणुभावतं । सीयाएँ उत्तमं चिय, सीलं सयले वि तेलोको ॥ २२ ॥ गयणे खेयरहोओ, भरणियले वसुमईिं उभी सबी। साहुकारमुहरवी, अहियं सीयं पलोएइ॥ ३२॥ केई नियन्ति रामं, अन्ने पुण लक्खणं महाबाहुं । सिस-सूरसमच्छाए, पेच्छन्ति रुवं-ऽङकुसे अन्ने ॥ २४ ॥ सुगगीवं जणयसुयं, बिहीसणं केइ तत्थ हणुवन्तं । पेच्छन्ति विम्हियमणा, चन्दोयरनन्दणं अन्ने ॥ २५ ॥ रामस्स सिन्नयासं, तत्थ रियन्तीऍ जणयध्याए । सह पत्थिवेहिं अग्धं, विहेइ रुच्छीहरो विहिणा ॥ २६ ॥ दर्टूण आवयंति, सीर्यं चिन्तेइ राहवो एत्तो । कह उज्झिया वि न वि मया, एसा सत्ताउले रण्णे हा। २७॥ काऊण अञ्जलिउडं, पणिवइया राहवस्स चँलणेयु । सीया बहुप्पयारं, परिचिन्तन्ती ठिया पुरओ ॥ २८ ॥ तं भणइ पउमनाहो, मा पुरओ ठाहि मज्झ वहदेहि !। अवसंरसु पेच्छिउं जे. न य हं तीरामि गर्यं ठज्जो ॥२९॥ लक्काहिवस्स भवणे, अन्तेउरपरिमिया बहू दिवसे । तत्थ तुमं परिवसिया, न य हं जाणामि ते हिययं ॥३०॥ सीया पई पबुत्ता, तुह सरिसो नित्ध निहुरो अन्नो । पाययपुरिसो ब बहा, ववसिस अइदारुणं कम्मं ॥ ३१ ॥ डोहल्डम्मेण अहं, नंसि तुमे छिड्डिया महारण्णे । तं राहव ! अणुसरिसं, किं ते अइनिट्टरं कम्मं ! ॥ ३२ ॥ जइ है असमाहीए, तत्थ मरन्ती महावणे घोरे । तो तुब्भ किं व सिद्धं, होन्तं महदोग्गइकरस्स ! ॥ ३३ ॥

बिना वृत्त, भवन और आकाश नहीं सुहाते बैसे ही आपके विना राम, देश और नगरी शोभित नहीं होती। (१८) इस प्रकार कही गई सीता अपवादको दूर करनेके लिए उत्तम विमान पर आरूद हुई और सुभटोंके साथ सांकतपुरीको गई। (१८) बहाँ महेन्द्रोदय नामक उद्यानमें ठहरे हुए रामके उत्तम विमानमेंसे सीता नीचे उत्तरी और वहीं पर एक रात विताई। (२०)

चूर्योद्य होने पर उत्तम कियोंसे घिरी हुई सीता सुन्दर हथिनी पर सवार हो रामके पास गई। (२१) सबलोग कहने लगे कि समम त्रिलोकमें सीताका रूप, सत्त्व, महानुभावता और शील उत्तम है। (२२) आकाशमें विद्याघर और पृथ्वी पर मनुष्य—सब कोई मुँहसे प्रशंसा करते हुए सीताको अधिक देखने लगे। (२३) कोई रामको तो कोई महासमर्थ लक्ष्मणको देखते थे। दूसरे चन्द्रमा और पूर्यके समान कान्तिवाले लवग और अंकुशको देखते थे। (२४) वहाँ कोई सुप्रीवको, भामण्डलको, विभीषणको, हनुमानको तो दूसरे चन्द्रोदरके पुत्र विराधितको मनमें विस्मित हो देखते थे। (२४) वहाँ रामके पास जाती हुई सीताको पार्थियोंके साथ लक्ष्मणने विधिवन अर्घ्य प्रदान किया। (२६) आती हुई सीताको देखकर राम सोचने लगे कि वन्य प्राणियोंसे ज्याप्त अरण्यमें छोड़ने पर भी यह क्यों न मरी ? (२७) हाथ जोड़कर सीताने रामके चरणोंमें प्रिणिपात किया। अनेक प्रकारके विचार करती हुई वह सम्मुख खड़ी रही। (२८) रामने उसे कहा कि, सीते! तुम मेरे आगे मत खड़ी रहो। तुम दूर हटो, क्योंकि निर्लज में तुम्हें देख नहीं सकता। (२९) रानियों से घिरी हुई तुम बहुत दिन तक रावणके महलमें रही। मैं तुम्हारा हृदय नहीं जानता। (३०) इसपर सीता ने पित से कहा कि—

तुन्हारे जैसा दूसरा कोई निष्टुर नहीं है। हे स्वामी! प्राकृतजनकी भाँति तुम दारुण कर्म कर रहे हो। (३१) हे राघव! दोहदके बहानेसे जो मुक्ते तुमने महावनमें छोड़ दिया उसके जैसा श्रतिनिष्टुर तुन्हारा दृसरा कार्य कीन-सा है? (३२) यदि में उस घोर जंगलमें असमाधिपूर्वक मर जाती तो श्रत्यन्त दुर्गित करनेवाले तुन्हारा क्या सिद्ध होता? (३३) हे प्रभो!

१. ॰णुषिलग्गा—प्रत्य । २. तइलोक्के—प्रत्य । ३. ॰या न वि मुया--मु । ४. चलणेहिं--मु ॰ । ५. ॰सरह पे॰--प्रत्य ॰ । ६. गयलज्जे--प्रत्य ॰ ।

थेने वि य सन्भानो, मज्झुनिरं तुज्झ नद पह् ! होन्तो । तो किं न अज्जियाप, गेहे हं छिड्डिया तह्या ! ॥२४॥ अपहणमणाहाणं, दुक्लत्ताणं दिरहम्याणं । विसममायाण सामिय !, हन्नद्द निणसासणं सरणं ॥ ३५ ॥ नद्भ नहिस सामि ! नेहं, एन गए वि य पयच्छ मे आणं । होकण सोमहियओ, किं कायनं मए एत्थं ! ॥३६॥ रामो भणइ तुह पिए ! अह्यं न्नाणामि निम्मलं सीलं । नवरं न्नणाननायं, विगयमलं कुणसु दिहेणं ॥ ३७ ॥ सुणिकण नयणमेयं, नंपइ सीया सुणेहि महं नयणं । पश्चसु दिनेसु एह !, लोगमहं पित्यानेमि ॥ ३८ ॥ आरोहामि तुल्महं, नल्णं पिनसामि घरिमि फालं न । उम्मं ने पियामि विसे, अर्ज पि करेमि भण समयं ॥३९॥ पित्विन्तिकणं रामो, नंपइ पिनसरसु पानगं सीए ! । तीए वि य सो भणिओ, एनिर्मणं निष्य संदेहो ॥४०॥ पित्विन्तिकणं रामो, नंपइ पिनसरसु पानगं सीए ! । तीए वि य सो भणिओ, एनिर्मणं निष्य संदेहो ॥४०॥ पित्विन्तिकणं रामो, नंपइ पित्वसरसु पानगं सीए ! । तीए वि य सो भणिओ, चित्रस्थो विदेहाए ॥ ४२ ॥ पिनसेक्ज न पायालं, मेरू ल्वणोदिह न सुसेक्जा । न सुरेहि वि सीलगुणा, निण्जन्ती निदेहाए ॥ ४२ ॥ पिनसेक्ज न पायालं, मेरू ल्वणोदिह न सुसेक्जा । न हु सीलस्स निन्नतो, होज्ज पह् ! नणयतणयाए ॥ ४३ ॥ विज्ञा-मन्तेण मए, पञ्चसु मेरू वेहयहराइं । अहिनन्दियाइं राहन !, तनो य निण्णो सुहरकालं ॥ ४४ ॥ तं मे हन्नउ महानस !, निहलं नं तत्थ पुण्णमाहप्यं । न हु सीलस्स निणासो, मणसा वि य अत्थि सोयाए ॥ ४५॥ पुणरनि भणइ सुभणिओ, सिद्धत्थो जह अल्पिटयनरित्ता । सीया तो अण्लाओ, उत्तरिही कणयलिह ह ॥ ४६॥ गयणे खेयरलोओ, नंपह घरणीनरो महियळ्थो । साहु ति साहु भणियं, सिद्धत्थ ! तुमेरिसं नयणं ॥ ४७ ॥ सीया सई सई निय, भणइ नणो तत्थ उचकण्टेणं । न य होइ निर्मारतं, पउम ! महापुरिसमहिलाणं ॥४८॥

यदि मुक्त पर तुम्हारा थोड़ा भी सद्भाव होता तो उस समय तुमने मुझे आर्थिकाके घर (उपाश्रय) पर क्यों नहीं छोड़ दिया ? (१४) हे स्वामी! लावारिस, अनाथ, दुःखार्त, दरिंद्र और संकटमें आये हुए छोगोंके लिए जिनशासन शरणक्ष है। (१४) हे स्वामी! ऐसा होने पर भी यदि तुम स्नेह धारण करते हो तो हृदयमें सौम्यभाव धारण करके मुक्ते आाझा दो कि मैं अब क्या करूँ ? (१६) इस पर रामने कहा कि, प्रिये! मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शील निर्मल है, केवल दिव्य-परीक्षा द्वारा लोगोंके अपवादको तुम विमल बनाओ। (१७) यह वचन सुनकर सीताने कहा कि, हे प्रभो! मेरा कहना आप सुनें। पाँच दिव्योंसे मैं लोगोंको विश्वास करा सकती हूँ। (१८०) मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ, आगमें प्रवेश कर सकती हूँ, लोहे की तपी हुई लम्बी छड़को धारण कर सकती हूँ, उप विष पी सकती हूँ। आपको दूसरा भी कोई सम्मत हो तो वह कहो। मैं वह भी कर सकती हूँ। तब रामने सोचकर कहा कि, हे सीते! तुम आगमें प्रवेश करो। उसने भी उनसे (रामसे) कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा ही हो। (४०)

सीता द्वारा स्वीकृत उस शपथको सुनकर आँखों से आँसू बहाते हुए लोग अत्यन्त दु:खित और विषण्ण हो गये। (४१) इस समय सिद्धार्थने कहा कि, देव! मेरा कहना सुनें। वैदेहीं शीलगुणका तो देव भी वर्णन नहीं कर सकतें। (४२) हे प्रभो! भले ही मेरुपवंत पातालमें प्रवेश करे या लवणसागर पूख जाय पर सीताके शीलका विनाश नहीं हो सकता। (४३ हे राघव! विद्यासम्पन्न मैंने पाँच मेरुओं पर आये हुए चैत्यगृहों में वन्दन किया है और सुचिर काल पर्यन्त तप भी किया है। (४४) हे महायश! मनसे भी यदि सीताके शीलका विनाश हुआ हो तो जो मेरा विशाल पुण्य है वह विफल हो जाय। (४५) सुन्दर वचनवाले सिद्धार्थने आगे कहा कि यदि सीता अखण्डित शीलवाली है तो वह स्वर्णयष्टिकी भाँति आगमेंसे पार उतर जायगी। (४६) आकाशमें स्थित खेचर लोग तथा पृथ्वी स्थित मनुष्योंने कहा कि, हे सिद्धार्थ! तुमने ऐसा वचन बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। (४७) हे राम! सीता सती है, सती है। महापुरुषोंकी पिलयोंमें विकार नहीं होता—ऐसा लोग वहाँ ऊँचे स्वर्स कहने लगे। (४=) इस तरह सब लोग रोते-रोते गद्गद कण्ठसे कहने लगे कि,

१. भडवंधु-मणा॰—प्रत्य॰ । २. मे ६०—प्रत्य॰ । ३. ॰ण पत्रमो,—प्रत्य॰ । ४. समए—प्रत्य॰ । ५. घरणीघरो —प्रत्य॰ । ६. विधारत्यं सु॰—प्रत्य॰ ।

एवं सबो वि जणो. रोवन्तो भणइ गगगरसरेणं । राहव ! अइनिकलुणं, मा ववसस्य परिसं कम्मं ॥ ४९ ॥ पउमी मणइ बइ फिवा, तुन्मं चिय अस्य एत्य तणुया वि । मा चेपह अइचवला, सीयापरिवायसंबन्धं ॥५०॥ रामेण तओ भणिया, पासत्था किंकरा सणह वाविं । तिण्णेव उ हत्थसया, समचउरंसाऽवगादा य ॥ ५१ ॥ पूरेह इन्यणेहिं, कालागुरु-चन्दणाई चूलेहिं। चण्डं जालेह लहुं, वावीए सबओ अगि।। ५२॥ कं आणवेसि सामिय !, भणिकणं एव किंकरगणेहिं । तं चेव वाविमाई, कैम्मं अणुचिद्रियं सबं ॥ ३५ ॥ एयन्तरम्मि सेणिय !. तं रत्ति सयलमूसणमुणिस्स । बणिओ बिय उवसम्गो. परभववेरीण उज्जाणे ॥ ५४ ॥ विज्ज्वयणाववाप, पावाप रक्ससोऍ घोराए । जह तीऍ तस्स जणियं, दुक्सं तं सुणसु एगमणो ॥ ५५ ॥ गुजाविहाणनयरं, उत्तरसेढीऍ अत्थि वेयह्वे। तं सीहविक्रमिनवो, मुजाइ विज्ञाहरी सूरी ॥ ५६ ॥ तस्स सिरी वरमहिला, पुत्तो वि य सयलभूसंगो नामं । परिणेइ सो कुमारो, अट्ट सयाइं वरतणूणं ॥ ५७ ॥ अह तस्स अग्गमहिसी, गुणकलिया किरणमण्डला नामं । निययं मेहुणयं सा, अहियं अहिलसइ हेमसिहं ॥५८॥ तं पेच्छिजण सहसा, रुद्दो चिय सयलभूसणो अहियं । महुरक्करे हिं सो पुण, उवसमिओ सेसमहिलासु ॥५९॥ अह अन्नया कयाई, तेण समं किरणमण्डला सँइया । नाया य धाडिया पुण, रुट्टेणं नरवरिन्देणं ॥ ६० ॥ संवेयसमावन्नो, पबद्दओ सयलभूसणो राया। मरिकण सा वि जाया, विज्जुमुही रक्ससी घोरा ॥ ६१॥ भिक्सहं विहरन्तस्स तस्स सा रक्ससी महापावा । छेत्तृण आल्गाओ, हरिथ तो कुणइ उवसमा ॥ ६२ ॥ गिहदाहं रयवरिसं, पहे य बहुकण्टयाण पक्तिवणं । पडिमागयस्स उ तहा, गिहसंघि छिन्दिउं तस्स ॥ ३६ ॥ चोरो काऊण तओ, बद्धो साह्र पुणो य परिमुको । मज्झण्हदेसयाले, पविसङ्घ नयरं च भिक्खहं ॥ ६४ ॥

हे राघव! ऐसा अत्यन्त निर्देय कार्य आप मत करें।(४६) इस पर रामने कहा कि यदि तुममें तिनक भी दया होती तो अत्यन्त चक्कल तुमने सीताके परिवादका बृत्तान्त न कहा होता।(४०) तब पासमें खड़े हुए नौकरोंसे रामने कहा कि तुमः एक तीन सौ हाथ गहरी और समचतुरस्र बावड़ी खोदो। (४१) कालागुरु और चन्दन आदिकी लकड़ियोंसे उसे ऊपर तक भर दो और उस बावड़ीमें चारों और प्रचण्ड आग जल्दी जलाओ।(४२) 'स्वामी! जैसी आज्ञा'—ऐसा कहकर नौकरोंने बावड़ी आदि सब काम सम्पन्न किया।(४३)

हे श्रेणिक! इस रात उद्यानमें सकलभूषण मुनिके ऊपर परभवके एक वैरीने उपसर्ग किया। (१४) विद्युद्वदना नामकी उस भयद्वर पापी राश्चसी ने उनको जैसा दुःख दिया उसे ध्यानसे सुनो। (१४) वैताढ्यकी उत्तरश्रेणीमें गुंजा नामका एक नगर है। सिंहिकिस नामका दूर विद्याधर उसका उपभोग करता था। (१६) उसकी श्री नामकी उत्तम पत्नी तथा सकलभूषण नामका पुत्र था। उस कुमारने आठ सी सुन्दरियोंके साथ विवाह किया। (१७) उसकी गुणोंसे युक्त किरणमण्डला नामकी एक पटरानी थी, जो अपने फूफेके पुत्र हेमसिंहको अधिक चाहती थी। (१८) यह देखकर सहसा सकलभूषण अधिक रुष्ट हो गया। शेष महिलाओं द्वारा वह मीठे वचनोंसे शान्त किया गया। (१६) एक दिन उसके (हेमसिंहके) साथ किरणमण्डला सो गई। ज्ञान होने पर रुष्ट राजाने उसे बाहर निकाल दिया। (६०) संवेग प्राप्त सकलभूषण राजा ने प्रवज्या ली। वह रानी भी मरकर विद्युन्मुखी नामकी भयद्वर राज्ञसी हुई। (६१) भिक्षाके लिए विहार करते हुए उस पर उस महापापी राज्ञसीने बन्धनमेंसे हाथीको लोड़कर उपसर्ग किया। (६२) गृहदाह, धूलकी वर्षा, मार्ग पर बहुत-से काँटोंका बिखेरना—ये उपसर्ग उसने किये। दो दीवारोंक बीचका गुप्त स्थान तोड़कर और चोर कहकर उसने उस ध्यानस्थ साधुको पकड़वाया। बादमें वह छूट गया। मध्याह्नके समय नगरमें उस साधुने भिक्षार्थ प्रवेश किया तो स्नीका रूप धारण करके वह भिज्ञा लेकर

१. ०इपूलेहि—प्रत्यः । २. इसमं च अणुट्टियं — मुः । ३. ०णाविवाए — प्रत्यः । ४. जह तस्त तीए दुषस्तं जिन्यं तं सुणह एयमणो — प्रत्यः । ५. ०हरो बलिओ — प्रत्यः । ६. ० मूसणो तीसे । पः — प्रत्यः । ७. ० वस्तरेसु सो — मुः । प्रत्यः । प्रत्यः । ६. पम्मुको — प्रत्यः ।

महिलारूबेण तओ, भिक्सं घेतूण निगाया हारं। सा बन्धइ तस्स गले, भणइ य समणो इमो चोरो ॥ ६५ ॥ एए अने य बहू, उवसगो, कुणइ तस्स सा पावा। पुणरिव महिन्दउदयिष्ट्यस्स समणस्स संपत्ता ॥ ६६ ॥ वेयालेसु गएसु य, सीहेसु य भीसणोरगसएसु। महिलासु य उवसगो, सा तस्स करेइ अइचण्डा ॥ ६७ ॥ एएसु य अनेसु य, बहुदुक्खुप्पायणेसु रूबेसु । न य खुहियं तस्स मणं, उप्पन्नं केवलं नाणं ॥ ६८ ॥ केवलनाणुप्पत्ती, नाऊण सुरा अखण्डलाईया। गय-तुरय-रहारूढा, साहुसयासं गया सिग्धं ॥ ६९ ॥ दृहुण हिरणकेसी, जणयसुयासन्तियं तु विचन्तं। साहेइ अमरवइणो, पेच्छ पहू ! दुक्तरं एयं ॥ ७० ॥ देवाण वि दुष्फरिसो, हुयासणो सब सत्तभयजणणो । कह सीयाएँ महाजस !, पवित्रओ घोरउवसग्गो ॥ ७१ ॥ विणधम्मभावियाए, सुसावियाए विसुद्धसोलाए। एवंविहाएँ सुरवइ !, कह होइ इमो उ उवसग्गो ! ॥ ७२ ॥ सो सुरवईण भणिओ, अहयं वश्वामि वन्दओ साहुं। तं पुण वेयावश्वं, करेहि सीयाएँ गन्तूणं ॥ ३७ ॥ एवं भणिऊण इन्दो, पायब्भासं मुणस्स संपत्तो । हिरणेगवेसी वि तओ, गओ य सीयासमीवं सो ॥ ७४ ॥

प्वं किरीडवरहारविम्सियझं, सामन्तणेयपरिचुम्बियपायपीढं।

सेणाणिओ अमरनाहनिउत्तचित्रो, रामं निएइ विमलम्बरमगसत्थो ॥ ७५ ॥ ॥ इइ पडमचरिए देवागमविहाणं नाम एकोत्तरसयं पट्यं समत्तं ॥

#### १०२. रामधम्मसवणविहाणपव्वं

तं पेच्छिज्जण वार्वि, तणकट्टसुपूरियं अइमैंहन्ती । पउमो समाउरुमणो, चिन्तेइ बहुप्पयाराइं ॥ १ ॥ कत्तो हं वइदेहिं, पेच्छिस्सं विविहगुणसयाइण्णं । नियमेण एत्थ मरणं, पाविहिइ हुयासणे दित्ते ॥ २ ॥

चली गई। उसके गलेमें हार पहनाया और कहा कि यह श्रमण चोर है। (६३-५) उस पर ये तथा अन्य भी बहुत-से उपसर्ग उस पापी राश्वसीने किये। महेन्द्रोधानमें श्थित श्रमणके पास वह पुनः आई। (६६) अतिकुपित उसने वेताल, हाथी, सिंह, सैंकड़ों अयहुर सप तथा कियों द्वारा उस मुनि पर उपसर्ग किये। (६७) इन तथा दूसरे अत्यन्त दुःखजनक रूपों द्वारा उस मुनिका मन श्रुड्य न हुआ। उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। (६०) केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके बारेमें जानकर इन्द्र आदि देव हाथी, घोड़े और रथ पर सवार हो शीघ्र ही साधु के पास आये। (६६)

सीताका वृत्तान्त जानकर हरिणकेशीने इन्द्रसे कहा कि, हे प्रभो ! दुष्कर कार्यको देखो । (७०) हे महायश ! देवोंके छिए भी दुःस्पर्य और सब प्राणियोंके लिए भयजनक ऐसा आगका यह घोर उपसर्ग सीताके छिए क्यों किया गया है ? (७१) हे देवेन्द्र ! जिन धर्ममें श्रद्धालु, सुश्राविका श्रीर विशुद्धशीला—ऐसी सीता पर ऐसा उपसर्ग क्यों हुश्रा ? (७२) उसे इन्द्रने कहा कि मैं साधुको वन्दन करने जाता हूँ । तुम भी जाकर सीताकी सेवा करो । (७३) ऐसा कहकर इन्द्र मुनिके चरणोंके समीप पहुँच गया । बादमें हरिणगमेपी भी सीताके पास गया । (७४) इस तरह किरीट एवं सुन्दर हारसे विभूषित शारीरवाले और अनेक सामन्तों द्वारा चुम्बित है पादपीठ जिसकी ऐसे रामको इन्द्र द्वारा सोंपे गये कार्यमें व्यापारित मनवाले सेनापित हरिणगमेपीने निर्मल श्राकाशमार्गसे गमन करके देखा । (७५)

।। पद्मचरितमें देवागम विधान नामका एक सौ एक पर्व समाप्त हुआ ।।

### १०२. रामका धर्मश्रवण

तृण और काष्टसे एकदम भरे हुए उस विशाल गह्देको देखकर भनमें व्याकुल राम बहुत प्रकारसे सोच-विचार करने लगे। (१) विविध गुणोंसे युक्त वैदेहीको मैं कैसे देखूँगा ? अवश्य ही वह इस प्रदीप्त आगमें मर जायगी। (२)

१. • यासु य, सु•--प्रत्य०। २. वंदिउं सा•--प्रत्य•। ३. तुह पुण--मु•। ४. •महन्तं--प्रत्य•।

विविद्दि वणो सको, वह एसा वणयणंदणा सीया। अववायवणियदुक्सा, मया य बल्लणं पविसिक्तणं ॥ ३ ॥ तह्या हीरन्तीए, नेच्छन्तीए य सीलकल्याए। लहाहिनेण सीसं, कि न छुर्य मण्डलग्गेणं !॥ ४ ॥ एवंविहाएँ मरणं, वह होन्तं तत्थ वणयतणयाए। निव्विह्यो सीलगुणो, होन्तो य बसो तिहुयणिम्म ॥ ५ ॥ अहवा वं जेण वहा, मरणं समुविद्ध्यं सयललोए। तं तंण पावियवं, नियमेण न अन्नहा होह ॥ ६ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, विंतन्तो जाव तत्थ पउमाभो। बिट्टह ताव हुयवहो, पज्जलिक्जणं समावत्तो ॥ ७ ॥ चण्डाणिलाहएणं, धूमेणं बहलकज्जलिमेणं। छन्नं चिय गयणयलं, पाउसकाले क मेहेणं॥ ८ ॥ असमंत्र्यो स्थिय दृदुं, तहाविहं मेहिलीएँ उवसमां। सिग्धं कियालुयमणो, दिवायरो कत्थिव पलाणो ॥ ९ ॥ धगधगधगोन्तसदो, पज्जलिओ हुयवहो कणयवण्णो। गाउयपरिमाणासु य, जालामु नहं पदीवेन्तो ॥ १० ॥ कि होज्ज दिणयरसर्यं, समुग्गयं ! कि व महियलं मेतुं। उप्पायनगवरिन्दो, विणिग्गओ दुस्सहपयावो ॥११॥ अहचवलक्खलाओ, सक्तो विप्पुरन्ति बालाओ। सोयामणीउ नज्जइ, गयणयले उत्पात्याओ ॥ १२ ॥ एवंविहम्मि जलणे, पज्जलिए उद्दिया जणयधूया। कांउम्ण काउसग्गं, थुणइ जिणे उसभमाईए ॥ १३ ॥ सिद्धा य तहायरिया, साह जगविस्सुए उवज्ञाए। पणमह विसुद्धित्यया, पृणो य मुणिसुवयं सिरसा ॥ १४ ॥ एए निमञ्जण महापुरिसा तो भणइ जणयनिवतण्या। निसुणन्तु लंगवाला, सञ्चणं साविया सके ॥ १५ ॥ वह मण-वयण-तणूणं, रामं मोत्तृण परनरो अनो। सिविणे वि य अहिलसओ, तो इहउ ममं इमो अग्गी ॥१६॥ अह पुण मोत्तृण पदं, निययं अनो न आसि मे हियए। तो मा इहउ हुयवहो, वह सीलगुणस्स माहप्रं ॥१०॥

धग्-धग् आवाज करती हुई, सोनेकी-सी वर्णवाली तथा कोस भर ऊँची ज्वालाओं से आकाशको प्रदीप्त करती हुई आग जलने लगी। (१०) क्या सी सूर्य उगे हैं अथवा क्या पृथ्वीको फाइकर दु:सह प्रतापवाला और उत्पातजनक ऐसा कोई महान पर्वत निकल आया है ? (११) अत्यन्त चंचल ज्वालाएँ चारों ओर दहकने लगी। उम तेजवाली विजलियों-सी वे ज्वालाएँ मालूम होती थीं। (१२) ऐसी आग प्रज्वलित होने पर सीता उठी और ध्यान घरकर ऋपभ आदि जिनेश्वरोंकी स्तुति करने लगी। (१३) सिद्धों, विश्वविश्रुत आचार्यों और उपाध्यायोंको विशुद्ध हृदयवाली सीताने प्रणाम किया। पुनः मुनिसुत्रत स्वामीको मस्तक भुकाकर वंदन किया। (१४) इन महापुरुपों को नमस्कार करके जनकराजकी पुत्री सीताने कहा कि सत्यकी सीगन्द दिये गये सब लोकपालो ! तुम सुनो। (१५) यदि मैंने मन, वचन और शरीरसे रामको छोड़कर दूसरे पुरुषकी स्वप्नमें भी अभिलाषा की हो तो मुक्ते यह अग्विन जला डाले। (१६) और यदि अपने पतिको छोड़कर दूसरा कोई मेरे हृदयमें नहीं था और शीलगुणका माहात्म्य है तो आग मुझे न जलावे। (१७) ऐसा कहकर उस सीताने आगमें प्रवेश किया।

सब लोग कहेंगे कि अपवादके कारण जिसे दुःख उत्पन्न हुआ है ऐसी जनकनिन्दिनी सीताको मैंने आगमें प्रवेश कराया। (३) इस समय अपहृत और शीलसे सम्पन्न होनेक कारण न चाहनेवाली इसका सिर रावणने तलवारसे क्यों नहीं काट डाला। (४) ऐसी सीताका यदि वहाँ मरण होता तो शीलगुण स्पष्ट होता और तीन छोकमें यश हो जाता। (५) अथवा जिसने जो और जैसा मरण डपार्जित किया होता है उसे वसा मरण सारे लोकमें अवश्य ही मिळता है। वह अन्यथा नहीं हो सकता। (६) ऐसा तथा दूसरा विचार करते हुए राम जब वहाँ बंठे थे तब तो आग जलने लगी। (७) प्रचण्ड वायुसे आहत कृष्णपत्तकी रात और काजछके समान काले धूएँ से, वर्षाकालमें वादलकी भाँति, आकाश छा गया। (६) मधिलीका बेसा उपसर्ग देखनेमें असमर्थ कृपालु मनवाले सूर्यने भी शीघ ही कहीं प्रयाण किया। (६)

१. ०यनंदिणी--मु॰ । २. ०सत्थो इव दट्ठं तहाविहं महिलियाए उ॰--मु॰ । ३. सिग्धं दयालुय॰--मु॰ । ४. दाऊण--प्रत्य॰ ।

ि १०२. १क

सा एव वंपिकणं, तओ पविद्वाऽरूणं बणयभूया । जायं बरुं सुविमलं, सुद्धा दढसीलसंपे ता ॥ १८ ॥ न य दारुयाणि न तणं, न य हुयबह्सन्तिया य इङ्गाला । नवरं आलोइजाइ, वावी सच्छच्छजलभरिया ॥१९॥ मेत्रुण घरणिवर्द्ध, उच्छल्यिं तं वर्लं गुळुगुलेन्तं। वियहगमीरावत्तं, संघटद्रहेन्तफेणोहं ॥ २० ॥ **झगझगझगति कत्यह्, अन्नत्तो** दिलिदिलिन्तसहालं । पवहह जलं सुभीमं, उम्ममाप्यहकलोलं ॥ २१ ॥ जाव य खणन्तरेकं, ताव चिय खुहियसागरसमाणं । सिंहलं कडिप्पमाणं, जायं च तओ थणाणुवरि ॥ २२ ॥ सिक्लिण तओ लोगो, सिग्धं चिय वुब्भिउं समादतो । विज्ञाहरा वि सबे, उप्पड्या नहयलं तुरिया ॥ २३ ॥ वरसिप्पिएसु वि कया, संखुमिया तत्थ मञ्चसंघाया । ताहे जणो निरासो, वुब्भंतो विलविउं पत्तो ॥ २४ ॥ हा देवि ! हा सरस्तइ !, परितायसु भम्मवच्छले ! लोगं । उदएण वुज्झमाणं, सबालवुष्ट्वाउलं दीणं ॥ २५ ॥ दह्ण हीरमाणं, लोयं ताहे करेसु जणयसुया । सिल्लं फुसइ पसन्नं, जायं वावीसमं सहसा ॥ २६ ॥ ववगयसिललभओ सो, सबो वि जणो सुमाणसो वावि । पैच्छइ विमलजलोहं, णीलुप्पलभरियकूलयलं ॥ २७ ॥ सुरहिसयवत्तकेसर-निलीणगुञ्जन्तमह्यरुग्गीयं । चक्काय-हंस-सारस-नाणाविहसउणगणकल्यं ॥ २८॥ मणिकञ्चणसोवाणं, तीए वावीऍ मज्ज्ञयारत्थं । पउमं सहस्सवत्तं. तस्स वि सीहासणं उविरं ॥ २९ ॥ दिबं सुयपरिछन्ने. तत्थ उ सीहासणे सहिनविद्वा । रेहइ जणयनिवस्या. पउमहहवासिणि व सिरी ॥ ३० ॥ <sup>\*</sup>देवेहि तक्खणं चिय, विज्ञिज्ञइ चामरेहिं दिबेहिं । गयणाउ कुसुमवुद्दी, मुक्का य सुरेहिं तुद्देहिं ॥ ३१ ॥ सीयाएँ सीलनिहसं, पसंसमाणा सुरा नहयलत्था। नचन्ति य गायन्ति य. साहुकारं विमुखन्ता ॥ ३२ ॥ सुरगणेहिं विविहाइं। सद्देण सयललोयं, नजाइ आवूरयन्ताइं॥ ३३॥ गयणे समाहयाइं. त्राई

वह शुद्ध और टदशीलसे सम्पन्न थी, अतः आग निर्मेल जल हो गई। (१८) न तो लकड़ी, न तृण और न आग के अंगारे वहाँ दीखते थे। वह बावड़ी स्वच्छ निर्मल जल से भर गई। (१९) पृथ्वीका तला फोड़कर कल कल आवाज करता हुआ, भयंकर और गंभीर आवतोंसे युक्त तथा टकरानेसे उठनेवाली फेनसे ज्याप्त जल उछलने लगा। (२०) कहीं मग्-मम् शब्द करता हुआ, दूसरी जगह दिल-दिल् जैसी आवाज करता हुआ अत्यन्त भयंकर और उन्मार्गकी ओर प्रवृत्त तरंगोंसे युक्त जल बहने लगा। (२१) थोड़ी ही देरमें तो क्षुब्ध सागरके जैसा पानी सीताकी कमर तक आ गया। फिर स्तनोंके ऊपर तक बढ़ गया। (२१) उस समय सब लोग पानीमें एकदम हूबने लगे और सब विद्याधर भी तुरन्त आकाशमें उड़ गये (२३) उत्तम शिल्पियों द्वारा छत मद्धोंके समूह संक्षुब्ध हो गये। तब निराश होकर डूबते हुए लोग विलाप करने लगे कि, हा देवी! हासरखती! हा धर्मवत्सले जलमें डूबते हुए बालक और बुड्ढोंसे युक्त दीन लोगोंको बचाओ। (२४-२४) तब लोगोंको बहते देख सीताने निर्मल जलको हाथसे छूआ। वह सहसा बावड़ी जितना हो गया। (२६)

पानी का भय दूर होने पर मनमें प्रसन्न सब लोगोंने निर्मल जलसे पूर्ण और किनारे तक नील कमलोंसे भरी हुई उस बावड़ीको देखा। (२७) सुगन्धित कमलोंके केसरमें लीन होकर गूँ जते हुए भौरोंके गीतसे युक्त, चक्रवाक, हंस, सारस आदि नानाविध पिच्चिंके समूहसे सम्पन्न तथा मिण एवं कांचनकी सीढ़ियोंवाली उस बावड़ीके बीच एक सहस्रदल कमल था। उसके ऊपर भी एक सिहासन था। (२५-२६) दिव्य वस्नसे आच्छादित उस सिहासन पर सुखपूर्वक बेटी हुई सीता पद्म सरोवरमें रहने वाली लक्ष्मी जैसी शोभित होती थी। (३०) तत्क्षण देव-दिव्य चामर होलने लगे। आनन्दमें आये हुए देवोंने आकाशमेंसे पुष्पपृष्टि की। (३१) सीताके शीलकी कसीटीकी प्रशंसा करते हुए आकाशस्थ देव साधुवाद कहते कहते नाचने और गाने लगे। (३२) देवगणोंने आकाशमें विविध वाद्य बजाये। उस समय सारा लोक मानों शब्दसे भर गया

१. ॰संपन्ना—प्रत्य । २. ०पलोइ० — प्रत्य । ३. ०तो लविउमादलो — मु॰ । ४. ०हं कमलुप्पल ० — मु॰ । ५. देवीहिं — मु॰ ।

विज्ञाहरा य मणुया, नचन्ता उल्लवन्ति परितुद्दा । सिरिजणयरामधूया, सुद्धा दिशाणले सीया ॥ ३४ ॥ एयन्तरे कुमारा, रुवं-ऽकुसा नेहनिब्भराऽऽगन्तुं । पणमन्ति निययवर्णाणं, ते वि सिरे तीऍ अग्वाया ॥ ३५ ॥ रामो वि पेच्छिकणं, कमलसिरिं चेव अत्तणो महिलं । बंपइ समीवसंथो, मज्झ पिए ! सुणसु वयणमिणं ॥३६॥ एंयारिसं अकर्ज, न पुणो काहामि तुज्झ ससिवयणे !। सुन्दरि ! पसन्नहियया, होहि महं समस्र दुश्वरियं ॥ ३०॥ महिलाण सहस्ताइं, अट्ट ममं ताण उत्तमा भद्दे ! । अणुहवसु विसयसोक्खं, मज्झ वि आणं तुमं देन्ती ॥३८॥ पुण्फविमाणारूढा, खेयरजुवतीसु परिमिया कन्ते ! । वन्दसु जिणभवणाई, मए समं मन्दरादीणि ॥ ३९ ॥ बहुदोसस्स मह पिए !, कोवं मोत्तृण लमसु दुचिरियं । अणुहवसु सलाहिणियं, सुरलोयसमं विसयसोक्सं ॥४०॥ तो भणइ पहं सीया, नरवड़! मा होहि एव उविग्गो। न य कस्सइ रुट्टा हं. एरिसयं अज्जियं पुबं ॥ ४१॥ न य देव! तुज्झ रुट्टा, न चेव लोयस्स अल्यिवाइस्स । पुरक्तियस्स राहव!, रुट्टा हं निययकम्मस्स ॥ ४२ ॥ तुज्झ पसाएण पहू, भुत्ता भोया सुरोवमा विविहा । संपइ करेमि कम्मं, तं जेण न होमि पुण महिला ॥ ४३॥ इन्दर्भण-फेणबुव्बयसमेसु भोएसु दुरभिगन्धेसु । कि एएसु महाजस, कीरइ बहुद्ऋवजणएसु ॥ ४४ ॥ बहुनोणिसयसहस्सा, परिहिण्डन्ती अहं सुर्पारसन्ता । इच्छामि दुक्लमोवर्ख, संपइ निणदेसियं दिक्लं ॥४५॥ एव भणिकण सीया. अहिणवैसोहा करेण वरकेसे । उप्पाडइ निययसिर, परिचत्तपरिग्गहारम्भा ॥ ४६ ॥ मरगयभिक्कक्रनिमे, केसे ते पेच्छिकण पउमाभो । मुच्छानिमोलियच्छो, पढिओ धरणीयले सहसा ॥ ४७ ॥ नाव य आसासिज्जइ, पडमाभो चन्दणाइदबेहिं। ताव य मुणिसबगुत्तो, दिक्खिय अज्जाणमप्पेइ ॥ ४८ ॥ जाया महबयधरी. चत्तेकपरिग्गहा समियपावा । मयहरियाएँ समाणं. गया य मुणिपायमूलिम ॥ ४९ ॥

इस पर सीताने पितसे कहा कि, हे राजन ! इस तरह आप उद्विप्त न हों मैं किसी पर रुष्ट नहीं हूँ । मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा ही कर्म बाँघा होगा । (४१) हे देव ! मैं न तो आप पर रुष्ट हुई हूँ और न भूठ बोलनेवाले लोगों पर ही । हे राघव ! मैं तो पूर्व के कमाये हुए अपने कर्म पर रुष्ट हुई हूँ । (४२) हे प्रमो ! आपके अनुप्रहसे देव सरीखे विविध भोग मैंने भोगे हैं । अब मैं ऐसा कर्म करूँगी जिससे पुनः स्त्री न होऊँ । (४३) हे महायश ! इन्द्रधनुप, फेन और बुलबुले के समान स्त्राभंगुर, ख़राब गन्धवाले और बहुतसे दुःखोंके उत्पादक इन भोगोंसे क्या प्रयोजन हे ? (४४) अनेक लाख योनियोंमें घृमनेसे थकी हुई मैं अब दुःखनाशरूप जिनशेक्त दीन्ना लेना चाहती हूँ । (४५) ऐसा कहकर अभिनव शोभावाली सीताने परिप्रह और आरम्भका परित्याग करके हाथसे अपने सिर परके सुन्दर केश उखाड़ हाले । (४६) मरकत और भौरिके शरीर सरीखे काले उन बालोंको देखकर मूर्च्छांके कारण बन्द आँखोंवाले राम सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े । (४७) जबतक राम चन्दन आदि दृट्यों से आश्वस्त हुए तब तक तो मुनि सर्वगुप्तने आर्या को दीन्ना दे दी । (४८) सब परिप्रहोंका त्याग करके

हो ऐसा प्रतीत होता था। (३३) आनन्दमें आकर नाचतं हुए विद्याधर और मनुष्य कहतं थे कि श्राजनकराजकी पुत्री सीता प्रदीप्त अग्निमें शुद्ध हुई है। (३४) तब स्नेहसे भरे हुए लवण और अंकुश कुमारोंने भी आकर अपनी माताको प्रणाम किया। उनके सिरको उसने सूँघा। (३५) अपनी पत्नीको कमलभी ( तक्ष्मीकी ) तरह देखकर समीपस्थ रामने कहा कि,

प्रिये! मेरा यह कथन सुन। (३६) हे शशिवदने! ऐसा अकार्य में तुझ पर फिर कभी नहीं कहँगा। हे सुन्द्री! तू मनमें प्रसन्न हो और मेरा अपराध क्षमा कर। (३७) हे भद्रे! मेरी आठ हज़ार पिलयाँ हैं। उनमें तू उत्तम है। सुभकों भी आज्ञा देती हुई तू विषय सुखका अनुभव कर। (३०) हे कान्ते! खेचर युवितयों से घिरी हुई तू मेरे साथ पुष्पक विमानमें आरूढ़ होकर मन्दर आदि जिनभवनोंको वन्दन कर। (३६) हे प्रिये! बहुत दोषवाले मेरे दुश्चरितको तू कोषका परित्याग कर समाकर और देवलोक जैसे श्लाघनीय विषयसुखका अनुभव कर। (४०)

१. • बसोया क॰ --- प्रत्य॰ ।

गोसीसचन्दणाइसु, 'आसत्थो राहवो निरिक्खेइ ! सीयं अपेच्छमाणो, रुद्दो जारुह्द मत्तगयं ॥ ५० ॥ किसयिसयायवत्तो, सल्लियधुबन्तचामराजुयलो । परिवारिओ मलेहिं, नज्जह् इन्दो ब देवेहिं ॥ ५१ ॥ अह भाणिउ पयत्तो, मह घरिणी विमल्खुद्धचारिता । देवेहि पाढिहेरं, किं व कयं एत्थ वि सदेहिं ॥ ५२ ॥ सीयं विद्धत्तकेसिं, जइ देवा मह लहुं न अप्पेन्ति । देवाण अदेवत्तं, करेमि सिग्धं न संदेहो ॥ ५३ ॥ को इच्छइ मरिउं जे ! कस्स कयन्तेण सुमरियं अर्जा ! वो मज्ज्ञ हिययइहं, घरेइ पुरिसो तिहुयणिम ॥५४ ॥ वह वि य विद्धत्तकेसी, अज्ञाणं तत्थ मज्ज्ञयारत्था । तह वि य आणेमि लहुं, वहदेहिं संगयसरीरं ॥ ५५ ॥ प्याणि य अन्नाणि य, चंपन्तो लक्खणेण उवसमिओ । पउमो नरवहसहिओ, साहुसयासं समणुपत्तो ॥ ५६ ॥ सरयरविसरिसतेयं, दृष्ट्णं सयलभूसणं रामो । ओयरिय गयवराओ, पणमइ तं चेव तिविहेणं ॥ ५७ ॥ पउमो पुत्तेहिं समं, उवविद्दो, मुणिवरस्स आसन्ने । चन्दा-ऽऽइश्वसमम्मो, सुराण ईसो इव जिणस्स ॥ ५८ ॥ अन्ने वि नरवरिन्दा, लच्छोहरमाइया जिणं निमउं । उवविद्वा घरणियले, पुबनिविहेसु देवेसु ॥ ५९ ॥ आहरणविज्ञया वि य, सियवत्थिनयंसणी जणयधूया । अज्ञाहि समं रेहइ, तारासु व सयलसिलेहा ॥ ६० ॥ सर-मणुय-वेयरेहिं, उवविद्देहिं तओ सयलनाणी । सिस्सेण पुच्छिओ सो, जिणधम्मं अभयसेणेणं ॥ ६१ ॥ पर-मणुय-वेयरेहिं, उवविद्देहिं तओ सयलनाणी । सिस्सेण पुच्छिओ सो, जिणधम्मं अभयसेणेणं ॥ ६१ ॥ पर-मणुय-वेयरेहिं, अवविद्देहिं तओ सयलनाणी । साहेइ मुणिवरिन्दो, जलहरगम्मोरिनग्घोसो ॥ ६२ ॥ एत्थ अणन्ताणन्ते, आगासे सासओ सहावत्थो । लोगो तिमेयभिन्नो, हवइ श्विय तालसंठाणो ॥ ६३ ॥ वित्तसण्यसरिच्छो, अहलोगो चेव होइ नायबो । झहरिनिहो य मज्झे, उवरिं पुण मुरवसंठाणो ॥ ६४ ॥

शमित पापवाली सीता पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाली साध्वी हुई। प्रमुख साध्वीके साथ वह मुनिके चरणोंमें गई। (४६)

गोशीर्षचन्दन आदिसे होशमें आये हुए राम देखने लगे और सीताको न देखकर रुष्ट वे मत्त हाथी पर सवार हुए। (५०) सफ़ द छत्र ऊपर घरे हुए, लीला के साथ दो चँवर डोले जाते तथा सुमरोंसे घरे हुए राम देवोंसे युक्त इन्द्रकी मौति मालूम होते थे। (५१) वे कहने लगे कि मेरी पत्नी विशुद्ध शील एवं चारित्रवाली है। यहाँ धूर्त देव प्रातिहार्य-कर्म कैसा करते हैं? (५२) यदि देव विलुप्त केशवाली सीताको जल्दी नहीं ला देते तो मैं देवों को अदेव बना दूँगा, इसमें सन्देह नहीं। (५३) कीन मरना चाहता है? आज किसको यमने याद किया है? तीनों लोकमें ऐसा कीन पुरुष है जो मेरी हृदय प्रिया सीताको रख सकता है? (५४) यदि विलुप्तकेशी वैदेही साध्ययोंके बीचमें भी हो तो भी उसे सशरीर जल्दी ही ले आओ (५५) इस तरह तथा अन्य बहुत प्रकारसे बोलते हुए रामको लक्ष्मणने शान्त किया। फिर राजाओं के साथ राम साधुके पास गये। (५६) शरत्कालीन पूर्य के समान तेजवाले सकलभूपण मुनिको देखकर राम हाथी परसे नीचे उतरे और मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे उन्हें प्रणाम किया। (५७) पुत्रों के साथ राम जिस तरह चन्द्र और सूर्यके साथ इन्द्र जिनेश्वरके पास बैठता है उस तरह, मुनिवरके पास वैठे। (२८) लक्ष्मण आदि दूसरे राजा भी जिनेश्वरको नमस्कार करके पहलेसे बैठे हुए देवोंके पास जमीन पर जा बैठे। (५६) आमूषणोंसे रहित होने पर भी खेत वस्न धारण करनेवाली सीता धार्याओंके साथ ताराओंमें पूर्णिमाकी कलाकी भाँति शोभित हो रही थी। (६०)

देव, मनुष्य तथा विद्याधरों के बैठ जाने पर अभयसेन नामक शिष्यने सर्वज्ञ मुनिसे जिन धर्मके बारेमें पूछा । (६१) जलधरके समान गम्भीर निर्धोष करनेवाले मुनिवरेन्द्र ने विपुल अर्थवाले, कुशलकारी, थथार्थ और सुखपूर्वक समममें आ जाय ऐसे धर्मका उपदेश दिया (६२)—

इस श्वनन्तानन्त श्राकाशमें शाश्वत, स्वभावस्थ, स्वर्ग, नरक और मध्यलोकरूप तीन भेदोंसे भिन्न तथा तालके समान संस्थानवाला लोक श्वाया है। (६३) वेत्रासनके समान अधोलोक मालरके समान मध्यलोक तथा मुरजके समान संस्थानवाला ऊपरका लोक (स्वर्ग) जानना चाहिए। (६४)

१, आस(सि)त्तो—प्रत्य•।

मेरुगिरिस्तं अहस्था, सत्तेव हवन्ति नरसपुहवोओ । रयणप्पहाइयाओ, जीवाणं दुक्खजणणीओ ॥ ६५ ॥ 'रयणप्पमा य सकर-वालुय-पञ्चप्पमा य धूमपमा । एतो तमा तमतमा, सत्तिमया हवइ अइघोरा ॥ ६६ ॥ तीसा य पजवीसा, पणरस दस चेव होन्तिं णायबा । तिण्णेकः पञ्चूणं, पञ्चेव अणुत्तरा नरया ॥ ६० ॥ एए चउरासीई, लक्खा सीमन्तयाइया घोरा । लर-फरुस-चण्डवाया, सिस-स्रिविविज्ञया भीमा ॥ ६८ ॥ दसितगअहिया एकाहिया य नव सत्त पञ्च तिण्णेका । नरईदण् कमो खलु, ओसरमाणो उ रयणाए ॥ ६९ ॥ अउणावनं नरया, सेढी सोमन्तयस्स पुवेणं । चउसु वि दिसासु एवं, अट्टहं चेव परिहाणी ॥ ७० ॥ चत्रालीसट्टिया, सत्त य छप्पञ्च तह य चतारि । अवसरमाणा य पुणो, जाव चिय अप्पइटाणो ॥ ७१ ॥

मेर्पर्वतके नीचे जीवोंके लिए दुःखजनक रत्नप्रभा आदि नरकर्भूमयाँ आई हैं। (६५) रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, प्रमप्रभा, तमःप्रभा तथा तमस्तमःप्रभा—ये सात आंतभयंकर नरक हैं। (६६) तीस लाख, पर्चास खाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, एक लाख, एक लाखमें पाँच कम और पाँच—ये क्रमशः नरक योत्नियाँ हैं। (६७) सीमान्तक आदि ये चौरासी लाख नरकायास घोर, तीक्ष्ण, कठोर व प्रचण्ड वायुवाल, चन्द्र एवं स्थेस रहित और भयंकर होते हैं। (६०) तेरह, ग्यारह, नी, सात, पाँच, तीन, और एक – इस प्रकार रत्नप्रभासे क्रमशः घटते हुए नरकेन्द्रक (मुख्य नरकायास) होते हैं। (६९) सीमान्तककी पूर्व दिशामें ४६ नरक आये हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं में हैं। प्रत्येक प्रतरमें आठ-आठकी कमी होती जाती है। (७०) अड़तालीस, सैंवाळीस, छ्यालीस, पैंवाळीस, चयालीस इस प्रकार अप्रतिद्वान तक वे घटते जाते वे हैं। (७१) ये नरक तपाये दुए छोहेक समान स्पर्शवाले, दुर्शन्धसे भरे हुए, वक्षकी बनी हुई सृद्योस व्याप्त जर्मानकी भीत

९३ ९९ ६ ७ ६ ६ ९ तेरि-क्कारस-नव-सग-पण-तिक्रि-ग-पयर सव्विगुणयश्चा । सीमन्ताई अप्पइटाणंता इंदया मज्हे ॥ १७३ ॥

तेरह, ग्यारह, नी, सात, पाँच, तीन और एक—इरा प्रकार कुल मिलाकर ४९ प्रतर होते हैं। सीमान्तकरें केकर अर्थातप्रान सकके मध्यवर्ती नरकावासोंको नरकेन्द्रक कहते हैं।

तेहिंतो दिसि-विदिसि विणिग्गया अट्ट नरयआविलया।
पढमे पयरे दिसि इगुणत्रम विदिसासु अख्याला॥ १७४॥
वियाहिसु पयरेसु इगेगहीणाउ होति पंतीओ। क् जा सीमन्तयपयरे दिसि इक्तिको विदिसि नरिया। १७५॥

सीमान्तक आदि इन्द्रक-नरकावासोंकी दिशा और विदिशामें मिलकर नरकर्ता आठ श्रेषियों होती है। प्रथम इतरमें दिशामें आई हुई इस श्रेणीकी संख्या ४९ की है और विदिशामें ४८ की। इस श्रेणीमें रहे हुए नरकों के आवासोंको नरकावास कहते हैं।

दूसरे आदि प्रतरमें (प्रत्येक प्रतरमें अनुक्रमसे) दिंशामें तथा विदिशामें आई हुई श्रेणियोमें एक एक शंख्या कम होती जाती है; अर्थात आठ दिशाओं में आठ-आठ नरकावास कम होती जाते हैं इस प्रकार दूसरे प्रतरकी दिशामें ४८ और विदिशामें ४८ नरकावास आए हैं। 'इसी कमसे घटते-घटते सातवें नरकके अन्तिम प्रतर (उसमें एक ही प्रतर होता है) में दिशामें एक नरकावास रहता है, जबकि विदिशामें तो एक भी नहीं रहता। अन्तिम अप्रतिष्ठान प्रतरमें एक इन्द्रक नरकावास तथा चार दिशाओं चार नरकावास—इस प्रकार बुळ मिलाकर पाँच नरकावास होते हैं। इस अप्रतिष्ठान नरकेन्द्रकका चारों दिशाओं सें आये हुए नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं—

पूर्व दिशा काल | दक्षिण दिशा रोर पश्चिम दिशा महाकाल | उत्तर दिशा महारोर

१. •स्स व हिंद्रा स•--प्रत्य । २. •ान्त नरकाउ । ति •-- मु •।

<sup>3.</sup> गाथा ६९, ७० तथा ७१ अत्यन्त अस्पष्ट होनेसे उनमें आये हुए विषयका स्पष्ट रूयाल नहां आता; अत: मलधारी श्रीचन्द्रस्रिकृत संग्रहणीप्रकरणमेंसे नीचे तीन गाथाएँ उद्भृत की जाती हैं, जिससे उपर्युक्त गाथाओंमें आया हुआ विषय भटीमीत अवगत हो सके-

तत्तायससमफरिसा, दुम्मन्या वज्रस्ह्अहदुगमा। सीउण्हवेयणा वि य, करवत्त-ऽसियत्वनन्ता य ॥ ७२ ॥ रस-फरिसवसगया जे, पावयरा विगयधम्यसब्भावा। ते चिय पडिन्त तरए, आयसिपण्डं पिय बलोहे ॥ ७३ ॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिकाइएछु वरजुवहसेवणाईछु। पावं कुणन्ति जे वि हु, भीमं वच्चित ते नरयं॥ ७४ ॥ सयमेव पावकारी, परं च कारेन्ति अणुमयन्ती य । तिबक्तसायपरिगया, पडिन्त जीवा घुवं नरए ॥ ७५ ॥ ते तत्य समुप्पन्ना, नरए दिचिग्गवेयणा पावा। डज्झिन्त आरसन्ता, वल्बल्लणं चेव कुणमाणा॥ ७६ ॥ तत्ते समुप्पन्ना, नरए दिचिग्गवेयणा पावा। डज्झिन्त आरसन्ता, वल्बल्लणं चेव कुणमाणा॥ ७६ ॥ अध्यामीया, वेयरिण जन्ति अइतिसाम्या। पाइज्जन्ति रहन्ता, तत्तं लारोदयं दुरिहं॥ ७७ ॥ मुच्छागया विउद्धा, असिपत्तवणं तओ य संपत्ता। छिज्ञन्ति आउहेहिं, उवरोविर आवयन्तेहिं॥ ७८ ॥ छिन्नकर-चरण-जङ्घा, छिन्नस्या छिन्नकरण्य-नासोद्धा। छिन्नसिर-तालु-नेत्ता, विभिन्नहियया महिं पिडया॥ ७९ ॥ रेज्जहिं गलनिवद्धा, वलएऊणं च सामिलं पावा। किष्ठुज्जन्ते य पुणो, कृष्ट्यसिष्ठक्षभिन्नका॥ ८० ॥ केहत्य कुम्भिपाए, पचन्ति अहोसिरा धगधगेन्ता। जन्तकरवत्तिष्ठना, अन्ने अन्नेष्ठ खज्जन्ति॥ ८१ ॥ असि-सित्व-कृणय-तोमर्-सुल-मुसुदीहिं भिन्नसबङ्गा। विल्वन्ति धरिणविद्या, सीहसियोलेहि लज्जन्ता॥ ८२ ॥ एवं अणुक्रभेणं, कालं पुढवीषु नरयमज्झगया। अणुहोन्ति महादुक्तं, निमिसं पि अलद्धमुहसाया॥ ८४ ॥ सीउण्हछुहातण्हाइयाइं दुक्लाइं जाइ तेलोके। सबाइं ताइं पावइ, जीवो नरए गरुयकम्मो॥ ८५ ॥ सिहा इमे सुणेउं, फलं अधम्मस्स तिबदुक्त्यरं। होह सुपसन्नहियया, जिणवरधम्मुज्जया "निकं॥ ८६ ॥

अत्यन्त दुर्गम, शीत और उष्णकी वेदनावाले तथा करवत, असिपत्र एवं यंत्रोंसे युक्त होते हैं। (७२) जो लोग रस एवं स्पर्शके बशीभूत, पापी और धर्मके सुन्दर भावसे रहित होते हैं वे जलाशयमें लोहेके पिण्डकी भाँवि नरकमें गिरते हैं। (७३) हिंसा. झुठ, चोरी आदि तथा परस्नी-सेवन आदि भयंकर पाप जो करते हैं वे नरकमें जाते हैं। (७४) जो स्वयं पाप करते हैं, दूसरेसे करवाते हैं और अनुमोदन करते हैं वे तीव्र कषायमें परिगत जीव अवश्य ही नरकमें जाते हैं। (५५) उन नरकोंमें उत्पन्न वे पापी दीप्त अप्रिकी बेदना सहन करते हैं तथा 'मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ' ऐसा चिहाते हुए वे जलते हैं। (७६) आगसे हरे हुए वे प्याससे अत्यन्त अभिभूत होकर बैतरणी नदीके पास जाते हैं। रइते हुए उन्हें गरम, खारा और दुर्गन्धयुक्त जल पिलाया जाता है। (७७) मुर्जित वे होशमें आने पर असिपत्रके वनमें जाते हैं। वहाँ लगातार ऊपरसे गिरनेवाले आयुर्धोंसे वे क्रिज़-भिन्न किये जाते हैं। (७८) हाथ, पैर, जाँघ, भुजा, कान, नाक, होंठ, सिर, तालु और नेत्रोंसे क्रिज़ तथा फटे हुए हृद्यवाले वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। (७९) गलेमें रस्सीसे बँघे हुए वे पापी शाल्मलिके बनमें लौटाये जाते हैं। वहाँ विश्रे हुए कॉॅंटोंसे खण्डित शरीरवाले वे फिर खींचे जाते हैं। (८०) धग्-धग् आवाज करते हुए कई नीचा सिर करके क्रिम्भिपाकमें पकाये जाते हैं। यंत्र श्रीर करवतसे काटे गये दूसरे श्रन्य नारिकयों द्वारा खाए जाते हैं। (८१) तलबार, शक्ति, कनक, तोमर, शूल, मुसुंढि आदि शकोंसे सारा शरीर जिनका कट गया है ऐसे ये सिंह और सियारों द्वारा खाये जाते नारकी जीव जमीन पर गिरकर विलाप करते हैं। (=2) रतनप्रभा आदि नरकोंमें कमशः एक, तीन, सात, दस, सन्नह, बाइस और तेत्तीस सागरोपमकी आयु होती है। (८३) इस तरह नरकभूमियोंमें गये हुए जीव समय व्यतीत करते हैं और निमिष मात्रके लिए भी मुख-शान्ति प्राप्त न करके अत्यन्त दु:ख अनुस्य करते हैं। (८४) तीनों लोकोंमें शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि जो दु:ल हैं वे सब भारी कर्म करनेवाला जीव नरकमें पाता है। (८५) इसलिए अधर्मका ऐसा तीव्र दु:ख देनेवाला फल सुनकर मनमें सुप्रसन्न हो जिनवरके धर्ममें नित्य चद्यमशील रहो । (८६)

रयणप्यभाएँ भागे, उबरिक्षे भवणवासिया देवा। असुरा नाग सुवण्णा, वाउसमुद्दा दिसिकुमारा॥ ८०॥ दीवा विज्जू धणिया, अग्निकुमारा य होन्ति नायका। मुझन्ति विसयसोक्सं, एए देवीण मजमगया॥ ८८॥ वउसही चुळसीई, बावचिर तह य हवइ छज्डई। छावचिर मो छक्सा, सेसाणं हवइ छण्डं पि॥ ८०॥ एएसु य भवणेसु य, देवा संगीयवाइयरवेणं। निच्चं सुहियपमुद्दया, गयं वि काळं न याणन्ति॥ ९०॥ ताणं अणन्तरोविर, दीवसमुद्दा भवे असंखेजा। बन्धुदीवादीया, एते उ सर्यभुरमणन्ता॥ ९१॥ एएसु वसन्ति सुरा, किन्नर-किपुरिस-गरुड-गन्धवा। बक्सा भूयिपसाया, कीळन्ति य रक्सा मुद्दया॥ ९२॥ एइन्दियाउ बाव उ, बीवा पश्चिन्द्रया मुणेयदा। फिरस-रस-गन्ध-चक्स्यू-सोउवओगा बहुवियप्पा॥ ९४॥ दुविहा धावरकाया, सुद्धमा तह बायरा यं नायका। उभओ वि होन्ति दुविहा, पज्ज्ञता तह अपज्ञता॥ ९५॥ वीवाणं उवओगो, नाणं तह दंसणं जिणक्सायं। नाणं अहुवियप्पं, चउिहहं दंसणं भणियं॥ ९६॥ अण्डाउय-वीयाउय-बराउया गञ्भवा इमे भणिया। सुर-णारओववाइय, सेसा संमुच्छिमा बीवा॥ ९७॥ जोरालियं विउबं, आहारं तेजसं च कम्मद्द्यं। सुदुमं परंपराए, गुणेहि संपज्ज्व सरीरं॥ ९८॥ धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासं, कालो जीवो य पोगगलेण समं। एयं तु हवइ दवं, छञ्जेयं सत्तमकृजुयं॥ ९९॥ धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासं, कालो जीवो य पोगगलेण समं। एवं तु हवइ दवं, छञ्जेयं सत्तमकृजुयं॥ १०॥ धम्मदुविवाईया, दीवा ळवणाइया य सिळलिही। एगन्तिरया ते पुण, दुगुणा दुगुणा असंखेजा॥ १०१॥ बम्बुदीवाईया, दीवा ळवणाइया य सिळलिही। एगन्तिरया ते पुण, दुगुणा दुगुणा असंखेजा॥ १०१॥

रत्नप्रभाके जपरके भागमें भवनवासी अग्रुर, नाग, ग्रुपर्श, वायुकुमार, समुद्रकुमार, दिक्कुमार, द्वीपकुमार, वियुक्तमार, स्तिनतकुमार और अग्निकुमार ये दस प्रकार के देव रहते हैं। देवियों के बीचमें रहे हुए वे विषय मुखका एपभोग करते हैं। (८५८८) इनमें से पहले चारके क्रमशः चौसठ लाख, चौरासी लाख, बहत्तर लाख, और ब्रिआनवे लाख तथा वाकीके छहीं के (प्रत्येकके) ब्रिहत्तर लाख भवन होते हैं। (८६) इन भवनों में देव गाने बजाने की ध्वनिसे नित्य मुखी व प्रमुदित रहते हैं और बीते समयको भी नहीं जानते। (६०)

उनके एकदम ऊपर जम्बूद्दीपसे लेकर स्वयम्भूरमण तक असंख्येय द्वीप-समुद्र आये हैं। (९१) इनमें किझर, किंपुरुष, गरुइ, गम्धर्य, यत्त, भूत, पिशाच और राक्षस आनन्दके साथ कीड़ा करते हैं। (६२) प्रथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय—ये पाँच प्रकारके स्थावरकाय एकेन्द्रिय जीव होते हैं। (६३) एकेन्द्रियसे लेकर स्पर्शनेन्द्रिय, जिह्नेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय तथा ओन्नेन्द्रियसे युक्त विविध प्रकारके पंचेन्द्रिय जीवोंको जानो। (६४) दो प्रकारके स्थावरकाय झातव्य हैं: सूक्ष्म और बादर। दोनों भी दो प्रकारके होते हैं: पर्याप्त और अपर्याप्त। (६४)

जिन द्वारा कहा गया जीवोंका उपयोग भी दो प्रकारका है: ज्ञान और दर्शन। ज्ञान आठ प्रकारका तथा दर्शन वार प्रकारका कहा गया है। (६६) अव्हज, जरायुज तथा पोतज इन तीन प्रकारके प्राणियोंका गर्भज जन्म होता है। देव चौर नारक जीवों का उपपात जन्म होता है। शेष जीव सम्मूर्छिम होते हैं। (६७) औदारिक, वेक्षयिक, आहारक, तैजस और कार्मण—ये पाँच प्रकारके शरीर क्रमशः सूच्म होते हैं चौर गुणोंसे प्राप्त होते हैं। (६८) धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव चौर पुद्रल ये छः प्रकारके द्रव्य नेगम चादि सात भंगोंसे युक्त होते हैं। (६६)

हे राजन ! इस तरह खास खास द्रव्य मैंने संत्तेपसे कहे। अब मैं संत्तेपमें द्वीप-समुद्रोंके बारेमें कहता हूँ। उसे तुम सुनो। (१००) जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र एकके बाद एक असंख्येय हैं। वे विस्तारमें दुगुने दुगुने हैं। (१०१) अन्तमें स्वयम्भूरमण समुद्र है। बीचमें जम्बूद्वीप है। यह मण्डलाकार धौर एक लाख

१. उ-प्रत्य । २. सुर-नार्य उत्रवाया, इमे य सम्मु - सु । ३. ० जन्ता दीव-समुद्दा उ सं - सु ।

अन्ते सर्यभुरमणो, जम्बुद्दीवो उ होइ मज्झम्म । सो बोयणाण लक्स्, पमाणओ मण्डलायारो ॥ १०२ ॥ तस्स वि य हवह मज्झे. नाहिगिरी मन्दरी सयसहस्सं । सबपमाणेणुची, विश्थिण्णी दससहस्साई ॥ १०३॥ दाहिणउत्तरभागे, तस्स उ कुलपबया लवणतोर्य । उभभो फुसन्ति सबे, कञ्चणवरखणपरिणामा ॥ १०४ ॥ हिमवी य महाहिमवी, निसढी नीली य रुप्पि सिहरी य । एएहिं विहत्ताई, सत्तेव हवन्ति वासाई ॥ १०५ ॥ भरहं हेमवयं पुण. हरिवासं तह महाविदेहं च। रम्मय हेरण्णवयं, उत्तरओ हवइ एरवयं ॥ १०६॥ गङ्गा य पढमसरिया, सिन्धू पुण रोहिया मुणेयबा । तह चेव रोहियंसा, हरी नदी चेव हरिकन्ता ॥ १०७ ॥ सीया वि य सीओया. नारी य तहेव होइ नरकन्ता । रुप्पयसुवण्णकूला. रत्ता रत्तावई भणिया ॥ १०८ ॥ वीसं वक्लारगिरी, चोत्तीस हवन्ति रायहाणीओ । उत्तरदेवकुरूओ, सामलिजम्बूसणाहाओ ॥ १०९ ॥ जम्बुद्दीवस्स ठिओ, चउम्मुणो तस्स धायई सण्डो । तस्स वि दुमुणपमाणं, पुक्लरदीवे हवइ अद्धं ॥ ११० ॥ पञ्चसु पञ्चसु पञ्चसु, भरहेरवण्सु तह विदेहेसु । भणियाउ कम्मभूमी, तीसं पुण भोगभूमीओ ॥ १११ ॥ हेमवयं हरिवासं, उत्तरकुरु तह य हवइ देवकुरू। रम्मय हेरण्णवयं, एयाओ भोगभूमीओ ॥ ११२ ॥ आउ-ठिईपरिमाणं, भोगो मिहुणाण जारिसो होइ । तं सबं संखेवं, भणामि विसुणेहि एगमणो ॥ ११३ ॥ नाणाविहरयणमई, भूमी कप्पद्मेसु य समिद्धा । मिहुणयकयाहिवासा, निचुज्ञोया मणभिरामा ॥ ११४ ॥ गिह-जोइ-भूसणङ्गा, भोयण भायण तहेव वत्थङ्गा । चित्तरसा तुडियङ्गा, कुसुमङ्गा दीवियङ्गा य ॥ ११५ ॥ बहुरयणविणिम्माया, भवणद्मा अट्टभूमिया दिबा । सयणासणसन्निहिया, तेएण निदाहरविसरिसा ॥ ११६ ॥ जोईद्रमाण उवरिं, ससि-सूरा जत्थ वचमाणा वि । ताण पहावोवह्या, निययं पि छवि विमुच्चन्ति ॥ ११७ ॥

योजन विस्तृत है। (१०२) उसके भी मध्यमें नाभिस्थानमें आया हुआ पर्वत मन्दर कुल मिला कर एक लाख योजन ऊँचा और इस हजार योजन विस्तीर्ग है। (१०३) उसके दिश्चण और उत्तर भागमें सोने और सब प्रकारके उत्तम रत्नोंसे युक्त कुलपर्वत दोनों ओर लवणसागरको कृते हैं। (१०४) हिमयान, महाहिमयान, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी इन छः पर्धतोंसे विभक्त सात ही चेत्र होते हैं। (१०५) भरत हैमयत, हरिचेत्र तथा महाविदेह, रम्यक, हैरएयवत और उत्तरमें ऐरावत—ये सात चेत्र हैं। (१०६) पहली नदी गंगा और फिर सिन्धु. रोहिता और रोहिदंशा, हरि और हरिकान्ता, सीता और सीतोदा, नारी और नरकान्ता, रुप्यककूळा और सुवर्णकूला तथा रक्ता और रक्तवती—ये महानदियाँ कही गई हैं। (१०५०) बीस बच्चरकार पर्वत, चौतीस राजधानियाँ और शाल्मिळ एवं जम्बूबृक्षोंसे युक्त उत्तरकुरु और देवकुरु नामके चेत्र होते हैं। (१०६)

जम्बूद्वीप जितना है उससे चारगुना बड़ा धातकी खण्ड होता है श्रीर उससे भी दुगुने परिमाणका श्राधा पुष्करद्वीप होता है। (११०) पाँच पाँच ऐरावत और पाँच विदेह - कुल मिलाकर पन्द्रह कर्मभूमियाँ तथा तीस भोगभूमियाँ होती हैं। (१११) हैमवत, हरिवर्ष, उत्तरकुरु एवं देवकुरु, रम्यक श्रीर हैरण्यवन ये भोगभूमियाँ हैं। (११२)

युगलिकोंका त्रायुज्य, स्थिति, परिमाण तथा भोग जैसा होता है वह सब मैं संदोपसे कहता हूँ। तुम ध्यानसे सुनो। (११३) नानाविध रह्नोंसे युक्त भूमि कल्पवृक्षोंसे समृद्ध होती है। युगलिकोंके लिए बनाये गये निवास नित्य प्रकाशित और सुन्दर होते हैं। (११४) गृहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोजनांग, बक्षांग, चित्ररसांग, त्रुटितांग, कुसुमांग तथा दिन्यांग— ये दस प्रकारके कल्पवृच्च होते हैं। (११४) वहाँ अनेक प्रकारके रत्नोंसे निर्मित आठ मिंजलवाले दिन्य भवनद्रुम होते हैं। श्यनासनसे युक्त वे तेजमें निदाधकालीन सूर्यके सहश होते हैं। (११६) ज्योतिद्रु मोंके ऊपर चन्द्र और सूर्य विद्यमान होने पर भी उन द्रमोंके प्रभावसे तिरस्कृत होकर वे त्रापनी कान्ति होड़ देते हैं। (११७) उत्तम हार, कटक, कुएडल,

बरहार-कडय-कुण्डल-मउडालंकार-नेउराईणि । निययं पि म्सणाइं, आहरणदुमेसु जायन्ति ।। ११८ ॥ भट्टसयक्तज्जयजुओ, चउसट्टी तह य वञ्जणवियप्पा । उप्पज्जह आहारो, भोयणरुक्तवेसु रसकलिओ ॥११९॥ भिक्रार-थाल-बह्य-कश्चोलय-बद्धमार्णमाईणि । कश्चण-रयणमयाई वायन्ति भायणक्रेस ॥ १२० ॥ य सोमय-द्रगृष्ट-बालय-चीणंस्यपट्टमाईयाइं च । वत्थाइं बहविहाइं. पणामेन्ति ॥ १२१ ॥ वत्थकद्भा कायम्बरी पसन्ना, आसवजोगा तहेव णेगविहा । चित्तंगरसेष्ठ सया, पाणयजोगा उ जायन्ति ॥ १२२ ॥ वीणा-तिसरिय-वेणू-सच्चीसयमाइया सरा विविद्या । निययं सवणसुहयरा, तुडियङ्गदुमेसु जायन्ति ॥ १२३ ॥ वरबउरु-तिरुय-चम्पय-असोय-पुत्राय-नायमाईणि । कुसुमाइं बहुविहाइं, कुसुमङ्गदुमा पणामेन्ति ॥ १२४॥ सिस-सुरसिरसतेया, निचं जगजगजगेन्तबहुविडवा । विविद्या य दीवियङ्गा, नासन्ति तमन्धयारं ते ॥ १२५ ॥ प्यारिसेसु भोगं, दुमेसु भुजनित तत्थ मिहणाई। सबज्ञसुन्दराई, विष्ट्रयनेहाणुरायाई॥ १२६॥ आउठिई हेमवए, पल्छं दो चेव होन्ति हरिवासे । देवकुरुम्मि य तिष्णि, एस कमो हवइ उत्तरओ ॥ १२७ ॥ दो चेव धणुसहस्सा, होइ पमाणं तु हेमवयवासे । चतारि य हरिवासे, छचेव हवन्ति कुरुवाए ॥ १२८ ॥ नय पत्थिया न भिच्चा, नय खुजा नेय वामणा पङ्ग् । न य मूया बहिरन्धा, न दुक्लिया नेव य दरिद्दा ॥ १२९ ॥ समचउरससंठाणा, वलि-पलियविविज्ञया य नीरोगा । चउसिट्टलक्लणधरा, मणुया देवा इव सुरूवा ॥ १३० ॥ कोमुइससिवयणसोहाओ ॥ १३१ ॥ ताणं चिय महिलाओ, वियसियवरकमलपत्तनेताओ । सबक्रसुन्दरीओ. भुक्तन्ति विसयसोक्खं, जं पुरिसा तत्थ भोगभूमीसु । कारुं चिय अइदीहं, तं दाणफरुं मुणेयवं ॥ १३२ ॥ दाणं पुण दुवियप्पं, सुपत्तदाणं अपत्तदाणं च । नायवं हवइ सया, नरेण इह बुद्धिमन्तेणं ॥ १३३ ॥

मुकुटालंकार तथा नूपुर आदि अलंकार श्राभरण दुमोंसे उत्पन्न होते हैं। (११६) एक सी श्राठ खाद्योंसे युक्त तथा चौसठ प्रकारका व्यंजनवाला रसयुक्त श्राहार भोजन वृक्षोंसे पैदा होता है। (११६) भारी, थाली, कटोरी, प्याले, शराव आदि स्वर्ण एवं रत्नमय पात्र भाजनांगवृक्षोंसे उत्पन्न होते हैं। (१२०) क्षीम, दुकूल, बालके बने वस्न (ऊनी वस्न) चीनांशुक, पृष्ट (सनका कपड़ा) श्रादि श्रनेक प्रकारके कपड़े वस्नांगद्रम देते हैं। (१२१) कादम्बरी, प्रसन्ना तथा दृसरे अनेकविध श्रासवों एवं पेय पदार्थोंका लाभ चित्ररसांगोंसे होता है। (१२२) वीणा, त्रिसरिक (तीन तारोवाला वाद्य) वंसी, सचीसक (वाद्य-विशेष) आदि श्रवणेन्द्रियके लिए सुलकर विविध वाद्य त्रुटितांगद्रुमोंसे पैदा होते हैं। (१२३) उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, नाग श्रादि विविध पुष्प कुसुमांगद्रम देते हैं। (१२४) चन्द्रमा और पूर्यके समान तेजवाले और विविध प्रकारके नित्य प्रकाशित होनेवाले दिव्यांग वृक्ष अन्धकारको दूर करते हैं। (१२४) सर्वागसुन्दर श्रीर वढ़ते हुए स्नेहानुरागवाले युगल वहाँ ऐसे वृचके कारण भोगोंका उपभोग करते हैं। (१२६)

आयुकी स्थित है मवतमें एक पत्योपमकी, हरि वर्षमें दो पत्योपमकी तथा देवकुरुमें तीन सागरोपमकी होती है। उत्तरसे भी यही कम है। (१२७) है मवत चेत्रमें दो हजार धनुप जितनी हरिवर्षमें चार हजार धनुप जितनी और देवकुरुमें छ: हजार धनुष जितनी ऊँचाई होती है। (१२८) इन चेत्रोंमें न राजा होता है, न भृत्य; न कोई कुबड़ा, बीना, पंगु, मूक, बिहरा, श्रन्था होता है और न कोई दु:खी-द्रिट्ट होता है। (१२९) यहाँके मनुष्य समचतुरस्र संथानवाले, भुरियों और सफेद बालोंसे रहित, नीरोग, चौसठ लक्षणोंको धारण करनेवाले और देवोंकी भाँति सुरूप होते हैं। (१३०) उनकी स्त्रियाँ गिवले हुए उत्तम कमलदलके समान नेत्रोंवाली, सर्वागसुन्दर और शरत्पृणिमाके चन्द्रमाके समान सुखकी शोभासे युक्त होती हैं। (१३०)

इन भोगभूमियों में लोग श्रातिदीर्घकाल पर्यन्त विषय-सुखका जो श्रानुभव करते हैं वह दानका फल है ऐसा जानो । (१३२) बुद्धिमान पुरुषको दो प्रकारका दान—सुपात्रदान श्रीर अपात्रदान सदा जानना चाहिए। (१३३) पाँच

१. •णयाईया - क० यु॰। २. •इयार्ण च—यु॰। ३. •रागेर्ण—प्रत्य॰। ४. •व व विश्व दकुरवाए—प्रत्य॰। ४. •या णिरोगा य । च॰—प्रत्य॰।

पश्चमहबयकल्या, निर्धं सज्झाय-झाण-तवनिरया । धण-सयणविगयसङ्गा, ते पत्तं साहवो भणिया ॥ १३४ ॥ सद्धा-सत्ती-भत्ती-विन्नाणेणं हवेज्ञ वं दिन्नं । साहूण गुणधराणं, तं दाणं बहुफलं भणियं ॥ १३५ ॥ तस्स पभावेण नरा, हेमवयाईसु चेव उववन्ना । भुक्तन्ति विसयसोक्खं, वरतरुणीमज्झयारत्था ॥ १३६ ॥ संबमरहियाण पुणो, चं दिजाइ राग-दोसकलुसाणं । तं न हु फलं पयच्छइ, धर्णियं विधिउज्जमन्ताणं ॥ १३७ ॥ एवं त भोगभूमी, तुज्झं कहिया गए समासेणं। तह उज्जमेह संपद्द, जेण निरुत्तेण पावेह ॥ १३८ ॥ अन्तरदीवा मणुया, अहावीसाविहा उ सीहमुहा । उक्कोसेणं आउं, ताण य पर्लियट्टमं भागं ।। १३९ ॥ वन्तरसराण उवरिं, पञ्चिविहा जोइसा तओ देवा । चन्दा सूरा य गहा, नक्खचा तारया नेया ॥ १४० ॥ एए भगन्ति मेरं, पयाहिणंता सहावतेयंसी। रइसागरोवगाढा, गयं पि कालं न याणन्ति ॥ १४१॥ जोइसियसुराणुवरिं, कप्पो नामेण हवइ सोहम्मो । तह य पुणो ईसाणो, सर्णकुमारो य माहिन्दो ॥ १४२ ॥ बंभो कप्पो य तहा. लन्तयकप्पो य होइ नायबो । तह य महासुको वि य, तह अट्टमओ सहस्सारो ॥ १४३ ॥ तत्तो य आणओ पाणओ य तह आरणो मुणेयबो । कप्पो अन्ययनामो, उत्तमदेवाण आवासो ॥ १४४ ॥ कप्पाणं पुण उवरिं, नव गेवेजाइं मणभिरामाइं। ताण वि अणुद्दिसाइं, पुरओ आइचपमुहाईं।। १४५॥ विजयं च वेजयन्तं, जयन्तमवराइयं मणभिरामं । अहमिन्दवरिवमाणं, सबद्वं चेव नायबं ॥ १४६ ॥ तस्स वि य जोयणाई, बारस गन्तूण उवरिमे भागे । इसिपब्भारा पुढवी, चिट्टन्ति जिंह ठिया सिद्धा ॥ १४७ ॥ पणयालीसं स्वत्वा, जोयणसंखाऍ हदइ वित्थिण्णा । अट्टेव य बाहल्ला, उत्ताणयछत्तसंठाणा ॥ १४८ ॥ एतो विमाणसंखा. कहेमि बत्तीससयसहस्साइं। सोहम्मे ईसाणे. अट्टावीसं त भणियाइं॥ १४९॥

महाव्रतसे युक्त, स्वाध्याय ध्यान एवं तपमें निरन्तर निरत तथा धन एवं स्वजनोंके संगसे विरत जो साधु होते हैं वे पात्र कहे जाते हैं। (१३४) अद्धा, शक्ति, भक्ति और ज्ञानपूर्वक जो दान, गुण धारण करनेवाले साधुओंको दिया जाता है वह बहुत फल्ट्रायी कहा गया है। (१३४) उसके प्रभावसे हैमवत आदिमें उत्पन्न मनुष्य सुन्दर तक्षियोंके बीचमें रहकर विषयसुखका उपभोग करते हैं। (१३६) संयमरहित और राग-द्रेषसे कलुधित व्यक्तियोंको जो दान दिया जाता है वह बहुत विधिसे उद्यम करने पर भी फल नहीं देता। (१३७) इसतरह मैंने तुम्हें भोगभूमिके बारेमें संन्तेपसे कहा। अब तुम ऐसा उद्यम करो जिससे वह अवश्य ही प्राप्त हो। (१३८)

भन्तर्द्वां पोंमें रहनेवाले मनुष्य श्रद्वाईस प्रकारके तथा सिंह जैसे मुखवाले होते हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपमका श्राठवाँ माग होती है। (१३६) व्यन्तर देवोंके ऊपर चन्द्र, सूर्य, ग्रह. नक्षत्र और तारे—ये पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव जानने चाहिए। (१४०) स्वभावसे तेजस्वी ये मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं। प्रेम-सागरमें छीन ये बीते समयको भी नहीं जानते। (१४१)

ज्योतिष्क देवों के ऊपर सीधर्म नामका कल्प तथा-ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तककल्प, महाशुक्र, आठवाँ सहस्रार, आनत, प्राग्णत, श्वारण श्रीर श्रन्युत नामके उत्तम देवोंके श्रावास रूप कल्प श्राये हैं। (१४२-४४) कल्पोंके ऊपर मनोहर नी श्रेवेयक श्रादि श्राए हैं। उनके भी— अनुहिस (?) ऐसे पूर्वसे प्रारंभ करके श्रादित्य प्रमुख हैं। (१४५) उनसे भी ऊपर श्रहमिन्द्रोंके विजय, वैजयन्त, जयन्त, मुन्दर श्रापराजित तथा सुन्दर विमान सर्वार्थसिद्ध—ये पाँच श्रनुत्तर विमान जानो। (१४६) इससे भी बारह योजन ऊपरके भागमें जाने पर ईष्ट्याग्भार नामकी पृथ्वी श्राई है जहाँ सिद्ध ठहरते हैं। (१४७) वह पैतालीस छाख योजन विस्तृत है। आठ योजन मोटी यह खोले हुए ब्रन्नके श्राकारकी है। (१४८)

अब मैं विमानों की संख्या कहता हूँ। वे सौधर्ममें बत्तीस छाख और ईशानमें श्रद्धाईस छाख कहे गये हैं। (१४६)

१. ०यं पि विज्ञा --- मु० २. य अह -- मु०। ३. इस शब्दका अर्थ अस्पष्ट है। आदित्यादि लोकान्तिक हैं और उनका स्थान म प्रलोकों है तरगर्थ -- ४-२५-२६।

बारस सर्णंकुमारे, माहिन्दे चेव अह लक्खाई । चतारि पुणो बग्मे, विमाणलक्खा तहिं होन्ति ॥ १५० ॥ पन्नाससहस्साई. संखाए बन्तए विमाणाणं । तत्तो य महासुके, चत्तालीसं सहस्साई ॥ १५१॥ छचेव सहस्स सछ, हवन्ति कप्पे तहा सहस्सारे । आणय-पाणयकप्पेसु होन्ति चत्तारि उ सयाइं ॥ १५२ ॥ तिण्णेव सया भणिया, आरणकृप्पे तह ऽचुए चेव । तिण्णि सया अट्टारस. उवरिमगेवेज्जमाईस ॥ १५३ ॥ पाइक-तुरय-रह-गय-गोविस-गन्धव-नष्टियन्ताई । अणियाई होन्ति एयाई सत्त सकस्स दिवाई ॥ १५४ ॥ बाउ हरि मायली वि य, तहेव परावणी य दैंमिश्वी । रिद्वजस णीलंजस, एए अणियाण मयहरया ॥ १५५ ॥ तत्थ सुधम्मविमाणे, एरावणवाहणो उ वजाधरो । इन्दो महाणुमावो, जुडमन्तो रिद्धिसंपत्रो ॥ १५६ ॥ चत्तारि लोगपाला, जम-वरुण-कुबेर-सोममाईया । सामाणियदेवाण वि. चउरासीई सहस्साई ॥ १५७ ॥ तत्थ सुधम्मसहाए, परिसाओ तिण्णि होन्ति देवाणं । सिमया चन्दा जउणा, मणाभिरामा रयणिचता ॥ १५८ ॥ पउमा सिवा य सुरुसा, अञ्जू सामा तहा,विहा अयला । कालिन्दी भाणू वि य, सकस्स य अगगमिहसीओ ॥१५९॥ पकेका वरजुवई, सोलसदेवीसहस्सपरिवारा। उत्तमरूवसिरीया, संकं रामेन्ति गुणनिलया ॥ १६०॥ सो ताहि सर्ग इन्दो, भुजन्तो उत्तर्ग विसयसोक्खं । कालं गमेइ बहुयं, विसुद्धलेसो तिनाणीओ ॥ १६१ ॥ सो तस्स विउल्प्तवपुण्णसंचओ संजमेण निष्फन्नो । न चहुज्जह वण्णेउं अवि वाससहस्सकोडीहि ॥ १६२ ॥ प्दं अन्ने वि सुरा, जहाणुरूवं सुहं अणुहवन्ता । अच्छन्ति विमाणगया, देविसहस्सेहिं परिकिष्णा ॥ १६३ ॥ एवं बह सोहम्मे, तह ईसाणाइएस वि कमेणं। कप्पेष्ठ होन्ति इन्दा, सलोगपाला सदेवीया॥ १६४॥ दो सत्त दस य चोह्स, सतरस अद्वार वीस बावीसा । एकोत्तरपरिवड्डी, अहमिन्दाणं त तेत्तीसं ॥ १६५ ॥

सनत्कुमारमें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख और ब्रह्मलोकमें चार लाख विमान होते हैं। (१५०) लान्तकमें विमानोंकी संख्या पचास इजार है। महाशुक्रमें चालीस हजार विमान हैं। (१५१) सहस्रार कल्पमें छः इजार ही विमान होते हैं। आनुत एवं प्राणत कल्पोंमें चार सी होते हैं। (१४२) आरण एवं अच्युतकल्पमें तीन सी ही विमान कहे गये हैं। कपरके प्रवेचक आदिमें तीन सौ अठारह होते हैं। (१५३) पदाति सैनिक, श्रम, रथ, हाथी, ग्रुपभ, गन्धर्व सौर नर्तक —ये सात दिव्य सैन्य इन्द्रके होते हैं। (१५४) वायु, हरि, मातिल, ऐरावत, दार्माध, रिष्टयशा और नीलयशा—ये सेनाओं के नायक हैं। (१५४) वहाँ सुधर्मा नामक विमानमें रहा हुआ इन्द्र ऐरावतका वाहनवाला, वज्जको धारण करनेवाला उदात्तमना, चुतिमान तथा ऋदिसम्पन्न होता है। (१५६) उसके यम, वरुण, कुवेर और सोम ये चार लोकपाल तथा चौरासी इजार सामानिक देव होते हैं। (१४७) वहाँ देवोंकी सुधर्म नामक सभाकी मनोहर एवं रत्नोंसे शोभित शमिता चन्द्रा व यमुना नामकी तीन परिषद् होती हैं। (१५८) पद्मा, शिवा, सुलसा, अंजू, रयामा, विभा, अचला, कालिन्दी श्रीर भानु ये शककी पटरानियाँ हैं। (१५६) उत्तम रूप श्रीर कान्ति से सम्पन्न और गुणोंके आवासरूप इन सुन्दर युवतियों में से एक-एकका परिवार सोलह हजार देवियोंका होता है। ये इन्द्र के साथ रमण करती हैं। (१६०) विश्वद्ध लेश्या और तीन ज्ञानवाला वह इन्द्र इनके साथ उत्तम विषयसुख का अनुभव करता हुआ बहुत समय बिताता है। (१६१) डसके संयमसे निष्पन्न विपुल तप एवं पुण्यके संजयका वर्णन तो हजारीं करोड़ वर्णोमें भी नहीं किया जा सकता। (१६२) इसी प्रकार हजारों देवियोंसे घिरे हुए दूसरे भी देव यथानुरूप सुखका अनुभव करते हुए विमानोंमें रहते हैं। (१६३) जिसप्रकार सौधर्ममें उसीप्रकार अनुक्रमसे ईशान आदि कल्पोंमें भी लोकपाल एवं देवियोंसे युक्त इन्द्र होते हैं। (१६४) दो, सात, दस, चौदह, सत्रह, अठारह, बीस, बाईस और फिर एक एक की वृद्धि करते हुए अहमिन्द्रोंके तेत्तीस-इतने सागरोपम कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु होती है। मोहरहित चहमिन्द्रोंकी तो यह आयु नियत होती है, अर्थात्

१. दामिही-मुः । २. सका रामेह-मुः । ३. गुणकिलया-प्रत्यः । ४. न वि नजह वः - मुः । ५. तेलीसा-प्रत्यः ।

प्याहं सागराहं, कप्याईणं सुराण परमाउं। अहिमन्दाणं निययं, हवह इमं मोहरिहयाणं ॥ १६६ ॥ प्यन्तरिम रामो, पिरुच्छह साहवं कयपणामो । कम्मरिहयाणं भयवं!, सिद्धाणं केरिसं सोक्खं ! ॥ १६० ॥ तो भणह मुणिवरिन्दो, मुणेहि को ताण बण्णिउं सोक्खं । तीरह नरो नराहिव, तह वि य संखेवओ सुणसु ॥१६८॥ मणुयाण जं तु सोक्खं, तं अहियं हवह नरवरिन्दाणं । चक्कीण वि अहिययरं, नराण तह भोगम्माणं ॥ १६९ ॥ वन्तरदेवाण तओ, अहियं तं जोइसाण देवाणं । तह भवणवासियाणं, गुणन्तरं कप्पवासीणं ॥ १७० ॥ गेवेज्जगाण तत्तो, अहियं तु अणुत्तराण देवाणं । सोक्खं अणन्त्वयं पुण, सिद्धाण सिवालयत्थाणं ॥ १७२ ॥ जं तिहुयणे समत्ये, सोक्खं सबाण सुरवरिन्दाणं । तं सिद्धाण न अम्बह, कोडिसयसहस्सभागम्म ॥ १७२ ॥ ते तत्थ अणन्तवला, अणन्तवाणो अणन्तदिसी य । सिद्धा अणन्तसोक्खं, अणन्तकार्लं समणुहोन्ति ॥१७३॥ संसारिणस्स जं पुण, जीवस्स सुद्धं तु फरिसमादीणं । तं मोहहेड्यां निययमेव दुक्खस्स आमूलं ॥ १७४॥ जोवा अभधरासी, कुषम्मध्रम्मेसु जह वि तवचरणं । घोरं कुणन्ति मृदा, तह वि य सिद्धं न पावेन्ति ॥१७५॥ जंवा अभधरासी, कुषम्मध्रम्मेसु जह वि तवचरणं । कम्मक्खओ न विज्ञह, धणिग्रं पि समुज्जमन्ताणं ॥१७६॥ जं अन्नाणतवस्ती, खवेइ भवसयसहस्सकोडीहिं। कम्मं तं तिहिं गुत्तो, खवेइ नाणी मुहुत्तेणं ॥१७६॥ भविया जिणवयणरया, जे नाण-चरित्त-दंसणसमग्गा । सुकज्झाणर्श्या, ते सिद्धं जन्ति धुयकम्मा ॥१७८॥ एवं सुणिऊण तओ, रहुत्तमो साहवं भणइ भयवं!। साहेहि जेण सत्ता, संसाराओ पमुचन्ति ॥१७८॥ एवन्तरे पतुतो, जिणधम्मं सयलभूसणो साह । सम्महंसणमूलं, अणेयतविनयमसंजुत्तं ॥१८०॥ ।

उसमें । उत्कर्ष-श्रपकर नहीं होता । (१६५-१६६) तब रामने हाथ जोड़कर साधुसे पूछा कि, हे भगवन् ! कर्मसे रहित सिद्धोंका सुख कैसा होता है ? (१६७) इस पर मुनिवरने कहा कि, हे राजन् ! उनके सुखका वर्णन कीन कर सकता है ? तथापि संत्रेपमें मैं कहता हूँ । (१६८) मनुष्योंको जो सुख होता है उससे श्रिषक राजाओंको होता है । उससे अधिक चक्रवर्तियों और भोगभूमिके मनुष्योंको होता है । (१६६) उससे अधिक व्यन्तर देवोंको, उससे अधिक ज्योतिष्क देवोंको, उससे अधिक मवनवासी देवोंको, उससे अधिक मवनवासी देवोंको, उससे अधिक मवनवासी देवोंको सुख होता है । (१७०) उससे अधिक मवनवासी देवोंको सुख होता है । शिवधाममें रहे हुए सिद्धोंका सुख उससे श्रानन्तगुना श्रिषक होता है । (१७४) समस्त त्रिभुवनमें सब देव एवं इन्होंका मिलाकर जो सुख होता है वह सिद्धोंके हज़ार-करोड़वें भागके भी योग्य नहीं होता । (१७२) वहाँ जो श्रनन्त बळवाले, अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी सिद्ध होते हैं वे श्रनन्त काल तक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं । (१७३) संसारी जीवको जो स्पर्श आदिका सुख होता है वह मोहजन्य होता है, अतः श्रवश्य हो वह हु:खका मूळ है । (१७४) श्रमन्यराशिके मूढ़ जीव कुधर्मको पैदा करनेवाले धर्मोंका पाळन कर यदि घोर तपश्चरण करें तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते । (१७४)

हे राघव! जिनशासनको छोड़कर श्रन्य शासनमें रत मनुष्य बहुत उद्यम करे तो भी उनके कर्मोंका च्चय नहीं होता। (१७६) श्रज्ञानी तपस्वी जिस कर्मको लाख-करोड़ भवोंमें खपाता है उस कर्मको मन-बचन-काय. इन तीनोंका संयमन करनेवाला ज्ञानी मुहूर्तमें खपाता है। (१७७) जो भव्य जीव जिनोपदेशमें रत, ज्ञान, चारित्र श्रीर दर्शनसे युक्त तथा शुक्रध्यानमें लीन होते हैं वे कर्मोंका नाश करके मोचमें जाते हैं। (१७६)

ऐसा सुनकर रामने उन साधुसे कहा कि, भगवन ! जिससे जीव संसारसे मुक्त होते हैं उसके बारेमें आप कहें। (१७९) तब सकलभूषण मुनि मूलमें सम्यग्दर्शनवाले तथा अनेक प्रकारके तप एवं नियमसे युक्त जिनधर्मके बारेमें कहने लगे। (१=०) जो जीवादि नी पदार्थोंके ऊपर अद्धा रखता है और लौकिक देवोंसे रहित है वह सम्यग्दृष्टि कहा

१. •मादीयं। तं -- प्रत्यतः।

को कुणइ सहहाणं, बीवाईयाण नवपमत्थाणं । छोइयसुरेसुं रहिओ, सम्महिट्टी उ सो भणिओ ॥ १८१ ॥ संकाहदोसर हिओ. कुणइ तर्व सम्मदंसंणोवार्य । इन्दियनिरुद्धपसँरं, तं हवइ सया सुचारित्तं ॥ १८२ ॥ बत्थ अहिंसा सर्चं, अदत्तपरिवज्जणं च बम्भं च । दुविहपरिम्गहविरई, तं हवइ सया सुचारित्तं ॥ १८३ ॥ विणभो दया य दाणं, सीलं नाणं दमो तहा झाणं। कीरइ जं मोक्स हे, तं हवइ सया सुचारित्तं॥ १८४॥ वं एवगुणं राहव !. तं चारित्तं जिणेहिं परिकहियं । विवरीयं पुण छोए. तं अचरित्तं मुणेयबं ॥ १८५ ॥ चारित्रेण इमेणं. संजुत्तो दढिघई अणन्नमणो । पुरिसो दुक्लिबमोक्लं. करेइ नत्येत्य संदेहो ॥ १८६ ॥ न दया दमो न सर्चं, नय इन्दियसंवरी नय समाही । नय नाणं नय झाणं, तत्थ उधम्मो क्रओ हवड १॥१८७॥ हिंसालियचोरिका, इत्थिरई परिगहो बहिं धम्मो । न य सो हवइ पसत्थो, न य दुक्खविमोक्खणं कुणह ॥१८८॥ हिंसाल्यिचोरिका, इत्थिरई परिगहां अविरई य । कोरइ धम्मनिमित्तं, नियमेण न होइ सो धम्मो ॥१८९ ॥ दिक्लं घेत्रण पुणो, छज्जीवनिकायमद्दणं कुणइ । धम्मच्छलेण मुदो, न य सो सिवसोग्गई लहह ॥ १९०॥ वह-बन्ध-वेह-तालण-दाहण-छेयाई कम्मनिरयस्स । कय-विकयकारिस्स उ. रन्धण-पयणाइसत्तस्स ॥ १९१ ॥ ण्हाणुषदृण-चन्दण-मला-ऽऽभरणाइभोगतिसियस्स । एवंविहस्स मोक्खो, न कयाइ वि हवइ लिंगिस्स ॥१९२॥ मिच्छादंसणनिरओ, अन्नाणी कुणइ जइ वि तवचरणं। तह वि य किंकरदेवो, हवइ विसुद्धप्पओगेणं॥१९३॥ जो पुण सम्मिद्दृष्टी, मन्दुच्छाहो वि जिणमयाभिरओ । सत्तृहु भवे गन्तुं, सिज्झाइ सो नित्थ संदेहो ॥ १९४ ॥ उच्छाहददधिईओ. जो निययं सीलसंजमाउची । दो तिण्णि भवे गन्तुं, सो लहुइ सुहेण परलोयं ॥१९५॥ कोइ पण भवियसीहो, एकभवे भाविकण सम्मत्तं । धीरो कम्मविसीहिं, काकण य लहह निवाणं ॥ १९६॥

जाता है। (१८१) सम्यग्दर्शनरूप उपायसे युक्त जो मनुष्य शंका आदि दोपोंसे रहित हो तप करता है और इन्द्रियोंके इसारका निरोध करता है वह सदा सुचारित्री होता है। (१८२) जहाँ श्रहिसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य तथा बाह्य एवं श्रभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिप्रहसे विरति होती है वह सदा सुचारित्री होता है। (१=३) जो मोक्तके लिए विनथ, दया, दान, शील, क्कान, दम तथा ध्यान करता है वह सदा सुचारित्री होता है। (१८४) हे राघव ! ऐसा जो गुण होता है उसे जिनेश्वरीने चारित्र कहा है। छोकमें इससे जो विपरीत होता है उसे अचारित्र सममना। (१८५) इस चारित्रसे युक्त, टढ़मति श्रीर एकाम चित्तवाला जो पुरुष होता है वह दु:खका नाश करता है, इसमें सन्देह नहीं। (१८६) जहाँ न तो दया है, न दम, न सत्य, न इन्द्रियनिप्रह, न समाधि, न ज्ञान श्रीर न ध्यान, वहाँ धर्म कैसे हो सकता है ? (१८७) हिंसा झुठ, चोरी, स्त्री-प्रेम और परिप्रह जहाँ धर्म होता है वह न तो प्रशस्त होता है और न दुःखका नाश करता है। (१८८) धर्मके निमित्तसे जो हिंसा, शुठ, चोरी, स्नीर्रात, परिष्रह श्रीर अविरति की जाती है वह अवश्यमेव धर्म नहीं है। (१८९) दीक्षा प्रहण करके जो मूद मनुष्य धर्मके बहाने छः जीवनिकायोंका मर्दन करता है वह मोत्त जैसी सर्द्रात नहीं पाता। (१६०) वध, बन्ध, वेध, ताइन, दाहन, छेदन आदि कर्ममें निरत, कय-विकय करनेवाला, राँधने-पकाने आदिमें आसक्त, स्नान, उबटन, चन्दन, पुष्प, श्राभरण श्रादि भोगोंमें तृषित-ऐसे लिंगधारी साधुका कभी मोत्त नहीं होता। (१६१-१६२) मिध्यादर्शनमें निरत अज्ञानी जीव यदि विशुद्ध प्रवृत्तिके साथ तपश्चरण करे तो भी वह किकर-देव होता है। (१६३) यांद जिनमतमें अभिरत सम्यग्दृष्टि जीव मन्दोत्साही हो तब भी सात-आठ भवोंमें वह सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नही। (१६४) उत्साह एवं हद मतिवाला जो व्यक्ति शील एवं संयमसे अवश्य युक्त होता है वह दो-तीन भवोंको बिताकर सुखसे परलोक (मोक्ष) प्राप्त करता है। (१६४) भव्यजनोंमें सिंह जैसा कोई धीर तो एक भवमें ही सम्यक्त्वकी भावनासे भावति श्रीर कर्मोंकी विद्युद्धि

१. •सुईसु र• — मु• । २. •रहियं कु॰ — प्रत्य• । ३. •सणो बीको । ६० — मु• । ४. •सरं तह ६० — प्रत्य• । ५. •इकामनि• — प्रत्य• । ६. बीरो — प्रत्य•

रह्मण वि निणधमी, बोहिं स कुडुम्बकह्मिनहुत्तो । इन्दियसुहसाउरूओ, परिहिण्डइ सो वि संसारे ॥१९७॥ एतो कयझिल्उहो, परिपुच्छइ राहवो सुणिवरं तं। मयवं! किं मिवओ हं केण उवाएण मुचित्सं ! ॥१९८॥ अन्तेउरेण समयं, पुहइं मुझामि उदिहपियन्तं। रूच्छीहरस्स नेहं, एकं न य उज्झिउं सत्तो ॥ १९९ ॥ अइघणनेहजलाए, दुक्लावंताऍ विसयसियाए । वुज्झन्तस्स महामुणि ! हत्थारुम्बं महं देहि ॥ २०० ॥ भणिओ य मुणिवरेणं, राम ! इमं मुयसु सोयसंबन्धं। अवसेण मुझियबा, बरुदेबसिरी तुमे विउरु ॥२०१॥ भोतूणे उत्तमसुहं, इह मणुयभवे सुरिन्दसमसिरसं। सामण्णसुद्धकरणो, केवरुनाणं पि पाविहिसि ॥ २०२ ॥

<sup>3</sup>एयं केविरुभणियं, <sup>\*</sup>सोउं हरिसाइओ य रोमश्चइओ । जाओ सुविमलहियओ, वियसियसयवत्तलोयणो य पउमाभो ॥ २०३ ॥

॥ इइ पडमचरिए रामधम्मसवणविद्याणं नाम दुरुत्तरसयं पत्र्वं समत्तं ॥

## १०३. रामपुन्वभव-सीयापन्वज्जाविहाणपन्वं

विज्ञाहराण राया, विभीसणो सयलम्सणं निमउं। पुच्छइ विम्हियहियओ, माहप्पं रामदेवस्स ॥ १ ॥ कि राहवेण सुक्रयं, भयवं! समुविज्ञियं परभविम्म १। जेणेह महारिद्धो, संवत्तो लक्खणसमग्गो ॥ २ ॥ प्यस्स पिया सीया, दण्डारण्णे ठियस्स छिद्देण । लङ्काहिवेण हरिया, केण व अणुबन्धजोगेणं १ ॥ ३ ॥

करके निर्वाण प्राप्त करता है। (१६६) जिन धर्ममें बोधि प्राप्त करके जो कुटुम्बरूपी कीचड़में निमग्न और इन्द्रियोंके सुखमें लीन रहता है वह भी संसारमें भटकता रहता हैं। (१६७)

तब रामने हाथ जोड़कर उन मुनिवरसे पूछा कि, हे भगवन ! क्या मैं भन्य हूँ ? किस उपायसे मैं मुक्त हो सकूँगा ? (१६८) अन्तः पुरके साथ समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका मैं परित्याग कर सकता हूँ, पर एक लक्ष्मण्के देमका त्याग करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ । (१६६) हे महामुनि ! अत्यन्त सघन स्नेहरूपी जलसे युक्त तथा दुःखरूपी भवरोंवाली विषय नदीमें इबते हुए मुझे आप हाथका सहारा हैं। (२००) तब मुनिवरने कहा कि, हे राम ! इस शोकसम्बन्धका परित्याग करो । बलदेवके विपुल ऐश्वर्यका तुम्हें अवश्य भोग करना पड़ेगा। (२०१) इस मानवभवमें देवोंके इन्द्र सरीखे उत्तम सुखका उपभोग करके आमण्यके विशुद्ध आचारसे सम्पन्न तुम केवल ज्ञान भी प्राप्त करोगे। (२०२) केवली द्वारा कथित यह यत्तांत सुनकर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले राम हिंत, रोमांचित और विमल हृदयवाले हुए। (२०३)

॥ पद्मचरितमें रामके धर्म-श्रवणका विधान नामक एक सो दूसरा पर्व समाप्त हुआ ॥

## १०३ रामके पूर्वभव तथा सीताकी प्रवज्या

विद्याधरों के राजा विभीषणने सकलभूषण मुनिको वन्दन करके हृदयमें विस्मित हो रामका माहात्म्य पूछा। (१) हे भगवन ! रामने परभवमें कौनसा पुण्य उपार्जित किया था जिससे लक्ष्मणके साथ उन्होंने महती ऋदि पाई है १ (२) दण्डकारण्यमें स्थित इनकी प्रियाका किस पूर्वानुबन्धके योगसे रावणने छलपूर्वक अपहरण किया था ? (३) सर्व कलाओं

१. ॰ताऍ नेइसरि॰—मु॰। २. मोत्तृब—मु॰। ३. एवं—प्रत्य॰। ४. सुणिउं—प्रत्य॰।

सबफलागमकुसली वि राहवी कह पुणी गओ मोहं?। परजुवइसिहिपयक्को, कह बाओ रक्लसाहिवई?॥ ४॥ विज्ञाहराहिराया, दसाणणो अइबलो वि संगामे । कह लक्खणेण वहिओ !. एयं 'साहेहि मे भयवं ! ॥ ५ ॥ अह भणिउं आढतो, केवलनाणी इमाण अन्नभवे । वेरं आसि विहीसण !, रावण-रुच्छीहराणं तु ॥ ६ ॥ इह जम्बुद्दीववरे, दाहिणभरहे तहेव खेमपुरे। नयदंत णाम सिट्टी, तस्स सुणन्दा हवइ भजा॥ ७॥ पुत्तों से भणदत्तो, बीओ पुण तस्स हवइ वसुदत्तो । विप्पो उ जन्नवको, ताण कुमाराण मित्तों सो ॥ ८ ॥ तत्थेव पुरे विणञो, सायरदत्तो पिया य रयणाभा । तस्स सुओ गुणनामो, धूया पुण गुणमई नामं ॥ ९ ॥ सा अन्नया कयाई, सायरदत्तेण गुणमई कन्ना । जोबण-गुणाणु रूवा, दिन्ना धणदत्तनामस्स ॥ १० ॥ तंत्थेव पुरे सेट्टी, सिरिकन्तो नाम विस्सुओ छोए। सो मगाइ तं कत्रं, जोवण-छायण्णपरिपुण्णं ॥ ११॥ धणदत्तस्स ऽवहरिउं, सा कन्ना तीऍ अत्थलुद्धाए । रयणप्पभाऍ दिन्ना, गूढं सिरिकन्तसेडिस्स ॥ १२ ॥ नाऊण जन्नवको, त गुणमइसन्तियं तु वित्तन्तं । साहेइ अपरिसेसं, सिग्धं वसुदत्तमित्तस्स ॥ १३ ॥ तं सोऊणं रुट्टो, वसुदत्तो नीलवत्थपरिहाणो। वच्चइ असिवरहत्थो, रित्तं जत्थऽच्छए सेट्टी ॥ १४ ॥ दिद्वो उज्जाणत्थो, सेद्वो आयारिओ ठिओ समुहो । पहओ य असिवरेणं, तेण वि सो मारिओ सन् ॥ १५ ॥ एवं ते दो वि जणा, अन्नोनं पहणिऊण कालगया। जाया विञ्झापाए, कुरक्स्या पुषदुकएणं ॥ १६॥ भाइमरणा ) इदुहिओ, धणदत्तो दुज्जणेहिं तं कत्रं । पडिसिद्धो य घराओ, विणिगाओ भमइ परदेसं ॥ १७ ॥ मिच्छत्तमोहियमई, सा कन्ना विहिवसेण मरिऊणं। तत्थुप्पन्ना हरिणो, जत्थ मया ते परिवसन्ति ॥ १८ ॥ तीए कएण ते पुण, कुरक्तया घाइऊण अन्नोनं। घोराडवीऍ जाया, दाढी कम्माणुभावेणं॥ १९॥ हत्थी य महिस-वसहा, पवद्गमा दीविया पुणी हरिणा । घायन्ता अन्नोन्नं, दो वि रुक्त चेव उपपन्ना ॥ २०॥

और आगमों में कुशल राम क्यों मोहवश हुए और रावण परस्ती रूपी आग्नमें पतिगा क्यों हुआ ? (४) विद्याधरोंका राजा हशानन अतिवली होने पर भी संप्राममें लक्ष्मण द्वारा क्यों मारा गया ? हे भगवन् ! आप मुझे यह कहें। (४) इस पर केवलज्ञानीने कहा कि, हे विभीषण ! इन रावण एवं लक्ष्मणका परभवमें वर था। (६)

इस जम्बूद्वीपके दक्षिण-भरत त्रेत्रमें आये हुए त्रेमपुरमें नयदत्त नामका एक श्रेष्टी रहता था। उसकी सुनन्द्र नामकी भार्या थी। (७) उसका एक पुत्र धनदत्त जोर दूसरा वसुदत्त था। याज्ञवल्क्य विष्र उन कुमारोंका मित्र था। (८) उसी नगरमें विणक् सागरदत्त और उसकी प्रिया रत्नप्रभा रहते थे। उसे गुणनामका एक पुत्र जोर गुणमती नामकी एक पुत्री थी। (९) बादमें कभी सागरदत्तने योवनगुणके अनुरूप वह गुणमती कन्या धनदत्तको दी। (१०) उसी नगरमें लोकमें विश्व श्रीकान्त नामक एक सेठ रहता था। योवन एवं लावण्यसे पर्रशृणे उस कन्याकी उसने मँगनी की। (११) धनदत्तके यहाँसे अपहरण करके अर्थलुक्य रत्नप्रभाने वह कन्या गुप्तरूपसे श्रीकान्त सेठको दी। (१२) गुणमती सम्बन्धी वृत्तान्त जानकर याज्ञवल्क्यने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत मित्र वसुदत्तसे कहा। (१३) उसे सुन कृद्ध वसुदत्त काले कपड़े पहनकर और हाथमें तलवार लेकर रातके समय जहाँ सेठ था वहाँ गया। (१४) उसने उद्यानमें ठहरे हुए सेठको देखा। ललकारकर वह सामने खड़ा हुआ और तल्लवारसे प्रहार किया। उसने भी शत्रुको मारा। (१५) इस तरह एक-दूसरे पर प्रहार करके वे दोनों मर गये और पूर्वके पापसे विन्ध्याटवीमें हरिण हुए। (१६)

माईके मरग आदिसे दुःखित धनदत्त, दुर्जनों द्वारा उस कन्याके रोके जाने पर, घरसे निकल पड़ा श्रीर परदेशमें घूमने लगा। (१८) मिध्यात्वसे मोहित बुद्धिवाली वह कन्या मरकर भाग्यवश वहीं उत्पन्न हुई जहाँ वे हरिण रहते थे। (१६) हाथी, भैंसे, बैंळ, बन्दर तथा फिर हरिण—इस तरह अन्योन्यके घात करके वे रुरु अनार्य मनुष्य) के रूपमें पैदा हुए। (२०)

सिक्ति थले य पुणरिव, पुर्व द्दबद्धवेरसंपण्णा । उप्पक्कित मरित य, षायन्ता चेव अकोर्च ॥ २१ ॥ अह सो भाइविओगे, धणदत्तो वसुमई परिभमन्तो । तण्दिकिळामियक्को, रिंच समणासमं पत्तो ॥ २२ ॥ सो भणइ मुणिवरे ते, देह महं पाणियं मुतिसियस्स । सयलवगंज्ञीविहया, अहियं धम्मिप्पया तुन्मे ॥ २२ ॥ तं एको भणइ मुणी, संथाविन्तो य महुरवयणेहिं । अमयं पि न पायवं, मह् ! तुमे कि पुणो सिक्लं ॥ २४ ॥ मच्छी-कीड-पयक्का, केसा अर्थ पि नं असुज्झं तं । मुझ्यन्तएण रिंच, तं सबं मिक्खयं नवरं ॥ २५ ॥ अत्यमिए दिवसयरे, नो मुझ्यइ मृद्यभावदोसेणं । सो चउगइवित्थिण्णं, संसारं ममइ पुणरुचं ॥ २६ ॥ लिक्की व अिक्कि वा, नो मुझ्यइ सबरीसु रसिगिद्धो । सो न य सोग्गइगमणं, पावइ अचरित्तदोसेणं ॥ २७ ॥ ते सबरीसु पुरिसा, मुझ्यन्तिह सोल्संन्यमिवहणा । महु-मज्ज-मंसिनरया, ते न्नित मया महानरयं ॥ २८ ॥ हीणकुळसंभवा वि हु, पुरिसा उच्छन्नदार-धण-सयणा । परपेसणाणुकारी, ने मुचा रयणिसमयिम्म ॥ २० ॥ करचरणपुन्दिकेसा, बीभच्छा दृह्वा दरिद्दा य । तण-दारुनिविया ते, नेहि य मुणं वियालम्म ॥ ३० ॥ ते तत्थ वरविमाणे, देवीसयपरिमिया विसयसोक्खं । मुनित्त दीहकालं, अच्छरसुग्गीयमाहण्या ॥ ३१ ॥ ते तत्थ वरविमाणे, देवीसयपरिमिया विसयसोक्खं । मुनित्त दीहकालं, अच्छरसुग्गीयमाहण्या ॥ ३२ ॥ चइजण इंहायाया, नरवइवंसेसु लायकिचीसु । उवमुङ्गिज्ञकण सोक्सं, पुणरिव पावन्ति सुरसिरंसं ॥ ३३ ॥ अइआउरेण वि तुमे, मह् ! वियाले न नेव भोत्तवं । मंसं पि विज्ञयवं, आमूलं सबदुक्लाणं ॥ ३५ ॥ अइआउरेण वि तुमे, मह ! वियाले न नेव भोत्तवं । मंसं पि विज्ञयवं, आमूलं सबदुक्लाणं ॥ ३५ ॥

मजबूतीसे बाँचे हुए बेर-संपन्न होकर वे जलमें और स्थलमें पुनः पुनः उत्पन्न होते थे और एक-दूसरेका घात करते हुए मरते थे। (२१)

उधर भाई के वियोगमें पृथ्वी पर परिश्रमण करता हुआ वह धनदत्त तृष्णासे क्लान्त शरीरवाला होकर रातके समय श्रमगोंके आश्रम में जा पहूँचा। (२२) उसने उन मुनिवरोंसे कहा कि आप समप्र जगन्के जीबोंके हितकारी और धर्मप्रिय हैं। खूब प्यासे मुक्तको आप जल दें। (२३) मधुर वचनोंसे शान्त करते हुए एक मुनिने उसे कहा कि, हे भद्र ! रातके समय श्रमृत भी नहीं पिलाना चाहिए, फिर पानी की तो क्या बात ? (२४) मक्बी, कीड़े, पतिंगे, बाल तथा दूसरा भी जो दिखाई नहीं देता वह सब रातमें भोजन करनेवाले मनुष्यने अवश्य ही खाया है। (२५) सूर्यके अस्त होने पर जो मुर्खताक्श खाता है वह चारों गतियों में फैले हुए संसारमें बारम्बार भटकता है। (२६) लिंगी या अलिंगी जो रसमें गृद्ध हो रातके समय खाता है वह अचारित्रके दोषके कारण सद्गतिमें नहीं जाता। (२७) शील एवं संयमसे हीन तथा मधु. मध एवं मांसमें निरत जो पुरुष इसलोकमें रातके समय भोजन करते हैं वे मरकर महानरकमें जाते हैं। (२८) जो मनुष्य रातके समय खाते हैं वे हीन कुलमें उत्पन्न होने पर भी पत्नी, धन एवं स्वजनोंसे रहित हो दूसरेका नौकरी करते हैं। (२६) जो असमयमें खाते हैं वे दूटे हुए हाथ-पर और बालों वाले, बीभत्स, कुरूप, दरिद्र एवं घात-लकड़ी पर जीवन गुजारनेवाले होते हैं। (३०) श्रीर जो जिनवरके धर्मको प्रहणकर मधु, मांस और मद्यसे विरत होते हैं तथा रात्रिभोजन नहीं करते वे भारी ऋदिवाले देव होते हैं। (३१) श्रप्सराश्रों द्वारा जिनका माहात्म्य गाया जाता है ऐसे वे वहाँ उत्तम विमानमें सैकडों देवियोंसे घिरकर दीर्घकाल पर्यन्त विषयसुखका उपभोग करते हैं। (३२) वहाँसे च्युत होकर यहाँ आये हुए वे ख्यातकीर्ति वाले राजकुळोंमें उत्पन्न होकर पुनः देवसदृश सुखका उपभोग करते हैं। (३३) पुनः जिनवरके धर्ममें बोधि प्राप्त करके व्रत नियमोंको धारण करनेवाले वे वीर उदार तप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। (३४) हे भद्र! अत्यन्त आतुर होने पर भी तुन्हें असमयमें नहीं खाना चाहिए और सब दु:खोंके मुळ रूप मांसका भी त्याग करना चाहिए। (३५)

१. «रसंबद्धा । उ॰ — मु॰ । २. •गजीवहियया — प्रत्य॰ । ३. इहं आया – प्रत्य॰ । ४. धीरा – प्रत्य॰ ।

तं साहबस्स बयणं, युणिऊणं सावओ तओ वाओ । क्रालगओ उववन्नो, सोहम्मे सिरिवरी देवो ॥ ३६ ॥ सो हार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारमूसियसरीरो । युरगणियामज्झगओ, मुझइ भोगे युरिन्दो व ॥ ३७॥ अह सो चुओ समाणो, महापुरे घारिणीएँ मेरूणं । सेट्ठीण तओ नाओ, नियपउमरुइ ति नामेणं !! ३८ || तस्य पुरस्साहिनई, छत्तच्छाउ ति नाम नरवसभो । भज्जा से सिरिकन्ता, सिरि म सा रूवसारेणं ॥ ३९ ॥ अह अनया कयाई, गोट्टं गच्छन्तएण बरवसभी। दिहो पउमरुईणं, निच्चेहो महियलस्थो सो॥ ४०॥ अह सो तुरक्रमाओ, अोयरिउं तस्स देइ कारुणिओ । पश्चनमोकारिमणं, मुयह सरीरं तओ जीवो ॥ ४१ ॥ सो तस्स पहावेणं, सिरिकन्ताए य कुच्छिसंम्ओ । छत्तच्छायस्स सुओ, वसहो वसहद्धओ नामं ॥ ४२ ॥ अह सो कुमारलीलं, अणुहवमाणो गओ तमुद्देसं । जत्य मओ जरवसमो, जाओ जाईसरो ताहे ॥ ४३ ॥ सी-उण्ह-छुहा-तण्हा-बन्धण-बहणाइयं वसहदुक्लं । सुमरइ तं च कुमारो. पञ्चनमोक्कारदायारं ॥ ४४ ॥ उपक्रबोहिलाभो, कारावेकण निणहरं तुझं। ठावेइ तत्थ बालो, णियंअणहयचित्तियं पहयं ॥ ४५ ॥ भणइ य निययमणुस्सा, इमस्स चित्तस्स जो उ परमत्थं । जिणहिइ निच्छएणं, तं मज्झ कहिज्जह तुरन्ता ॥४६॥ अह वन्दणाहिलासी. पउमरुई तं जिणालयं पत्तो । अभिवन्दिऊण पेच्छइ, तं चित्तपडं विविहवण्णं ॥ ४७ ॥ जाव य निबद्धदिट्टी. तं पउमरुई निएइ चित्तपडं । ताव पुरिसेहि गन्तुं. सिट्टं चिय रायपुत्तस्स ॥ ४८ ॥ सो मत्तगयारूढो, तं जिणभवणं गओ महिङ्क्षीओ । ओयरिय गयवराओ, पउमरुइं पणमइ पहुट्टो ॥ ४९ ॥ चलणेख निवसमाणं, रायख्रयं वारिकण पउमरुई। साहेइ निरवसेसं, तं गोद्वस्तं बहुकिलेसं॥ ५०॥ तो भणइ रायपुत्तो. सो हं बसहो तुह प्पसाएणं । जाओ नरबहपूत्तो. पत्तो य महागुणं रज्जं ॥ ५१ ॥

साधुका यह कथन सुनकर वह श्रावक हुआ और मरने पर सौधर्म देवलोकमें कान्तिधारी देव हुआ। (३६) हार, कटक, कुएडल, मुकुट और अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला वह देव-गणिकाओं के बीच रहकर इन्द्रकी भाँति भोगोंका उपभोग करने लगा। (३७) वहाँसे च्युत होने पर वह महापुरमें मेरु सेठकी धारणी पत्नीसे जिनपद्मरुचिक नामसे उत्पन्न हुआ। (३८) उस नगरका स्वामी छत्रच्छाय नामक राजा था। उसकी रूपमें लक्ष्मीं के समान श्रीकान्ता नामकी भार्या थी। (३६) एक दिन गोशालाकी ओर जाते हुए पद्मरुचिने जमीन पर बंठे हुए एक बूढे बेल को देगा। (४०) घोड़े परसे नीचे उतर कर कारुणिक उसने उसे पंच-नमस्कार मंत्र दिया। तब उसके जीवने शरीर छोड़ा। (४१) उसके प्रभावसे वह बेल छत्रच्छायका श्रीकान्ताकी कोखसे उत्पन्न वृपभध्यज नामका पुत्र हुआ। (४२)

कुमारकी लीलाका अनुभव करता हुआ वह उस स्थान पर गया जहाँ बूढ़ा बैल मर गया था। तब उसे जातिस्मरण आन हुआ। (४३) उसने शीत, उष्ण, श्रुधा, पिपासा, बन्धन, वध आदि बैलके दुःसको तथा उस पंचनमस्कारके देनेवालेको याद किया (४४) सम्याक्षान प्राप्त किये हुए बालकने एक ऊँचा जिनमन्दिर बनवाया और उसमें अपने अनुभूतसे चित्रित एक पट स्थापित किया। (४५) और अपने आदिमियोंसे कहा कि, जो इस चित्रका परमार्थ निश्चयपूर्वक जानता हो उसके बारेमें मुझे फौरन आकर कहो। (४६)

एकदिन वन्दनकी इच्छावाला पद्मरुचि उस जिनालयमें आया । वन्दन करके विविध वर्णोंसे युक्त उस चित्रपटको उसने देखा। (४७) जब आँखें गाइकर पद्मरुचि उस चित्रपटको देखने लगा तब आदमियोंने जाकर राजपुत्रसे कहा। (४८) मत्त हाथी पर आरुद्ध वह बड़े भारी ऐश्वर्यके साथ उस जिनमन्दिरमें गया। आनन्दमें आये हुए उसने हाथी परसे उतरकर पद्मरुचिको प्रणाम किया। (४६) पैरोंमें गिरते हुए राजकुमारको रोककर पद्मरुचिने अत्यन्त पीड़ासे युक्त उस देलके दु:खके बारेमें सब कुछ कहा। (४०) तब राजकुमारने कहा कि मैं वह बेल हूँ। आपके अनुप्रहसे राजाका पुत्र हुआ हूँ और

१. सिद्वीतणको जाओ--प्रत्य । २. ओयरियं त --- प्रत्य । ३. नियममविनित्रं -- मु ।

तं चिय न कुणइ माया. नेय पिया नेव बन्धवा सबे । वं कुणइ सुप्पसन्त्रो, समाहिमरणस्स दायारो ॥५२॥ अह भणइ तं कुमारो, मुख्नस्र रज्जं इमं निरवसेसं । पउमरह ! निच्छएणं, मज्झ वि आणं तुमं देन्तो ॥५३॥ एवं ते दो वि जणा, परमिष्किज्या सुसावया जाया। देवगुरुपूरणरया, उत्तमसम्मत्तदढभावा ॥ ५४ ॥ वसहद्भुओं क्याई, समाहिबहुलं च पाविउं मरणं। उनवन्नो ईसाणे, देवो दिवेण रूवेणं॥ ५५॥ पउमरुई वि समाहोमरणं लद्भूण सुचरियगुणेणं । तत्थेव य ईसाणे, महिष्कुओ सुरवरो जाओ ॥ ५६ ॥ तं अमरपवरसोक्सं, भोत्तूण चिरं तओ चुयसमाणो । मेरुस्स अवरभाए, वेयह्रे पहए रम्मे ॥ ५७ ॥ नयरे नन्दावत्ते, कणयाभाकुच्छिसंभवो जाओ। नन्दीसरस्स पुत्तो, नयणाणन्दो त्ति नामेणं॥ ५८॥ भोत्तृण<sup>3</sup> खेयरिद्धि, प**र**ज्जमुवागओ य निम्मन्थो । चरिय तवं कालगओ, माहिन्दे सुरवरो जाओ ॥ ५९ ॥ पश्चिन्दियाभिरामे. तस्य वि भोगे कमेण भोत्तृणं । चइओ खेमपुरीए, पुनविदेहे सुरम्माए ॥ ६० ॥ सो विउलवाहणसुओ, जाओ पउमावईऍ देवीए । सिरिचन्दो त्ति कुमारो, जोबण-लायँण्ण-गुणपुण्णो ॥ ६१॥ कन्ताहिं परिमिओ सो. मुझन्तो उत्तमं विसयसोक्खं । न य नाणइ वचन्तं, कार्लं दोगुन्द्ओ चेव ॥ ६२ ॥ अह अन्नया मुणिन्दो. समाहिगुत्तो ससङ्घपरिवारो । पुहइं च विहरमाणो, तं चेव पूरिं समणुपत्तो ॥ ६३ ॥ सोऊण मुणिवरं तं, उज्जाणे आगयं पुहड्वालो । वच्चइ तस्स सयासं, नरवइचक्रेण समसहिओ ॥ ६ ४ ॥ दहूण साहवं तं, अवइण्णो गयवराओ सिरिचन्दो । पणमइ पहट्टमणसो, समाहिगुत्तं सपरिवारो ॥ ६५ ॥ कयसंथवो निविद्वो, दिन्नासीसो समं नरिन्देहिं। राया पुच्छइ धम्मं, कहेइ साहू वि संखेवं॥ ६६॥ जीवो अणाइकालं, हिण्डन्तो बहुविहासु जोणीसु । दुक्खेहिं माणुसत्तं, पावइ कम्माणुभावेणं ॥ ६० ॥

अति समृद्ध राज्य मैंने पाया है। (४१) न तो माता, न पिता और न सब बन्धुजन वह कर सकते हैं जो सुप्रसम और समाधिमरणका दाता कर सकता है। (४२)

कुमारने उससे कहा कि, हे पद्मरुचि ! मुफे भी आझा देते हुए आप इस समस्त राज्यका उपभोग करो । (५३) इस तरह वे दोनों व्यक्ति देव एवं गुरुके पृजनमें रत, सम्यक्त्वसे युक्त उत्तम हृद भाववाले तथा उत्कुष्ट ऋदिवाले सुश्रावक हुए। (५१) कभी समाधिसे युक्त मरण पाकर वृवभध्वज ईशान देवलोकमें दिव्य रूपसे सम्पन्न देव हुआ। (५६) पद्मरुचि भी समाधिमरण पाकर सदाचारके प्रभावसे उसी ईशान देवलोकमें बड़ी भारी ऋदिवाला देव हुआ। (५६) देवोंके उस उत्तम सुखका चिरकाल तक उपभोग करनेके बाद च्युत होनेपर वह मेरुके पश्चिम भागमें आये हुए सुन्दर बैताक्य पर्वतके ऊपर नन्दावर्त नगरमें नन्दीश्वरकी कनकाभाकी कुक्षिसे उत्पन्न नयनानन्द नामका पुत्र हुआ। (५७-५८) विद्याधरकी ऋदिका उपभोग करके निर्धन्थ उसने प्रव्रज्या ली। तप करके मरने पर वह माहेन्द्र लोकमें उत्तम देव हुआ। (६६) वहाँ पाचों इन्द्रियोंके छिए सुखकर भोगोंका उपभोग करके च्युत होनेपर वह पूर्व विदेहमें आई हुई सुरम्य चेमपुरीमें विमल वाहनकी पद्मावती देवीसे शीचन्द्र कुमार नामके यौवन एवं लावण्य गुणोंसे पूर्ण पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (६०-६१) पित्नयोंसे घिरा हुआ वह दोगुन्दक देवकी भाँति उत्तम विपयसुखका उपभोग करता हुआ समय कैसे बीतता है यह नहीं जानता था। (६२)

एक दिन पृथ्वी पर विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके मुनिवर संघ और परिवारके साथ उसी पुरीमें पधारे। (६३) उद्यानमें आये हुए उन मुनिवरके बारेमें सुनकर राजसमूहके साथ राजा उनके पास गया। (६४) उस साधुको देखकर श्रीचन्द्र हाथी परसे नीचे उतरा और मनमें प्रसन्न हो परिवारके साथ समाधिगुप्त मुनिको प्रणाम किया। (६४) स्तुति करके वह बैठा। नरेन्द्रोंके साथ आशीर्वाद दिये गये राजाने धर्मके बारेमें पूछा। साधुने संदेपसे कहा कि—

श्रनादि कालसे नानाविध योनियोंमें परिश्रमण करता हुआ जीव कर्मके फलस्वरूप मुद्दिकलसे मनुष्य जन्म प्राप्त करता हैं। (६६-६७) मानव जन्म प्राप्त करके भी विषयसुखकी पीड़ासे लोलुप मूर्ख मनुष्य अपनी स्नीके स्नेहसे नाचता हुआ

१. नेय व॰ -- प्रत्य॰। २. व उ ई० -- सु॰। ३. ॰ण सवरमिद्धि -- सु॰। ४. ॰यसपिट्युको -- प्रत्य॰। ४. पुरं स॰ -- सु॰।

पत्तो वि माणुसत्तं, विसयसुहासायलोळुओ मूढो । सकलत्तनेहनडिओ, न कुण्ड जिणदेसियं धम्मं ॥ ६८ ॥ इन्दर्भण-फेण-बुब्बुय-संझासरिसोवमे मणुयज्यमे । जो न कुणइ जिणधम्मं, सो हु मओ वश्वए नरयं ॥ ६९ ॥ होइ महावेयणियं, नरए हण-दहण-छिन्दणाईयं। जीवस्स सुइरकारुं, निमिसं पि अलद्भसुहसायं॥ ७०॥ तिरियाण दमण-बन्धण-ताडण-तण्हा-छुहाइयं दुक्सं । उप्पज्जइ मणुयाण वि, बहुरोगविओगसोगक्यं ॥ ७१ ॥ मोत्तृण वि सुरलोए, विसयसुई उत्तमं चवणकाले । अणुहवइ महादुक्लं, जीवो संसारवासत्यो ॥ ७२ ॥ जह इन्ध्रणेसु अग्गी, न य तिप्पइ न य जलेसु वि समुद्दो । तह जीवो न य तिप्पइ, विउलेसु वि कामभोगेसु॥७३॥ जो पवरसुरसुहेसु वि, न य तिर्ति उवगओ सलो जीवो । सो कह तिप्पइ इण्हि, माणुसभोगेसु तुच्छेसु ॥७४॥ तम्हा नाऊण इमं, रेसुमिणसमं अद्धुवं चलं जीयं । नरवह ! करेहि धम्मं, जिणविहियं दक्खमीक्खद्रे ॥७५॥ सायार-निरायारं, धम्मं निणदेसियं विउपसत्थं। सायारं गिहवासी, कुणन्ति साहू निरायारं॥ ७६॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिका-परदार-परिगाहस्स य नियत्ती । एयाई सावयाणं, अणुवयाई तु भणियाई ॥ ७७ ॥ एयाई चेव पुणो, महबयाई हवन्ति समणाणं। बहुपज्जयाई नरवड्!, संसारसमुद्दतरणाई॥ ७८॥ सावयधन्मं काऊण निच्छिओ लहइ सुरवरमहिह्नि । समणो पुण घोरतवो, पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ ७९ ॥ दुविहो वि तुज्झ सिट्टो, धन्मो अणुओ तहेव उक्कोसो । एयाणं एकयरं, गेण्हस य ससित्तजोगेणं ॥ ८० ॥ तं सुणिवरस्स वयणं, सिरिचन्दो निसुणिकण परितृहो । तो देइ निययरज्ञं, सुयस्स धिइकन्तनामस्स ॥ ८१ ॥ मोचुण पणइणिनणं, रुयमाणं महुरमञ्जूलपलावं। सिरिचन्दो पबद्दओ, पासन्मि समाहिगुत्तस्स ॥ ८२ ॥ विद्यद्धसम्मत्तो । चारित्त-नाण-दंसण-तव-नियमविमुसियसरीरो ॥ ८३ ॥ तिजोगधारी उत्तमवयसंज्ञतो.

जिनेश्वरप्रोक्त धर्मका आचरण नहीं करता। (६०) इन्द्रधनुष, फेन, युद्बुद और सन्ध्या तुल्य क्षणिक मानवजनमें जो जिनधर्मका पालन नहीं करता वह मरकर नरकमें जाता है। (६९) नरकमें निमिष भरके लिए सुख शान्ति प्राप्त न करके सुचिर काल पर्यन्त जीवको वध दहन, छेदन आदि अत्यन्त दुःख मेलना पड़ता है। (७०) तिर्यवोंको दमन, बन्धन, ताइन, तृषा, क्षुधा आदि दुःख होता है। मनुष्योंको भी अनेक प्रकारके रोग, वियोग एवं शोकजन्य दुःख उत्पन्न होते हैं। (७९) देवलोकमें उत्तम विषयसुखका उपभोग करके च्यवनके समय संसारमें रहा हुआ जीव महादुःख अनुभव करता है। (७२) जिस तरह ईधनसे आग और जलसे समुद्र तृप्त नहीं होता उसी तरह विपुल कामभोगोंसे भी जीव तृप्त नहीं होता। (७३) जो दुष्ट जीवके उत्तम सुखोंसे तृप्त न हुआ वह यहाँ तुच्छ मानवभोगोंसे कैसे तृप्त हो सकता है? (७४) अतएव हे राजन्। स्वप्तसहश, क्षणिक एवं चंचल इस जीवनको जानकर दुःखके विनाशके लिए जिनविहित धर्मका आचरण करो। (७५)

बिद्वानों द्वारा प्रशंसित जिन-प्रोक्त धर्म सागार और श्रनगारके भेदसे दो प्रकारका है। गृहस्थ सागारधर्मका और साधु श्रनगारधर्मका पालन करते हैं। (७६) हिंसा, झूठ, चोरी, परदार एवं परिप्रहसे निवृत्ति ये श्रावकोंके श्रणुव्रत कहें गये हैं। (७७) हे नरपित ! श्रनक भेदोंवाले तथा संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाले ये ही श्रमणोंके महाव्रत होते हैं। (७८) श्रावकधर्मका पालन करके मनुष्य अवश्य ही देवोंकी महती श्रद्धि प्राप्त करता है और घोर तप करनेवाला श्रमण मोक्ष पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (७६) मैंने तुन्हें अणु और उत्कृष्ट दो प्रकारका धर्म कहा। अपनी शक्तिके अनुसार इनमेंसे कोई एक तुम प्रहण करो। (८०)

मुनिवरका ऐसा उपदेश सुनकर अत्यन्त हर्षित श्रीचन्द्रने श्रपना राज्य धृतिकान्त नामक पुत्रको दे दिया। (८१) रोती और मधुर मंजुल प्रलाप करती युवतियोंका त्याग करके श्रीचन्द्रने समाधिगुप्त मुनिके पास दीचा ली। (८२) उत्तम स्रतसे युक्त, मन-वचन-कायाके निप्रहरूप तीन प्रकारके योगको धारण करनेवाला, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, तप एवं नियमसे

१. सुविण•----प्रत्य• ।

सज्झाय-झाणनिरओ, जिद्दन्दिओ सिम्द-गुणिसंजुणे । सण्यविष्पमुको, सए वि देहे निरवस्कतो ॥ ८४ ॥ छह-ऽहमाइएहिं, जेमन्तो मासलमणजोगेहिं । विहरह मुणी महप्पा, कुणमाणो जज्जर कम्मं ॥ ८५ ॥ एवं मावियकरणो, सिरिचन्दो दहसमाहिसंजुणे । काळ्गओ उववन्नो, इन्दो सो बम्मलोगिम्म ॥ ८६ ॥ तत्थ विमाणे परमे, चूहामणिमउहकुण्डलागरणो । किसि-किणिलिल्लिलिलिलो, निदाहरविसिन्निभसरीरो ॥ ८७ ॥ मणनयणहारिणीहिं, वेवीहिं परिमिओ महिद्वीओ । मुज्जइ विसयसुहं सो, सुराहिवो बम्मलोगत्थो ॥ ८८ ॥ एवं सो घणदणे, तुज्ज विहीसण<sup>3</sup> । कमेण परिकहिओ । संपद साहेमि फुढं, पगर्य वसुदलसेहीणं ॥ ८९ ॥ नयरे मिणालकुण्डे, परिवसइ नराहिवो विजयसेणो । नामेण रयणचूला, तस्स गुणालंकिया भज्जा ॥ ९० ॥ पुणो य वज्जकंचू, तस्स वि महिला पिया उ हेमवई । तीए सो सिरिकन्तो, जाओ पुणो अह सयम् ॥ ९१ ॥ जा आसि गुणमई सा, भिमउं नाणाविहासु जोणोसु । इत्थी सकम्मनिह्या, उप्पन्ना गयवहू रण्णे ॥ ९३ ॥ मन्दाइणीएँ पद्धे, तीएँ निमग्गाए जीयसेसाए । अह देइ कण्णजावं, तरक्रवेगो गयणगामी ॥ ९४ ॥ तत्तो सा कालगया, सरस्सईकुल्लिसंभवा जाया । वेगवई वरकत्ना, दुहिया सिरिमुइविप्पस्स ॥ ९५ ॥ अह सा कयाइ गेहे, साहुं भिक्सागर्य उवहसन्ती । पियरेण वारिया निच्छएण तो साविया जाया ॥ ९६ ॥ अहरूविणोएँ तीएँ, कपण उक्किया पुहइपाला । जाया मयणावत्था, सबे वि सर्यभुमादीया ॥ ९७ ॥ जह वि य कुनेरसिरसो, मिच्छाविही नरो हवह लोए । तह वि य तस्स कुमारी, न देमि तो भणइ सिरिमुई ॥ ९८॥ जह वि य कुनेरसिरसो, मिच्छाविही नरो हवह लोए । तह वि य तस्स कुमारी, न देमि तो भणइ सिरिमुई ॥ ९८॥

विभूषित शरीरवाला, स्वाध्याय व ध्यानमें निरत, जितेन्द्रिय, सिमित और गुप्तिसे युक्त, इहलोकभय, परलोकभय आदि सात भयसे मुक्त, अपनी देहमें भी अनासक्त, बेले, तेले आदि तथा मासचमण (लगातार एक महीनेका उपवास ) के योगके बाद भोजन करनेवाला वह महात्मा मुनि कर्मको जर्जरित करता हुआ विहार करने लगा। (८३-५५) इस तरह शुद्ध आचारवाला तथा दढ़ समाधिसे युक्त श्रीचन्द्र मरकर ब्रह्मलोकमें इन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (८६) उस उक्तम विमानमें चूड़ामणि, कुण्डल एवं आभरणोंसे सम्पन्न, श्री, कीर्ति एवं लक्ष्मीका धामरूप, प्राध्मकालीन सूर्यके जैसा शरीरवाला वह ब्रह्मलोकस्थ महर्द्धिक इन्द्र मन ओर आँखोंको आनन्द देनेवाली देवियोंसे धिरकर विषयसुखका अनुभव करता था। (८७-६)

हे विभीपण! इस तरह धनदत्तके बारेमें मैंने क्रमशः तुमसे कहा। अब मैं वासुदेव श्रेष्ठीका वृत्तान्त स्फुट रूपसे कहता हूँ। (८६) मृणालकुण्ड नगरमें विजयसेन राजा रहता था। गुणोंसे धलंकुत रत्नेचूड़ा नामकी उसकी भार्या थी। (६०) पुत्र वक्रकंचुक और उसकी प्रिय पत्नी हेमवती थी। वह श्रीकान्त उससे स्वयम्भू नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (६१) उसका जिनशासनमें अनुरक्त श्रीभृति नामका एक पुरोहित था। उसकी भी सरस्वती नामकी गुणानुरूप उत्तम खी थी। (६२) जो गुणमती खी थी वह नानाविथ योनियोंमें भ्रमण करके अपने कर्मोंसे दुः ली हो अरण्यमें एक हथनीके रूपमें पैदा हुई। (६३) मन्दाकिनीके कीचड़में निमम उसके जब प्राण निकलने बाकी थे तब गगनगामी तरंगवेगने कार्नोमें नमस्कारमंत्रका जाप किया। (६४) वहाँसे मरने पर सरस्वतीकी कुन्तिसे उत्पन्न वेदवती नामकी वह उत्तम कन्या श्रीभृति ब्राह्मणकी पुत्री हुई। (९४)

किसी समय भिक्षाके लिए घरमें आये हुए साधुओंका उपहास करनेवाली उसे पिताने रोका। तब वह निश्चयसे श्राविका हुई। (६६) उस रूपवतीके छिए उत्कण्ठित स्वयम्भू आदि सभी राजा कामातुर हुए। (६७) भले ही छोकमें कुबेर जैसा हो, पर यदि वह मिध्यादृष्टि होगा तो मैं उसे लड़की नहीं दूँगा, ऐसा श्रीभृतिने कहा। (६८) इस पर सृष्ट

१. सिरि-कन्तिल०—मु•। २ •ण मए वि परि०—प्रत्य•। ३. •ओ हवह तस्स सिरि-—प्रत्य•।

रुद्दो सर्वभुराया, सिरिम्हं मारिकण वेगवहं। आयहुह रयणीए, पुणो वि अवगृहह रुयन्ती ॥ ९९ ॥ कलुणाई विरुवमाणी, नेच्छन्ती चेव सबलकारेणं । रिमया वेगवई सा. सर्यभुणा मयणमृदेणं ॥ १०० ॥ रुद्दा भणइ तस्रो सा, पियरं विह्रिज्ञण वं तुमे रिमया । उप्पज्जेज्ञ वहत्थे, पुरिसाहम ! तुज्झ परलोए ॥१०१॥ अरिकन्ताएँ सयासे, वेगवई दिक्सिया समियपावा। जाया संवेगमणा, कुणइ तवं बारसवियप्पं ॥ १०२ ॥ घोरं तवोविहाणं, काऊण मया समाहिणा तत्तो । बम्भविमाणे, देवी जाया अइलल्यिख्वा सा ॥ १०३ ॥ मिच्छाभावियकरणो, तत्थ सयंभू वि कालधम्मेणं । संजुत्तो पिरिहिण्डइ, नरय-तिरिक्लासु जोणीसु ॥ १०४ ॥ कम्मस्स उवसमेणं, नाओ उ कुसद्धयस्स विष्वस्स । पुत्तो सावित्तीष्, पभासकुन्दो ति नामेणं ॥ १०५ ॥ अह सो पभासकुन्दो, मुणिस्स पासिम्म विजयसेणस्स । निग्गन्थो पबइओ, परिचत्तपरिग्गहारम्भो ॥ १०६ ॥ रहरागरोसरहिओ, बहुगुणधारी निइन्दिओ धीरो । छट्ट-ऽट्टम-दसमाइसु, मुझन्तो कुणइ तकम्मं ॥ १०७ ॥ एवं तवोधरो सो, सम्मेयं वन्दणाएँ वचन्तो । कणगप्पहस्स इक्की, पेच्छइ विज्ञाहरिन्दस्स ॥ १०८ ॥ अह सो कुणइ नियाणं, होउ महं ताव सिद्धिसोक्खेणं । भुजामि खेयरिद्धि, तवस्स जइ अत्थि माहप्यं ॥१०९॥ पेच्छह भो ! मूढतं. मुणीण सनियाणदूसियतवेणं । रयणं तु पुहइमोहं, दिन्नं चिय सागमुट्टोए ॥ ११० ॥ छेत्ण य कप्पूरं, कुणइ वहं कोइवस्स सो मूढो । आचुण्णिकण रयणं, अविसेसो गेण्हए दोरं ॥ १११ ॥ दहिऊण य गोसीसं, गेण्हइ छारं तु सो अबुद्धीओ । जो चरिय तवं घोरं, मरइ य सनियाणमरणेणं ॥११२॥ अह सो नियाणदूसियहियओ महयं पि करिय तवचरणं । कालगओ उववन्नो, देवो उ सणंकुमारिम्म ॥११३॥ तत्तो चुओ समाणो, जाओ चिय केकँसी एँ गब्भम्मि । रयणासवस्स पुत्तो, विक्लाओ रावणो नामं ॥११४॥ जं एरिसी अवत्था, हवइ मुणीणं वि दृमियमणाणं । सेसाण किं च भण्णइ, वय-गुण-तव-सीलरिइयाणं ! ॥११५॥

स्वयम्भू राजा रातके समय श्रीभूतिको मारकर वेगवतीको ले गया और रोती हुई उसका आलिंगन किया। (६६) करुण विलाप करती हुई और न चाहनेवाली वेगवतीके ऊपर कामसे मूढ़ स्वयम्भूने बलात्कार किया। (१००) रुष्ट उसने कहा कि है आधम पुरुष! पिताको मारकर तुमने जो रमण किया है उससे परलोकमें तुम्हारे वधके लिए मैं उत्पन्न हूँगी। (१०१) बादमें शमित पापवाळी वेगवतीने अरिकान्ताके पास दीक्षा ली और मनमें वराग्ययुक्त होकर बारह प्रकारका तप किया। (१०२) बोर तप करके समाधिपूर्वक मरने पर वह ब्रह्मविमानमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाली देवी हुई। (१०३)

मिध्यात्वसे भावित अन्तःकरणवाला स्वयम्भू भी कालधर्मसे युक्त हो नरक-तिर्यंच आदि योनियोंमें परिश्रमण करने छगा। (१०४) कर्मके उपश्रमके कारण वह कुशध्वज ब्राह्मणका सावित्रीसे उत्पन्न प्रभासकुन्द नामका पुत्र हुआ। (१०४) रित एवं राग-द्वेषसे रिहत, बहुत-से गुणोंको धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय और धीर वह बेला, तेला, चीला आदिके बाद भोजन करके तप करने लगा। (१०६-७) ऐसे उस तपस्वीने सम्मेतिशखरकी ओर जाते हुए विद्याधरराज कनकप्रभकी श्रुद्धि देखी। (१०००) तब उसने निदान (संकल्प) किया कि मोचके सुखसे मुझे प्रयोजन नहीं है। तप का यि माहाल्य है तो खेचरोंकी श्रुद्धिका में उपभोग कहाँ। (१०००) निदानसे तपको दूषित करनेवाले मुनिकी मूर्खताको तो देखो। प्रथ्वी जितने मूल्य का रत्न उसने मुद्धी भर सागके लिए दे दिया। (११०) जो तपश्चरण करके निदानयुक्त भरणसे भरता है वह मूर्ख मानो कपृरके पेड़को काटकर कोदोंकी खेती करना चाहता है, रत्नको पीसकर वह अविवेकी डोरा लेना चाहता है, वह अज्ञानी गोशिष्यन्दनको जलाकर उसकी राख प्रहण करता है। (१११-११२) निदानसे दूषित हदयवाला वह बड़ा भारी तप करके मरने पर सनत्कुमार देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न हुआ। (११३) वहाँसे च्युत होने पर वह केकसीके गर्भसे रत्नश्रवाके पुत्र विख्यात रावणके नामसे उत्पन्न हुआ। (११४) सन्तप्त मनवाले मुनियोंकी भी यिद ऐसी अवस्था होती है तो फिर व्रत, गुण, तप एवं शील्यदित बाकी लोगोंके बारेमें तो कहना ही क्या ? (११४) अक्षेन्द्र भी च्युत होकर

१. •न्ती तेण सब--प्रत्य•। २. संपत्तो--प्रत्य•। ३. •गइ-दोस•---मु•। ४. केकसीए--प्रत्य•।

बम्मिन्दो वि य चिवर्षं, बाओ अवराइयाएँ देवीए । दसरहनिवस्स पुत्तो, रामो तेलोकविक्लाओ ॥ ११६ ॥ जो सो नयदत्तसुओ, घणदत्तो आसि बम्मलोगवई । सो हु इमो पउमामो, बलदेवसिरिं समणुपत्तो ॥११७॥ बसुदत्तो वि य जो सो, सिरिमूई आसि बम्भणो तह्या । सो छन्खणो य जाओ, संपर् णारायणो एसी ॥११८॥ सिरिकन्तो य सयम्मू कमेण जाओ पहासकुन्दो सो । विज्ञाहराण राया, जाओ लक्काहिवो सूरो ॥ ११९ ॥ सा गुणमई कमेणं, सिरिभूइपुरोहियस्स वेगवई । दुहिया बम्भविमाणे, देवी इह वट्टए सीया ॥ १२० ॥ जो आसि गुणमईए, सहीयरो गुणघरो ति नामेणं । सो जणयरायपुत्तो, जाओ भामण्डलो एसो ॥ १२१ ॥ जो जन्नवकविष्पो, सो हु बिहीसण ! तुमं समुष्पन्नो । वसहद्धओ वि जाओ, सुम्मीवो वाणराहिवई ॥१२२॥ एए सबे वि पूरा. आसि निरन्तरसिणेहसंबन्धा । रामस्स तेण नेहं, वहन्ति निययं च अणुकूला ॥ १२३ ॥ एतो बिहीसणो पुण, परिपुच्छइ सयलमूँसणं निमंड । वालिस्स पुराजणियं, कहेहि भयवं ! भवसमूहं ॥१२४॥ निसुणस् बिहीसण । तुमं, एको परिहिण्डिजग संसारं । जीवो कम्मवसेणं, दण्डारण्णे मओ जाओ ॥१२५॥ साहुं सज्झायंतं, सुणिऊणं कालधम्मसंज्जो । उप्पन्नो एरवए, मघदत्तो नाम धणवन्तो ॥ १२६ ॥ तस्स पिया विहियनस्तो, सुसावओ सिवमई हवइ माया । मघदत्तस्स वि जाया, जिणवरघम्मे मई विउला ॥१२७॥ पञ्चाणुबयधारी. मओ य सो सुरवरी समुष्पन्नो । वरहार-कुण्डलधरी. निदाहरविसन्निहसरीरी ॥ १२८ ॥ चइओ पुनिवेदेहे, गामे विजयावईऍ आसन्ने । अह मत्तकोइलस्वे, कंतासोगो तिह राया ॥ १२९ ॥ तस्स रयणावईए, भजाए कुच्छिसंभवो जाओ। नामेण सुप्पभो सो. रजं भोत्ण पबइओ।। १३०॥ चरिय तबं कालगओ, सबट्टे सुरवरो समुप्पन्नो । तत्तो चुओ वि नाओ, वाली आइचरयपुत्तो ॥ १३१ ॥ काऊण विरोहं जो, तहया सह रावणेण संविग्गो । पब इओ कहलासे, कुण इतवं घीरगम्भीरो ॥ १३२ ॥

अपराजिता देवीसे दशरथका पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात रामके रूपमें पैदा हुआ। (११६) जो नयदत्तका पुत्र ब्रह्मदत्त ब्रह्मलोकका स्वामी था, उसीने इस रामके रूपमें बलदेवका ऐश्वर्य प्राप्त किया। (११७) जो वसुदत्त उस समय श्रीभूति ब्राह्मण था वहीं लक्ष्मण हुआ। इस समय वह नारायण है। (११८) श्रीकान्त जो क्रमशः स्वयम्भू और प्रभासकुन्द हुआ था वह, विद्याधरोंका राजा शूर्वीर रावण हुआ। (११६) वह गुणमती अनुक्रमसे श्रीभूति पुरोहितकी वेगवती पुत्री और ब्रह्मविमानमें देवी होकर यहाँ सीताके रूपमें है। (१२०) गुणमतीका गुणधर नामक जो भाई था वह जनकराजका पुत्र यह मामएडल हुआ है। (१२१) जो याझवल्क्य ब्राह्मण था वह विभीषणके रूपमें उत्पन्न हुआ है। ११२२) ये सब पहले निरन्तर स्नेहसे सम्बद्ध थे। इससे सतत अनुकूल रहनेवालं वे रामके लिए स्नेह धारण करते हैं। (१२३)

इसके बाद विभीषणने पुनः सकलभूषण से नमन करके पूछा कि, हे भगवन ! बालिके परभवके जन्मोंके बारेमें आप कहें। (१२४) इस पर उन्होंने कहा कि, विभीषण ! तुम सुनो । संसारमें परिश्रमण करके कोई एक जीव कर्मवश दण्डकारण्यमें मृग हुआ। (१२४) साधु द्वारा किये जाते स्वाध्यायको सुनकर काळ-धर्मसे युक्त होने पर (मरने पर) वह ऐरावत चेत्रमें धनसम्पन्न मघदत्तके नामसे उत्पन्न हुआ। (१२६। उसका पिता सुश्रावक विहिताच और माता शिवमती थी। मघदत्तको जिनवरके धर्ममें उत्तम बुद्धि हुई। (१२७) पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाला वह मरकर उत्तम हार एवं कुण्डल धारण करनेवाला तथा प्राध्मकालीन सूर्यके समान तेजस्वी शरीरवाला देव हुआ। (१२८) च्युत होने पर वह पूर्वविदेहमें आई हुई विजयावतीके समीपवर्ती मत्त-कोकिलरव नामक प्रामके कान्ताशोक राजाकी मार्या रत्नावतीकी कुच्चिस सुप्रम नामसे उत्पन्न हुआ। राज्यका उपभोग करके उसने प्रवृत्या ली। (१२६-१३०) तप करके मरने पर वह सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवके रूपमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होने पर आदित्यराजाका पुत्र वालि हुआ। (१३१) उस समय रावणके

१. •णो पहाणो, संपद्द नारा• — मु• । २. •सर्णं समर्णं । वा• — मु• । ३. सिरिमई — मु• । ४. इयलासे — प्रत्य• ।

सवायरेण तह्या, उद्धरिओ रावणेण कह्कासो ! अक्गुष्टण्ण सो पुण, नीओ वाळी ण संस्तोहं ॥ १३३ ॥ श्राणाणलेण डिह उं, निस्सेसं कम्मकयवरं वाळी । संपत्तो परमप्यं, अजरामरनीरयं ठाणं ॥ १३४ ॥ एवं अकोक्षवहं, कुणमाणा वपुव्यद्भद्भद्भेत । संसारे परिमिया, दोण्णि वि वसुदत्त-सिरिकन्ता ॥ १३५ ॥ जेणं सा वेगवई, आसि सयंभुस्स वर्ष्णहा तेणं । अणुवन्धेण ऽवहित्या, सीया वि हु रक्सिस्त्वेणं ॥ १३६ ॥ जो वि य सो सिरिम्ई, वेगवँईए कए सयंभूणा । वहिओ घम्मफलेणं, देवो जाओ विमाणिम्म ॥ १३० ॥ चहुउं पहुट्टनयरे, पुणवस् खेयराहिवो जाओ । महिलाहेउं सोयं, करिय नियाणं च पवहओ ॥ १३८ ॥ काऊण तवं घोरं, सणंकुमारे सुरो समुप्पन्नो । चहुओ सोमित्तिसुओ, जाओ वि हु लक्स्लाणे एसो ॥१३९ ॥ सत्तू जेण सयंभू, सिरिम्इपुरोहियस्स आसि पुरा । तेण इह मारिओ सो, दहवयणो लिल्लिंग णसो ॥१३०॥ जो जेण ह्मो पुवं, सो तेण विह्जण् न संदेहो । एसा ठिई विहोसण, संसारखाण जीवाणं ॥ १४१ ॥ एवं सोऊण इमं, जीवाणं पुववेरसंबन्धं । तन्हा परिहरह सया, वेरं सबे वि दूरेणं ॥ १४२ ॥ वयणेण वि उबेओ, न य कायबो परस्स पोडयरो । सीयाएँ जह ऽणुमुओ, महाववाओ वयणहेऊ ॥ १४२ ॥ मण्डिलियाउज्जाणे, सुदिस्सणो आगओ मुणिवरिन्दो । दिहो य वन्दिओ सो, सम्मिहिहोण लोएणं ॥ १४४ ॥ साहुं पलोइउं सा, वेगवई कहइ सथललोयस्स । एसो उज्जाणत्थो, महिलाएँ समं मए दिहो ॥ १४५ ॥ तत्तो गामजणेणं, अणायरो मुणिवरस्स आदत्तो । तेण वि य कओ सिम्धं, अभिगहो धीरपुरिसेणं ॥ १४६ ॥ तत्तो गामजणेणं, अणायरो मुणिवरस्स आदत्तो । तेण वि य कओ सिम्धं, अभिगहो धीरपुरिसेणं ॥ १४६ ॥ तत्तो गामजणेणं, अणायरो मुणिवरस्स आदत्तो । तो होही आहारो, भिणवं चिय एव साहूणं ॥१४७॥

साथ विरोध करके वैराग्ययुक्त उसने दीचा ली श्रीर धीर-गम्भीर उसने कैलास पर्वत पर तप किया। (१३२) उस समय सर्वेशा निर्भय होकर रावणने कैलास उठाया श्रीर वालिने श्रंगूठेसे उसे संक्षुब्ध किया। (१३३) ध्यानरूपी श्राप्तिसे समप्र कर्म कचरेको जलाकर वालिने श्रजर, अमर, और रजहीन मोच्च-धान प्राप्त किया। (१३४)

इस तरह पहले के बाँधे हुए हट बैरभावके कारण एक-दूसरेका वय करते हुए वसुदेव और श्रीकान्त दोनों संसारमें घूमने छगे। (१३४) स्वयम्भूकी वछभा वेगवती थी वह कर्मविपाकवश सीताके रूपमें राश्रसेन्द्र रावण द्वारा अपहृत हुई। (१३६) वेगवती के लिए जो श्रीभूति स्वयंभूके द्वारा मारा गया था वह धर्मके फलस्वरूप विमानमें देव हुआ। (१३७) वहाँसे च्युत होकर वह प्रतिप्रनगरमें विद्याधरोंका राजा पुनर्वसु हुआ। पत्नीके लिए शोक श्रीर निदान करके उसने दीका छी। (१३०) घोर तप करके सनत्कुमार देवलोकमें वह देवरूपसे पदा हुआ। वहाँसे च्युत होने पर सुमित्राका पुत्र यह लक्ष्मण हुआ है। (१३६) चूँकि पूर्वजन्ममें स्वयम्भू श्रीभूति पुरोहितका शत्रु था, इसलिए लक्ष्मणने इस जन्ममें उस रावणका वध किया। (१४०) जो जिसको पूर्वभवमें मारता है वह उसके द्वारा मारा जाता है, इसमें सन्देह नहीं। हे विभीषण! संसारमें रहनेवाले जीवोंकी यह स्थित है। (१४१) इस तरह जीवोंके पहलेक बैरके बारेमें तुमने यह सुना। श्रातः सबलोग बैरका दूरसे ही त्याग करें। (१४२) वचनसे दूसरेको पीड़ा देनेवाला उद्देग नहीं करना चाहिए उदाहरणार्थ—वचनके कारण सीताने बड़े भारी अपवादका अनुभव किया। (१४३)

एक बार मण्डलिक उद्यानमें सुदर्शन नामक सुनि पधारे। सम्यग्द्रष्टि छोगोंने उनका दर्शन एवं वन्दन किया। (१४४) साधुको देखकर उस वेगवतीने सब लोगों से कहा कि उद्यानमें ठहरे हुए इस सुनिको मैंने कीके साथ देखा था। (१४५) तब गाँवके छोगोंने सुनिवरका अनादर किया। उस धीर पुरुषने भी शीघ ही अभिमह किया कि अज्ञानी और दुर्जन लोगों द्वारा आरोपित यह दोष जब दूर होगा तभी मेरा मोजन होगा। उसने साधुओंसे यह कहा भी। (१४६-१४७)

१. •म्मरयमलं वा• — मु•। २. पुरुववेरप इवदा। सं• — प्रत्य•। ३. वि हु सो — प्रत्य•। ४. •वइकएण संभुणा विह्यो। धम्मफलेणं देवो जाओ अह वरविमाणिमा— मु•। ५. वि दुव्याओ — मु•। ६. सीयाए जह अणुओ, म• — प्रत्य•। ७. सम्बलो॰ — प्रत्य•।

तो वेगवर्ड ए महं सर्ण चिय देवयानि ओगेणं । भणइ तओ सा अलियं, तुन्हाण मए समक्लायं ॥ १४८ ॥ तत्तो सो गामनणो, परितद्दो मुणिवरस्स अहिययरं । सम्माणपीइपमुहो, नाभो गुणगहणतत्तिक्षो ॥ १४९ ॥ नं दाऊण प्रवनाओ, विसोहिओ मुणिवरस्स कन्नाएँ । तेण इमाए विसोही, नाया वि हु नंणयतणयाए ॥१५०॥ दिहो सुओ व दोसो, परस्से न कयाइ सो कहेया। जिणधम्माहिरएणं, पुरिसेणं महिलियाए वा ॥ १५१ ॥ रागेण व दोसेण व. जो दोसं जणवयस्य भासेइ । सो हिण्डइ रसंसारे, दुक्खसहस्साइं अणुहुन्तो ॥ १५२ ॥ तं मुणिवरस्स वयणं, सोऊण णरा-5मरा सुविम्हद्दया । संवेगसमावन्ना, विमुक्तवेरा तओ जाया ॥ १५३ ॥ बहवो सम्मदिही. जाया पूण सावया तिह अने । भोगेस विरत्तमणा. समणतं केइ पिडवना ॥ १५४ ॥ एतो कयन्तवयणो, सुणिऊणं भवसहस्सद्क्लोहं । दिक्लाभिमुहो पउमं, भणइ पह सुणसु मह वयणं ॥१५५॥ संसारम्म अणन्ते, परिहिण्डन्तो चिरं सुपरितन्तो । दुक्खविमोक्खट्टे हं, राह्व ! गेण्हामि पबज्जं ॥ १५६ ॥ तो भणइ पउमनाहो, कहिस तुमं उज्झिउं महं नेहं । गेण्हिस दुद्धरचरियं, असिघारं निणमयाणुगयं ॥१५७॥ कह चेव छुद्दाईया, विसहिस्सिस परिसहे महाघोरे । कण्टयतुलाणि पूर्णो, वयणाणि य खलमणुस्साणं ! ॥१५८॥ उब्भडिसराकवोलो. अट्टियचम्मावसेसत्ण्यक्रो । गेण्हिहिस परागारे, कह भिक्सादाणमेत्ताहे ! ॥ १५९ ॥ जंपइ कयन्तवयणो, सामिय ! जो तुज्झ दारुणं नेहं । छड्डेमि अहं सो कह, अन्नं कर्जं न साहेमि ! ॥१६०॥ एवं निच्छियभावो, कयन्तवयणो वियाणिओ जाहे । ताहे श्विय अणुणाओ, रुक्खणसहिएण रामेणं ॥ १६१ ॥ आपुच्छिऊंण पडमं, सोमित्तिसुयं च सबसुहदायं । गेण्हइ कयन्तवयणो, मुणिस्स पासम्मि पबजं ॥ १६२ ॥ अह सयलभूसणन्ते. सरासरा पणमिकण भावेण । निययपरिवारसहिया. जहागया पिंडगया सबे ॥ १६३ ॥

रेबताओं के प्रयत्नसे वेगवतीका मुँह सूज गया। तब उसने कहा कि तुमको मैंने झ्ठमूठ कहा था। (१४८) इस पर गाँवके वे छोग आनिन्दित होकर मुनिवरका ओर भी अधिक सम्मान व प्रेम करने लगे तथा गुणोंके महणमें तत्पर हुए। (१४६) मुनिवर पर अपवाद छगाकर कन्याने फिर उसे विशुद्ध किया था, इर्सालए इस जनकतनया की विशुद्धि हुई। (१५०)

जिनधर्ममें निरत पुरुष अथवा कीको देखा या सुना दोष दूसरेसे नहीं कहना चाहिए। (१५१) राग अथवा द्वेषवरा जो लोगोंसे दोष कहता है वह हजारों दुःख अनुभव करता हुआ संसारमें भटकता है। (१५२)

वस मुनिवरका वपदेश मुनकर मनुष्य और देव विस्मित हुए और वैरका परित्याग करके संवेगयुक्त हुए।(१५३)वहाँ बहुतसे सम्यग्दृष्टि हुए, दूसरे पुनः भावक हुए और भोगोंसे विरक्त मनवाले कई लोगोंने भ्रमणस्य अंगीकार किया। (१५४) तब हजारों दुःखोंसे युक्त संसारके बारेमें मुनकर दीक्षाभिमुख इतान्तवदनने रामसे कहा कि, हे प्रभो! मेरा कहना आप मुनें। (१५४) हे राघव! अनन्त संसारमें चिरकालसे घूमता हुआ अत्यन्त दुःखी में दुःखके नाशके लिए दीचा लेना चाहता हूँ। (१५६) तब रामने कहा कि तुम मेरे स्नेहका त्याग करके ऐसा कहते हो। जिनधर्मसम्मत अस्थारा जैसे दुर्धर चारित्रको तुम महण करना चाहते हो। (१५७) तुम भूख आदि अतिघोर परीषह तथा खल मनुष्योंके कण्टकतुल्य बचन कैसे सहोगे? (१५८) वभरी हुई नसोंसे युक्त कपोळवाले तथा अस्थि एवं चर्म ही बाक्ती रहे हैं ऐसे कुश शरीरवाले तुम दूसरोंके घरमें केवल भिक्षा दान ही कैसे महण करोगे? (१५०) इस पर कृतान्तवदनने कहा कि, हे स्वामी! मैं यदि आपके प्रगाद स्नेहका परित्याग कर सकता हूँ तो अन्य कार्य भी क्यों नहीं कर सकूँगा? (१६०) इस तरह जब दृद भाववाले छतान्तवदनको जाना, तब लक्ष्मणके साथ रामने अनुमित दी। (१६१) सब प्रकारके सुख देनेवाले राम और ळक्ष्मणसे पूछकर छतान्तवदनने मुनिके पास दीक्षा महण की। (१६२)

इसके बाद भावपूर्वक सकलभूषण मुनिवरको प्रणाम करके वे सुर और आसुर अपने आपने परिवारके साथ जैसे

१. •स्त ण व सो कयाइ कहियम्बो—प्रत्य । २. संसारं—प्रस्य । ३. •यणं सुणिकण गरा मणेसु विम्ह • स्मृ ।

४. •हाईया विसिद्दिसि परीसहा महाघोरा । क • सु । ५. • ण रामं - प्रस्य ।

रामो वि केविल तं, अभिवन्देऊण सेसया य मुणी। सीयाएँ सिनयासं, संपत्ती अप्यवीओ सो॥ १६४॥ रामेण तओ सीया, दिहा अज्ञाण मज्झयारत्था। सेयम्बरपरिहाणा, तारासिहय व सिसलेहा ॥ १६५॥ प्वंबिहं निप्उं, संजमगुणधारिणि पउमनाहो। जिन्तेह कह पवन्ना, दुकरचिर्य इमा सीया ?॥ १६६॥ प्रसा मज्झ मुनोयरमिलाणा निययमेव सहलिलया। कह दुवयणचढ्यरं, सिहही मिच्छत्तमिहलाणं !॥१६०॥ जाप बहुप्पयारं, सुत्तं जिय भोयणं रससिमिद्धं। सा कह लद्धमलद्धं, भिनसं मुंजीहि परिदानं !॥ १६८॥ वीणावंसरवेणं, उविगज्जन्ती य जा सुहं सहया। कह सा लहिही निहं, संपद फलसे धरणिवहे !॥ १६९॥ प्रसा बहुगुणनिल्या, सीलमई निययमेव अणुकूला। परपरिवाएण मए, मुदेणं हारिया सीया॥ १७०॥ ययाणि य अन्नाणि य, परिचित्तेऊण तत्थ पउमाओ। परमत्थमुणियकरणो, पणमह ताहे जणयतणयं॥१७१॥ तो मणह रामदेवो, एकहं चेव परिवसन्तेजं। जं चिय तुह दुक्चरियं, क्यं मए तं समेज्ञासु॥ १७२॥ प्वं सा जणयसुया, लम्बलणपंमुहेहि नरविरन्देहिं। अहिवन्दिया सुसमणी, अहियं परितुहिहयएहिं॥ १७२॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ। भडचकेण अपियुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं॥ १७४॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ। भडचकेण अपियुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं॥ १७४॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ। भडचकेण अपियुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं॥ १७४॥

सो लहइ बोहिलाहं, हवइ य लोयिम्म उत्तमो विमलजसो ॥ १७५ ॥

।। इइ पडमचरिए रामपुञ्वभवसीयापञ्वजाविद्दाणं नाम तिउत्तरसयं पञ्वं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें रामके पूर्वभव तथा सीताकी प्रवज्याका विधान नामक एक सौ तीसरा पर्व समाप्त हुआ ॥

बाये थे वैसे लौट गये। (१६३) राम भी उन केवली तथा दूसरे मुनियोंको वन्दन करके रूक्ष्मण्के साथ सीताके पास गये। (१६४) वहाँ रामने सीताको ब्रायांओंके बीच ब्रवस्थित देखा। खेत वस्त पहने हुई वह तारा सिहत चन्द्रमाकी लेखा की माँति प्रतीत होती थी। (१६४) इस तरह संयमगुगको धारण करनेवाली सीताको देखकर राम सोचने लगे कि इस सीताने दुष्कर चारित्र केसे ब्रंगीकार किया होगा? (१६६) मेरी भुजाबोंमें लीन रहनेवाली ब्रीर सर्वदा मुखके साथ दुलार की गई यह मिध्यात्वी ख्रियोंके कठोर दुवंचन कैसे सहती होगी?(१६७) जिसने रससे समृद्ध नानाविध खाद्योंका भोजन किया हो वह दूसरेके द्वारा दी गई और कभी मिली या न मिली ऐसी भित्ता कैसे खाती होगी? (१६६) अनेक गुणोंके धामरूप, शीलवती श्रीर सर्वदा श्रवकुळ ऐसी इस सीताको मूर्ख में दूसरोंके परिवादसे खो बैठा हूँ। (१७०) ये तथा ऐसे ही दूसरे विचार करके मनमें परमार्थको जाननेवाले रामने तब सीताको प्रणाम किया। (१७१) तब रामने कहा कि साथमें रहते हुए मैंने जो तुम्हारा बुरा किया हो उसे हामा करो। (१७२) इस प्रकार हृदय में श्रव्यन्त प्रसन्न लक्ष्मण प्रमुख राजाओं द्वारा सुअमणी जनक सुता सीता अभिवन्दित हुई। (१७३) वैदेही प्रसन्न है—ऐसा कहकर सुभटोंके समृहसे थिरे हुए राम चले और अपने भवन पर छा पहुँचे। (१७४) अन्तःकरणों अद्वाके साथ जो पुरुष यह रामचरित पढ़ेगा या सुनेगा उसे बोधिलाभ प्राप्त होगा और वह लोक में उत्तम तथा विमल यशावाला होगा। (१७४)

१. भुओवरिम - प्रत्य । २. ०पडमेहिं - मु. । ३. परिमिओ संपत्तो सो सर्यं भवणं - मु. । ४. एवं रा० -- प्रत्य ।

### १०४. लवणं-ऽ कुसपुच्यभवाणुकित्रणपच्यं

एत्ता बिहीसणो पुण, परिपुच्छइ सयलमूसणं साहुं । मयवं परमवन्णयं, कहेहि लवणं-ऽ'कुसच्चरिय ॥ १ ॥ तो भणइ मुणी नियुणसु, कायन्दिपुराहिबस्स स्रस्स । रइवद्धणस्स महिला, सुदरिसणा नाम विक्लाया ॥ २ ॥ तीए गञ्मुप्पन्ना, दोण्णि सुया पियहियंकरा घीरा । मन्ती उ सबगुत्तो, तत्थ नरिन्दस्स पिडकूलो ॥ ३ ॥ विजयाविल ति' नामं, घरिणी मन्तिस्स सा निसासमए । गन्तूण नरविर्न्दं, भणइ पहु ! सुणसु मह वयणं ॥ ४ ॥ तुज्झाणुरायरत्ता, कन्तं मोत्तूण आगया इहइं । इच्छसु मए नराहिव ! मा वक्खेनं कुणसु एत्ते ॥ ५ ॥ भणिया य नरवईणं, विजयाविल ! नेव परिसं जुत्तं । "परणारिफरिसणं विय, उत्तमपुरिसाण लज्जणयं ॥ ६ ॥ कं एव नरवईणं, भणिया विज्यावलो गया सगिहं । परपुरिसदिन्नहियया, मुणिया सा तत्थ मन्तीणं ॥ ७ ॥ अइकोहवसगएणं, तं नरवइसन्तियं महाभवणं । मन्तीण रयणिसमए, सहसा आलोवियं सबं ॥ ८ ॥ तो गूदसुरङ्गाए, विणियाओ नरवई सह सुगृहिं । महिलाय ठिवय पुरओ, गओ य वाणारसीदेसं ॥ ९ ॥ मन्ती वि सबगुत्तो, अक्कमिऊणं च सयलर्ज्ञं सो । पेसेइ निययदूयं, कासिनरिन्दस्स कासिपुरं ॥ १० ॥ गन्तूण तओ दूओ, साहइ कसिवस्स सामियादिहं । "तेणावि उवालद्धो, दूओ अइनिट्युरगिराए ॥ ११ ॥ को तुज्झ सामिघायय, गेण्हइ नामं पि उत्तमो पुरिसो । नाणन्तो चिय दोसे, पिडवज्ज्ञइ नेव भिचतं ॥ १२ ॥ सह पुत्तिह सुसामी, जं ते वहिओ तुमे अर्णज्ञेणं । तं ते दावेमि "लहुं, रहवद्धणसन्तियं मम्मं ॥ १३ ॥ सह पुत्तिह सुसामी, जं ते वहिओ तुमे अर्णज्ञेणं । तं ते दावेमि "लहुं, रहवद्धणसन्तियं मम्मं ॥ १३ ॥

## १०४ लवण और अंक्रुशके पूर्वमव

एक दिन विभीषणने पुनः सकलभूषण मुनिसे पूछा कि, भगवन ! लवण और श्रंकुशका परभव-सम्बन्धी चरित श्राप कहें । (१) तब मुनिने कहा कि सुनो :—

काकन्दीपुरके स्वामी शूरवीर रितवर्धनकी सुदर्शना नामकी विख्यात पत्नी थी। (२) उसके गर्भसे प्रियंकर और हितंकर नामके दो पुत्र हुए। वहाँ सर्वगुप्त नामका मंत्री राजाका विरोधी था। (३) मंत्रीकी विजयावली नामकी पत्नी थी। रातके समय जाकर उसने राजासे कहा कि, हे प्रभो! आप मेरा कहना सुने। (४) हे राजन! आपके प्रेममें अनुरक्त में पितका त्याग करके यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ भोग भोगो और तिरस्कार मत करो। (४) राजाने कहा कि, विजयावली! ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। उत्तम पुरुपोंके लिए परकीका स्पर्शन भी लज्जारपद होता है। (६) जब राजाने ऐसा कहा तब विजयावली अपने घर पर गई। वहाँ मंत्रीने जान लिया कि वह परपुरुवको हृदय दे चुकी है (७) कोधके अत्यन्त वशीभूत होकर मंत्रीने रातके समय राजाका सारा महल सहसा जला ढाला। (८) सुरंगके गुप्त मार्ग द्वारा राजा पुत्रोंके साथ बाहर निकल गया और पत्नीको आगे करके वागणसी देशमें गया। (६) उस सर्वगुप्त मंत्रीने भी सारे राज्य पर आक्रमण करके काशीनरेशके पास काशीनगरीमें अपना दूत भेजा। (१०) उस दूतने जाकर काशीराज कशिपसे स्वामीका कहा हुआ कह सुनाया। उसने भी अत्यन्त निष्ठुर वाणीमें दृतकी मर्त्सना की कि अरे स्वामिघातक! कीन उत्तम पुरुव तेरा नाम भी ले। दोषोंको जानकर कोई उत्तम पुरुव नीकरी नहीं स्वीकार करता। (११-१२) पुत्रोंके साथ अपने स्वामीका अनार्य तुमने जो वध किया है, इससे रितवर्धनका रास्ता मैं तुन्हें शीघ ही दिखाता हूँ। (१३)

१. ति णामा घ॰—प्रत्य॰। २. परनारिसेवणं चिय, उ॰—मु॰। ३. तेण वि य उ॰—प्रत्य॰ ४. अक्जिणं—प्रत्य॰। ५. लहुं, सिरिवद्य॰—प्रत्य॰।

कसिवेण निट्दुराप, गिरापॅ निक्भिच्छिओ गओ दूओ। सबं सिवत्थरं तं, कहेइ निययस्स सामिस्स ॥ १४ ॥ सुणिकण दूयवयणं, अह सो भडचडयरेण महएणं । निष्फिडइ सबगुत्तो, कसिवस्सुवरिं अइतुरन्तो ॥ १५ ॥ पइसरइ सबगुत्तो, कांसोपुरिसन्तियं तओ देसं । कसिवो वि निययसेन्नं, तुरियं मेलेइ दढसत्तो ॥ १६ ॥ रइवद्वणेण पुरिसो, कसिवस्स पवेसिओ निसि पओसे । पत्तो साहेइ फुढं, देव ! तुमं आगओ सामी ॥ १७ ॥ द्यणिकण अपरिसेसं, वत्तं कसिवो गओ अइतुरन्तो । पेच्छइ उजाणत्यं, सपुत्त-महिलं निययसामि ॥ १८ ॥ अन्तेउरेण समयं, पणमइ सामिं तओ सुपरितुद्वो । कसिवो कुणइ महन्तं, निययपुरे संगमाणन्दं ॥ १९ ॥ रइबद्धणेण समरे, कसिवसमग्गेण सबगुत्तो सो । भग्गो पइसइ रण्णं, पुलिन्दसरिसो तओ जाओ ॥ २० ॥ पुणरिव कायन्दीए, राया रइवद्धणो कुणइ रज्जं । कसिवो वि भयविमुक्को, भुजाइ वाणारिस मुहओ ॥ २१ ॥ काऊण सहरकालं, रर्जं रहवद्धणो सुसंविग्गो। समणस्स सन्नियासे, सुभाणुनामस्स पदद्भो॥ २२॥ विजयावली वि पढमं, चर्चा मन्तीण सोगिणी मरिउं । नियकम्मपभावेणं, उप्पन्ना रक्खसी घोरा ॥ २३ ॥ तहया तस्युवसम्मे, कीरन्ते रक्ससीऍ पावाए। रहवद्धणस्स सहसा, केवलनाणं समुप्पन्नं॥ २४॥ काञ्जण य पहर्जा. दो वि जणा पियहियंकरा समणा । पत्ता <sup>२</sup>गेवेजिष्टिं, चउत्थभवळद्भसम्मता ॥ २५ ॥ सेणिय ! चउत्थजमी, सामिलनयरीऍ वामैदेवसुया । वसुनन्द-सुनन्दभिहा, आसि चिय बम्भणा पुर्व ॥ २६ ॥ अह ताण महिलियाओ, विस्सावसु तह पियंगुनामाओ । विप्यकुलजाइयाओ, जोबण-लायण्णकलियाओ ॥२७॥ दाऊम य सिरितिलए, दाणं साहुस्स भावसंजुत्तं। आउन्खए सभजा, उत्तरकृतवे समुप्पन्ना ॥ २८ ॥ भोगं भोत्ण तओ, ईसाणे सुरवरा समुप्पन्ना । चइया बोहिसमग्गा, पियंकर-हियंकरा जाया ॥ २९ ॥

कशिप द्वारा कठोर वचनोंसे तिरस्कृत दृत छौट आया और अपने स्वामीसे सब कुछ विस्तारपूर्वक कहा। (१४) दृतका कथन सुनकर बड़ी भारी सुभट-सेनाके साथ सर्वगुप्त कशिपके ऊपर आक्रमण करनेके लिए जल्दी निकल पड़ा। (१५) काशीपुरीके समीपके देशमें सर्वगुप्तने प्रवेश किया। दृद शक्तिवाले कशिपने भी तुरन्त ही अपनी सेना भेजी। (१६) रितिवर्धनने रातमें प्रदोषके समय कशिपके पास आदमी भेजा। जाकर उसने स्फुट रूपसे कहा कि, देव! आपके स्वामी आये हैं। (१७) सारी बात सुनकर कशिप एकदम जल्दी गया और उद्यानमें ठहरे हुए अपने स्वामीको पुत्र और पत्नीके साथ देखा। ११८) तब अत्यन्त आनन्दित कशिपने अन्तः पुरके साथ अपने स्वामीको प्रणाम किया और अपने नगरमें मिळनका महान उत्सव मनाया। (१८) कशिपके साथ रितवर्धन द्वारा हराये गये उस सर्वगुप्तने अरण्यमें प्रवेश किया और भील जैसा हो गया। (२०) रितवर्धन राजा पुनः काकन्दीमें राज्य करने छगा। भयसे विमुक्त कशिप भी आनन्दके साथ वाराणसीका उपभोग करने लगा। (२१)

सुचिरकाल तक राज्य करके संवेगयुक्त रितवर्धनने सुभानु नामके श्रमणके पास दीक्षा ली। (२२) मन्त्री द्वारा पूर्वमें स्यक्त विजयावली भी दु:खित होकर मरी श्रीर अपने कर्मके प्रभावसे भयंकर राक्षसीके रूपमें उत्पन्न हुई। (२३) उस समय पापी राक्षसी द्वारा उपसर्ग किये जानेपर उस रितवर्धनको सहसा केवल ज्ञान हुआ। (२४) प्रव्रज्या लेकर चौथे भवमें सम्यक्त्य प्राप्त किये हुए दोनों ही प्रियंकर और हितंकर श्रमणोंने प्रैवेयककी ऋदि प्राप्त की। (२४)

हे श्रेणिक ! पूर्वकालमें, चौथे भवमें, शामलीनगरीमें वामदेवके वसुनन्द और सुनन्द नामके दो ब्राह्मणपुत्र थे । (२६) उनकी ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न तथा यौवन एवं लावण्यसे युक्त विश्वावसु ब्रीर प्रियंगु नामकी भार्याएँ थीं । (२७) श्रीतिलक नामके साधुको भावपूर्वक दान देनेसे ब्रायुका क्षय होने पर वे भार्याओंके साथ उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुए । (२०) वहाँ भोगोंका उपभोग करके ईशान देवलोकमें वे देव रूपसे उत्पन्न हुए । वहाँसे च्युत होने पर सम्यक्त्वके साथ वे प्रियंकर स्वीर हितंकर

१. कासीपुरस॰-मु॰। २ गेबेजिठिइं, च॰-मु॰। ३. वामदेविसुया। वमुदेवसुया जाया, आसि-प्रत्य॰।

तं कम्ममहारणं, सयसं शाणाणलेण दिहर्जणं। रईवद्वणो महप्पा, पत्तो सिवसासँयं मोक्सं॥ ३०॥ किहिया जे तुज्य मए, एत्तो पियंकर-हियंकरा भवा। गेवेज्जचुया सेणिय!, जाया लवणं-ऽंकुसा घीरा॥३१॥ देवी सुदिरसणा वि य, सणियाणा हिण्डिकण संसारे। निज्जिरिय जुवहकम्मं, सिद्धेत्थो खुडुओ नाओ ॥३२॥ पुबसिणेहेण तओ, कया य लवण-ऽंकुसा अईकुसला। सिद्धत्थेण नराहिव!, रणे य अवराइया घीरा॥३३॥ प्यां सुणेकण भवोहदुक्सं, जीवाण संसारपहे ठियाणं।

"तुब्मे य सबे वि सयाऽपमत्ता, करेह धम्मं विमलं समत्या ॥ ३४ ॥

।। इइ पडमचरिए लवणं-ऽंकुसपुठ्यभवाणुकित्तणं नाम चडरुत्तरसयं पठवं समत्तं ।।

## १०५. महु-केढवउवक्खाणपव्वं

चइऊण य पइ-पुत्ते, निक्लन्ता तिबनायसंवेगा। जं कुणइ तवं सीया, तं तुज्झ कहेमि मगहवर्दे! ॥ १ ॥ तह्या पुण सबनाणो, उवसमिओ सयलमूसणमुणीणं। नाओ निणधम्मरओ, भिक्लादाणुज्जओ अहियं ॥ २ ॥ जा आसि सुरवहूणं, सिरसी लायण्ण-नोबणगुणेहिं। सा तवसोसियदेहा, सीया दङ्गा लया नेव ॥ ३ ॥ पञ्चमहबयधारी, दुक्भाव्यविवज्जिया पयइसोमा। निन्दन्ती महिलत्तं, कुणइ तवं बारसवियप्पं॥ ४ ॥ लोयकयउत्तमङ्गी, मलकञ्चुयधारिणो तणुसरीरा। छट्ट-ऽद्टम-मासाइसु, सुत्तविहीणं क्याहारा॥ ५ ॥ रइ-अरइविप्पमुका, निययं सज्झाय-झाणकयभावा। समिईसु य गुत्तीसु य, अविरहिया संनमुञ्जुत्ता॥ ६ ॥

हुए। (२६) कर्मक्ष्पी उस समग्र महारण्यको ध्यानक्ष्पी आग्निसे जलाकर महात्मा रितवर्धनने शिव और शाखत मोक्षपद पाया। (३०) हे केणिक! मैंने तुमसे जिन प्रियंकर और हितंकरके भवोंके बारेमें कहा वे प्रवेयकसे च्युत होने पर धीर खवण और अंकुश हुए हैं। (३१) सुदर्शना देवी भी अनुक्रमसे संसारमें परिश्रमण करती हुई की-कर्मकी निर्जरा करके श्रुष्ठक सिद्धार्थ हुई है। (३२) हे राजन! पूर्वस्नेहवश सिद्धार्थने लवण और अंकुशको अत्यन्त कुशल, धीर और युद्धमें अपराजित बना दिया है। (३२) इस तरह संसार मार्गमें स्थित जीवोंके संसार-दु: लको सुनकर समर्थ तुम सब सदा अप्रमत्त होकर निर्में धर्मका आचरण करो। (३४)

॥ पदाचरितमें लवण और अंकुशके पूर्वभवोंका अनुकीर्तन नामक एक सौ चौथा पर्व समाप्त हुआ ॥

## १०५. मधु-कैटमका उपाख्यान

हे मगधपित ! पित और पुत्रोंका त्याग करके तीव्र संवेग उत्पन्न होने पर दीक्षित सीताने जो तप किया उसके बारेमें में कहता हूँ । (१) उस समय सकलभूषण मुनिद्वारा उपशमप्राप्त सब छोग जिनधमें निरत और भिक्षा-दानमें अधिक उद्यमशील हुए । (२) सीन्दर्थ एवं यौवनमें जो देववधुओं सरीखी थी वह तपसे शोषित शरीरवाली सीता जली हुई लताके जैसी मालूम होती थी । (३) पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाली, दुर्मावनासे रहित और स्वभावसे ही सीम्य वह कीभावकी निन्दा करती हुई बारह प्रकारके तप करने लगी । (४) सिर परके बालोंका लोंच किए हुई और मिलन चोली धारण करनेवाली दुर्वलदेहा वह शाकोक्त विधिके साथ बेला तेला, मासश्रमण आदि तपश्चर्या करके आहार लेती थी । (५) रित और अरांतसे मुक्त, सतत भावपूर्वक स्वाध्याय एवं ध्यान करनेवाली और संयममें उद्यत वह समिति एवं गुप्तिमें निरत रहती थी । (६)

१. ऊणं। सिरिवद् • — मु । २. •सथं ठाणं — प्रत्य । ३. •द्धरथो चेत्रको जा० — प्रत्य • । ४. एयं — प्रत्य • । ५. तुरुभेहि सब्वे — प्रत्य • ।

परिगिष्ठियमंस-सोणिय-ण्हार-छिरा पायहऽद्वियक्वोला। सहबिष्कुएण वि तया, बणेण नो छिक्सिया सीया ॥ ७ ॥ एवंविहं तवं 'सा वि सिट्टविरसाणि सुमहयं काउं। तेचीसं पुण दियंहा, विहिणा संलेहणाउचा ॥ ८ ॥ विहिणाऽऽराहियचंरणा, कालं काजण तत्थ वहदेही। बावीससायरिठई, पिड्टिदो अच्चुए बाओ ॥ ९ ॥ मगहाहिव! माहप्पं, पेच्छस्र जिणसासणस्स नं नीत्रो। मोचूण जुनहमानं, पुरिसो बाओ सुरविरदो ॥ १० ॥ सो तत्थ वरिवमाणे, सुमेरुसिहरोवमे रयणिवचे। सुरजुवईिह पिखुडो, सीइन्दो रमइ सुहपउरो ॥ ११ ॥ एयाणि य अवाणि य, नीवाणं परमवाणुचिरयाई। निसुणिज्ञन्ति नराहिव!, मुणिवरकिहयाई बहुयाई ॥१२॥ तो भणइ मगहराया, भयनं कह तेहिं अच्चुए कप्पे। बावीससागरिठई, मुचा महु-केढवेहिं पि ॥ १३ ॥ भणइ तओ गणनाहो, विरससहस्साणि चेव चउसि । काजण तवं विउलं, जाया ते अच्चुए देवा ॥ १४ ॥ काल्रेण चुयसमाणा, अह ते महु-केढवा इहं भरहे। कण्हस्स दो वि पुत्ता, उपमा सम्ब-पञ्जुण्णा ॥ १५ ॥ छंस्समिहिया उ लक्ता, विरसाणं अन्तरं समक्तायं। तित्थयरेहिं महायस!, भारह-रामायणाणं तु ॥ १६ ॥ पुणरिव य भणइ राया, भयनं! कह तेहिं दुछहा बोही। लद्धा तनो य चिण्णो!, एयं साहेहि मे सबं ॥१०॥ तो भणइ इन्दभूई, सेणिय! महु-केढवेहिं अन्नभवे। बह बिणमयिम बोही, लद्धा तं सुणसु एगमणो ॥१८॥ विष्पो उ सोमदेवो, तत्थ उ परिवसइ साल्विरगामे। तस्सऽिगलाएँ पुत्त, सिहिभुई बाउभुई य ॥ २०॥ विष्पो उ सोमदेवो, तत्थ उ परिवसइ साल्विरगामे। तस्सऽिगलाएँ पुत्त, सिहिभुई बाउभुई य ॥ २०॥ अह ते पण्डियमाणो, छक्कम्मरया तिभोगसम्मूढा। सम्महंसणरिया, जिणवरधम्मस्स पटणीया॥ २१॥

रक्त-मांस गल जानेसे तथा आंस्थमय कपोलों पर धमनियों श्रीर नसोंके स्पष्ट रूपसे दिखाई देनेसे साथमें पले-पोसे लोगों द्वारा भी सीता पहचानी नहीं जाती थी। (७) ऐसा साठ साल तक बड़ा भारी तप करके उसने तैंतीस दिन तक विधि पूर्वक सलेखना की। (८) विधिपूर्वक चारित्रकी श्राराधना करके मरने पर वैदेही अच्युत देवलोकमें बाईस सागरोपमकी स्थितिवाला इन्द्र हुई। (६) हे मगधाधिप! जिन शासनका माहात्म्य तो देखों कि जीव स्त्रीभावका त्याग करके देवेन्द्रके रूपमें पुरुष होने हैं। (१०) सुमेरुके शिखरके समान उन्नत श्रीर रत्नोंसे चित्रित उस उत्तम विमानमें सुर-युवतियोंसे घिरा हुआ वह सीतेन्द्र कीड़ा करता था। (११) हे राजन्! मुनिवरके द्वारा कहे गये ये तथा दूसरे बहुत-से परभवके चरित सुने गये। (१२)

तब मगधराज श्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन् ! उन मधु एवं कैटभने अच्युत कल्पमें बाईस सागरोपमकी स्थिति कैसे भोगी थी ? (१३) इसपर गणनाथ गौतमने कहा कि—

चौसठ इजार वर्ष तक बड़ा भारी तप करके वे अत्युत देवलोकमें देव हुए थे। (१४) समय आने पर वहाँसे च्युत हो वे मधु और कैटभ इस भरतत्त्रेत्रमें कृष्णके दो पुत्र शाम्ब और प्रशुम्न रूपसे उत्पन्न हुए। (१५) हे महायश! तीर्थकरोंने भारत और रामायणके बीच छलाखसे अधिक वर्षका अन्तर कहा है। (१६)

पुनः राजाने पूछा कि, भगवन् ! उन्होंने किस तरह दुर्लभ बोधि प्राप्त की थी श्रीर तप किया था ?—यह सब आप सुझे कहें। (१७) तब इन्द्रभृतिने कहा कि, हे श्रेणिक! मधु एवं कैटभने परभवमें जिन धर्ममें जो सम्यग्दृष्टि प्राप्त की थी उसे तुम एकाप्र मनसे सुनो। (१८)—

इस मगधमें शालियाम नामका एक विख्यात नगर था। उस समय निःष्यन्दित नामका राजा उसका उपभोग करता था। (१६) उस शालियाममें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था। श्वाग्निलासे उसे शिखिभूति तथा वायुभूति नामके। दो पुत्र हुए। (२०) वे पण्डितमानी, षड्विध कर्मोंमें रत, तीनों प्रकारके भोगोंसे बिमूद, सम्यग्दर्शनसे रहित और जिनवरके

१. सा तिसर्द्वि॰—प्रत्य॰। २. दिवसा वि॰—प्रत्य॰। ३. ०यचरिया, कार्ल—मु॰। ४. •बुङा, इन्दो सो रमइ—मु॰। ५. चउसद्वि सहस्साइं, वरिं॰—मु॰। ६. एवं—मु॰। ७. पडिणीया—प्रत्य॰।

करसइ काळस्स तओ, विहरन्तो समणसङ्घपरिकिण्णो । अह नन्दिवद्वणमुणी, साल्मिगामं समणुपत्तो ॥ २२ ॥ तं चेव महासमणं, उज्जाणत्थं जणो निसुणिकणं । सालिगामाउ तओ, वन्दणहेउं विणिष्फिडिओ ॥ २३ ॥ तं अग्गि-वाउभूई, दट्दुं पुच्छन्ति कत्थ अइपउरो । एसो जाइ जणवओ, सबाल-वुह्नो अइतुरन्तो ! ॥ २४ ॥ अन्नेण ताण सिट्टं, उज्जाणे आगयस्स समणस्स । वन्दणनिमित्तहेउं, तस्स इमो जाइ गामजणो ॥ २५ ॥ अह ते जेट्ट-कणिट्टा. वायत्थी उवगया मुणिसयासं । जंपन्ति दोण्णि वि जणा. मुणोण पहिकुट्टवयणाइं ॥२६॥ भो भो तुब्मे त्थमुणी! जइ जाणह किंचि सत्थसंबन्धं। तो भणह लोयमज्झे, अइरा मा कुणह वक्लेवं ॥२७॥ एक्रेण मुणिवरेणं, भणिया तुब्भेहि आगया कत्तो !। जंपन्ति आगया वि हु, सालिग्गामाओ अम्हेहि ॥ २८ ॥ पुणरिव मुणीण भणिया. कवणाओ भवाओ आगया तुन्मे । एयं माणुसजम्मं !, कहेह जइ अत्थ पण्डिचं ॥२९॥ तं ते अयाणमाणा. अहोमुहा लिजया ठिया विष्पा। ताहे ताण परभवं, कहिऊण मुणी समादत्तो ॥ ३० ॥ गामस्स बणथलीए, इमस्स तुब्मे हि दोण्णि वि सियाला । आसि चिय परलीए, मंसाहारा बहुकिलेसा ॥३१॥ एत्थेव अत्थि गामे, पामरओ करिसओ रगओ छेतं। मोत्तण य उवगरणं, तत्थ पुणो आगओ सिंगहं ॥३२॥ ते दो वि सियाला तं. उवगरणं खाइऊण कालगया । कम्मवसेणुप्पन्ना, पुत्ता वि हु सोमदेवस्स ॥ ३३ ॥ अह सो पभायसमए, पामरओ परिथओ नियं खित्तं । पेच्छइ दोण्णि सियालो, उनगरणं खाइऊण मए ॥३४॥ दिविए फाऊण तओ, दोण्णि वि ते पत्थिओ निययगेहं । पामरओ कालगओ, जाओ गर्न्भम्म सुण्हाए ॥३५॥ सरिकण पुष्काई. मूगतं कुणइ तत्थ सो बालो । कह बाहरामि पूर्त, तायं सुण्हं च <sup>४</sup> जणणी हं ! ॥ ३६ ॥ जइ नित्थ पचओ मे, तो तं वाहरह एत्थ पामरयं। एयं चिय विज्ञन्तं, जेण असेसं परिकहैिम ॥ ३७ ॥ वाहरिओ य मुणीणं, भणिओ जो आसि वच्छ पामरओ। सो हु तुमं दुक्कएणं, जाओ गब्भिम्म सुण्हाए ॥३८॥

धर्मके विरोधी थे। (२१) कुछ कालके बाद अमणसंघके साथ विहार करते हुए निन्दिवर्धनमुनि शालिप्राममें पधारे। (२२) वे महाश्रमण उद्यानमें ठहरे हैं ऐसा मुनकर लोग वन्दनके लिए उस शालिप्राममें से बाहर निकले। (२३) उस मानव-समृहको देखकर अग्निभृति और वायुभृतिने पूछा कि आबालवृद्ध यह अतिविशाल जनसमुदाय जल्दी-जल्दी कहाँ जा रहा है ? (२४) किसीने उनसे कहा कि उद्यानमें पधारे हुए अमणको वन्दन करने के लिए ये नगारजन जा रहे हैं। (२५) तब शास्त्रार्थकी इच्छावाले वे दोनों ज्येष्ठ और किनष्ठ भाई मुनिके पास गये। वे दोनों ही मुनिसे प्रतिकृत बचन कहने लगे कि, अरे मुनियों! यदि तुम कुछ भी शास्त्रकी बात जानते हो तो लोगों के बीच बोलो। अन्यथा बाधा मत हालो। (२६-२७)

एक मुनिने उनसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ? उन्होंने कहा कि हम शालिमामसे आये हैं। (२८) पुनः मुनिने उनसे पूछा कि किस भवमेंसे इस मनुष्यभवमें आये हो यह, यदि पाण्डित्य है तो, कहो। (२६) उसे न जाननेसे वे ब्राह्मण लिजत हो मुँह नीचा करके खड़े रहे। तब उन्हें मुनि परभव कहने छगे। (३०)—

इस गाँवकी वनस्थलीमें तुम दोनों परभवमें मांसाहारी और बहुत दुःखी सियार थे। (३१) इसी गाँवमें प्रामरक नामका एक किसान रहता था। वह खेत पर गया और वहाँ उपकरण छोड़कर पुनः अपने घर पर आया। (३२) वे दोनों सियार उस उपकरणको खाकर मर गये। कर्मवश वे दोनों सोमदेवके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (३३) सुबहके समय वह प्रामरक अपने खेत पर गया और उपकरणको खाकर मरे हुए दोनों सियारोंको देखा। (३४) उन दोनोंका प्रेतकर्म करके वह अपने घर पर गया। मरने पर प्रामरक अपनी पुत्रवधूके गर्भमें उत्पन्न हुआ। (३४) पूर्वजन्म याद करके उस बालकने मीन धारण किया कि मैं पुत्रको पिता और पुत्रवधूको माता कैसे कहूँ ? (३६) यदि तुन्हें विश्वास नहीं है तो उस प्रामरकको यहाँ बुलाओ जिससे यह सारा बुत्तान्त मैं कह सुनाऊँ। (३७) सुनिन उसे बुलाया और कहा कि, हे बत्स! जो प्रामरक था वही तुम दुष्कृतकी बजहसे पुत्रवधूके गर्भसे पैदा हुए हो। (३०) राजा सृत्य होता है और सृत्य राजत्व पाता है।

१. ॰चि भरष॰—प्रत्य॰। २. गओ खिलां—प्रत्य॰। ३. तो दो—मु॰। ४. खवणीयं—प्रत्य॰। ५. ॰क्टेइ—प्रत्य॰।

राया जायइ भिन्नो, भिन्नो रायत्तणं पुण उवेइ । माया वि हवइ घूया, पिया वि पुत्तो समुब्भवइ ॥ ३९ ॥ प्वं अरहट्टघडोजन्तसमे इह समत्थसंसारे । हिण्डन्ति सबनीवा, सकम्म विष्फंदिया सुइरं ॥ ४० ॥ एवं संसारिठहं, वच्छ ! तुमं नाणिऊण मूगत्तं । मुञ्चसु फुहक्खरवयं, बंपसु इह लोयमज्झम्मि ॥ ४१ ॥ सो एव मणियमेचो, परितुद्दो पणिमऊण मुणिवसहं । सर्वं जणस्स साहइ, विचन्तं कोल्हुयाईयं ॥ ४२ ॥ संवेयजणियमावो, पामरको दिक्तिओ मुणिसयासे । सुणिऊण तं अणेगा, जाया समणा य समणी य ॥ ४३ ॥ ते जणवएण विष्या, अवहसिया कलयलं करेन्तेणं । एए ते मंसासी उ कोल्हुया बम्भणा जाया ॥ ४४ ॥ वय-सीलविज्ञपहिं, इमेहिं पसुपहिं पावबुद्धीहिं। मुसिया सबेह पया, धम्मत्थी भोगतिसिएहिं॥ ४५॥ सबारम्भपविचा, अवस्भयारी य इन्दियपसत्ता । भण्णन्ति चरणहीणा, अवस्भणा बस्भणा लोए ॥ ४६ ॥ एए तव-चरणिठया, सुद्धा समणा य<sup>२</sup> बम्भणा लोए । वयवन्यसिहाहोवा, सन्तिसमाबम्भसुत्ता य ॥ ४७ ॥ **झाणम्गिहोत्तित्या, डहन्ति निययं क**सायसमिहाओ । साहन्ति मुत्तिमम्गं, समणा इह वम्भणा धीरा ॥ ४८ ॥ जह केइ नरा छोए, हवन्ति सन्दिन्द-रुद्दनामा उ । तह एए वयरहिया, अवस्भणा वस्भणा भणिया ॥ ४९ ॥ एवं साहूण थुई, चंपन्तं जणवयं निसुणिऊणं। मरुमूह-अम्गिभूई, लक्जियविलिया गया सगिहं॥ ५०॥ नाऊण य उवसम्मं, एज्जन्तं अत्तणो मुणिवरिन्दो । <sup>अ</sup>पिडमाइ पेयभवणे, ठाइ तओ घीरगम्भीरो ॥ ५१ ॥ रोसाणलपज्जलिया, निसासु ते बम्भणा मुणिवहत्थे । पविसन्ति पिउवणं ते, असिवरहत्था महाघोरा ॥ ५२ ॥ बहुविहचिया पलीविय, जलन्तहज्झन्तमडयसंघायं। गह-भूय-बम्भरक्लस-डाइणि-वेयालभीसणयं॥ ५३॥ किलिकिकिकिकन्तरक्तस-सिवासुहुज्जलियपेयसंघायं । कवायसत्थपउरं, मडयसमोत्थइयमहिवीढं ॥ ५४ ॥

माता पुत्री होती है और पिता भी पुत्र रूपसे पैदा होता है। (३९) इस तरह रहँटके समान इस समस्त संसारमें सब जीव अपने कर्मसे परिज्ञान्त होकर भटकते हैं। (४०) है वत्स! ऐसी संसारिश्यित जानकर तू मीनका त्याग कर और यहाँ लोगोंके बीच स्फुट श्रक्षरोंबाली वाणीका उद्यारण कर। (१)

इस प्रकार कहे गये उसने आनिन्दत होकर मुनिको प्रणाम किया और लोगोंसे सियार आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (४२) वैराग्यजन्य भावसे युक्त प्रामरकने मुनिके पास दीजा ली। उसे सुनकर अनेक लोग अमण और अमणी हुए। (४३) कोलाहल करते हुए लोग उन ब्राह्मणों का उपहास करने लगे कि वे मांसभक्षक सियार ये ब्राह्मण हुए हैं। (४४) व्रत एवं शीलसे रहित, पापबुद्धि और भोगोंके प्यासे इन पशुओंने सारी धर्मार्थी प्रजाको ठगा है। (४५) सभी हिंसक कार्योंमें प्रवृत्ति करनेवाले, अब्रह्मचारी, इन्द्रियोंमें आसक्त, चारित्रहान ये अब्राह्मण लोकमें ब्राह्मण कहे जाते हैं। (४६) तपश्चर्यामें स्थित, शुद्ध, ब्रतरूपी शिखाबन्धके आटोपवाले तथा क्षान्ति-क्षमारूपी यज्ञोपवीतसे सम्पन्न ये अमण ही लोकमें ब्राह्मण हैं। (४७) ध्यानरूपी अग्निहोत्रमें निरत ये कषायरूपी समिधाओंको जलाते हैं। अप्रणरूपी ये धीर ब्राह्मण यहाँ मुक्तिमार्ग साधते हैं। (४८) जैसे इस लोकमें कई मनुष्य स्कन्द, इन्द्र, रह के नामधारी होते हैं वेसे ही ब्रतराहित ये अब्राह्मण ब्राह्मण कहे गये हैं। (४६)

इस तरह लोकोंको साधुकी स्तुति करते सुन मरुभूति और अग्निभूति लिखित होकर अपने घर पर गये। (५०) अपने पर आनेवाले उपसर्गको जानकर धीर-गम्भीर वह मुनिवर श्मशानमें ध्यान लगाकर स्थित हुए। (५२) रोपाग्निसे प्रव्वलित वे अतिभयंकर ब्राह्मण मुनिके वधके लिए हाथमें तलवार लेकर श्मशानमें प्रविष्ट हुए। (५२) वहाँ अनेक चिताएँ जली हुई थीं; जले और दग्ध मुरदोंका ढेर लगा था; यह, भूत, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी और वैतालोंसे वह भयंकर था; किलकिल आवाज करते हुए राक्षसों और गीदड़के जैसे मुख्यालोंसे तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त वह प्रेतोंके समूहसे व्याप्त था; राक्षसोंके शकोंसे वह प्रचुर था; उसकी जमीन मुरदोंसे ब्राई हुई थी; पकाये जाते मुरदोंके फेफड़ोंसेसे

१. ० फ्रांडियं सु॰--सु॰। २. उ--प्रत्य॰। ३. ॰ माउ पिउवणे सो, ठाइ--सु॰।

पक्रन्तमहर्यपुष्फसिसिमियगरून्तरुहिरविच्छक्रं । हाइणिक्रवन्यकाब्रुयभीमं, रुण्टन्तम्यगणं ॥ ५५ ॥ क्रयतिगिच्छमन्तरवं । मण्डलस्यपवणद्भयइन्दाउहक्रणियनहमगा ॥ ५६ ॥ **क**हपूयणगहियर**ड**न्तडिम्भयं विज्ञासाहणसुद्वियर्जगू लियतार जणियमन्तरवं वायसअवहियमंसं. उद्भमुहन्नइयजम्बुगणं ॥ ५७ ॥ वेयौलाहयतरुणियरममन्तम्यगणं ॥ ५८ ॥ पेयायद्भियमडयविकीरन्तं कलहसद्दालं । कत्थइ रडन्तरिष्टं. अन्नत्तो मुगुभुगेन्तजम्बुगणं । बुघुघुघुघुप्नतघूयं, कत्थइ क्यपिङ्गलाबोलं ॥ ५९ ॥ कढोरह्यवहतडतडफुट्टन्तअट्टिसद्दालं । कत्थइ साणायद्विय-मडयामिसँकगगजुद्धधणि ॥ ६०॥ कत्थइ कवालघवलं कत्थइ मसिघूमघूलिधूसरियं । किंसुयवणं व कत्थइ, जालामालाउलं दिसं ॥ ६१ ॥ एयारिसे मसाणे. झाणत्थं मुणिवरं पलोएउं। विप्पा वहुज्जयमई, सविऊण मुणि समाढता ॥ ६२ ॥ रे समण ! इह मसाणे. मारिज्जन्तं तुमं घरउ लोओ । पचन्खदेवए वि हु. वं निन्दिस बम्भणे अम्हे ॥ ६३ ॥ अम्हेहिं भासिस तुमं, जह एए जम्बुगा परभविम । आसि किर दोण्णि वि जणा, एए विप्पा समुप्पना ॥६४॥ ते एव भाणिऊणं, दट्टोट्टा असिवराइं कट्ट्रोउं। पहणन्ता मुणिवसहं तु थम्भिया ताव जक्लेणं ॥ ६५ ॥ एवं कमेण स्यणी, विष्याणं थम्भियाण वोलीणा । उइओ य दियसणाहो. साहण समाणिओ नोगो ॥ ६६ ॥ तावागओ समत्थो, सङ्घो सह जणवएण मुणिवसर्भ । वन्दइ विन्हियहियओ, पेच्छन्तो थम्भिए विप्पे ॥ ६७॥ भणिया य जणवएणं, एए विष्पा पराइया वाए । समणेण गुणवरेणं, जाया वि हु तेण पडिकुहा ॥ ६८ ॥ चिन्तेन्ति तओ विष्पा, एस पहावो मुणिस्स निक्खुत्तं । बलविरियसमत्था वि य, तेण प्रन्हे थिन्भया इहइं ॥६९॥

सिम-सिम करके मतते हुए रुधिरसे वह आच्छन था; डाकिनियों के धड़ों में से बाहर निकते हुए और मथंकर आवाज करनेवाले भूतगण उसमें थे; उसमें कटपूतन (व्यन्तरदेव) देव रोते हुए बच्चे ले रखे थे; चिकित्साके लिए मंत्रध्वनि वहाँ की जा रही थो, पवनके द्वारा उठी हुई मंडछाकार घूलते आकाशमार्ग में इन्द्रधनुष उत्पन्न हुन्ना था, विद्यासाधनके लिए अच्छी तरहसे स्थित जांगुलिकों (वियमंत्रका जाप करनेवालों) द्वारा ऊँचे स्वरसे की जानेवाले मंत्रध्वनिसे वह व्याप्त था, उसमें कींवे मांस छीन रहे थे और गीद इ ऊँचा मुँह करके चिल्ला रहे थे। (४३-४७) कहीं प्रेतों द्वारा आकर्षित मुराहों के विखर जानेके कारण कछह ध्वनिसे वह शब्दित था, कहीं वैताल द्वारा आहत वृक्षों में कन्दन करनेवाले भूतगण वूम रहे थे, कहीं किए चिला रहे थे, सियार भुग्-भुग् श्रावाज कर रहे थे, कहीं उल्लू घू-घू श्रावाज कर रहा था तो कहीं किपंजल पक्षी बोल रहा था, कहीं भयंकर श्रामसे तड्-तड् फूटतो हुई हिड्डियोंसे वह शब्दित था, तो कहीं कुत्तों द्वारा खींचे जाते मुरहों के मांसको लेकर युद्धकी ललकारें हो रही थीं, कहीं वह खोपड़ियोंसे सफेद और कहीं काले धूएँ और घूलसे धूसरित था, कहीं टेसूका जंगल था, तो कहीं जलती हुई खालाओंके समूहसे वह युक्त था। (४८-६१)

ऐसे रमशानमें ध्यानस्थ मुनिवरको देखकर वधके लिए उद्यत बुद्धिवाले वे ब्राह्मण मुनिको मुनाने लगे कि, अरे श्रमण! इस रमशानमें हमारे द्वारा मारे जाते तुम्हारी छोग रक्षा करे, क्योंकि साक्षात् देवतारूप हम ब्राह्मणोंकी तुमने निन्दा की है। (६२-६३) हमारे लिए तुमने कहा था कि ये दोनों व्यक्ति परभवमें गीद् थे। वे ब्राह्मण रूपसे पैदा हुए हैं। (६४) ऐसा कहकर होंठ पीसते हुए उन्होंने तलतार खोंचकर जैसे ही मुनिवरके ऊपर प्रहार किया वैसे ही एक यक्षने उन्हें थाम लिया। (६४) इस तरह थामे हुए ब्राह्मणोंकी रात क्रमशः व्यतीत हुई। सूर्य उदित हुन्ना। साधुने योग समाप्त किया। (६६) उस समय छोगोंके साथ समस्त संघ मुनिवरको बन्दन करनेके छिए आया। हृदयमें विस्मित उस संघने उन स्तन्भित ब्राह्मणोंको देखा। (६७) लोगोंने कहा कि वादमें ये ब्राह्मण श्रमण गुरुवरों द्वारा पराजित हुए थे। उसीसे ये कुपित हुए हैं। (६८) तब ब्राह्मण सोचने लगे कि श्रवदय ही यह प्रभाव मुनिका है। इसीसे बल एवं वीर्यमें

१. •यकुष्कुरमितिमिसियग•—प्रत्य॰। २. •न्तिभेयसहार्ल-मु०। ३. बालहर्यं, रुगुरुणिय भम•—मु•। ४. •सळद्वधणिय\* सुदं--प्रत्य•। ५. गुणधरेणं-प्रत्य•।

प्याप् अवत्थाए, बह अन्हे कह वि निष्पिहीहामो । तो ग्रुणिवरस्स वयणं, निस्सन्देहं करीहामो ॥ ७० ॥ प्यन्तरम्म पचो, समयं चिय अगिगळाएँ त्रन्तो । विष्पो उ सोमदेवो, चणमह साहुं पसापन्तो ॥ ७१ ॥ पणओ पुणो चिय, 'समणं तो बम्भणो भणह एवं । बीवन्तु देव 'एए, दुप्पुचा तुन्झ वयणेणं ॥०२॥ समसपु-भिचभावा, समसुह-दुक्खा पसंस-निन्दसमा । समणा पसत्थिचिता, हवन्ति पावाण वि अपावा ॥ ७३ ॥ ताव चिय संपत्तो, जक्सो ते बम्भणं भणह रहो । मा देसि संपइ तुमं, अञ्मक्ताणं ग्रुणिवरस्स ॥ ७४ ॥ पावा य कञ्चसिच्छा, मिच्छादिही ग्रुणो दुगुंछन्ता । रे विष्प । तुज्झ पुचा, इमे मए थिम्भया दुहा ॥ ७५ ॥ मारेन्तो छहइ वहं, सम्माणेन्तो य छहइ सम्माणं । बो जं करेइ कम्मं, सो तस्स 'फलं तु अणुहवइ ॥७६॥ तं भणइ ग्रुणो जक्सं, मरिससु दोसं इमाण विष्पाणं । मा कुणसु बीवघार्य, मज्झ कए भह । दीणाणं ॥०८॥ तो भणइ ग्रुणी जक्सं, मरिससु दोसं इमाण विष्पाणं । मा कुणसु बीवघार्य, मज्झ कए भह । दीणाणं ॥०८॥ तं अग्नि-चाउम्हं, वेयसुइं उज्झिक्जण उवसन्ता । साहुस्स सन्नियासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ ते अग्नि-चाउम्हं, वेयसुइं उज्झिक्जण उवसन्ता । साहुस्स सन्नियासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ ते अग्नि-चाउम्हं, वेयसुइं उज्झिक्जण उवसन्ता । साहुस्स सन्नियासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ त्रिणसासणाणुरचा, 'गिहिष्मं पाळिक्जण कालगया । सोहम्मकप्पवासी, दोण्णि य' देवा समुप्पन्ना ॥ ८१ ॥ त्रुण नुया समाणा. साएयाए समुद्रदक्तस । सेहिस्स धारिणोए, पियाऍ पुचा समुप्पन्ना ॥ ८२ ॥ नन्दण-नयणाणन्दा, पुणरिव सायारधम्मजोएणं । मरिक्जण तओ जाया, देवा सोहम्मकप्पिम ॥ ८३ ॥ ते तथ्य वरिवमाणे, तुहिय-ऽङ्गय-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य । भुझन्ति विसयसोक्स्व, सुरवहुपरिवारिया सुहरं ॥ ८४ ॥ ते तस्थ वरिवमाणे, तुहिय-ऽङ्गय-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य । भुझन्ति विसयसोक्स्व, सुरवहुपरिवारिया सुहरं ॥ ८४ ॥ ते तस्थ वरिवमाणे, तुहर्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रण्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रल्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्य-क्रस्

जिनशासनमें अनुरक्त वे दोनों गृहस्थ-धर्मका पालन करके मरने पर सौधर्म देवलोकवासी देवके रूपमें उत्पन्न हुए। (८१) बहाँ से च्युत होने पर साकेतनगरीमें समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामकी प्रियासे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। (८२) नन्दन और नयनानन्द वे पुनः गृहस्थधर्मके प्रभावसे मरकर सौधर्मकल्पमें देव हुए। (८३) उस उत्तम विमानमें तोड़े, बाजूबन्द, कड़े, एवं कुण्डलोंसे विभूषित और देवकन्याओंसे धिरे हुए उन्होंने चिरकाल तक विषयसुखका

समर्थ होने पर भी हम यहाँ पर स्तम्भित किये गये हैं। (६९) इस अवस्थामें से यदि हमें किसी तरहसे छुटकारा मिलेगा तो हम निस्सन्देह रूपसे मुनिवरके वचनका पालन करेंगे। (७०)

उस समय खिनलाके साथ सोमदेव ब्राह्मण जल्दी जल्दी आया और प्रशंसा करके साधुको प्रणाम किया। (७१) वारंबार श्रमणको प्रणाम करके ब्राह्मणने ऐसा कहा कि, हे देव! आपके वचनसे ये दुष्ट पुत्र जीवित रहे। (७२) रात्र और मिश्रमें समभाव रखनेवाने, सुख ओर दुःखमें सम तथा निन्दा एवं प्रशंसामें भी समवृत्ति और प्रसन्न चित्तवाले श्रमण पापियों के ऊपर भी निष्पाप होते हैं। (७३) उसी समय रुष्ट यत्त उपस्थित हुआ और उस ब्राह्मणसे कहने लगा कि अब तुम मुनिवर पर मिध्या दोषारोप मत लगाओ। (७४) रे विप्र! पापी, मलिन चित्तवाले, मुनिके निन्दक तुम्हारे इन दुष्ट पुत्रों को मैंने स्तम्भित कर दिया है। (७४) मारने पर वध मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। जो जैसा कार्य करता है वह उसका फल चलता है। (७६) इस तरह कहते हुए अतिप्रचण्ड, भयंकर और महादुःखदायी उस यक्षके एवं साधुके पैरोंमें पढ़कर ब्राह्मण पुनः पुनः बिनती करने लगा। (७७) तब मुनिने यक्षसे कहा कि इन ब्राह्मणोंका दोष चमा करो। हे भद्र! मेरे लिए दीनजनोंका जीवधात मत करो। (७८) हे मुनिवर! जैसी आक्षा'—ऐसा कहकर यक्षने उन ब्राह्मणोंको छोड़ दिया। अध्यस्त उन्होंने साधुको प्रणाम किया। (७९) कोध आदि विकाररहित उन अग्निमृति और वायुमृतिने वेदश्रुतिका परित्याग किया। दोनों जन साधुके पास श्रावक हुए। (००)

१. समर्ण तं ब०—प्रत्य । २. एए पुत्ता मे तुष्झ—प्रत्य । ३. फलं समणुहोइ—मु । ४. विह धरमं—प्रत्य । ४. वि—प्रत्य ।

चइया अमरवर्द्देए, देवीए कुच्छिसंभवा जाया। ते हेमणाहपुत्ता, विणियाए सुरकुमारसमा॥ ८५॥ महु-केदवा नरिन्दा, जाया तेलोकपायडपयावा । मुझन्ति निरवसेसं, पुदृईं जियसपुसार्मन्ता ॥ ८६ ॥ नवरं ताण न पणमइ. भीमो गिरिसिहरदुग्गमावत्थो । उदासेइ य देसं, उइण्णसेन्नो क्रयन्तसमो ॥ ८७ ॥ वडनयरसामिएणं. भीमस्स भएण बोरसेणेणं । संपेसिया य छेहा, तूरन्ता महुनरिन्दस्स ॥ ८८ ॥ स्णिकण य छेह्रस्थं. देसविणासं तओ परमरुद्वो । निष्फिड् य महुराया, तस्सुवरिं साह्रणसमग्गो ॥ ८९ ॥ अह सो कमेण पत्तो. वहनयरं पविसिउं कयाहारो । तं वीरसेणमञ्जं, चन्दामं पेच्छइ नरिन्दो ॥ ९० ॥ चिन्तेइ तो मणेण, इमाएँ सह चः न भुक्तिमो भोगे । तो मज्झ इमं रज्जं, निस्सारं निष्फलं विवास ॥९१॥ कजा- ऽकजवियम् , पहिसत्तुं निज्जिकण संगामे । पुणरवि साएयपुरिं, कमेण संपित्थओ राया ॥ ९२ ॥ काऊण य मन्तर्णयं, राया पूर्इ सबसामन्ते । वाहरइ वीरसेणं, ताहे अन्तेउरसमगां ॥ ९३ ॥ सम्माणिओ य सो वि य. विसिक्तिओ सबनरवहसमम्गो । नवरं चिय चन्दाभा, महुणा अन्तेउरे रेछ्टा ॥९४॥ अभिसेयपट्टबन्धं, चन्दामा पाविया नरिन्देणं। जाया य महादेवी, सवाण वि चेव महिलाणं॥ ९५॥ अह सो मह नरिन्दो, चन्दाभासहगओ तहिं भवणे । रइसागरोवगाढो, गर्य विकालं न लक्खेइ ॥ ९६ ॥ सो य पूज वीरसेणो. हरियं नाऊण अत्तणो कन्तं । घणसोगसिक्षयङ्गो. सहसा उम्मत्तओ जाओ ॥ ९७ ॥ एवं अणुह्विय चिरं, कन्ताविरहम्मि दुस्सहं दुक्लं । मण्डवसाहुसयासे, पबइओ वीरसेणो सो ॥ ९८ ॥ सो वीरसेणसाह, तवचरणं अज्ञिऊण कालगओ। दिवक्रयमउडधरो, देवो वेमाणिओ जाओ॥ ९९॥ अह सो मह नरिन्दो, चिट्टइ धम्मासणे सुहनिविद्यो । मन्तीहिं सहालावं, ववहारिवयारणं कुणइ ॥ १०० ॥

उपभोग किया। (८४) च्युत होने पर विनोता नगरोमें श्रमरवती देवीकी कुक्षिसे उत्पन्न वे हेमनाथके देवकुमारके समान सुन्दर पुत्र हुए। (८५) वे मधु श्रीर केंट्रभ राजा तीनों लोकोंमें व्यक्त प्रतापवाले हुए श्रीर शत्रु-राजाशोंको जीतकर समन्न पृथ्वीका उपभोग करने लगे। (८६) परन्तु पर्वतके शिखर पर आये हुए दुर्गमें स्थित भीम उनके समन्न मुकता नहीं था। यमके जैसा श्रीर प्रवळ सैन्यवाला वह देशको उजाड़ने लगा। (८७) वड़नगरके खामी वीरसेनने भीमके भयसे मधु राजाके पास फौरन पत्र भेजे। (८८) पत्रमें लिखे हुए देशके नाशके बारेमें सुनकर श्रत्यन्त कुद्ध मधुराजा उसके उपर आक्रमण करनेके लिए सेनाके साथ निकला ८८) क्रमशः चलता हुत्रा वह बड़नगर पहुँचा। प्रवेश करके भोजन करके राजाने वीरसेनकी भार्यो चन्द्राभाको देखा। (६०) तब वह मनमें सोचने लगा कि यदि में इसके साथ भोग नहीं भोगूँगा तो मेरा यह राज्य निस्सार है और यह जीवन निष्फल है। (६१) कार्य-श्रकार्यको जाननेवाले उसने विरोधी शत्रुको संप्राममें जीत लिया। राजाने साकेतपुरीकी श्रोर पुनः क्रमशः प्रस्थान किया। (६२) मंत्रणा करके राजाने सब सामन्तीका पुजा-सत्कार किया। तब श्रन्तःपुरके साथ वीरसेनको बुलाया। (६३) सम्मान्ति उसे भी सब राजाओंके साथ विसर्जित किया, किन्यु मधुने चन्द्राभाको अन्तःपुरमें रख लिया। (६४) राजासे चन्द्राभाने श्रीभेषक का पहबन्ध पाया। सभी महिलाश्रोंकी वह महादेवी हुई। (६४) उस महलमें चन्द्रभाके साथ प्रेमसागरमें लीन वह मधु राजा बीते हुए समयको भी नहीं जानता था। (९६)

उधर वह वीरसेन अपनी पत्नीका अपहरण हुआ है ऐसा जानकर शरीरमें शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो सहसा उन्मत्त हो गया। (६७) इस तरह चिरकाल तक पत्नीके विरहमें अत्यन्त दु:ंखत हो वीरसेन राजाने मण्डप साधुके पास प्रवाचना ती। (९८) वह वीरसेन साधु तपश्चर्या करके मरने पर दिव्य अंगद एवं मुकुटधारी वैमानिक देव हुआ। (६६)

एक दिन धर्मासन पर सुखपूर्वक बैठा हुआ मधु राजा मंत्रियोंके साथ परामर्श और व्यवहारकी विचारणा कर रहा था। (१००) उस व्यवहारको छोड़कर वह अपने भवन की श्रोर चला। चन्द्राभाने पूछा कि है नाथ! आज विलंब

१. ०सामन्तं—मु॰। २. जार्य-मु॰। ३. ०ण समरमुहे। पु॰-प्रस्य॰। ४. बूढा-मु॰। ५. ०णो य-प्रस्य०।

तै चैव उ वतहार्र, राया मोतूण पिट्यओ सिगहं । भणिओ चन्दाभाए, कि अज चिरावियं सामि! ॥१०१॥ तेण वि सा पिट्टभणिया, ववहारो पारदारियस्य पिए!। आसि न तीरइ छेतुं, चिरावियं तेण अज मए ॥१०२॥ तो भणइ विहसिऊणं, चन्दाभा पारदारियं सामि!। पूर्णह वयतेणं, न तस्स दोसो हवह छोए ॥ १०३ ॥ सुणिऊण तीएँ वयणं, रुद्दो महुपश्यिनो भणइ एवं। जो निग्गहस्स मागी, सो कह पूइजाए दुद्दो ! ॥१०४॥ बह निमाहं नराहिव!, कुणसि तुमं पारदारियनरस्स । घोरं तु महादंण्डं, कि न हु तं अत्तणो कुणसि !॥१०५॥ पदमपरदारसेवी, सामि! तुमं सयळवसुमईनाहो। पच्छा हवइ य छोओ, जह राया तह पया सघा ॥१०६॥ सयमेव नरवित्दो, जत्थ उ परदारिओ हवइ दुद्दो। तत्थ उ कि ववहारो, कीरइ छोगस्स मज्झिम्म ! ॥१००॥ सुणिऊण वयणमेयं, पिडबुद्धो तक्खणं मह राया। निन्दइ पुणो पुणो चिय, व्यापणं जायसंवेगो ॥१०८॥ कुरुबद्धणस्स रज्जं, दाउं सह केढवेण महुराया। निक्खमइ दढिघईओ, पासे मुणिसीहसेणस्स ॥ १००॥ चन्दामा वि महाकुरुसंभूया उज्झिऊण रायसिरिं। तस्सेव पायमूळे, मुणिस्स दिक्खं चिय पवना ॥ ११०॥ घोरं काऊण तर्वं, कारुमया आरणच्चुए कप्पे। महु-केढवाऽणुजाया, दोण्णि वि ते इन्द्रपिडइन्दा ॥ १११॥ समणी वि य चन्दामा, संजम-तव-नियम-जोगजुत्तमणा। कारुगया उववन्ना, देवी दिवेण रूवेणं।। ११२॥ वावीससागराई, जह तेहि सुर्हं मणोहरं भुत्तं। सेणिय। अच्चुयकप्पे, सीया इन्दो वि य तरेव।। ११३॥ वावीससागराई, जह तेहि सुर्हं मणोहरं भुत्तं। सेणिय। अच्चुयकप्पे, सीया इन्दो वि य तरेव।। ११३॥

इमं मह्-केढवरायचेट्टियं, समासओ तुज्झ मए निवेइयं। निरन्द! घीरद्वकुमारसंगयं, सुणेहि एतो विमलाणुकित्तणं ॥ ११४॥ ॥ इइ पडमचरिए महु-केढवडवक्साणं नाम पञ्चुत्तरसयं पब्वं समत्तं॥

क्यों हुआ ? (१०१) उसने भी उसे उत्तरमें कहा कि, हे प्रिये! परस्त्री में लम्पटका एक मुक़हमा था। उसके निर्णयका पण नहीं चलता था। इससे आज मुमे विलम्ब हुआ। (१०२) तब चन्द्राभाने हँसकर कहा कि, हे स्वामी! तुम उसकी प्रयत्नसे पूजा करो परस्त्रीसेवन करनेवाले का लोकमें दोष नहीं होता। (१०३) उसका कथन मुनकर रुष्ट मधु राजाने ऐसा कहा कि जो दण्डका भागी है वह दुष्ट कैसे पूजा जायगा? (१०४) हे राजन! परस्त्रीलम्पट मनुष्यकी तुम घोर दण्ड देते हो, तो अपने आपको दण्ड क्यों नहीं देते? (१०५) हे स्वामी! सारी प्रश्वीके मालिक तुम प्रथम परदारसेवी हो। बादमें लोग हैं। जैसा राजा वैसी सारी प्रजा होती है। (१०६) जहाँ स्वयं राजा ही दुष्ट व परस्त्रीलम्पट होता है वहाँ लोगोंके बीच क्या फैसला किया जाता होगा? (१०७)

यह कथन सुनकर मधु राजा तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ । विरक्त वह अपने आपकी पुनः पुनः निन्दा करने लगा । (१०००) कुलवर्धनको राज्य देकर दृद बुद्धिवाले मधु राजाने कैटमके साथ सिंहसेन मुनिके पास दी ज्ञा ली । (१०००) बढ़े कुलमें उत्पन्न चन्द्रामाने भी राज्यकी लक्ष्मीका परित्याग कर उसी मुनिके चरणों में दाजा श्रंगीकार की । (११०) घोर तप करके मरने पर वे दोनों मधु और कैटम आरण और अच्युत कल्पमें इन्द्र और प्रति-इन्द्रके रूपमें पेदा हुए। (१११) संयम, तप, नियम और योगमें युक्त मनवाली श्रमणी चन्द्रामा भी मरने पर दिव्य रूपसे सम्पन्न देवीके रूपमें उत्पन्न हुई। (११२) हे श्रेणिक ! जिस तरह उन्होंने बाईस सागरोपम तक श्रच्युत देवलोकमें मनोहर सुख मोगा उसी तरह इन्द्र रूपसे सीताने भी भोगा। (११३) हे राजन ! मधु एवं केटम राजाशोंका चरित मैंने तुमसे संन्तेपमें कहा। अब श्राठ धीर कुमारोंका विमल एवं स्वाधनीय चरित सुनो। (११४)

<sup>।।</sup> पद्मचरितमें मधु-कैटभका उपाख्यान नामक एक सी पाँचवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. ०ण्डं तो किं ण हु अ०--प्रत्य । २. अत्ताणं --प्रत्य । ३. ०न्दो च्चिय--प्रत्य ०।

### १०६. लक्खणङ्गारनिक्खमणपव्यं

कक्कणनयराहिवई, कणबरहो णाम खेयरो स्रो । महिला तस्स "सयहुया, दोण्णि य ध्र्याउ कन्नाओ ॥ १ ॥ ताणं सर्यवरहे, सबे वि य खेयरा समाह्या । कणयरहेण तुरन्तो, रामस्स वि पेसिओ लेहो ॥ २ ॥ सुणिऊण य लेहत्यं, हलहर-नारायणा सुयसमग्गा । विज्ञाहरपरिकिण्णा, तं कणयपुरं समणुपता ॥ ३ ॥ ताव सहासु निविद्वा, सबे वि य उभयसेदिसामन्ता । आहरणम्सियन्ना, देवा व महिन्निसंजुत्ता ॥ ४ ॥ रामो लक्खणसहिओ, कुमारपरिवारिओ विमाणाओ । अवयरिकण निविद्वो, तत्येव सहाएँ सुरसरिसो ॥ ५ ॥ ताव य दिणे पसत्ये, कन्नाओ दो वि कयविभूसाओ । तं चेव रायउदिहिं, नणकल्लोलं पविद्वाओ ॥ ६ ॥ ताणं विय मयहरओ, दावेइ नराहिवे बहुवियप्पे । हरि-वसह-सिहि-पर्वगम-गरुड-महानागचिन्धाले ॥ ७ ॥ मयहरयदाविए ते, जहकमं नरवई पलोएउं । कन्नाहि कया दिद्वी, लवं-ऽ'कुसाणं घणसिणेहा ॥ ८ ॥ मन्दाइणीएँ गहिओ, अणक्रलवणो अणक्रसमरूवो । चन्दमुहोए वि तओ, गन्तुं मयणंकुसो वरिओ ॥ ९ ॥ अह तत्थ जणसम्हे, नाओ चिय हलहलात्वो गहिरो । नय-हसिय-गीय-वाइयं-विमुक्तुंकारवुकारो ॥ १० ॥ साहु त्ति साहु लोगो, बंपइ सीसङ्गुलि भमाडेन्तो । अणुसरिसो संनोगो, अन्हेहि स्यंवरे दिद्वो ॥ ११ ॥ गम्भीरघीरगरुयं, एसा मन्दाइणी गया लवणं । मयणंकुसं सुरूवं, चन्दमुही पाविया धीरं ॥ १२ ॥ साहुकारसुहरवं, लोगं सुणिऊण लक्खणस्स सुया । लवणं-ऽ'कुसाण रुहा, सन्नजक्षेत्रं समाढत्ता ॥ १२ ॥ साहुकारसुहरवं, लोगं सुणिऊण लक्खणस्स सुया । लवणं-ऽ'कुसाण रुहा, सन्नजक्षेत्रं समाढत्ता ॥ १२ ॥ देवीण विसल्लाईण नन्दणा अट वरकुमारा ते । पन्नासुणेहिं तिहिं, सएहि भाईण परिकिण्णा ॥ १४ ॥

### १०६. कुमारोंका निष्क्रमण

कांचननगरका स्वामी कनकरथ नामका एक शूर्वीर खेचर था। उसकी पत्नी शतहुता थी। उसकी दो अविवाहित पुत्रियाँ थी। (१) उनके स्वयम्बरके छिए सभी खेचर बुलाये गये। कनकरथने रामके पास भी फीरन लेख भेजा। (२) लेखमें जो लिखा था वह सुनकर विद्याधरोंसे घिरे हुए राम और लहमण पुत्रोंके साथ उस कनकपुरमें आ पहुँचे। (३) तब सभामें आभूषणोंसे भूषित शरीरवाले और देवोंके समान बड़ी भारी ऋदिसे युक्त दोनों श्रेणियोंके सब सामन्त बंठ गये। (४) कुमारोंसे घिरे हुए देव जैसे राम लक्ष्मणके साथ विमानमेंसे उतरकर उसी सभामें जा बैठे। (४) तब शुभ दिनमें अलंकृत दोनों कन्याएँ लोगोंक्पी तरंगोंवाले उस राजसमुद्रमें प्रविष्ट हुई। (६) सिंह, वृषभ, मोर, वानर, गरुण एवं महानागके चिह्नोसे अंकित अनेक राजा कंचुकीने उन्हें दिखाये। (७) अनुक्रमसे कंचुकी द्वारा दिखाये गये राजाओंको देखती हुई उन कन्याओं ने सघन स्नेहयुक्त दृष्टि छवण और ऋंकुश पर डाली (८) मन्दाकिनीने अनंगके समान रूपवाले अनंग लवणको अंगीकार किया तो चन्द्रमुखीने भी जाकर मदनांकुशका वरण किया। (६) तब उस जनसमूहमें जयध्विन, हास्य, गाना-बजाना तथा हुंकार और गर्जना जिसमें हो रही है ऐसा गम्भीर कोखाहल मच गया। (१०) मस्तक और उँगली घुमाते हुए लोग 'अच्छा हुआ, अच्छा हुआ।' स्वयम्बरमें हमने सहशका सदशके साथ योग देखा है—ऐसा कहने लगे। (११) यह मन्दाकिनी गंभीर और धीर बड़े ख्वणके साथ गई है और चन्द्रमुखीने सुन्दर धीर मदनांकुशको पाया है। (१२)

मुखसे साधुवाद कहते हुए लोगोंको सुनकर लक्ष्मणके पुत्र लवण व ऋंकुशके ऊपर रुष्ट हुए और कवच धारण करने लगे। (१३) विशल्या आदि देवियोंके पुत्र वे आठ कुमारवर दूसरे ढाई सौ माइयोंसे घरे हुए थे। लवण और

१. सयंहुय, दो॰—प्रत्य॰। २. ॰ण्णा कणयपुरं चेवमणु॰—प्रत्य०। ३. य—मु॰। ४. कण्णाहिं दिस दिही—प्रत्य०। ५. ॰यपमुक॰—प्रत्य॰। ६. सयंबरो – प्रत्य॰। ७. थीरा—मु॰।

क्रमणं-ऽ'कुसाम कुद्धं, भारतस्य तेहि अहहि क्येहिं। मन्तेहि क उवसमिनं, भुम्नामणं समृहं क ॥ १५ ॥ ताहे तर्व-5 कुमार्क, पाणिमाहर्ज कमेण निवर्ष । बहुत्र-सञ्चपडरं, नवान्तविकासिणिवणोर्ह ॥ १६ ॥ ते स्वरतणस्य पुता, दहुण सर्ववरि वहारिदि । वह भणिड पवता, सामरिसा दुहुववणाई ॥ १७ ॥ व्यम्हे कि केम हीणा, गुणेहिं एयाण जाणह्सुयाणं !। जेणं निय परिहरिया, कन्नाहि विवेगरहियाहि ॥१८॥ एयाणि य असाणि य, सोयन्ता तत्थ व्यकुमारा ते । भणिया ह्रवमईए, सुएण अइबुद्धिमन्तेण ॥ १९ ॥ महिलाएँ कए कन्हा, सोयह तुब्भेत्य दारुणं सबे । होहह उबहसणिजा, इमाएँ चेट्टाएँ लोगस्स ! ॥ २०॥ र्व जेण कर्य कर्म, सुहं वे असुहं व एत्थ संसारे । तं तेण पावियवं, तुब्मे मा कुणह परितावं ॥ २१ ॥ एयाण अद्धुक्षणं, कयलीथम्भ व साररहियाणं। भोगाण विससमाणं, कएण मा दक्षिया होह ॥ २२ ॥ तायस्स मए अक्के, ठिएण नालेण पोत्थयम्म सुयं । वयणं वह मणुयभवो, भवाण सब्बुचमो एसो ॥ २३ ॥ तं एव इमं लद्धुं, माणुसनम्मं नयम्म अइद् लहं । कुणहं परलोयहिययं, निणवरधम्मं पयत्तेणं ॥ २४ ॥ दाणेण साहवाणं, भोगो लब्भइ तवेण देवतं । नाणेण सिद्धिसोक्खं, पाविज्ञह सीलसिहएणं ॥ २५ ॥ वायस्स धुवं मरणं, दोम्गइगमणं च होइ परलोगे । तं एव वाणमाणा, सबे वि य कुणह विणधन्मं ॥ २६ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, पिंडनुद्धा ते तंहिं कुमारवरा । पियरं कयञ्चलिउद्धा, भणन्ति निस्रणेहि विन्नप्पं ॥ २७ ॥ जइ ताय ! इच्छिसि हियं, अम्हाणं वल्लभाण पुत्ताणं । तो मा काहिसि विग्धं, दिक्खाभिमुहाण सवाणं ॥२८॥ संसारम्मि अणन्ते, परिममिया विसयलोल्लया अम्हे । दुक्लाणि अणुहवन्ता, संपद्द इच्छामि पबद्दं ॥ २९ ॥ तो भणइ लंच्छिनिलभो, वयणं अम्बाइउं सिरे पूता । कइलाससिहरसिरसा, एए चिय तुम्ह पासाया ॥ ३० ॥

अंकुराके ऊपर कुद्ध भाइयोंकी सेनाको उन आठ जनोंने मन्त्रोंसे शान्त किये जानेवाले सर्पोंके समृहकी भाँति, शान्त किया। (१४) तब छवण और अंकुराका पाणिप्रहण विधिवत् सम्पन्न हुआ। उस समय अनेक विध वाद्य और शंख बज रहे थे और वारांगनाओंका समृह नाच रहा था। (१६)

लक्ष्मणके वे पुत्र स्वयम्बरकी महान् ऋदिको देखकर ईर्व्यावश दृष्ट वचन कहने छगे कि क्या हम इन जानकीपुत्रीसे गुणोंमें कुछ हीन हैं कि विवेकरिहत इन कन्याओंने हमको छोड़ दिया। (१७-१८) इन तथा ऐसे दूसरे वचन सुनकर रूपमतीके अत्यन्त बुद्धिशाली पुत्रने उन कुमारोंसे कहा कि तुम सब कीकं छिए क्यों दारुण शोक करते हो? ऐसी चेष्टासे लोगोंमें तुम उपहस्तीय होओगे। (१९-२०) इस संसारमें जिसने जैसा शुभ अथवा चाशुभ कर्म किया होगा, वैसा ही फल पावेगा। अतः तुम दुःख मत करो। (२१) इन अध्रव, केलेके खम्भेके समान सारहीन और विषतुल्य भोगोंके लिए तुम दुःखी मत हो। (२२) बचपनमें पिताकी गोदमें बैठे हुए मैंने पुस्तकमेंसे यह चचन सुना था कि मनुष्यभव सब भवोंमें ट्रकुष्ट है। (२३) जगतमें अतिदुर्छभ ऐसे इस मनुष्यजन्मको पाकर परलोकमें हितकर जिनवरके धर्मका प्रयत्नपूर्वक चाचरण करो। (२४) साधुचोंको दान देनेसे भोग मिलता है, तपसे देवत्व और शीलसिहत क्वानसे सिद्धिका सुख मिलता है। (२५) जो पैदा हुआ है उसका मरण निश्चित है और परलोकमें दुर्गितिमें जाना पड़ता है। यह जानके सब कोइ जिनधर्मका पाछन करें। (२६)

यह कथन सुनकर वे कुमारवर वहीं प्रतिबुद्ध हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने पितासे कहा कि आप हमारी बिनती सुनें। (२७) हे तात! हम प्रिय पुत्रोंका यिंद आप हित चाहते हैं तो दीचाकी ओर अभिमुख हम सबके ऊपर विष्न मत सालना। (२८) विषयलोलुप हम दुःखोंका अनुभव करते हुए अनन्त संसारमें भटके हैं। अब हम प्रव्रज्या लेना चाहते हैं। (२६) तब लक्ष्मणने सिर पर सूँचकर कहा कि पुत्रो! कैलासपर्वतके शिखरके जैसे ऊँचे ये सोनेकी उत्तम दीवारीवाले,

१. सन्तीहि या उत्तर-मुर्गा २. अस्हेहिं केण-प्रत्यर्गा ३. ह्यवईए-प्रत्यर्गा ४. होह उत्तहासणिजा-मुर्गा ५. व तुक्खं व-प्रत्यर्गा ६. व्ह व परलोयहियं-मुर्गा ७. तहिं वरकुमारा-प्रत्यर्गा

वरकञ्चणभित्तीया. सञ्ज्वगरणेहिं संज्या रम्मा । वीणा-वंसरवेण य. महुरसरुम्गीयनिग्बोसा ॥ ३१ ॥ वरजुवईहिं मणहरे, विवुहावासे । रयणपज्जलिए । कह पुत्त मुच्चह इमे, पासाए निचरमणिज्जे ।। ३२ ॥ थाहार-पाण-चन्दण-मञ्जा-८८हरणेस लालिया तुरुमे । विसहिस्सह फह एयं, दुकरचरियं मुणिवराणं ॥ ३३ ॥ कह नेहनिब्मराओ, मुखह जणणीउ विरुवमाणीओ । न य बीवन्ति खणं पि हु, 'तुज्झ विओगम्मि एयाओ ॥३४॥ सो तेहिं वि पहिभणिओ, ताय! भमन्ताण अम्ह संसारे । जणणीण सयसहस्सा, पियराण य वोलियाऽणन्ता ॥३५॥ न विया न चेव माया, न य भाया नेय अत्थसंबन्धा । कुबन्ति परित्ताणं, जीवस्स उ धम्मरहियस्स ॥ ३६॥ कं भणिस ताय ! भुक्कह, इस्सरियं एत्थ माणुसे जम्मे । तं खिवसि अन्यकृते, जाणन्तो दुत्तरे अम्हे ॥ ३७॥ सिललं चेव पियन्तं. हरिणं जह हणइ एकओ वाहो । तह हणइ नरं मच्चू , तिसियं चिय कामभोगेसु ॥३८॥ जह एव विष्पओगो: जायह बन्धूहिं सह धुवो एत्थं । तो कीस कीरइ रई, संसारे दोसबाहुछे ? ॥ ३९ ॥ बन्धणसिणेहनडिओ. पुणरवि भोगेसु दारुणं सत्तो । पुरिसो पावइ दुक्खं, चिरकारुं दीहसंसारे ॥ ४० ॥ भवावत्ते । घणदोग्गइविच्चीए, नरमरणकिलेसकल्लोले ॥ ४१ ॥ कसायगाहकडे दक्लसलिलावगाढे. एयारिसे महायस !. भिमया संसारसायरे अम्हे । दुक्लाइं अणुहवन्ता, कह कह वि इहं समुत्तिण्णा ॥ ४२ ॥ संसारियद्क्लाणं, भीया जरमरणविष्वओगाणं। अणुमन्नस्र ताय ! तुमं, पन्नज्ञं गिण्हिमो अर्ज्ञं ॥ ४३ ॥ ते एव निच्छियमणा, दिक्लाभिमुहा सुया मुणेऊणं । अणुमन्निया कुमारा, अवगूढा रुच्छिनिरुएणं ॥ ४४ ॥ भाउच्छिज्ञण पियरं, बन्धुनणं चेव सबन्जणणीओ । ताहे गया कुमारा, महिन्दउदयं वरुज्जाणं ॥ ४५ ॥ चइऊण निरवसेसं, परिग्गहं जायतिबसंवेगा । सरणं महाबलमुणि, वत्ता ते अह वि कुमारा ॥ ४६ ॥

सभी उपकरणोंसे युक्त, बीणा और बंसीकी ध्वनिसे रम्य तथा मधुर स्वरवाले गीतोंके निर्घोषसे सम्पन्न तुम्हारे ये महल हैं। (३०-३१) पुत्रो ! सुन्दर युवितयोंके कारण मनोहर, रत्नोंसे देदीप्यमान देवोंके आवास जैसे और नित्य रमणीय ऐसे इन प्रासादोंको क्यों छोड़ते हो ? (३२) आहार, पान, चन्दन, पुष्प एवं आभरणोंसे लालित तुम मुनिवरोंके दुष्कर चरित्रको कैसे सह सकोगे ? (३३) स्नेहसे परिपूर्ण रोती हुई माताओंका तुम कैसे त्याग करोगे ? तुम्हारे वियोगमें ये ज्ञणभर भी जीती नहीं रहेंगी। (३४)

इस पर उन्होंने उसे कहा कि, हे तात! संसारमें वूमते हुए हमारे लाखों माताएँ और अनन्त पिता व्यतीत हो चुके हैं। (३५) इस लोकमें धर्मरहित जीवकी रक्षा न पिता, न माता, न भाई और न सगे सम्बन्धी ही कर सकते हैं। (३६) पिताजी! आपने जो कहा कि इस मनुष्यजन्ममें ऐश्वर्यका उपभोग करों, तो ऐसा कहकर आप हमें जानवू ककर दुस्तर ऐसे अन्वे कूएँमें फेंक रहे हैं। (३७) जिस तरह पानी पीते हुए हिरनको अकेला व्याध मार डालता है उसी तरह कामभोगों पें प्यासे मनुष्यको मृत्यु मार डालती है। (३८) यदि इस लोकमें बन्धु जनोंके साथ अवश्य ही वियोग होता हो तो दोषोंसे भरे हुए संसारमें रित क्यों की जाय? (३६) स्नेहके वन्धनमें नाचता हुआ मनुष्य भोगों में पुनः पुनः अत्यन्त आसक्त हो दीर्घ संसारमें चिरकाल तक दुःख पाता है। (४०) हे महायश! दुःखरूपी जलसे भरे हुए, कवायरूपी प्राहोंसे व्याप्त, भवरूपी आवर्तवाले, दुर्गतिरूपी विशाल तरंगोंसे युक्त तथा जन्म-मरणके क्लेशोंसे कल्लोलित — ऐसे संसारसागरमें भटकते हुए और दुःख अनुभव करते हुए हम किसी तरहसे यहाँ तैरकर आये हैं। (४१-४२) हे तात! संसारके जन्म, मरण और वियोगके . दुःखोंसे भयभीत हमें आप अनुमित दें। हम आजं प्रवच्या प्रहण करेंगे। (४३)

इस तरह दृढ़ मनवाले और दीक्षाकी ओर अभिमुख पुत्रोंको जानकर छक्ष्मणने अनुमति दी और आलिंगन किया। (४४) तब पिता, बन्धुजन तथा सब माताक्रोंसे पूछकर कुमार महेन्द्रोदय नामके उत्तम उद्यानमें गये। (४४) समझ परिष्रहका त्याग करके तीव्र संवेगवाले उन आठों कुमारोंने महाबळ मुनिकी शरण ली। (४६) समिति और गुप्तिसे युक्त तथा

१. तुक्स वि॰—मु॰।

उमां तबोबिहाणं, कुणमाणा सिमइ-गुचिसंजुत्ता । अह ते कुमारसमणा, विहरन्ति महिं दृढधिईया ॥ ४७ ॥ एयं कुमारबरनिक्समणं पसत्यं, भावेण जे वि हु युणन्ति नराऽपमत्ता । ताणं पणस्सइ खणेण समत्थपावं, बोहीफलं च विमलं समुविज्ञणन्ति ॥ ४८ ॥ ॥ इइ पडमचरिए कुमार्गनिक्समणं नाम कुउत्तरसर्थं पट्टं समत्तं ॥

#### १०७. मामंडलपरलोयगमणविहाणपव्वं

वीरिजिणिन्दिस्स गणी, षढमपर्य संसिओ मइपगब्भो । साहइ मणोगर्य सो, भामण्डलसन्तियं चिर्य ॥ १ ॥ निसुणेहि मगहसामिय!, अह सो भामण्डलो पुरे नियए । मुझइ स्वेयरहिंद्व, क्रामिणिसिहिओ सुरिन्दो ब ॥२॥ चिन्तेऊण पयत्तो, संपइ जइ हं लएमि जिणिदिवस्तं । तो जुवइपउमसण्डो, सुस्सिहिइ इमो न संदेहो ॥ ३ ॥ क्रामिणिजणमज्झगओ, विसयसुहं भुझिऊण चिरकालं । पच्छा तवं सुधोरं, दुक्खिवमोक्सं करिस्से हं ॥ ४ ॥ भोगेसु अज्जियं जं, पावं अइदारुणं पमाएणं । तं पच्छिमिम्म काले, झाणग्गीणं दिहस्से हं ॥ ५ ॥ अहवा वि माणभक्तं, समरे काऊण खेयरभडाणं । ठावेमि बसे दोण्णि वि, आणाकारोउ सेदोओ ॥ ६ ॥ मन्दरिगरीसु बहुविहरयणुज्जोवियनियम्बदेसेसु । कीलामि तत्थ गन्तुं, इमाहिं सिह्ओ पणइणीहिं ॥ ७ ॥ बत्थाणि एवमाई, परिचिन्तन्तस्स तस्स मगहवई ! । भुझन्तस्स य भोगं, गयाइं संवच्छरसयाइं ॥ ८ ॥ पदं काऊण इमं, करेमि कालम्म चिन्तयन्तस्स । भामण्डलस्स आउं, संधारं आगयं ताव ॥ ९ ॥

हद बुद्धिवाले वे कुमारश्रमण उन्न तपोविधि करते हुए पृथ्वी पर विहार करने छगे। (४७) कुमारोंके इस प्रशस्त निष्क्रमणको जो पुरुष श्रप्रमत्त होकर भावपूर्वक सुनते हैं उनका सारा पाप चण भरमें नष्ट हो जाता है और वे विमल वोधिफल प्राप्त करते हैं। (४८)

॥ पदाचरितमें कुमारोंका निष्क्रमण नामका एक सौ छठाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### १०७. भामण्डलका परलोक गमन

तब वीर जीवेन्द्रके स्हाघनीय श्रीर समर्थ बुद्धिशाली प्रथम गण्धर गौतमस्वामी मनमें रहा हुश्रा भामण्डल विषयक चिरित कहने लगे। (१) हे मगधनरेश! तुम सुनो। वह भामण्डल क्षियोंके साथ अपने नगरमें सुरेन्द्रकी भाँति खेचर-श्रृद्धिका उपभोग करता था। (२) वह सोचने लगा कि यदि मैं दीक्षा लूँ तो यह युवतीरूपी पद्मवन पुख जायगा, इसमें सन्देह नहीं। (३) क्षियोंके बीचमें रहा हुआ मैं चिरकाल तक विषयसुखका उपभोग करके बादमें दुःखका नाश करनेवाला घोर तप करूँगा। (४) भोगोंमें प्रमादवश जो श्रातिदार ए पाप श्राजत करूँगा वह बादके समयमें (वृद्धावस्थामें) ध्यानाग्निसे मैं जला डालूँगा। (४) श्रथवा युद्धमें खेचर-सुभटोंका मानभंग करके दोनों श्रेणियोंको श्राह्माकारी बनाकर बसमें करूँ। (६) मन्दराचल पर श्राये हुए नानाविध रत्नोंसे उद्योतित प्रदेशोंमें इन कियों के साथ जाकर कीड़ा करूँ। (७) हे मगधपित! ऐसी बातें सोचते हुए श्रीर भोगका उपभोग करते हुए उसके सैंकड़ों साल बीत गये। (८) 'ऐसा करके समय श्राने पर यह करूँगा'—ऐसा सोचते हुए भामण्डलकी बिद्धीने पर पड़े रहनेकी श्रायु (वृद्धावस्था) श्रा गई। (६)

१. महिन्द्दढिधह्या-यु । २. सुर्णिति-प्रत्य । ३. एवमा - प्रत्य । ४. एवं का - प्रत्य । ।

अह अजया क्याई, पासामीवरि ठियस्स सबसर्ट । भामण्डलस्स असपी, बंडिया य सिरे घगक्रीन्सी ॥ १० ॥ जणयसुए कालगए, जामी अन्तेजरे महाकन्दो । हाहाकारमुहस्यो, पर्याख्यनयणंसुविच्छङ्को ॥ ११ ॥ जाणन्ता वि पमाई, असं जम्मन्तरं धुवं पुस्सा । तह वि य कालमस्तेवं, कुणन्ति विसयामिसासत्ता ॥ १२ ॥ सणमक्रुरस्स कज्जे, इमस्स देहस्स साररहियस्स । पुरिसा करेन्ति पावं, जाणन्ता चेव सत्थाई ॥ १३ ॥ किं कीरइ सत्थेहिं, अपाणो जेहि नेव उवसमिओ । एक्सपर्यं पि वरं तं, जं निययमणं पसाएइ ॥ १४ ॥

एवं जो दीहसुत्तं ैकुणइ इह नरो णेयवावारजुत्तो,
निष्धं भोगाभिलासी सयणपरियणे तिबनेहाणुरत्तो ।
संसारं सी महन्तं परिभमइ चिरं घोरदुँक्लं सहन्तो ।
तम्हा रायं ! फ्सत्ये ससियरविमले होहि धम्मैकचितो ॥ १५ ॥
॥ इइ पडमचरिए भामण्डलपरलोयगमणविहाणं नाम समुत्तरसयं पञ्चं समत्तं ॥

#### १०८. हणुवणिव्वाणगमणपव्वं

एतो मगहाहिबई !, सुणेहि हणुयस्स ताव वित्तन्तं । वरकण्णकुण्डलपुरे, भोगे चिय सेवमाणस्स ॥ १ ॥ जुवइसहस्सेण समं, विमाणसिहरिहुओ महिद्धीओ । लीलायन्तो विहरइ, महीऍ बरकाणणवणाई ॥ २ ॥ अह अन्नया वसन्ते, संपत्ते जणमणोहरे काले । कोइलमहुरुम्गीए, महुयरमुचन्तझंकारे ॥ ३ ॥ चिल्लो मेरुनगवरं, वन्दणभत्तीऍ चेइयहराणं । हणुओ परियणसिह्ओ, दिइविमाणे समारूदो ॥ ४ ॥

कभी एक दिन प्रासादके उत्पर स्थित भामण्डलके सिर पर अकस्मात् धग्-धग् करती हुई विजली गिरी। (१०) जनकसुत भामण्डलके मरने पर अन्तः पुरमें हाहाकारसे मुखरित और आँखों में से गिरते हुए आँसुओं से ज्याप्त ऐसा जबरदस्त आकन्द मच गया। (११) दूसरा जन्मान्तर अवश्य है ऐसा जानते हुए भी प्रमादी पुरुष विषयरूपी मांसमें आसक्त हो समय ज्यतीत करते हैं। (१२) शाखों को जानते हुए भी इस क्षणभंगुर एवं सारहीन देहके लिए मनुष्य पाप करते हैं। (१३) जिनसे आत्मा खपशान्त न हो ऐसे शाखों से क्या किया जाय? वह एक शब्द भी अच्छा है जो अपने मनको प्रसन्न करता हो। (१४) इस तरह यहाँ पर अनेक ज्यवसायों में युक्त जो मनुष्य दीर्घपुत्रता करता है और स्वजन-परिजनमें तीन्न स्नेहसे अनुरक्त होकर भोगों की नित्य अभिलाषा रखता है वह चिरकाल तक घोर दुःख सहनकर विशाल संसारमें भटकता फिरता है। खतः है राजव ! प्रशस्त और चन्द्रमाके समान विमल धर्ममें एकाम बनो। (१४)

॥ पद्मचरितमें भामण्डलका परलोकगमन-विधान नामक एक सौ सातवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### १०८. इनुमानका निर्वाणगमन

हे मगधाधिपति श्रेणिक ! तुम अब उत्तम कर्णकुण्डलपुरमें भोगोंका उपभोग करनेवाले हनुमानका शृत्तान्त सुनो । (१) एक हज़ार युवितयोंके साथ विमानके शिखर पर श्थित और बड़ी भारी ऋदिवाला वह पृथ्वी पर आये हुए सुन्दर बाग वगीचोंमें लीलापूर्वक विहार करता था। (२) एक दिन कोयलके द्वारा मधुर स्वरमें गाई जाती और भौरोंके मंकारसे मंकत वसन्त ऋतुके चानेपर लोगोंको चानन्द देनेवाले समयमें परिजनोंसे युक्त हनुमान दिव्य विमानमें समारूढ़ हो चैत्यगृहोंके दर्शनके लिए मेरु पर्वतकी चोर चला। (३-४) मन और पवनके समान खत्यन्त तीव्र गतिवाला वह चाकाशमें उड़कर

१. हाहाकारपलावो, पयः—प्रत्यः। २. अप्पाणं जेहि णेव संज्ञामगं। एकः --प्रत्यः। ३. कुणह्ह पुरिसो णेयः --प्रत्यः। ४. व्हुक्तं लहन्तो-मूः। ५. अगोसु आहळो-मः।

सप्पद्ती गयणबरी, वेबह मेणपर्वणद्च्छपरिहत्थी। कुरुषायाण उपरिं, अभिवन्दन्ती विणहरीई ॥ ५ ॥ सेपरी य मगवरं, रयणसिखाकणयसिहरसँघार्य । गाणाबिहदुसगहणं, व्यञ्जाणवर्मण्डियं रन्मं ॥ ६ ॥ सी मणइ पेच्छ सुन्दरि !, नगरायस्युवरि विणहरं तुङ्गं । बगवगवगेन्तसोष्टं, उडमासेन्तं दिसायकं ॥ ७ ॥ क्जास कोयणाई, दीहं पणुनीस केव वित्थिणां। रेहइ छतीसुनं, गिरिस्स मज्हायए रम्मं ॥ ८॥ सर्वाणज्जुक्कर-निम्मलगोउरभइतुङ्गवियदपायारं । षय-छत्तं-पट्ट-चामर-लम्बुसा-ऽऽदरिस-मालब्रुं॥ ९ ॥ पयाई पेच्छ कन्ते !, नाणानिहपायवोहळकाई । क्तारि उनवणाई, उंबरुवरिं नगवरिन्दस्स ॥ १० ॥ **घरणिय**ले सास्त्रणं च नन्दणं मेहलाएँ अहरमा । तत्तो चिय सोमणसं, वण्डगपरिमण्डियं सिहरं ॥ ११ ॥ बरवउस-तिलय-वन्यय-असोय-पुन्नाय-नायमाईहिं । रेहन्ति पायवेहिं. कुसुमफलोणिमयसाहेहिं ॥ १२ ॥ षणकुत्रुमगुच्छकेसरमयरन्दुइ।मसुरहिगन्येणं । वासन्ति । दिसाओ, समन्तओ काणणवणाई ॥ १३ ॥ प्रमु चउनिकाया, देवा कीलन्ति परियणसमगगा । रइसागरोवगाडा, न सरन्ति निए वि हु विमाणे ॥ १४ ॥ प्याण उनक्णाणं. ठियाइं मज्झम्मि चेद्रयघराई। तवणिक्वपिक्तराई. बहुविहसुरसङ्घनमियाई॥ १५ ॥ अवहण्णो पवणसुओ, तस्य विमाणाउ परियणसमग्गो । पायम्खणं करेउं, पविसरइ तओ निणागारं ॥ १६ ॥ दहुण सिद्धपिडमा, बहुरुक्सणसंजुया दिणयरामा । पणमइ पहट्टमणसी, कन्ताहिं समं पवणपुत्ती ॥ १७ ॥ मण-नयणहारिणोओ, हणुक्त्स वियाउ कणयकमलेहि । पूर्णन्त सिद्धपिडमा, अन्नेहि वि दिबकुसुमेहि ॥ १८ ॥ सयमेव पराणुत्तो, परिमाओ कुङ्कुमेण अश्वेउं। देह वरसुरहिभूगं, बर्लि च तिबाणुराएणं ॥ १९ ॥ एतो बाणरमज्ली, अरहन्तं झाइऊण भावेणं । शुणइ शुइमङ्गलेहिं, विविहेहिं वाबमहणेहिं ॥ २० ॥

कुलपर्वतों के जपर आये हुए जिनमन्दिरों में वन्दन करता हुआ रत्नों की शिलाओं और सोने के शिलरों से युक्त, नानाविध वृक्षों से ज्याप्त और चार उचानों से मण्डित ऐसे एक सुन्दर पर्वतके पास आ पहुँचा। (४-६) उसने कहा कि, हे सुन्दरी! पर्वतके जपर विश्वाल, जगमगाती शोभावाले और दिशाओं को प्रकाशित करनेवाले जिनमन्दिरको देखो। (७) पचास योजन लम्बा, पचीस योजन चौड़ा और अत्तीस योजन ऊँचा यह सुन्दर जिनमन्दिर पर्वतके मुक्ट जैसा छगता है। (८) सोने के उज्युख और निर्मल गोपुर व अत्युक्तत विकट प्राकारवाला यह ध्वजा, छत्र, पहु, चामर, छम्बूष, दर्पण और मालासे शोभित है। (९) हे कान्ते! पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर जपर-ऊपर आये हुए तथा नानाविध वृक्षों के समृहसे आच्छन इन चार उपवनों को देख। (१०) धरातल पर शालवन, मध्यके भागमें अत्यन्त मुन्दर नन्दनयन, उससे उपर सोमनस वन है और शिलर पाण्डुक वनसे मण्डित है। (११) फूछ और फलोंसे मुकी हुई शासाओंवाले उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, आशोक, पुन्नाग और नाग आदि वृक्षों से वे शोभित हो रहे हैं। (१२) फूलोंके घने गुच्छोंके केसरके मकरन्दकी तीव मीठी महकसे मानो वाग-वर्गाचे विशाओंको चारों ओरसे सुगन्धित कर रहे हैं। (१३)

इन उद्यानोंमें अपने परिजनोंके साथ चारों निकायोंके देव प्रेमसागरमें अवगाहन करके कीड़ा करते थे। वे अपने विमानोंको भी याद नहीं करते थे। (१४) इन उद्यानोंके बीच सोनेके बने होनेसे पीत वर्ण वाले तथा देवताओंके नानाविध संघी द्वारा प्रणत चैत्यगृह अवस्थित थे। (१५)

परिजनके साथ पवनसुत इनुमान विमानमेंसे नीचे उतरा । प्रदक्षिणा करके उसने जिनमन्दिरमें प्रवेश किया । (१६) नाना लक्षणोंसे युक्त और सूर्यके समान कान्तिवाळी सिद्ध-प्रतिमाको देखकर मनमें हर्षित हनुमानने पत्नियोंके साथ वन्दन किया । (१७) इनुमानकी मन और आँखोंको हरण करनेवाळी सुन्दरप्रियाओंने सोनेके कमळों तथा अन्य दिन्य पुष्पोंसे सिद्ध-प्रतिमाकी पूजा की । (१८) स्वयं इनुमानने ही केसरसे प्रतिमाओंकी पूजा करके तीव अनुराग वश उत्तम सुगन्धित धृष तथा बिळ प्रदान की । (१६) तब बामरीमें गुक्कटके समान केष्ठ इनुमानने भाषपृत्रके अरिहन्तका ध्यान करके पापका नाश

१. ॰तचारुचा॰--प्रत्य॰। २. उबरोबरि--प्रत्य॰। ३. श चच्चेर्ज--प्रत्य॰।

थुणिकण बहिच्छाए, विणियाओ जिणहराउ हुणुबन्तो । पायिनसणेह मेरुं, बन्दन्तो सिद्धभवणाई ॥ २१ ॥ भरहं एन्तस्स तओ. क्रमेण अत्थंगओ दियंसनाहो । हणुवस्स सयलसेश्नं, ठियं च सुरदुन्दुहिगिरिम्मि ॥ २२ ॥ सो तत्थ बहुकपन्रस्ते, गयणयरूं मारुई पलोयन्तो । पेच्छइ घणञ्जणनिहं, ताराष्ट्र समन्तओ छन्नं ॥ २३ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं, जह एयं चन्दिवरिह्यं गयणं । न य सोहइ कुरूगयणं, तहा विणा पुरिसचन्देणं ॥ २४ ॥ तं नित्थ जए सयले, ठाणं तिलतुसितभागमेतं पि । जत्थ न कोल्ड् मच्चू , सच्छन्दो सुरवरेहिं पि ॥ २५ ॥ जह देवाण वि एसा, चवणावत्था उ हवइ सवाणं । अम्हारिसाण संपद्द, का एत्थ कहा मणुसाणं ! ॥ २६ ॥ वुब्मन्ति जत्थ हत्थी, मत्ता गिरिसिहरसिन्नहा गरुया । तो एत्थ किं व भण्णइ ?, पढमं चिय अवहिया ससया ॥ २७ ॥ अन्नाणमोहिएणं. पश्चिन्दियवसगएण जीवेणं। तं नित्य महादुक्खं, जं नऽणुहूयं भमन्तेणं।। २८॥ महिलाकरेण्याणं. द्वद्वो घरवारिनियलपिडवद्वो । अणुहवइ तत्थ दुक्लं, पुरिसगओ वम्महासत्तो ॥ २९ ॥ पासेण पञ्जरेण य, बज्झन्ति चउप्पया य पक्ली य । इह जुनइपञ्जरेणं, बद्धा पुरिसा किल्स्सिन्ति ॥ ३० ॥ किपागफलसरिच्छा, भोगा पसुद्दे हवन्ति गुँलमहुरा । ते चेव उ परिणामे, वायन्ति य विसमविससरिसा ॥ ३१ ॥ तं जाणिऊण एवं, असासयं अद्धुवं चलं जीयं। अवहृत्थिऊण भोगे, पहजं गिण्हिमो अर्जा ॥ ३२ ॥ एयाणि य अञ्चाणि य, परिचिन्तेन्तस्स पवणपुत्तस्स । रयणी कमेण झीणा, पभासयन्तो रवी उइओ ॥ ३३ ॥ पहिबुद्धो पवणसुओ, भणइ तओ परियणं पियाओ य । धम्माभिमुहस्स महं, निसुणेह परिप्फुडं वयणं ॥३४॥ वसिऊण सुइरकालं, माणुसजम्मिम बन्धवेहिं समे । अवसेण विप्पओगो, हवइ य मा अद्भिई कुणह ॥ ३५ ॥ ताहे भणन्ति हणुवं, महिलाओ महुरमम्मणिगराओ । मा मुञ्जसु नाह ! तुमं, अम्हे एत्थं असरणाओ ॥ ३६ ॥

करनेवाले विविध प्रकारके स्तुतिमंगलोंसे स्तुति की। (२०) इच्छानुसार स्तुति करके जिनमन्दिरमें से बाहर निकले हुए इनुमानने सिद्धभवनोंको वन्दन करते हुए मेरुकी प्रदक्षिणा दी। (२१) जब हनुमान भरत देन्न की छोर अनुक्रमसे आ रहा था तब सूर्य अस्त हो गया। इनुमानके सारे सैन्यने हुरदुन्दुभि पर्वत पर हेरा डाला। (२२) इनुमान उस कृष्णपक्षमें आकाशको देखने लगा। चारों ओर ताराओं से आच्छादित और घने अंजनके जैसे काले आकाशको उसने देखा। (२३) वह मनमें सोचने लगा कि जिस तरह चन्द्रसे रहित यह आकाश सुद्दाता नहीं है उसी तरह कुलरूपी गगन भी पुरुषरूपी चन्द्रके विना नहीं सुद्दाता। (२४) सारे जगतमें तिल और भूसांके तीसरे भाग जितना भी स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु स्वच्छंदरूपसे की झान करती हो। उत्तम देवों के साथ भी वह की झा करती है। (२५) यदि सभी देवोंकी यह च्यवनावस्था (मृत्यु) होती है, तो फिर इम जैसे मनुष्योंकी तो बात ही क्या! (२६) जिनमें पर्वतके शिखरके समान बड़े भारी मदोन्मत्त हाथी भी बह जायँ तो फिर खरगोश जैसे पहले ही वह जायँ तो उसमें कहना ही क्या! (२७) अज्ञानसे मोहित और पाँचों इन्द्रियोंके वशीभृत जीवने ऐसा कोई महादु ख नहीं है जो संसारमें घूमते हुए अनुभव न किया हो। (२८) सीरूपी हथानियोंमें लुब्ध घरबाररूपी जंजीरसे जकड़ा गया और काममें आसक्त पुरुपगत जीव वहाँ (संसारमें) दुःख अनुभव करता है। (२८) चौपाथे और पक्षी बन्धन और पिजरेमें पकड़े जाते हैं। वहाँ युवतीरूपी पिजड़ेमें जकड़े गय पुरुष दुःख उठाते हैं। (३०) किपाकके फलके समान भोग प्रथम गुढ़ जैसे मधुर होते हैं परिणाममें वे ही विषम विषके जैसे हो जाते हैं। (३१) इस तरह जीवनको अशाधत, अध्नव और चंचल जानकर और भोगोंका त्यागकर मैं आज प्रवच्या महण करूँगा। (३२) ऐसा तथा दृसरा विचार करते हुए हुनान ही रात कमसे व्यतीत हो गई और प्रकाशित करनेवाला सूर्य उदित हुआ। (३२)

प्रतिबुद्ध इनुमानने तब परिजन एवं प्रियाश्रोंसे कहा कि धर्मकी खोर खिभमुख मेरे स्पष्ट बचन तुम सुनो। (३४) सुचिर काल पर्यन्त मनुष्यजन्ममें बन्धुजनोंके साथ रहनेके बाद अवश्य वियोग होता है। अतः तुम खधीर मत होवो। (३४) तब मधुर और मर्मभाषी महिलाओंने हनुमानसे कहा कि, हे नाथ! यहाँ पर असहाय हम सबका तुम त्याग मतकरो। (३६)

१. दिवस --- प्रत्य - । २. गुणस --- म - ।

भणइ तओ हणुवन्तो, परिहिण्डन्तस्स मज्झ संसारे । महिलाण सहस्साई, गयाई कालेण बहुयाई ॥ ३० ॥ न य माया नेव पिया, न पुचदारा इहं मरन्तस्स । पुरिसस्स परिचाण, न कुणन्ति बहा कुणइ धम्मो ॥ ३८ ॥ तं पव अणुहवेउं, नरयितिरिक्खेस्च दारुणं दुक्लं । कह पुण वाणन्तो हं, करेमि महिलासु सह नेहं ॥ ३९ ॥ संसारिम्म अणन्ते, भोओ हं बाइयब-मरणाणं । संपइ लण्मि दिक्लं, मिरसह मे अविणयं सबं ॥ ४० ॥ मेरुं पिव थिरगरुयं, हिययं नाऊण तस्स महिलाओ । ताहे कुणन्ति परमं, अक्कन्दं लोलनयणाओ ॥ ४१ ॥ आसासिऊण घीरो, जुवईओ ठाविउं सुयं रजे । निष्फिड विमाणाओ, विज्ञाहरसुह डपरिकिण्णो ॥ ४२ ॥ आराहिय पुरिसबाणं, नाणाविहरयणिकरणपज्जलियं । संपरिधओ कमेणं, उज्जाणत्थं जिणाययणं ॥ ४२ ॥ काऊणं वन्दणयं, जिणभवणे साहवं सुहनिविट्टं । नामेण धम्मरयणं, तं पणमइ मारुई तुद्धो ॥ ४४ ॥ काऊणं व किइकरमं, हणुवो तो भणइ मुणिवरं एत्तो । भयवं ! होहि गुरू मे, विहेहि संखेवओ दिक्लं ॥ ४५॥ अणुमित्रओ गुरूणं, ताहे मउडं सकुण्डलाहरणं । देइ सुयस्स नरिन्दो, संबममणे कउच्छाहो ॥ ४६ ॥ पश्चासा सत्त सया, संवेगपरायणा य नरवइणो । पषइया खायवसा, चारणसमणं पणमिऊणं ॥ ४८ ॥ पश्चासा सत्त सया, संवेगपरायणा य नरवइणो । एकइया खायवसा, चारणसमणं पणमिऊणं ॥ ४८ ॥ इणुयस्स महिल्याओ, सवाओ दइयसोगदुहियाओ । लच्छीमईऍ सयासे, वायाओ चेव समणीओ ॥ ४९ ॥ सिरिसेलो कम्मवणं, सबं झाणाणलेण दिहऊण तओ । केवल्रद्धाहसओ, संपत्ती वमलनिम्मलं एरमपर्यं ॥ ५० ॥ सिरिसेलो कम्मवणं, सबं झाणाणलेण दिहऊण तओ । केवल्रद्धाहसओ, संपत्ती वमलनिम्मलं एरमपर्यं ॥ ५० ॥

।। इइ पउमचरिए इणुर्वानव्वाणगमणं नाम अट्ठुत्तरसयं पव्वं समत्तं ।।

इस पर हनुमानने कहािक संसारमें घूमते हुए मेरी अनेक सहस्र महिलाएँ कालकममें हो चुकी हैं। (३७) इस लोकमें मर्त हुए पुरुषका परित्राण वैसा न माता, न पिता, न ५त्र और न पत्नी करते हैं जैसा धर्म करता है। (३८) नरक और तिथेष गतियोंमें वैसा दारुण दुःख अनुभव करके अभिज्ञ मैं कैसे खियोंके साथ स्नेह कर सकता हूँ ? (३६) जन्म-मरणके अनन्त संसारसे भयभीत मैं अब दीक्षा लेता हूँ। मेरा सारा अविनय क्षमा मरो। (४०)

मेरकी भाँति अत्यन्त स्थिर उसका हृद्य जानकर चंचल नेत्रोंवाली स्त्रियाँ घोर आकृत्द करने लगी। (४१) युवितयों को आश्वासन देकर और पुत्रको राज्यपर स्थापित करके विद्याधर सुभटोंसे घिरा हुन्ना बह धार विमानमेंसे निकला। (४२) पुरुष द्वारा चलाये जाते और नानाविध रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान बाहन पर श्रारूढ़ होकर उसने उद्यानमें आये हुए जिनमिन्दरकी श्रोर प्रस्थान किया। (४३) जिनभवनमें वन्दन करके शान्तिसे बैठे हुए धर्मरत्न नामके मुनिको हृतुमानने प्रस्त्र होकर प्रणाम किया। (४४) हृतुमानने प्रणाम करके मुनिवरसे कहा कि भगवन ! श्राप मेरे गुरु हो श्रीर शीघ ही मुक्ते दीक्षा दें। (४४) तब गुरु द्वारा अनुमित मिलने पर संयम मार्गमें उत्साही राजा हृतुमानने मुक्कट श्रीर कुण्डलोंके साथ आभूषण पुत्रको दें दिये। (४६) बादमें कामभोगोंका त्याग करनेवाले हृतुमानने सिर परसे बालोंका लोंच किया श्रीर मुनि धर्मरत्नके पास दीक्षा ली। (४७) चारणश्रमणको प्रणाम करके संवेगपरायण तथा ज्यातयश सात सौ पचास राजाओंने दिक्षा ली। (४८) पतिके शोकसे दुःखित हृतुमान की सब पित्रयाँ लक्ष्मीमतीके पास श्रमिण्याँ हो गई। (४९) इसके पश्चात् हृतुमानने कर्मक्षी वनको ध्यानक्ष्पी श्रीनसे जलाकर कैयल्यातिशय प्राप्त करके विमल श्रीर निर्मल परमपद—मोक्ष पाया। (६०)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें हनुमानका निर्वाणगमन नामका एक सौ आठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. काळण वंदणविहिं, जिण०--प्रत्य**ः। २. दाहिण-बामकरेहिं, कुणह--**प्रत्यः।

#### १०९ सक्तंकद्वाविहाणप्रवर्ष

अह तत्थ कुमाराणं, हणुयस्स य निसुणिज्या पवर्जा । भणइ पउमी हसन्तो, कह भोगाणं विरत्ता ते ॥ १ ॥ सन्ते वि य परिचइंड, भोगे गिण्हन्ति जे हु पवर्जा । नूणं ते गहगहिया, वाज्या विलक्षिया पुरिसा ॥ २ ॥ अहवा ताण न विज्ञा, अध्य सहीणा पओगमइकुसला । जेणुजिक्षज्या भोगा, ठिया य तव-संबम्मिमुद्धा ॥३॥ एवं भोगसमुद्दे, तस्स निमगस्स रामदेवस्स । बुद्धी आसि अइन्नहा, सेणिय । उदएण कम्मस्स ॥ ४ ॥ अह अन्नया सुरिन्दो, सहाएँ सीहासणे सुहनिविद्धो । चिट्ठइ मिहिक्कुनुतो, देवसहस्सेहिं परिकिण्यो ॥ ५ ॥ नाणालंकारघरो, घीरो बल-विरिय-तेयसंपन्नो । अह संकहागयं सो, वयणं चिय भणइ देविन्दो ॥ ६ ॥ देवतं इन्दत्तं, जस्स पसाएण पवरसिद्धत्तं । लब्भइ तं नमह सया, ससुरासुरवन्दियं अरहं ॥ ७ ॥ जेण इमो निस्सारो, संसारिवृ चगे अन्वियपुषो । संन्यसंगाममुहे, पावो नाणासिणा निह्ओ ॥ ८ ॥ कन्दप्यतरकाढं, कसायगाहाउलं भवावत्तं । संसारसिल्ल्नाहं, उत्तारइ नो न्यां भवियं ॥ ९ ॥ नायस्स नस्स तह्या, सुमेरुसिहरे सुरेहिं सबेहिं । नाणिओ चिय अहिसेओ, खीरोयहिवारिकल्सिहें ॥ १० ॥ मोहमल्लव्हल्ल्लनं, पासण्डविवर्जियं नयविद्दीणं। नाणिकरणेहि सबं, पयासियं नेण तेलोकां ॥ ११ ॥ सो निणवरो सयंम्, भाणु सिवो संकरो महादेवो । विण्ह हिरण्यगब्भो, महेसरो ईसरो रुदो ॥ १२ ॥ नो एवमाइएहिं, धुबइ नामेहिं देव-मणुएहिं । सो उसहो नगबन्ध्य, संसारुच्छेयणं कुणइ ॥ १२ ॥ ना एवमाइएहिं, धुबइ नामेहिं देव-मणुएहिं । सो उसहो नगबन्ध्य, संसारुच्छेयणं कुणइ ॥ १३ ॥ नइ इच्छह अणुहविउं, कल्लाणपरंपरं निरवसेसं । तो पणमह उसहिन्नणं, सुर-असुरनमंसियं भयवं ॥ १४ ॥

## १०९. इन्द्रका वार्तालाप

कुमारों और हनुमानकी प्रव्रज्याके बारे में सुनकर हँसते हुए रामने कहा कि वे भोगोंसे क्यों विरक्त हुए ? (१) विद्यमान भोगोंको छोड़कर जो प्रव्रज्या लेते हैं वे पुरुष श्रवश्य ही भूत आदिसे प्रस्त हैं अथवा वायुसे पीर्इत हैं। (२) श्रयवा उनके पास प्रयोगमती कुशल विद्यानहीं है, जिससे भोगोंका त्याग करके तप एवं संयमकी ओर वे श्रभिमुख हुए हैं। (३) हे श्रेणिक ! इस तरह कर्मके उदयसे भोग-समुद्रमें निमम्न उन रामकी बुद्धि अतिजड़ हो गई थी। (४)

एक दिन बड़ी भारी ऋदिसे युक्त और हजारों देवतांश्रोंसे घिरा हुआ इन्द्र सभामें सिंहासन पर आरामसे बैठा हुआ था। (४) नाना अलंकारोंको धारण करनेवाला, धीर तथा बल, वीर्य और तेजसे सम्पन्न उस इन्द्रने वार्तालापके दौरानमें यह बचन कहा कि जिसके प्रसादसे देवत्व, इन्द्रत्व और उक्तम सिद्धगति प्राप्त होती है उस सुर-असुर द्वारा वन्दित आरहन्तको सदा नमस्कार हो। (६-७) जिसने विश्वमें पहले न जीते गये ऐसे इस असार संसाररूपी पापी शत्रुको संयमरूपी समरक्त्रमें ज्ञानरूपी तलवारसे मार डाला है; जो कामरूपी तरंगोंसे युक्त कथायरूपी प्राहोंसे ज्याप्त और भवरूपी आवर्तों से सम्पन्न संसाररूपी सागरसे भव्य जीवोंको पार लगाता है; जिसके उत्पन्न होने पर सुमेरु पर्वतके शिखर पर सब देवताओंने मिलकर श्रीरसागरके जलसे पूर्ण कलशों द्वारा अभिषेक किया था; जिसने मोहरूपी मलके पटलसे आच्छादित, धर्मसे रहित और नीतिसे विहीन सारे त्रिभुवनको ज्ञानकी किरणोंसे प्रकाशित किया है वह जिनवर हैं; स्वयन्भू, मानु, शिव, शंकर, महादेव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, महेश्वर, ईश्वर और रुद्र ऐसे नामांसे देव एवं मनुष्यों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है वे जगद्वन्धु ऋषभदेव संसारका नाश करते हैं। (८-१३) यिह समयरूपसे कल्याणोंकी परम्पराका अनुभव करना चाहते हो तो सुर एवं असुर द्वारा वन्दित भगवान ऋषभदेवको प्रगाम करो। (१४) अनादि निधन जीव अपने कार्यरूपी पवनसे आहर

नीवो अणाइनिहणो, सकम्मपवणाहओ परिभमन्तो । कह कह वि माणुसत्तं, पत्तो न कुणेइ निणधम्मं ॥ १५ ॥ मिच्छादंसणचरियं, काऊणं नइ वि लहइ देवतं । तह वि य नुओ समाणो , मुज्झे इह माणुसे नम्मे ॥ १६ ॥ निन्दह निणवरधम्मं, मिच्छत्तो नाण-दंसणविहणो । सो हिण्डइ संसारे, दुक्त्वसहस्साइं अणुहोन्तो ॥ १७ ॥ पेच्छह मिहिश्वयस्स वि, सुनाणजुत्तस्स माणुसे नम्मे । दुलहा उ हवइ बोही, किं पुण अन्नाणजुत्तस्स ? ॥ १८ ॥ इन्दो भणइ क्या हं, बोहिं लद्भूण माणुसे नम्मे । कम्मद्रविष्पमुक्को, परमपयं चेव पाविस्सं ? ॥ १९ ॥ तं भणइ सुरो एक्को, नइ तुज्झ वि प्रिसी हवइ बुद्धो । अम्हारिसाण नियमा, माणुसनम्मे विभुज्झिहिइ ॥ २० ॥ इन्दं मिहिश्चुज्तं, बम्भविमाणे सुरं नुयसमाणं । रामं किं न न पेच्छह, माणुसभोगेसु अइमूढं ? ॥ २१ ॥ तो भणइ देवराया, सवाण वि बन्धणाण दूरेणं । कढिणो उ नेहबन्धो, संसारत्थाण सत्ताणं ॥ २२ ॥ नियलेहि पूरिओ चिय, वच्चइ पुरिसो निहच्छियं देसं । एकं पि अङ्गुलिमणं, न नाइ घणनेहपडिवद्धो ॥ २३ ॥ रामस्स निययकालं, सोमित्तो घणसिणेहमणुरत्तो । सो वि य तस्स विओगे, मुञ्जइ नीयं अइसमत्थो ॥ २४ ॥ सो तं लच्छिनिकेयं, पउमो न य सुयइ नेहपडिबद्धो । कम्मस्स य उदण्णं, कालं निय नेह महमूढो ॥ २५ ॥ सुरवइमणियं चं तत्त्वमग्गाणुरत्तं, निणवरगुणगहणं सुप्पसत्थं पवितं ।

॥ इइ पडमचरिए सक्संकहाविहाणं नाम नवृत्तरसर्यं पठ्यं समत्तं॥

सुणिय विबुहसङ्घा तं च इन्दं नमेउं, अइविमरुसरोरा जन्ति सं सं निकेयं ॥ २६ ॥

॥ पद्मचरितमें इन्द्रके वार्तालापका विधान नामक एक सौ नवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

होकर भटकता हुआ किसी तरहसे मानवभव प्राप्त करके भी जिनधमैका आचरण नहीं करता। (१५) मिध्यात्व से युक्त तप आदि आचरण करके यद्यपि देवत्व प्राप्त होता है। (१६) बान खौर दर्शनसे यह पुनः मोहित होता है। (१६) बान खौर दर्शनसे रिहत जो मिध्यात्वी जिनधमैकी निन्दा करता है वह हजारों दुखोंका अनुभव करता हुखा संसारमें भटकता है। (१७) देखों तो, महर्धिक सुझानयुक्त मनुष्य जन्ममें भी बोधि दुर्लभ होती है, तो फिर अझानयुक्त प्राणीका तो कहना ही क्या ? (१८) तब इन्द्र कहने लगा कि कब मैं मानव जन्ममें बोधि प्राप्त करके खौर आठों कर्मोंसे विमुक्त हो परम पद प्राप्त करूँगा ? (१६)

उसे एक देवने कहा कि यदि आपकी भी ऐसी मित है तो फिर हम जैसोंकी बुद्धि तो मनुष्य जन्ममें नियमतः मोहित हो जाएगी। (२०) ब्रह्म विमानमें अत्यन्त ऋदिसम्पन्न सुरेन्द्रके च्युत होनपर मानव भोगोंमें अत्यन्त मूद रामको क्या आप नहीं देखते ? (२१) इस पर देवेन्द्रने कहा कि संसारस्थ जीवोंके छिए सब बन्धनोंकी अपेक्षा स्तेहबन्धन अत्यन्त हद होता है। (२२) जंजीरोंसे बँधा हुआ मनुष्य इच्छानुसार देशमें जा सकता है, पर धने स्तेहसे जकड़ा हुआ मनुष्य एक अंगुल भी नहीं जा सकता। (२३) रामके ऊपर लक्ष्मण सर्वदा धने प्रेमसे अनुरक्त रहता है। वे अतिसमर्थ राम भी उसके वियोगमें प्राणोंका त्याग कर सकते हैं। (२४) स्तेहसे जकड़े हुए वे राम लक्ष्मणको नहीं छोड़ते और कर्मके उद्यसे मित्रमूद हो समय बिताते हैं। (२४) देवेन्द्रने जो सत्यमार्गमें अनुरागपूण, जिनवरके गुणोंसे व्याप्त, अत्यन्त प्रशस्त और पवित्र वचन कहे उसे सुनकर अतिर्ानर्मल शर्रारवाले देवोंक संघ इन्द्रको प्रणाम करके अपने अपने भवनकी और वले गये। (२६)

श्री भागा सिन्दाइ इह—मुः। २, मुरस्स चइयस्स माणुरो—मुः।

# ११० लवण-ऽङ्कुसत्तवोवणपवेसविद्याणपव्वं

अह तत्थ दोण्णि देवा, कुऊहली रयणचूल-मणिचूला। नेहपरिक्खणहेउं, समागया राम-केसीणं ॥ १ ॥ रामं सोऊण मयं, केरिसियं कुणइ लक्खणो चेट्टं! । रूसइ किं वा गच्छह?, किं वा परिभासए वयणं! ॥ २ ॥ अहवा सोगाउल्यं, पेच्छामो लक्खणस्स मुहयन्दं। ते एव कयालावा, साएयपुरि अह पविद्वा ॥ ३ ॥ देवा रामस्स घरे, कुणन्ति मायाविणिम्मयं सहं। पउमो मओ मओ ति य, वरजुवईणं चिय विलावं ॥ ४ ॥ रामस्स मरणसहं, सोउं अक्किन्द्रयं च जुवईहिं। लच्छीहरो विसण्णो, जंपइ ताहे इमं वयणं ॥ ५ ॥ हा किं व इमं वैत्तं, एव भणन्तस्स तस्स सयराहं। वायाण् समं जीयं, विणिग्गयं लच्छिनिल्यस्स ॥ ६ ॥ कञ्चणथम्भनिसन्नो, अणिमोलियलोयणो तहावत्थो। लिक्खज्ञइ चक्कहरो, लेप्पमं ओ इव विणिम्मविओ ॥ ७ ॥ दृष्टुण विगयजीयं, सोमित्तिं मुरवरा विसण्णमणा। निन्दिन्त य अप्पाणं, दोष्णि वि लज्जासमावना ॥ ८ ॥ लक्खणमरणनिहेणं, एएणं एत्थ पुषविहिएणं। जायं परितावयरं, अम्हाण मणं तु अप्पाणं॥ ९ ॥ असिक्खणमरणनिहेणं, पूरणं एत्थ पुषविहिएणं। नायं परितावयरं, अम्हाण मणं तु अप्पाणं॥ ९ ॥ असिक्ख्यकारीणं, पुरिसाणं एत्थ पाविह्ययाणं। सयमेव कयं कर्मं, परितावयरं हवइ पच्छा॥ १० ॥ असिक्ख्यकारीणं, पुरिसाणं एत्थ पाविह्ययाणं। सयमेव कयं कर्मं, परितावयरं हवइ पच्छा॥ १२ ॥ एका भणइ सुर्भाणया, जोवणमयगिवयाणं पावाए। सािम! तुमं रोसिविओ, कवणाए पावबुद्धोए॥ १३ ॥ एका भणइ सुर्भाणया, जोवणमयगिवयाणं वुमं ताए। तं अम्ह खमसु संपइ, जंपसु मंहुराएं बायाए॥ १४ ॥ पणयकल्डिम्स सािमय!, भणिओ वं अविणयं तुमं ताए। तं अम्ह खमसु संपइ, जंपसु मंहुराएं बायाए॥ १४ ॥

### ११० लवण और अंकुश्वका तपोवनमें प्रवेश

रत्नचूल श्रीर मणिचूल नामके दो देव कुतूहलवश राम श्रीर तदमणके स्तेहकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ श्राये। (१) रामको मृत सुनकर लक्ष्मण केसी चेष्टा करता है ? केसा रुष्ट होता है, कैसे जाता है और कौनसे वचन कहता है ? (२) श्रयवा लक्ष्मणके शोकाकुल मुख्यचन्द्रको हम देखें। इस तरह बातचीत करके वे साकतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (३) रामक महलमें मायानिर्मित शब्द करने लगे कि राम मर गये, राम मर गये और सुन्दर युवतियोंका विलाप भी किया। (४) रामकी मृत्युका शब्द श्रीर युवतियोंका आक्रन्दन सुनकर दुःखी लद्ष्मणने तब यह वचन कहा। (५) 'हा! यह क्या हुश्रा?'— ऐसा कहने हुए उस लक्ष्मणके वाणीक साथ प्राण भी निकल गये। (६) सोनेके स्तम्भका श्रयलम्बन लेकर बेठा हुश्रा तथा खुली श्राँखोंवाली—ऐसी श्रवस्थामें स्थित लक्ष्मण मृति जैसा बन गया हो ऐसा प्रतीत होता था। (७)

लक्ष्मणको निर्जीव देखकर मनमें खिन्न दोनों देव लिजित होकर अपने आपकी निन्दा करने लगे—(द) पूर्वकर्मोंसे विहित लक्ष्मणके इस मरणके कारण हमारा अपना मन हमें परितापजनक हो गया है।(ह) पश्चात्तापसे तप्त और उसके लिए अपने प्राण देनेमें असमर्थ वे देव अपनी निन्दा करते हुए सीधम देवलोककी ओर गय।(१०) मनमें पापयुक्त और असमीक्ष्यकारी पुरुषोंके लिए अपना किया हुआ कार्य बादमें दुःखजनक हो जाता है।(११)

देवताओं की मायासे यह कार्य हुआ यह न जानकर सब युवितयाँ, 'प्रणय-कुपित हैं' ऐसा मानकर पितको प्रसन्न करने लगीं। (१२) एक वचन-कुशल युवितोने कहा कि, नाथ! यौवनमद्से गर्वित किस पापयुद्धि और पापी स्त्रीने आपको रुष्ट किया है ? (१३) हे स्वामी! प्रणय-कलहमें उसने आपसे जो अविनययुक्त कहा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब आप मधुर वाणीसे बात करें। (१४) सुन्दर कमलके समान कोमलांगी कोई स्त्री स्नेहसे युक्त आखिंगन करने लगी तो

१. वर्त्तं, इमं भ०-मु०। २. ०मओ चेव निम्म०-मु०। ३. महुर्क्वराए वायाए-प्रत्य०।

वरकमलकोमलक्की, अवगृहइ कावि निव्मर्गसणेहं । चल्लेमु पडइ अन्ना, पत्तिय सामी ! कडलावा ॥ १५ ॥ घेत्ण काइ वीणं, तस्स य गुणिकत्तणं महुरसंहं। गायइ वरगन्धवं, दश्यस्स पसायजणणहं॥ १६॥ अवगूहिकण काई, चुम्बह गण्डत्थलं मणभिरामं । चंपइ पुणो पुणो चिय, अम्ह पहु ! देहि उल्लावं ॥ १७ ॥ संपुण्णचन्द्वयणा, कयनेवच्छा कडक्खविच्छोहं । नच्चइ दावि मणहरं, पियस्स पुरओ ससव्भावं ॥ १८ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, ताण कुणन्तीण चेद्वियसयाई । जायं निरत्ययं तं, जीवियरिंद्यम्मि कन्तिम्म ॥ १९.॥ चारियमुहाउ सुणिउं, तं वित्तन्तं ससंभमो रामो । तं लक्खणस्स भवणं, तूरन्तो चैव संपत्तो ॥ २० ॥ अन्तेउरं पविद्वो, पेच्छइ विगयप्पमं सिरीरिहयं । रुच्छीहरस्स वयणं, पनायसिसिन्निहायारं ॥ २१ ॥ चिन्तेइ तओ पउमो, केण वि कज्जेण मज्झ चक्रहरो । रुट्टो अञ्मुट्टाणं, न देइ चिट्टइ अविणयङ्गो ॥ २२ ॥ विरलक्षमेसु गन्तुं, अग्वायइ मत्थण घणसिणेहं । पउमो भगइ कणिहुं, कि मज्झ न देनि उछावं ! ॥ २३ ॥ चिन्धेहि जाणि ऊण य, गयजीयं लक्षणं तहावन्थं । तह वि य तं जीवन्तं, सो मन्नइ निञ्मरसिणेहो ॥२४॥ न य हसइ नेव जंपइ, न चेव उस्ससइ चेट्टपरिहीणो । दिहों य तहाबखां, सोमित्ती रामदेवेणं ॥ २५ ॥ मुच्छागओ विउद्धो, पडमो परिमुसइ तस्स अङ्गाइं । नक्लक्लयं पि एकं, न य पेच्छइ मगगमाणो वि ॥२६॥ एयावत्थस्स तओ. वेज्ञा सद्दाविऊण पउमाभो । कारावेइ तिगिच्छं. मन्तेहि तहोसहेहि पि ॥ २७ ॥ वेज्ञगणेहि जया सो, मन्तोसिंहसंजुएहि विविहेहि । न य पिडवन्नो चेद्दं, तओ गओ राहवी मुच्छं ॥ २८ ॥ कह कह वि समासत्थी, कुणइ, पलावं तओ य रोवन्तो । रामी सअंसुनयणी, दिही जुनईहिं दीणसुरी ॥२९॥ एयन्तरम्मि ताओ. सबाओ स्वन्यणस्य महिलाओ । रोवन्ति विहलविम्मलमणाओ अङ्गं हणन्तीओ ॥ ३० ॥

दूसरी 'हे नाथ! में आपके आश्रयमें आई हूँ' ऐसा कहकर चरणोंमें गिरने लगी। (१५) कोई मीठे स्वरवाली की वीणा लेकर पितको प्रसन्न करनेक लिए जिसमें उसके गुणोंका वर्णन है ऐसा उत्तम गीत गाने छगी। (१६) कोई आछिंगन देकर मनोहर गण्डस्थलको चूमती थी और बार-वार कहती थी कि. हे प्रभो! हमारे साथ बातचीत तो करो। (१७) पूर्ण चन्द्रके समान बदनवाली कोई खी वखा-परिधान करके भनोहर कटा च-विचेष करती हुई प्रियके सम्मुख सुन्दर भावके साथ नाचती थी। (१८) इन तथा दूसरी सैंकहों प्रकारकी चेष्टाएँ करनेवाली उन स्त्रियोंकी सब चेष्टाएँ निर्जीव पितक सम्मुख निरर्थक हुई। (१६)

गुप्तचरोंके मुखसे उस प्रतान्तको मुनकर संश्रमयुक्त राम जल्दी ही लक्ष्मण्क भवनमें श्रा पहुँचे। (२०) श्रम्तः पुरमें प्रवेश करके उन्होंने प्रभाहीन, श्रीरहित और प्रभातकाळीन चन्द्रमाके जैसे श्राकारवाले लक्ष्मणंक मुखको देखा। (२१) तब राम सोचने छगे कि किस कारण चक्रधर छक्ष्मण् मुक्त पर रुष्ट हुआ है ? यह श्रादरपूर्वक क्यों खड़ा नहीं होता श्रीर शरीरमें श्रावनय धारण करके बेठा है ? (२२) थोड़े कदम आगे जाकर श्रीर श्रत्यन्त स्नेहसे सिरको स्थकर रामने छोट भाईसे कहा कि मेरे साथ बात क्यों नहीं करता ? (२३) चिह्नोंसे उस अवन्थामें बेठे हुए लक्ष्मण्को निष्प्राण जानकर भी स्नेहसे परिपूर्ण वे उसे जीवित ही मानते थे। (२४) न तो वह हँसता था, न बोलता था, न साँस लेता था। रामने लक्ष्मण्को चेटारहित और उसी श्रवस्थामें बेठा हुआ देखा। (२५) इससे वे बेहोरा हो गये। होशमें श्राने पर रामने उसके अंगोंको महलाया। हूँ दुने पर भी एक नखक्त तक उन्होंने नहीं देखा। (२६) तब रामने बेदोंको युलाकर ऐसी अवस्थामें स्थित उसकी मंत्रों तथा औपधियोंसे चिकित्सा करवाई। (२७) विविध मंत्र व श्रीपधियोंके प्रयोग से बेद्याग्यों के द्वारा जब बह होशमें नहीं आया तब राम मुद्धित हो गये। (२६) किसी तरह श्राधम्त होने पर वे रोते हुए प्रलाप करने लगे। युवितयोंने रामको आँखोंमें श्रामुश्रोंसे युक्त तथा दीनवदन देखा। (२९)

उस समय लक्ष्मणकी वे सब भार्याएँ मनमें विद्वल हो अंगको पीटती हुई रोने लगी। (३०) हा नाथ ! महायश !

१. ०सहा। गा॰—मु॰। २. ०स.णं, ग॰—प्रत्य॰।

हा नाह! हा महाजस!, उट्टेहि ससंभमाण अम्हाणं। पणिवइयवच्छल! तुमं, उल्लावं देहि वियसन्तो ॥ ३१॥ हा दिक्लण्णगुणायर, तुज्झ सयासम्मि चिट्टए पउमो। एयस्स किं व रुद्दो, न य उद्घिस आसणवराओ ॥३२॥ भल्याणियागयाणं, सुहर्हाणं नाह! दिसणमणाणं। होऊण सोमचित्तो, आलावं देहि विमणाणं॥ ३३॥ हा नाह! किं न पेच्छिस, एयं अन्तेउरं विलवमाणं!। सोयाउरं च लोयं, किं न निवारेसि दीणसुहं!॥३४॥ सोयाउराहिं अहियं, जुवईहिं तत्थ रोवमाणीहिं। हिययं कस्स न कळुणं, जायं चिय गग्गरं कण्ठं!॥३५॥ एवं रोवन्तीहिं, जुवईहिं हार-कहयमाईयं। िक्तुज्झएहिं छन्ना, सवा रायक्रणत्थाणी॥ ३६॥ एयन्तरिम्म सोउं, कालग्यं लक्खणं सुसंविग्गा। लवणं-ऽकुसा विरत्ता, भोगाणं तक्ष्मणं धीरा॥ ३७॥ चिन्तेन्ति जो सुरेसु वि, संगामे लक्खणं अजियपुत्रो। बल-विरियसमत्थो वि हु, सो कह कालारिणा निहओ?॥३८॥ किं वा इमेण कीरइ, कयलीर्थंम्भो व साररिहएणं। देहेण दुक्ल-दोग्गइकरेण भोगाहिलासीणं!॥ ३९॥ गठभवसहीएँ भोया, पियरं निमऊण परमसंवेगा। दोण्णि व महिन्दउद्यं, उज्जाणं परिथया धीरा॥ ४०॥ अमयरसनामध्यं, साहुं पहिवज्जिउण ते सरणं। पबइया खायजसा, उत्तमगुणधारया जाया॥ ४१॥ एकत्तो सुयविरहो, मरणं च सहोयरस्सं अन्नतो। घणसोयमहावत्तं, रामो, दुक्खण्णवे पिडओ॥ ४२॥ एवं कम्मनिओगे, संपत्ते सबसंगए बन्धुजणे। सोगं वेरग्गसमं, जायन्तिह विमळचेहिया सप्पुरिसा॥ ४४॥ एवं कम्मनिओगे, संपत्ते सबसंगए बन्धुजणे। सोगं वेरग्गसमं, जायन्तिह विमळचेहिया सप्पुरिसा॥ ४४॥

।। इइ परमर्चारए लवणं-ऽकुसतवोवणपवेसविहाणं नाम द्सुत्तरसयं पव्यं समत्तं ।।

॥ पद्मचरितमें छवण और अंकुशका तपोवनमें प्रवेश-विधान नामक एक सी दसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

हा प्रिणिपात करनेवाल पर वात्सल्यभाव रखनेवाले! तुम उठो श्रीर सम्भ्रमयुक्त हमारे साथ हँ सकर वातें करो। (३१) हा दाक्षिण्य गुणाकर! तुम्हारे पास राम खड़े हैं, क्या इन पर भी तुम रुष्ट हुए हो? जिससे श्रासन परसे खड़े नहीं होते? (३२) हे नाथ! सभामंडपमें श्राये हुए श्रीर तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक मनवाले दुःखी सुभटोंके साथ चित्तमें शान्ति धारण करके तुम बातचीत करा। (३३) हा नाथ! विलाप करते हुए इस श्रन्तः पुरको क्या तुम नहीं देखते? शोकातुर और दीन मुखवाल लोगोंका तुम दुःख दूर क्यों नहीं करते? (३४) श्रत्यन्त शोकातुर और रोती हुई युवितयोंसे वहाँ किसका हृदय करुणापृर्ण और कण्ट गहुद् नहीं हुआ? (३४) इस प्रकार रोती हुई युवितयों द्वारा फेंके श्रीर होड़े गये हार, कटक श्रादिसे राजभवनका सारा श्रांगन श्रीर सभा-स्थान ह्या गया। (३६)

उधर छक्ष्मणके मरणको मुनकर अत्यन्त संवेगयुक्त धीर लवण और अंकुश तत्स्रण भोगोंसे विरक्त हुए। (३७) वे सीचने लगे कि जो लक्षण युद्धमें देवों द्वारा भी अजेय थे वे बल एवं वीर्यसे युक्त होने पर भी कालरूपी शत्र द्वारा कैसे मारे गये? (३=) श्रयवा कदछीस्तम्भक समान सारहीन, दुःख और दुर्गति प्रदान करनेवाले श्रीर भोगोंके श्रभिलापी इस देहका क्या प्रयोजन है ? (३६) गर्भानवाससे डरे हुए, परम रावेगयुक्त श्रीर धीर वे दोनों पिताको नमस्कार करके महेन्द्रोद्य उद्यानकी श्रीर गये। (४०) श्रयत्स नामक साधुकी शरण स्वीकारकर ख्यात यशवाले उन्होंने प्रव्रज्या ली श्रीर उत्तम गुणोंक धारक बने। (४१) एक तरफ पुत्रोंका वियोग श्रीर दूसरी तरफ भाईका मरण। इस तरह अत्यन्त शोक रूपी बड़े बड़े भँयरवाले दुःखार्णवमें राम गिर पड़े। (४२) रामको पुत्र प्रिय थे श्रीर पुत्रों की अपेन्ना लक्ष्मण अधिक प्रिय थे। हे राजन्! उसके विरहमें राम श्रतिदुःखित हुए। (४३) इस तरह कर्मके नियमवश बन्धुजनकी मृत्यु होनेपर वेराग्यके तुल्य शोक होता है, किन्तु सत्पुरुप तो ऐसे समय विमल शाचरणवाले बनते हैं। (४४)

१. अत्थाणआग॰—प्रत्य॰। २. •हाणं गेहदरि॰—प्रत्य॰। ३. •हणुच्छाणी—प्रत्य॰। ४. ०वम्भं व सा॰—मु॰। ५. •मसंविग्गा—प्रत्य॰।

#### १११. रामविप्पलावविद्वाणप्रव्वं

अह कालगयसमाणे, सेणिय! नारायणे जुगपहाणे। रामेण सयलरजं, बन्धवनेहेण परिचर्च ॥ १ ॥ लच्छोहरस्स देहं, सुरहिसुगन्धं सहावंभो मज्यं। जीएण वि परिमुकं, न मुयइ पज्ञमे सिणेहेणं ॥ २ ॥ अग्धायइ परिचुम्बइ, ठवेइ अक्के पुणो फुसइ अक्कं। रुयइ महासोगाणलसंतत्तो राहवो अहियं॥ ३ ॥ हा कह मोत्तूण मए, एकागि दुक्लसागरिनमगं। अहिलसिस बच्छ! गन्तुं, सिणेहरिह ओ इव निरुतं!॥ १॥ उद्वेहि देव! तुरियं, तवोवणं मज्झ पिथ्या पुत्ता। जाव न वि जन्ति दृरं, ताव य आणेहि गन्तूणं॥ ५ ॥ धीर! तुमे रहियाओ, अइगाढं दुक्लियाओ महिलाओ। लेलन्ति धरिणवहे, कलुणपलावं कुणन्तीओ ॥ ६ ॥ वियल्यिकुण्डलहारं, चूढामणिमेहलाई यं एयं। जुवइजणं न निवारिस, वच्छय! अहियं विरुवमाणं॥ ७ ॥ उद्वेहि सयणवच्छल !, वाया मे देहि विरुवमाणस्स । किं व अकारणकुविओ, हरिस मुहं दोसरहियस्स! ॥ ८ ॥ तहा दहइ निदाहो, दिवायरो हुयवहो ब पज्जलिओ। जह दहइ निर्वसरें, देहं एकोयरिवओगो ॥ ९ ॥ किं वा करेमि वच्छय!! कत्तो वच्चामि हं तुमे रहिओ !। ठाणं पेच्छामि न तं, निवाणं जत्य उ लहामि ॥ १०॥ हा वच्छ! मुखसु इमं, कोवं सोमो य होहि संख्वं। संपइ अणगाराणं, वृह्ह वेला महिरसीणं॥ ११॥ अत्थाओ दिवसयरो, लच्छीहर! किं न पेच्छिस इमाइं। मज्लन्ति कुवल्याइं, वियसन्ति य कुमुयसण्डाइं!॥ १२॥ अत्थाओ दिवसयरो, लच्छीहर! किं न पेच्छिस इमाइं। मज्लन्ति कुवल्याइं, वियसन्ति य कुमुयसण्डाइं!॥ १२॥ संपुण्णचन्दसरिसं, आसि तुमं अइमणोहरं वयणं। कज्ञेण कृण सुपुरिस!, संपइ विगयप्पमं जायं!॥ १४॥ संपुण्णचन्दसरिसं, आसि तुमं अइमणोहरं वयणं। कज्ञेण कृण सुपुरिस!, संपइ विगयप्पमं जायं!॥ १४॥

#### १११. रामका विलाप

युगप्रधान नारायण लदमाणके मरने पर वन्धुन्नेहक कारण रामने सारा राज्य छोड़ दिया। (१) लक्ष्मककी सुगन्धित महकवाली खीर स्वभावसे ही कोमल देहको प्राणीय रहित होने पर भी राम स्नेहवश नहीं छोड़ते थे। (२) शोकाग्निसे खरवन्त सन्तप्त राम उसे सुँघते थे, जूमने थे, गोदमें रखते थे, फिर खंगका स्पर्श करते थे खीर बहुत रोते थे। (३) हा बत्स! दुःखसागरमें निमम एकाकी मुन्ने छोड़कर म्नेहरहित तुमने चुपचाप कैसे जानेकी इच्छा की १ (४) हे देव! जल्दी उठो। मेरे पुत्र तपोवनमें गये हैं। जब तक वे दूर नहीं निकत जाने तब तक जा करके तुम उन्हें ले आओ। (४) हे धार! तुम्हारे विना खरवन्त दुःखित स्त्रियाँ करुण प्रलाप करती हुई जुर्मान पर लोटती हैं। (६) हे बत्स! कुण्डल कोर हार तथा चूड़ामणि खीर मेखला चादिसे रहित इन अत्यविक रोती हुई युवितयोंको तुम क्यों नहीं रांकते १ (७) हे स्वमनवत्सल! तुम उठो और रोते हुए मेरे साथ वातें करो। निक्तारण कुपित तुमने दोषरहित मेरा मुख क्यों हर लिया है १ (८) खागकी तरह जलता हुआ प्रीप्मकाल अथवा पूर्य वैसा नहीं जलाता जैसा सहोदर भाईका वियोग सारी देहको जलता है। (६) हे बत्स! तुम्हारे विना में क्या कहूँ कहूँ जाऊँ १ एसा कोई स्थान नहीं दोक्ता जहाँ में शान्ति पाऊँ। (१०) हा बत्स! इस क्रीधका त्याग करो और थोड़ा-सा सीम्य बनो। अब अनगार महिषयोंकी आगमन वेला है। (१२) हे लक्ष्मण! सूर्य अस्त हुआ है। क्या तुम नहीं देखने कि कमल बन्द हो रहे हैं और कुमुदवन खिल रहे हैं। (१२) जल्दी ही सेज बिछाओ, जिससे बाकीके व्यापारों को छोड़कर लक्ष्मणको अपने बाहुमें लपेटकर में निद्राका सेवन कहूँ। (१३) हे मुपुरुष! पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारा अतिसुन्दर मुख था। अब वह किस लिए कान्तिहीन हो गया है १ (१४) तुम्हारे मनमें जो

१. ०वअइरम्मं--प्रत्यकः। २. ०इयं सम्बं । जुनइज्ञणं ण वि बार्रास--प्रत्यकः। ३. ०सि मुद्दं देकि---मुकः। ४. अच्छुरह---प्रस्यकः। ५. परिसेक्षियसेक---प्रत्यकः।

जं तुज्झ हिययइट्टं, दबं संपाययामि तं सबं। सबावारमणहरं, काऊण मुहं समुख्लवसु ॥ १५ ॥ मुख्य विसायं सुपुरिस!, अम्हं चिय खेयरा अइविरुद्धा । सबे वि आगया वि हु, घेतुमणा कोसलं कुद्धा ॥१६॥ मह्यं पि सत्तुसेन्नं, जिणयन्तो जो इमेण चक्नेणं । सो कह सहिस पिरभवं, कथन्तं चक्कस्स धीर तुमं ॥ १७ ॥ सुन्दर ! विमुख्य निहं, बोलीणा सबरी रवी उइओ । देहं पसाहिऊणं, चिट्टसु अत्थाणमञ्झगओ ॥ १८ ॥ सबो वि य पुहइज्ञणो, समागओ तुज्झ सिन्नयासिमा। गुरुभत्त! मित्तवच्छल !, एयस्स करेहि माणत्थं ॥१९॥ निययं तु सुप्पहायं, जिणाण लोगावलोगद्रिसीणं । भवियपपुरमाण वि पुणो, जायं मुणिसुबओ सरणं ॥ २० ॥ वच्छ ! तुमे चिरसइए, सिहिलायइ जिणहरेसु संगीयं । समणा जणेण समयं, संपत्ता चेव उद्येयं ॥ २१ ॥ उद्देहि स्यणवच्छल !, धीरेहि ममं विसायपिडवन्नं । एयावत्थिम तुमे, न देइ सोहा इमं नयरं ॥ २२ ॥ णूणं कओ विओगो, कस्स वि जीवस्स अन्नजन्मिम मया। एक्कोयरस्स वसणं, विमलविहाणस्स पावियं तेण स्वया। २३ ॥

॥ इइ पउमचरिए रामविष्पलार्वाबहाणं नाम एगाद्युत्तरसयं पन्यं समत्तं ॥

#### ११२. लक्खणविओगबिहीसणवयणपव्वं

एती खेयरवसहा, संबें तं जाणिकण वित्तन्तं । महिलासु समं सिग्धं, साएयपुरि समणुपत्ता ॥ १ ॥ अहं सी लक्काहिवई, बिहीसणो सह सुएहिं सुग्गीवो । चन्दोयरस्स पुत्तो, तहेव सिसवद्धणो सुहडो ॥ २ ॥

इष्ट हो वह सारा द्रव्य में ला देता हूँ। चेष्टाश्रोंसे मुसको मनोहर करके तुम बोलो। (१५) हे सुपुरुप! तुम विपादका त्याग करो। हमाएँ जो विरोधी खेचर थे वे सब बृद्ध होकर साकेतपुरीको लेनेकी इच्छामें श्राये हैं। (१६) हे धीर! जो इस चक्रसे बड़ी भारी शबुसेनाको भी जीत लेता था वह तुम यमके चक्रका पराभव कसे सहागे ? (१७) हे सुन्दर! नीं इ छोतो। रात बीत गई है। सूर्य उदित हुश्रा है। शरीरका प्रसावन करके सभामण्डपक बीच जाकर बठो। (१८) हे गुरुभक्त! मित्रवत्सल ! पृथ्वी परके सब लोग तुम्हारे पास श्राये हैं। इनका सम्मान करो। (१६) लोक और अलोकको देखनेवाल जिनेंकि लिए तो सर्वदा सुप्रभात ही होता है, किन्तु भव्यजन रूपी कमलोंक लिए मुनिसुवत स्वामी शरणरूप हुए हैं, यही सुप्रभात है। (२०) हे बत्स! तुम्हार विना जिनमान्दरोंमें संगीत शिथिल हो गया है। लोगोंके साथ अमण भी डांद्रम हो गये हैं। (२१) हे स्वजनवत्सल! तुम उठो। विपादयुक्त मुक्ते धीरज विधाओ। तुम्हारे इस अवस्थामें रहते यह नगर शोभा नहीं देता। (२२) दूसरे जन्ममें मैंने अवश्य ही किसी जीवका वियोग किया होगा। उसीसे मैंने विमल भाग्यवाले सहोदर भाईका दुख पाया है। (२३)

॥ पद्मचरितमं रामके विप्रलापका विधान नामक एक सौ म्यारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११२. विभीपणका आश्वासन

इस वृत्तान्तको जानकर सभी वेचरराजा शीध ही महिलाओंके साथ, साकतपुरीमें आ पहुँचे। (१) वह लंकापित विभोषण, पुत्रोंके माय मुमीब, चन्द्रोदरका पुत्र तथा सुभट शशिवर्धन—इन तथा दूसरे बहुत-स श्राँखोंमें श्राँसुओंसे युक्त

<sup>्</sup>र्, ॰पाडयामि नं सन्तं । वावारमणहरं तं, काऊ॰—प्रत्य । २. ०न्तवकत्तस्य—मु॰ । ३. वि हु पु॰—प्रत्य । ४. मा (१ मो) पेच्छं—प्रत्य । ५. ॰यङ्गमुयाण य पुणो,—प्रत्य । ६. जाणं मु॰—मु॰ । ७. वच्छ ! तुमण् विरिदृष्,—प्रत्य । ६. वयणं— मु॰ । ६. ०लपहाणस्स तेण पावियं थि सया—प्रत्य ॰ । १०. सन्ते ते जा॰—प्रत्य ॰ ।

प्र अने य बह, खेयर वसहा सअंधुनयणजुया। पिनसन्ति सिरिहरं ते, रामस्स कयं जिल्लिणामा ॥ ३ ॥ अह ते निसण्णवयणा, काऊण विही उ महियले सबे । उविद्या पउमाभं, मणन्ति पापुनु पिह्जणं ॥ ४ ॥ जह वि य इमो महाजस!, सोगो दुक्लेहिं मुन्नह हयासो । तह वि य अवसेण तुमे, मोत्तवो अम्ह वयणेणं ॥ ५ ॥ ते एव जंपिजणं, तुण्हिका खेयरा ठिया सबे । संथावणाम्म कुसलो, तं मणइ विहीसणो वयणं ॥ ६ ॥ जल्बुब्बुयसिरसाइं, राहव ! देहाइं सबजीवाणं । उप्पज्जन्ति चयन्ति य, नाणाजीणीय पत्ताणं ॥ ७ ॥ इन्दा सलोगपाला, भुजन्ता उत्तमाइं सोक्ष्माइं । पुण्णक्ष्म्यम्मि ते वि य, चँइउं अणुहोन्ति दुक्ष्माइं ॥ ८ ॥ ते तत्थ मणुयदेहे, तणिक्नुच्लाचले अहदुगन्धे । उप्पज्जन्ति महाजस !, का सन्ना पायए लोण ! ॥ ९ ॥ अनं मयं समाणं, सोयइ अहियं विमृहमावेणं । मच्चुवयणं पविष्टं, न सोयई चेव अप्पाणं ॥ १० ॥ जत्ते पसूइ जाओ, जीवो तत्तो पसूइ मच्चूणं । गहिओ कुरक्षओं विव, करालवयणेण सीहेणं ॥ ११ ॥ लोयस्स पेच्छमु पहु !, परमं चिय साहसं अभीयस्स । मच्चुस्स न वि य बीतइ, परओं वि हु उग्गदण्डस्स ॥ १२ ॥ लोयस्स पेच्छमु पहु !, परमं चिय साहसं अभीयस्स । मच्चुस्स न वि य बीतइ, परओं वि हु उग्गदण्डस्स ॥ १२ ॥ नोत्त्य जीवलोए, टाणं तिल्तुसितभागमेत्तं पि । जत्थ न जाओ जीवो, जत्थव न पाविओं मरणं ॥ १३ ॥ मोत्त्य जिला एकं, सबं समुरामुरम्मि तेलोकं । मच्चूण छिज्जइ पहु !, वसहेण तणं व तिह्यसं ॥ १४ ॥ मित्रणं य संसारे, जीवो कह कह वि लहइ मणुयत्तं । वन्धवनेहिवणिहिओं, न गणइ आउं परिगल्जनं ॥ १५॥ जणणीएं जइ वि गहिओं, रिक्लज्जनो वि आउहसएहिं । तह वि य नरो नराहिव !, हीरइ मच्चूण अक्रयत्था ॥ १६॥ संसारिम अणन्ते, "स्यणोहा इह सरीरिणा पत्ता । ते सिन्धुसायरस्स वि, सिक्रयाण सामि अहिययरा ॥ १७॥ संसारिम अणन्ते, "स्यणोहा इह सरीरिणा पत्ता । ते सिन्धुसायरस्स वि, सिक्रयाण सामि अहिययरा ॥ १७॥

खेचर राजाओंने रामको हाथ जोड़कर प्रणाम करके भवनमें प्रवेश किया। (२३) तब विषण्ण मुख्याले वे सब यथोचित विधि करके जमीन पर बेठे और परोंमें गिरकर रामसे कहने लगे कि, हे महायश! यद्याप हताश करनेवाला यह शांक मुितकल से छोड़ा जा सक ऐसा है, तथापि हमारे कहनेसे आपको इसका परित्याग करना चाहिए। (४-५) ऐसा कहकर वे सब खेचर चुप हो गये। तब सान्त्वना देनेमें श्रातिकुशल विभीषणने उनसे ऐसा वचन कहा। (६)

हे रायव ! सव जावों के रारार पानीके वुल्लेके समान क्षणिक हैं । नाना वोनियों को प्राप्त करके जाब पैदा होते हैं श्रोर मरते हैं । (७) लोकपालों के साथ इन्द्र उत्तम सुखों का उपभोग करते हैं । पुण्यका क्षय होने पर वे भी च्युत होकर दुःखों का अनुभव करते हैं । (८) हे महायश ! वे वहाँ तिनक पर न्थित वृँद की भाँत अध्यर और आंतहु कियम मनुष्य देहमें पैदा होते हैं, तो फिर पापी लोगों की तो बात ही क्या ? (६) मनुष्य मरे हुए दृस्तरे किए बिमूद सावसे बहुत शोक करता है, किन्तु मृत्युके मुखमें प्रायष्ट अपने आपका शोक नहीं करता । (१०) जबसे जीव पेदा हुआ है तबसे मृत्युके, कराल मुखवाले सिहके द्वारा पकड़े गये हिरनकी भाँति, पकड़ रखा है । (११) हे प्रभो ! निहर लोगों का अतिसाहस तो देखो । आगे खड़े हुए उग्र दण्डवाले यमसे भी वे नहीं हरते । (१२) जीवलोकमें तिल और तुपके वीसरे भाग जितना ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीव पैदा नही हुआ है और जहाँ जीवने मरण भी नहीं पाया है । (१३) हे प्रभो ! सुर-असुरसे युक्त त्रिलोकमें एक जिनवरको छोड़कर सब मृत्युके द्वारा, यूपभके द्वारा उस दिनके घामकी भाँति, विच्छिक किय जाते हैं । (१४) संसारमें अमण करके जीव किसी तरहसे मनुष्य भव प्राप्त करता है । बन्धुजनों के स्नेहमें नाचता हुआ वह बीतती हुई आयुका ध्यान नहीं रखता है । (१५) हे राजन ! मले ही माता द्वारा पकड़ा हुआ हो अथवा सैकड़ों आयुधों द्वारा रिक्त हो, फिर भी अकृत्य मनुष्य मृत्युके द्वारा हरण किया जाता है । (१६) हे स्वामी ! अनन्त संसारमें शरीरी जीवने जो स्वजनसमूह पाये हैं वे सिन्धु ओर सागरकी रेतसे भी कहीं अधिक हैं । (१०) पापमें आसक्त जीवने नरकोंमें ताँव

१. ०र्सुहडा अञं - प्रत्य । २. विहीए स - मु । ३. ०थावियम इक्ष्यला - सु । ४. चह्यं - प्रत्य । ५. ते एत्थ - प्रत्य । ६. अन्तं तु मयसमार्थ - सु । ७. ०द्वं, ण य सीयइ चेव - प्रत्य । ८. ०पृगं पं ते ० - प्रत्य । ६. ०ण वि सं ० - प्रत्य । १०. स्वणी भाई सरी ० - प्रत्य ।

नेरएस य जं पीयं, किन्न जीवेण पावसतेणं । तं जयइ पिण्डयं चिय, सर्यभुरमणस्स वि जलोहं ॥ १८ ॥ पुँचो पिया रहुत्तम !, जायइ धूया वि परभवे जणणी । बन्धू वि होई, वहरी, संसारिटिई इमा सामि ! ॥१९ ॥ रयणप्पहाइयं जं, दुक्लं जीवेण पावियं बहुसो । तं निस्रणिजण मोहं, को न चयइ उत्तमो पुरिसो ! ॥२०॥ तुम्हारिसा वि राहव !, उबिगाज्ञन्ति जह वि मोहेणं । का सन्ना हवइ पह !, धीरचे पाययनराणं ! ॥ २१ ॥ एयं निययसरीरं, जुत्तं मोतुं कसायंदोसावासं ।

किं पुण अन्नस्स तण्, न य उज्झसि देव सुविमलं करिय मणं ! ॥ २२ ॥

।। इइ पउमचरिए लक्खणविओगबिहीसणवयणं नाम बारसुत्तरसयं पञ्चं समत्तं ॥

#### ११३. कल्लाणमित्तदेवागमणपव्वं

सुम्गोवमाइएहिं, भडेहिं निम्जण राहवो भणिओ। सकारेहि महाजस!, एयं रुच्छीहरस्स तणुं ॥ १ ॥ तो भणइ सकलुसमणो, रामो अचिरेण अज्ज तुन्मेहिं। माइ-पिइ-सयणसिहया, उज्ज्ञह अहियं खरुसहावा ॥ २ ॥ उद्देहि रुच्छिवछह!, अत्रं देसं रुहुं पगच्छामो। जत्थ इमं अइकडुयं, खरुण वयणं न य सुणामो ॥ ३ ॥ निन्मच्छिजण एवं, खेयरवसहाऽइसोगसंतत्तो। रुच्छीहरस्स देहं आढतो चुम्बिउं रामो॥ ४ ॥ अह सो अवीससन्तो, ताहे रुच्छीहरस्स तं देहं। आरुहिय निययखन्धे, अन्नुहेसं गओ पडमो॥ ५ ॥

आदिके रसका जो पान किया है उसका यदि ढेर लगाया जाय तो वह म्वयम्भूरमण सागरकी जलराशिको भी मात कर दें। (१८) हे रबूत्तम ! परभवमें पुत्र पिता और पुत्री माता हो सकती है तथा भाई भी वैरी हो सकता है। हे स्वामी ! संसारकी यह स्थिति है। (१६) रलप्रभा आदि नरकभूमियोंमें जीवने जो अनेक बार दुखः पाया है उसे सुनकर कीन उत्तम पुरुप मोहका त्याग न करेगा ? (२०) हे राघव ! यदि आपके सरीखे भी मोहवश उद्विम हों तो फिर, हे प्रभो ! प्राकृत जनोंकी धीरजके बारेमें कहना ही क्या ? (२१) कषाय एवं दोपोंके आवास रूप इस शरीरका त्याग करना उपयुक्त है। तो फिर, हे देव ! मनको अतिनिर्मल करके दूसरेके शरीरका त्याग क्यों नहीं करते ? (२२)

॥ पद्मचिरतमें उक्मणके वियोगमें विभीषणका उपदेश नामक एक सौ बारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ११३ मित्र देवोंका आगमन

सुमीव आदि सुभटोंने रामको प्रणाम कर कहा कि, है महायश! लक्ष्मणके इस शरीरका संस्कार करो। (१) तब कलुषित मनवाले रामने कहा कि, त्राज तुम दुष्ट स्वभाववाले माता, पिता तथा स्वजनोंके साथ अपने आपको एक दम जला हालो। (२) हे लक्ष्मण! तुम उटो। जल्दी ही हम दूसरे देशमें चले जायँ जहाँ दुष्टोंका ऐसा अत्यन्त कहुआ वचन स्नना नहीं पहेगा। (३) खेचर राजाओंका इस तरह तिरस्कार करके शोकसे अतिसन्तप्त राम लक्ष्मणके शरीरको चूमने लगे। (४) इसके पश्चात् अविश्वास करके लक्ष्मणके उस शरीरको अपने कन्वे पर रखकर अन्य प्रदेशमें चले गये।

१, शिरासु जं च पीयं जीवेणं कलमलंततत्तेण। तं जिल्ड् — प्रत्य०। २, ०या उ जायइ, राहव । धूया—प्रत्य०। २, ०इ वेरी—प्रत्य०। ४, ०हाइदृक्खं, जीवेणं पावियं तु इह वहुसो—प्रत्य०। ५, ०यदीससयं। कि—प्रत्य०। ६, रामो तुन्भेहि अब्ब अचिरेणं। मा० प्रत्य०। ७, ०स्स पर्ट, आ०—प्रत्य०। ८, अन्नं देसं गओ रामो—प्रस्य०।

अवपर्जरीवर्दं, मज्जणपीदे तओ ठवेजणं। अहिसिखइ सोमिति, कश्चणकल्लसेई पउमाभे॥ ६॥ आहरिजण असेसं, ताहे वाहरइ स्वयारं सो। सज्जेहि मोयणविहि, सिग्धं मा कुणसु वंक्सेवं॥ ७॥ आणं पिटिच्छिजणं, करणिज्ञं एवमाइयं सवं। अणुट्टियं तु सिग्धं, सामिहिएणं परियणेणं॥ ८॥ सो ओयणस्स पिण्टं, रामो पिक्सवइ तस्स वयणिम। नऽहिलसइ नेव पेच्छइ, निणवरधम्मं पिव अभवो॥ ९॥ एसा य उत्तमरसा, निययं कायम्बरी तुमं इद्या। पियसु चसएसु लक्त्वण!, उप्पलवरसुरिहगन्धश्चा॥ १०॥ वबीस-वंस तिसिरिय-वीणा-गन्धव-विविहनडएसु । थुबइ अविरिहयं सो, सोमित्ति रामवयणेणं॥ ११॥ प्याणि य अन्नाणि य, करणिज्ञसयाइं तस्स पउमामो। कारेइ मृदिहयओ, परिविज्ञियसेसवावारो॥ १२॥ तैंव मुणिज्ञण एयं, विचन्तं वेरिया रणुच्छाद्या। बाह्र य वज्जमाली, रयणक्साई य सुन्दसुया॥ १३॥ तंपन्ति अम्ह गुरवं, वहिज्ञणं तेण अगणियभएणं। पायालंकारपुरे, ठिवओ य विराहिओ रज्ञे॥ १३॥ सीयाएँ अविहयाए, रुद्धणं तत्थ पवरसुग्गीवं। लङ्घेउं लवणजलं, अणेयदीवा विणासेन्तो॥ १५॥ पत्तो खिय विज्ञाओ, ताहे चक्केण रावणं समरे। मारेज्ञण य लङ्का, कया वसे खेयरा सबे॥ १६॥ सो कालचक्कंपहओ, सोमित्तो पर्थिओ परं लोगं। रामो वि तस्स विरहे, मोहेण बसीकओ अहियं॥ १०॥ अज्ञप्तमूह बद्दह, छम्मासो तस्स मोहगहियस्स। वावारविज्ञयस्स य, भाइसरीरं वहन्तस्स॥ १८॥ काजण संपहारं, एवं ते निययसाहणसमग्गा। सन्नद्धबद्धकवया, साएयपुरिं समणुपत्ता॥ १०॥ सोजण वज्ञमार्लं, समागयं सुन्दपुत्परिवारं। रामो वज्ञावत्तं, वाहरइ कथन्तवण्डसमं॥ २०॥ सोजण वज्जमार्लं, समागयं सुन्दपुत्तपरिवारं। रामो वज्ञावत्तं, वाहरइ कथन्तवण्डसमं॥ २०॥ सोजण वज्जमार्लं, समागयं सुन्दपुत्तपरिवारं। रामो वज्ञावत्तं, वाहरइ कथन्तवण्डसमं॥ २०॥

(५) भुजाओं में ब्यालिंगित लक्ष्मणको स्नानपीठ पर रखकर रामने सोनेके कलशोंसे नहलाया। फिर पूर्ण रूपसे ब्याभूषित करके उन्होंने रसोइयेसे कहा कि जल्दी ही भोजनिवधि सज्ज करो। देर मत लगाओ। (७) ब्याज्ञा पाकर जो कुछ करणीय था वह सब स्वामीका हित चाहनेवाले परिजनोंने तत्काल किया। (८) रामने चावलका एक कीर उसके मुखमें डाला। जिस तरह अभव्यजीव जिनवरके धर्मको न तो चाहता है ब्रीर न देखता ही है उसी तरह उसने उस कीरको न तो चाहा ब्रीर न देखा ही। (६)

हे तक्ष्मण! उत्तम रसवाली श्रार मुन्दर कमलोंकी मीठी महकसे युक्त यह तुम्हारी अतिप्रिय मिद्रा है। प्यालोंसे इसे पीश्रो। (१०) रामके कहनेसे वन्दीस (वाद्यविशेष), बंसी, त्रिसरक (तीन तारवाला वाद्य), वीणा, संगीत तथा विविध नृत्योंसे उस अक्ष्मणकी श्रविरत्त स्तृति की गई। (११) मृद् हृदयवाले रामने दूसरे सब व्यापारोंका त्याग करके उसके लिए ये तथा दूसरे सैकड़ों कार्य करवाये। (१२)

उस समय यह वृत्तान्त सुनकर युद्धके लिए उत्साही बेरी चारु, वज्जमाली तथा रत्नाक्ष श्रादि सुन्दके पुत्र कहने लगे कि भयको न माननेवाल उसने हमारे गुरुजनको मारकर पातालपुरके राज्य पर विराधितको स्थापित किया है। (१३-१४) सीताका अपहरण होने पर प्रवर सुप्रीवको पाकर श्रोर लवणसागरको लाँधकर श्रमेक द्वीपोंका विनाश करते हुए उसने श्रमेक विद्याएँ प्राप्त की । तब चक्रसे रावणको मारकर लंका श्रीर सब खेचरांको श्रपने बसमें किया। (१४-१६) कालके चक्रसे श्राहत होने पर उस लदमणने परलोकको ओर प्रस्थान किया है। उसके विरहमें राम मी मोहके अत्यन्त बशीभूत हो गये हैं। (१७) मोहसे प्रस्त, व्यापारोंसे रहित और भाई के शरीरको ढोनेवाले उस रामको श्राज तक छः मास बीत गये हैं। (१८) इस तरह मंत्रणा करके तैयार होकर कवच बाँधे हुए वे श्रपनी सेना के साथ साकेतपुरीमें श्रा पहुँचे। (१९)

सुन्दके पुत्र परिवारके साथ वन्नमाली आया है ऐसा सुन रामने यमदण्ड जैसे वन्नावर्त धनुपको मंगवाया।(२०) लाये गये उस धनुषको इन्होंने प्रहण किया। फिर लच्नमणको गोदमें रखकर रामने शत्रुसेनाके ऊपर

१. ०क्सराव॰—प्रत्य॰। २. विश्वेवं—मु॰। ३. परिरोसियसव्ववा॰—प्रत्य॰। ४. ताव सुणि॰—प्रत्य॰। ५. पयणवस्वासंद सुन्द॰-प्रत्य॰। ६. लद्भुण य तेण तत्थ सुग्गीवं--प्रत्य॰। ७. रामणं--प्रत्य॰। ८. व्हिनहत्तो, सो॰--प्रत्य॰। ६. ॰क्षो वरं लोगं--प्रत्य॰।

उवणीयं चिय गेण्हह, तं घंणुयं लक्खणं ठविय अक्के । ताहे क्यन्तसरिसो, देह रह रिवुनले दिहिं ॥ २१ ॥ एयन्तरिम नाओ, आसणकम्यो सुराण सुरलोए । माहिन्दिनवासीणं, तत्थ नंहाऊ-क्यंताणं ॥ २२ ॥ अविहिविसएण दहुं, देवा सोगाउरं पउमनाहं । तं चेव कोसलपुरिं, पिडिरुद्धं वेरियनलेणं ॥ २३ ॥ सिरऊण सामियगुणे, समागया कोसलापुरिं देवा । वेदन्ति अरिवलं तं, समन्तेओ सेन्ननिवहेणं ॥ २४ ॥ दृष्ण सुरनलं तं, भीया विज्ञाहरा वियल्यियया । नासेन्ति एकमेकं, लक्ष्वेन्ता निययपुरिहृत्ता ॥ २५ ॥ पत्ता निययपुरं ते नंपन्ति विहीसणस्स कह वयणं । पेच्छामो गयलज्ञा, विभग्गमाणा खलसहावा । ॥ २६ ॥ अह ते इन्दइतणया, सुन्दसुया चेव नायसंवेगा । रहवेगस्स सयासे, मुणिस्स दिक्सं चिय पवना ॥ २७ ॥ सत्तुभयम्मि ववगए, सुरववरा तस्स सन्नियासिम्म । नणयन्ति सुक्तरुक्तं, रामस्स पनोहणहुम्म ॥ २८ ॥ सत्तुभयम्मि ववगए, सुरववरा तस्स सन्नियासिम्म । नणयन्ति सुक्तरुक्तं, रामस्स पनोहणहुम्म ॥ २८ ॥ रिवइ य पउमसण्डं, सिलायले पणिएण सिम्बन्ता । पुणरिव चक्कारूदो, पील्ह सिकया नंहाउसुरो ॥ ३० ॥ एयाणि य अन्नाणि य, अत्थिवरुद्धाह तत्थ कज्ञाइं । कुणमाणा सुरपवरा, ते पुच्छह हल्हरो दो वि ॥ ३१ ॥ भो भो ! सुक्तरुक्तं, कि सिम्बस्स मृद ! सिललिनिवहेणं । वसहकलेवरजुत्तं, सीरं नासेसि विज्ञसमं ॥ ३२ ॥ सिलले मन्धिज्ञन्ते, सुद्धु वि ण य मृद होइ णवणीयं । सिक्तयाएं पीलियाए, कत्तो विवरीयबुद्धीणं ॥ ३२ ॥ त्ये होइ कज्ञसिद्धी, एव कुणन्ताण मोहगहियाणं । नायइ सरीरखेओ, नवरं विवरीयबुद्धीणं ॥ ३२ ॥ तं भणह कयन्तसुरो, तुहमवि नीवेण विज्ञयं देहं । कह वहिस अपरितन्तो, नेहमहामोहगहिलाहै ॥ ३५ ॥ तं भणह कयन्तसुरो, तुहमवि नीवेण विज्ञयं देहं । कह वहिस अपरितन्तो, नेहमहामोहगहिलाहै ॥ ३५ ॥

यम सरीखी दृष्टि डाली । (२१) उस समय देवलोकमें माहेन्द्रकल्प निवासी जटायु और कृतान्तवक्त्र देवोंके आसन काँप डठे। (२२) अवधिज्ञानसे देवोंने शोकातुर रामको तथा शत्रुकं सैन्यद्वारा घिरी हुई साकतपुरीको देखा। स्वामीके गुणोंको याद करके वे देव साकेतपुरीमें आये और शत्रुकी सेनाको सैन्यसमूह द्वारा चारों ओरसे घेर लिया। (२४) उस देवसन्यको देखकर भयभीत हो अखोंका त्याग करनेवाले विद्याधर एक दूसरेको लाँघते हुए अपनी नगरीकी ओर भागे। (२४) अपने नगरमें पहुँचकर वे कहने लगे कि निर्लेडिंज, मानहीन और दुष्ट स्वभाववाले हम विभीषणका मुख कैसे देख सकेंगे? (२६) इसके बाद इन्द्रजीत और सुन्दके उन पुत्रोंने वैराग्य उत्पन्न होने पर रितवेग मुनिके पास दीचा ली। (२७)

शत्रुओं का भय दूर होने पर देवोंने रामके प्रबोधके लिए उनके पास एक पूला पेड़ पैदा किया। (२०) बैलों के शरीरसे जुते हुए हलका निर्माण करके जटायु उसे चलाने के लिए उत्साहित हुआ और बीजसमूह विखेरने लगा। (२०) जटायुदेव शिलातल पर पद्मवन बोकर उसे पानीसे सींचने लगा। किर चक्की में बालू पीसने लगा। (३०) इन तथा अन्य निरर्थक कार्य करते हुए उन दोनों देवोंसे रामने पूला कि अरे मूढ़! तुम पानीसे सूखे पेड़को क्यों सींचते हो ? बैलों के शरीरोंसे युक्त हलको भी तुम बीजके साथ क्यों नष्ट करते हो ? (३१-३२) अरे मूर्ख! पानीको खूब मथने पर भी मक्खन नहीं निकतेगा। बाल्को पीसने पर कैसे तेल निकलेगा? (३३) ऐसा करते हुए मुर्खोंको कार्यसिद्धी नहीं होती किन्तु विपरीत बुद्धिवालोंको केवल शरीरखेद ही होता है। (३४)

इस पर उनसे कृतान्तदेवने कहा कि स्नेह और महामोहरूपी प्रहसे प्रस्त तुम भी सर्वथा खिझ हुए बिना जीवरहित शरीरको क्यों घारण करते हो ? (३४) लक्ष्मणुके उस शरीरका आर्किंगन करके रामने कहा कि अमंगल करते हुए तुम

१, धणुषं—प्रत्य । २, जहागीक्यं - प्रत्य । ३, ०पुरं, प०-प्रत्य । ४, ० म्तओ विषयसेणेणं—प्रत्य । ५, यपुरहु—प्रत्य । ६, जहागियु - प्रत्य । १०, ०विकूणाई त०-प्रत्य । ११, य तुम्ह क०-प्रत्य । । ११, य तुम्ह क०-प्रत्य ।

तं स्वस्तणस्स देहं, अवगृहेऊण भणइ पउमाभो । कि सिरिहरं दुगुंछित, अमक्क चेव कुणमाणो ! ॥ ३६ ॥ बाव कयन्तेण समं, परमो रामस्स वट्टइ विवाओ । रयणकलेवरखन्धो, ताव बहाऊ समणुपचो ॥ ३० ॥ दृष्ण अभिमुहं तं, हलाउहो भणइ केण कज्जेणं । एयं कलेवरं चिंय, मइमूढो वहित खन्धेणं ! ॥ ३८ ॥ भणिओ सुरेण पउमो, तुमं पि पाणेसु विज्ञ्यं महयं । वहित अविवेगवन्तो, अहिययरं बाल्बुद्धीओ ॥ ३९ ॥ वालमाकोडिमेचं, दोसं पेच्छित परस्स अइसिग्धं । मन्दरमेचं पि तुमं, न य पेच्छित अत्तणो दोसं ॥ ४० ॥ दृष्ण तुमे परमा, मह पीई संपयं समणुजाया । सिरसा सिरसेसु सया, रज्जन्ति सुई जणे एसा ॥ ४१ ॥ काऊण मए पुरओ, जणिम सवाण बाल्बुद्धीणं । पुविपसायाण तुमं, राया मोहं उवगयाणं ॥ ४२ ॥ अन्हे मोहवसगया, दोण्णि व उम्मचयं वयं काउं । परिहिण्डामो वसुहं, कुणमाणा गहिल्यं लोयं ॥ ४२ ॥ पवं भणियं सुणिउं, पितिहिल्यां च उवगए मोहे । सुमरइ गुरुवयणं सो, पउमो लज्जासमावन्नो ॥ ४४ ॥ ववगयमोहघणो सो, पित्वोहणविमलिकरणं संजुतो । चन्दो व सरयकाले, छज्ज पउमो दृदिष्ट्रिणां ॥ ४२ ॥ असणाइएण व जहा, लढं चिय भोयणं हित्ययहृं । तण्हाचत्थेण सरं, दिश्चं पिव सलिल्यं हिपुण्णं ॥ ४६ ॥ असणाइएण व जहा, लढं चिय भोयणं हिययहृं । तण्हाचत्थेण सरं, दिश्चं पिव सलिल्यं हिपुण्णं ॥ ४८ ॥ वद्यां महोसहं पिव, अच्चन्तं वाहिपीडियतण्णं । एव पउमेण सरियं, गुरुवयणं चेव दुक्तेणं ॥ ४८ ॥ पित्वुद्धो नरवसहो, जाओ पप्पुलक्षमलदल्याणो । चिन्तेइऽह उत्तिण्णो, अहर्यं मोहन्धकूबाओ ॥ ४८ ॥ वस्त्रं चिय संजायं, तस्स मणं गहियधम्मपरमत्थं । मोहं मल्यखल्यां, नज्जइ सरण् व रविविग्वं ॥ ४९ ॥ अन्नं भवन्तरं पिव, संपत्तो विगल्याणसो रामो । चिन्तेइऽह उत्तिण्णो, संसारिर्ह सुसंविग्यो ॥ ५० ॥ अन्नं भवन्तरं पिव, संपत्तो विगलमाणसो रामो । चिन्तेइआल्दो, संसारिर्ह सुसंविग्यो ॥ ५० ॥

ऐसा कहना सुनकर मोहभाव शिथिल होने पर लिजात उस रामने गुरुके वचनको याद किया। (४४) मोहरूपी बादल दूर होने पर प्रतिबोधरूपी निर्मल किरणोंसे युक्त वे दृढ़मितवाले राम शरत्कालीन चन्द्रमाकी भाँति शोभित हुए। (४५) भूखेने जैसे मनपसन्द भोजन पाया और प्यासेने मानो पानीसे परिपूर्ण सरोवर देखा। (४६) व्याधिसे अत्यन्त पीड़ित शरीरवालेने मानो महौपिध पाई। इसी भाँति दुःखी रामने गुरुके वचनको याद किया। (४७) प्रतिबुद्ध राजा कमल्दलके समान प्रफुछ नेत्रोंवाला हो गया। वह सोचने लगा कि मोहरूपी अन्बे कूएँमैं से मैं बाहर निकला हूँ। (४०) धर्मके परमार्थको प्रहण करनेवाला उनका मन निर्मल हो गया। मोहरूपी मलपटलसे मुक्त वे शरत्कालमें सुर्यविम्बकी भाँति प्रतीत होते थे। (४९) निर्मल मनवाले रामने मानो दूसरा जन्म पाया। अत्यन्त वैराग्ययुक्त वे संसार स्थितिके बारेमें सोचने लगे। (५०)

लक्ष्मणकी क्यों निन्दा करते हो ? (३६) जब कृतान्तके साथ रामका खूब विवाद हो रहा था तब जटायु रत्नोंसे युक्त मुरदेको कन्छे पर रखकर आ पहुँचा।(३७) उसे सम्मुख देखकर रामने कहा कि, अतिमृद तुम क्यों इस मुरदेको कन्छे पर लेकर घूमते हो ? (३८) देवने रामसे कहा कि अविवेकी और अत्यधिक बालबुद्धिवाले तुम भी प्राणोंसे रहित मुरदेको धारण करते हो।(३८) बालके अग्रभाग जितना दृसरेका दोप तुम जल्दी ही देख लेते हो, किन्तु मन्दराचल जितना अपना होष तुम नहीं देखते।(४०) तुम्हें देखकर इस समय मुक्ते अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई है। सहश व्यक्ति सहश व्यक्तियोंके साथ ही सदा प्रसन्न होते हैं, ऐसी लोगोंमें अनुश्रुति है।(४१) लोकमें सब मूर्व पुरुषोंका मुक्ते अगुआ बनाकर तुम पहलेके मोहप्राप्त मूर्खोंके राजा हुए हो।(४२) अतः मोहके वशीभूत हम दोनों ही उन्मत्त बचन बोलकर लोगोंको उन्मत्त बनाते हुए प्रथ्वी पर परिश्रमण करें।(४३)

१. जडागी--प्रत्य । २. चिय. अइ • -- प्रत्य । ३. ०णयुज्जुत्तो-प्रत्य । ४. हियं इट - प्रत्य । ५. ताहोघत्थेण--प्रत्य । ६. ०परिपु • -- प्रत्य । ७. ० ह्रवयणकमलो सो । चि • -- प्रत्य • । ८. मोहपडलमलमुकः -- मु • ।

परिहिण्डन्तेण मया, संसारे कह वि माणुसं जम्मं । लद्धं अलद्धंपुषं, मूढो चिय जाणमाणो हं ॥ ५१ ॥ लब्मन्ति कलत्ताइं, संसारे बन्धवा य णेयविहा । एका जिणवरविहिया, नवरं चिय दल्लहा बोही ॥ ५२ ॥ एवं पहिनुद्धं तं. देवा नाऊण अपणो रिद्धि । दावेन्ति हरिसियमणा, विम्हयजणीं तिह्रयणिम ॥ ५३ ॥ पवणो सुरहिस्यन्धो. नाणविमाणेसु छाइयं गयणं । सुरजुवईसु मणहरं, अगीयं वरवीणमहुरसरं ॥ ५४ ॥ एयन्तरम्मि देवा, दोण्णि वि पुच्छन्ति तत्थ रहुणाहं । कह तुज्झ नरवराहिव ! सुहेण दियहाँ वहकन्ता ॥५५॥ तो भणइ सीरधारी, कत्तो कुसलं महं अपूर्ण्यस्स । निययं तु ताण कुसलं, जाण दढा जिणवरे भत्ती ॥ ५६ ॥ पुच्छामि फुडं साहह, के तुब्मे सोमदंसणसहावा ! । केणेव कारणेणं, जिंगयं च विचेद्वियं एयं ! ॥ ५७ ॥ तत्तो "जहाउदेवो, जंग्ह जाणासि दण्हयारण्णे । मुणिदरिसणेण तङ्गा. गिद्धो तुन्भं समझीणो ॥ ५८ ॥ घरिणीएँ तुज्झ नरवह । अणुएण य लालिओ चिरं कार्लं । सीयाएँ हरणसमए, निहुओ चिय रक्खसिन्देणं ॥५९॥ तस्स मरन्तस्स तुमे, महिलाविरहाउलेण वि किवाए । दिन्नो य नमोक्कारो, पश्चमहापुरिससंज्ञुत्तो ॥ ६० ॥ कालगओ माहिन्दे, सामिय! सो हं सुरो समुप्पन्नो । तुज्झ पसाएण पहू!, परिमिष्ट्वं चेव संपत्तो ॥ ६१ ॥ तिरियभवदुक्लिएणं, जं सुरसोक्खं मए समणुपतं। तं चेव तुमं राहव!, पम्हुट्टो एत्तियं कालं॥ ६२॥ तुज्झ ऽवसाणे राहव!, अकयाची हं इहागओ पावो। किर किंचि थेवयं पि य. करेमि एयं तु उवयारं ॥ ६३ ॥ तं भणइ क्यन्तसरो, इहासि सेणावई अहं तुज्झं। नामेग कयन्तमहो, सो सुरपवरो समुप्पन्नो ॥ ६४ ॥ सामिय! देहाणर्चि, दबं जं उत्तमं तिहुयणिमा। तं तुज्झ संपइ पह !, सबं तु करेमि साहीणं ॥ ६५ ॥ ं रामो भणइ रिवुबलं, भग्गं तुब्मेहि बोहिओ अहयं । दिहा कल्लाणं मुहा, एयं चिय किन्न पज्जतं ! ॥ ६६ ॥

संसारमें घूमते हुए मैंने किसी तरह पहले अप्राप्त ऐसा मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, यह जानता हुआ भी मैं मूर्ख ही रहा। (४१) संसारमें क्रियाँ और अनेक प्रकारके बन्धुजन मिलते हैं, पर एक्मात्र जिनवरिविहत बोधि दुर्लभ है। (५२) इस तरह उन्हें प्रतिनुद्ध जानकर मनमें हिर्पत देवोंने तीनों लोकोंमें विस्मय पैदा करनेवाली अपनी ऋदि दिखलाई। (५३) मीठी महकवाला पवन, यान एवं विमानोंसे आच्छादित आकारा और सुरयुवितयों द्वारा गाया जानेवाला मनोहर और उत्तम बीणाके मधुर खन्बाला गीत—ऐसी ऋदि दिखलाई। (४४) तब दोनों देवोंने रामसे पूछा कि, हे राजन ! आपके दिन, किस तरह सुखसे बीत सकते हैं १ (५५) तब हलधर रामने कहा कि अपुण्यशाली मेरी कुशल कैसी १ जिनकी जिनवरमें हद भक्ति हे उन्हींकी कुशल निश्चित है। (५६) मैं पूछता हूँ। तुम स्पष्ट रूपसे कहना। सीम्य दर्शन और खभाववाले तुम कौन हो १ और किसलिए यह विचेष्टा पैदा की १ (५७) तब जटायुदेवने कहा कि क्या आपको याद है कि दण्डकारएयमें उस समय सुनिके दर्शनके लिए एक गीध आपके पास आया था। (५८) हे राजन ! आपकी पत्नी और छोटे भाईने चिरकाल तक उसका लालन-पालन किया था और सीताके अपहरणके समय राक्षसेन्द्र रावण द्वारा वह मारा गया था। (६८) मरते हुए उसको पत्नीके विरहसे व्याकुल होने पर भी आपने कुपापूर्वक पाँच महापुरुवोंसे युक्त नमस्कार मंत्र दिया था। (६०) हे स्वामी! मरने पर वह मैं माहेन्द्र देवलोकमें देवरूपसे पैदा हुआ हूँ। हे प्रभो! आपके प्रसादसे परम ऋदि भी मैंने पाई है। (६१) हे राघव! विरहत अवमें दु:िकत मैंने जो देवसुल पाया उससे इतने काल तक तुम विरस्त हुए हो। (६२) हे राम! आखिरकार अक्टतक और पापी मैं यहाँ आया और कुछ थोड़ासा भी यह उपचार किया। (६३)

कृतान्त देवने कहा कि यहाँ पर श्रापका कृतान्तवदन नामका जो सेनापित था वह मैं देवरूपसे उत्पन्न हुआ हूँ। (६४) हे स्वामी! आप आज्ञा दें। हे प्रभो! तीनों छोकमें जो उत्पन्न द्रव्य है वह सब मैं श्रापके अधीन अभी करता हूँ। (६४) इस पर रामने कहा कि तुमने शत्रुशैन्यको भगा दिया, मुक्ते बोधित किया और पुण्यमुखवाले

१. • द्वयं वो, मू॰ -- प्रत्य॰ । २. अत्तणो -- प्रत्य॰ । ३. गीयवरं बीण॰ -- प्रत्य॰ । ४. ॰ हा अइ॰ -- प्रत्य॰ । ५. जडागिदे॰ -- प्रत्य॰ । ६. ब्दो उ तुमं स॰ -- प्रत्य॰ । ७. ॰ बसुहा, ए॰ -- प्र॰ ।

तं भासिकण रामं, निययं संपित्थया द्वरा ठाणं । भुजान्ति उत्तमसुहं, जिणवरघन्माणुभावेणं ॥ ६७ ॥ पेयिवभवेण एतो, सकारेकण रुक्सणं रामो । पुहर्इएँ पालणहे, सिग्धं चिय भणइ सतुम्धं ॥ ६८ ॥ बच्छ ! तुमं सयलमिणं, भुजासु रज्जं नराहिवसमग्गो । संसारगमणभीओ, पविसामि तवोवणं अहयं ॥ ६९ ॥ सतुम्धो भणइ तओ, अलाहि रज्जेण दोग्गइकरेणं । संपइ मोत्तूण तुमे, देव ! गई नित्थ मे अन्ना ॥ ७० ॥ न कामभोगा न य बन्धुवग्गा, न चेव अत्थो न बलं प्रस्यं।

कुणन्ति ताणं सरणं च लोए, जहा सुचिण्णो विमलो हु धम्मो ॥ ७१ ॥ ॥ इइ पउमचरिए कक्षाणिमत्तदेवागमणं नाम तेरस्त्तरसर्थं पञ्चं समत्तं॥

#### ११४ बलदेवणिक्खमणपव्वं

परलोगिनिच्छियमणं, सचुग्धं नाणिकणं पउमाभो। पेच्छइ आसन्नत्थं, अणङ्गलनणस्स अङ्गरुहं ॥ १ ॥ तं ठवइ कुमारवरं संमचनपुहाहिवं निययरक्के। रामो विरत्तभोगो, आउच्छइ परियणं ताहे॥ २ ॥ एतो बिहीसणो वि य, सुभूसणं नन्दणं निययरक्के। ठावेइ अङ्गयं पि य, सदेसणाहं तु सुग्गीवो॥ ३ ॥ एवं अन्ने वि भडा, मणुया विक्वाहरा य पुचाणं। दाऊण निययरक्कं, पउमेण समं सुसंविग्गा॥ ४ ॥ पउमो संविग्गमणो, सेट्टिं तत्थागयं अरहदासं। पुच्छइ स सावय! कुसलं, सबाल्सुहुस्स सङ्घस्स ॥ ५ ॥ तो भणइ अरहदासो³, सामि। तुमे दुक्खिए नणो सबो। दुक्खं चेन पननो, तह चेन विसंसञ्जो सङ्घो॥ ६ ॥

तुमको मैंने देखा । क्या यह पर्याप्त नहीं है ? (६६) इसप्रकार रामके साथ वार्तालाप करते वे देव अपने स्थान पर गये और जिनधर्मके प्रभावसे उत्तम सुखका उपभोग करने लगे । (६७)

इसके पश्चात् वैभवके साथ लक्ष्मणका वित संस्कार करके पृथ्वीके पालनके लिए शीघ ही रात्रुघनसे कहा कि, हे बत्स! राजाश्चोंसे युक्त इस समग्र राज्यका तुम उपभोग करो। संसारमें श्रमणसे भयभीत में तपोवनमें प्रवेश करूँगा। (६०-६) तब रात्रुघनने कहा कि दुर्गतिकारक राज्यसे मुझे प्रयोजन नहीं। हे देव! भापको छोड़कर अब मेरी दूसरी गति नहीं है। (७०) न कामभोग, न बन्धुवर्ग, न अर्थ और न बड़ा भारी सन्य ही लोकमें वैसा रक्षणक्षप या रारणक्षप होता है, जैसा कि सम्यग्रूषसे श्राचरित विभल धर्म त्राण श्रीर रारणक्ष्प होता है। (७१)

॥ पद्मचरितमें कल्याण करनेवाले भित्र-देवोंका आगमन नामक एक सौ तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११४. बलदेव (राम) का निष्क्रमण

परलोकमें निश्चित मनवाले शत्रुध्नको जानकर रामने समीपमें बैठे हुए अनंगलवणक पुत्रको देखा। (१) समस्त वसुधाके स्वामी उस कुमारवरको श्रपने राज्य पर स्थापित किया। फिर भोगोंसे विरक्त रामने परिजनोंसे पूछा। (२) उधर विभीषणने अपने राज्य पर सुभूषण नामके पुत्रको श्रीर सुप्रीयने श्रपने देशके स्वामी श्रंगदको स्थापित किया। (३) इस तरह दृसरे भी सुभट, मनुष्य और विद्याधर पुत्रोंको श्रपना राज्य देकर रामके साथ विरक्त हुए। (४) मनमें वैराग्ययुक्त रामने वहाँ आये हुए सेठ अहराससे पूछा कि, हे आवक! बालक एवं बृद्धसिहत संघका कुशल्दोम तो है न ? (४) तब अहरासने कहाकि, हे स्वामी! आपके दुःखित होने पर सब लोगोंने दुःख पाया है और विशेषतः संघने। (६) आवकने कहा कि है स्वामी! मुनिसुब्रजकी परम्परामें हुए सुब्रत नामके चारणश्रमण इस

१. •ण माहर्ष । पे॰—प्रत्य•। २. समत्यव• मु॰। —३. •सो मित्त । पु॰—प्रत्य॰

भणियं च सावएणं, सामिय ! मुणिसुबयस्स वंसम्मि । संपइ चारणसमणो, इहागओ सुबओ नामं ॥ ७ ॥ स्रणिकण वयणमेयं, विणयमहाभावपुरुद्द्यसरीरो । रामो मुणिस्स पासं, गओ बहुसुहडपरिकिण्णो ॥ ८ ॥ समणसहस्सपरिमियं, महामुणि पेच्छिऊण पउमाभो । पणमइ ससंभममणो, तिक्खुत्तपयाहिणावत्ते ॥ ९ ॥ विज्ञाहरा य मणुया, कुणन्ति परमं तु तत्थ महिमाणं । धय-तोरणमाई्यं, बहुतूरसहस्ससहालं ॥ १० ॥ गमिऊण तत्थ रयणि, दिक्सयरे उग्गए महाभागो । रामो भणइ मुणिवरं, भयवं ! इच्छामि पहड्उं ॥ ११ ॥ अणुमन्त्रिओ य गुरुणा, पयाहिणं कुणइ मुणिवरं रामो । उप्पन्नबोहिलाभो, संवेगपरायणो धीरो ॥ १२ ॥ छेत्ण मोहं पासं, संचुण्णेऊण नेहिनयलाई। ताहे मुम्बइ पउमो, मउडाई भूसणवराई॥ १३॥ काऊण तत्य घीरो, उववासं कमलकोमलकरेहिं। उप्पाडइ निययसिरे<sup>४</sup>, केसे वरकुसुमसुसुयन्धे॥ १४॥ वामप्पासिठियस्स उ, सह रयहरणेण दाउ सामइयं। पद्माविओ य पउमो, सुवयनामेण समणेणं ॥ १५॥ पश्चमहबयकलिओ, पञ्चसु समिईसु चेव आउत्तो । गुत्तीसु तीसु गुत्तो, बारसतवधारओ धीरो ॥ १६ ॥ मुका य कुसुमबुद्दी, देवेहि य दुन्दुही नहे पहया । पवणो य सुरहिगन्धो, पडुपडहरवो य संजणिओ ॥१७॥ मोत्तृण रायलच्छि, निययपए ठाविउं सुयं जेष्टं । सतुम्यो पबइओ, इन्दियसत्तू जिणिय सबे ॥ १८ ॥ राया बिहीसणो वि य, सुग्गीवो नस्वई नलो नीलो । चन्दनहो गम्भीरो, विराहिओ चेव दढसत्तो ॥ १९ ॥ एए अन्ने य बहू, दणुइन्दा नरवंई य पबइया। रामेण सह महप्पा, संखाए सोलस सहस्सा॥ २०॥ जुवईण सहस्साइं, तीसं सत्तुत्तराइं तिद्दवसं। पष्टजमुवगयाइं, सिरिमइअजाऍ पासिमा।। २१।। काउम्ण य पद्यजं, सिंहं वासाइं सुदयसयासे । तो कुणइ सुणिवरो सो, एकछविहारपरिकम्मं ॥ २२ ॥

राजलक्ष्मीका त्याग करके श्रीर अपने पद पर ज्येष्ठ पुत्रको स्थापित करके शत्रुघने प्रव्रज्या ली और इन्द्रियोंके सब शत्रुश्चोंको जीत लिया। (१८) राजा विभीषण, सुमीव नृपति, नल, नील, चन्द्रनख, गम्भीर तथा बलवान विराधित—ये तथा श्रन्य बहुतसे संख्यामें सोलह हजार महात्मा राक्षसेन्द्र और नरपित रामके साथ प्रव्रजित हुए। (१६-२०) उस दिन सैतिस हजार युर्वातयोंने श्रीमती श्रायिक पास दीक्षा ली। (२१) सुव्रत मुनिके पास साठ वर्षतक विहार करके वे मुनिवर

समय यहाँ आये हैं। (७) यह कथन सुनकर श्रत्यन्त आनन्दके कारण पुलकित शरीर वाले तथा अनेक सुमटोंसे घिरे हुए राम मुनिके पास गये। (८) हजारों अमणोंसे घिरे हुए महामुनिको देखकर मनमें श्रादरयुक्त रामने उन्हें तीनबार प्रदिष्णा देकर बन्दन किया। (९) वहाँ विद्यावरों श्रीर मनुष्योंने ध्वजा एवं तोरण आदिसे युक्त तथा नानाविधि हजारों वाद्योंसे ध्वनिमय ऐसा महान् उत्सव मनाया। (१०) वहाँ रात बिताकर सूर्यके उदय होने पर महाभाग रामने मुनिवरसे कहा कि, भगवन्! मैं प्रव्रज्या लेना चाहता हूँ। (११) गुरुने श्रनुमति दी। सम्यग्रहि, संवेगपरायण और धीर रामने मुनिवरको प्रदक्षिणा दी। (१२) तब मोहके पाशको छिन्न और स्नेहकी जंजीरोंको चूर-चूर करके रामने मुक्ट आदि उत्तम श्राभूवणोंका त्याग किया। (१३) रामने उपवास करके वहाँ अपने सिर परसे उत्तम पुष्पोंक समान श्रतसुगन्धित बालोंका कमलके समान कोमल हाथोंसे लोंच किया। (१४) बाई ओर स्थित रामको रजोहरणके साथ सामायिक देकर सुव्रत नामक अमणने दीक्षा दी। (१४) वे धीर राम पाँच महाव्रतोंसे युक्त, पाँच सीमितियोंसे सम्पन्न, तीन गुप्तियोंसे गुप्त तथा बारह प्रकारके तपके धारक हुए। (१६) देवोंने पुष्पोंकी वृष्टि की और आकाशमें दुन्दुिभ बजाई। उन्होंने मीठी महकवाला पवन और नगारेका बड़ा भारी नाद पेदा किया। (१७)

१. ०सहाई—प्रत्य •ा २. ०णो जाओ—प्रत्य ०। ३. मोहजालं, सं०—प्रत्य ०। ४. ०रे, वरकुसुमसुगंधिए केसे—प्रत्य ०। ५. ०मसुहगंधे—प्रत्य ०। ६. वानेण संध्यिसमा, सह—प्रत्य ०। ७. देवेहिं दुं ०—प्रत्य ०। ८. ०वरा य—प्रत्य ०।

विविहासिग्गहधारी, पुषक्तसुएण मावियमईओ। तवभावणाइयाओ, मावेउ भावणाओ य॥ २३॥ अह निग्गओ मुणी सो, गुरूण अणुमोइओ पउमनाहो। पिडवन्नो य विहार, एकाई सत्तभयरिको॥ २४॥ गिरिकन्दरिष्ट्रियस्स य<sup>3</sup>, रयणीए तोऍ तस्स उप्पन्नं। पउमस्स अविहनाणं, सहसा झाणेकिचित्तसः॥ २५॥ अविहिविसएण ताहे, सुमरइ रुच्छीहरं पउमणाहो। अवियण्हकामभोगं, नरयावत्थं च दुक्लतं॥ २६॥ संयमेग कुमारत्ते, तिण्णेव सँयाणि मण्डलिते य। चतालीस य विजए, जस्स उ संवच्छरं।ऽतीया॥ २०॥ एकारस य सहस्सा, पञ्चेव सया तहेव सिंहजुया। विरिसाणि महारक्ते, जेण सयासे ठिया विसया॥ २८॥ बारस चेव सहस्सा, हवन्ति विसाण सबसंखाए। भोत्तूण इन्दियसुहं, गओ य नर्यं अनिमियप्पा॥ २०॥ देवाण को व दोसो, परभवजिण्यं समागयं कम्मं। बन्धवनेहिनहेणं, मओ गओ लक्खणो नर्यं॥ ३०॥ मह तस्स नेहबन्धो, वसुदत्ताईभवेर्मुं बहुएसुं। आसि पुरा मह झीणो, संपइ सको महामोहो॥ ३१॥ एवं जणो समस्थो, बन्धवनेहाणुरायपिडबद्धो। धम्मं असहहन्तो, परिहिण्डइ दोहसंसारे॥ ३२॥ एवं सो बल्डदेवो, एगागी तत्थ कन्दरुहेसे। चिट्ट सण्डायरओ, दुक्खियमोक्लं विचिन्तेन्तो॥ ३३॥ एवं सिय निवर्त्तमणं, बल्डदेवमुणिस्सँ सुंणिय एयमणा।

एय चिय निक्लमण, बल्दवमुाणस्स सु णिय एयमणा । होह निणधम्मनिरया, <sup>१९</sup>निचं भो विमलचेट्टिया सप्पुरिसा ॥ ३४ ॥

ll इइ पडमचरिए बलदेव<sup>9३</sup>निक्खमणं नाम चडह्युत्तरसयं पर्व्वं सभत्तं ॥

॥ पद्मचरितमें बलदेवका निष्कमण नामका एक सौ चौदहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

एकाकी परिश्रमण करने लगे। (२२) विविध प्रकारके अभिष्रहोंको धारण करनेवाले तथा पूर्व एवं श्रंग श्रुतसे भावित बुद्धिवाले उन्होंने तपोभावना श्राद्धि भावनाश्रोंसे अपनेको भावित किया। (२३)

गुरु द्वारा अनुमोदित वे राम गुनिने विहार किया और सात प्रकारके भयसे रहित हो एकाकी विहार करने लगे।
(२४) इस रात पर्वतकी कन्दरामें स्थित हो ध्यानमें एकाप्रचित्तवाले रामको सहसा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। (२४) ज्ञम अवधिज्ञानसे रामने कामभोगकी तृष्णा रखनेवाले, दुःखार्त और नरकमें स्थित लक्ष्मणको याद किया। (२६) जिसके एक सौ वर्ष कुमारावस्थामें, तीन सी वर्ष माण्डलिक राजांके रूपमें और चालीस विजय करने में बोते। (२७) महाराज्यमें जिसके पास न्यारह हजार, पाँच सौ, साठ वर्ष तक सब देश अधीन रहे। (२०) इस प्रकार कुल बारह हजार होते हैं। असंगतालमा वह इन्द्रियसुखका उपभोग करके नरकमें गया। (२६) इसमें देवों का क्या होप है ? परभवमें पदा किया राया कर्म उद्यमें आया है। भाईके स्नेहके कारण मर करके लक्ष्मण नरकमें गया है। (३०) पहले वसुदत्त आदि अनेक भवोंमें मेरा उसके साथ स्नेहसम्बन्ध था। अब मेरा सारा महामोह ज्ञीण हो गया है। (३०) इस तरह सब लोग बन्धुजनोंके स्नेहानुरागमें बद्ध होकर धर्म पर अश्रद्धा करके दीर्घ संसारमें परिश्रमण करते हैं। (३२) इस प्रकार वह बलदेव राम इस गुफा-प्रदेशमें दुःखके नाशकी चिन्ता करते हुए स्वाध्यायमें रत होकर एकाकी रहते थे। (३३) हे निर्मल चेष्टा करनेवाले सत्युक्तो! इस तरह बलदेव सुनिका निष्क्रमण एकामभावसे सुनकर नित्य जिनधमें मेरा तरहो। (३४)

१. •हारं, उत्तमसामत्यसंपण्णो—प्रत्य • । २. उ—प्रत्य • । ३. सयसत्त कु • मु । ४. सया य मंहलीए य—प्रत्य • । ५. •राणि तहा—प्रत्य • । ६. •रसा. सर्पचणवया त • मु • । ७. •ण पंचिव पूणा । भो • मु • । ६. •स्स निसुणिउं एय • मु • । ११. मुणिउ — प्रत्य • । १२. विच्चं वो वि • —प्रत्य • । १३. •वसुणिरस नि • मु • ।

## ११५. बलदेवसुणिगोयरसंखोभविहाणपव्वं

अह सो बल्देवसुणी, छट्डुववासे तें जो वहकन्ते। पविसरह सन्दणयां , महापुरि पारणद्वाए ॥ १ ॥ मत्तगयलीलगामी, सरयरवी चेव कन्तिसंजुत्तो। दिद्वो नयरिवणेणं, अञ्चल्सुयल्वसंठाणो॥ २ ॥ वैतं पेच्छिजण एन्तं, विणिमाओ यहिमुहो वणसमृहो। वेदेह पउमणाहं, साहुकारं विमुञ्चन्तो॥ ३ ॥ वंपह वणो समत्थो, अहो हु तवसंबमेण रूवेणं। वैत्रहुन्दरेण सयलं, एएण अलंकियं भुवणं॥ ४ ॥ वृष्ट जुगन्तिदृष्टी, पसन्तकलुसासओ पल्य्चभुओ। अञ्चलभुयरूवधरो, संपह एसो जयाणन्दो॥ ५ ॥ पविसह तं वरनयरिं, विन्दिज्जन्तो य सबलोएणं। उँकोलिय-णचणं-वग्गणाइ अहियं कुणन्तेणं॥ ६ ॥ नयरी पविष्ट सन्ते, जहकमं समयचेद्विए रामे। पिटपूरिया समत्था, रत्थामग्गा जणवएणं॥ ७ ॥ वरकणयभायणत्थं, एयं आणिह पायसं सिग्धं। सयरं दिहं च दुद्धं, तूरन्तो कुणस्र साहीणं॥ ८ ॥ कप्पूरसुरहिगन्धा, बद्धा गुल्सकराइस्र मणोजा। आणिह मोयया इह, सिग्धं चिय परमरसजुत्ता॥ ९ ॥ थालेस्र वट्टपस्तु य, कञ्चणपत्तीस्र तत्थ नारीओ। उवणेन्ति वराहारं, स्रुणिस्स दढभत्तिजुत्ताओ॥ १० ॥ आबद्धपरियरा वि य, केह नरा सुरिभगन्धकलपुण्णा। उवणेन्ति कणयकलसे, अन्नोन्नं चेव लङ्घन्ता॥ ११ ॥ वंपन्ति नायरवणा, भयवं! गेण्हह इमं सुपरिसुद्धं। आहारं चिय परमं, नाणारसगुणसमाउत्तं॥ १२ ॥ दढ-किष्टणदिप्पिहं, भिक्सादाणुज्जएहिं एएहिं। पाडिज्जन्ति अणेया, भायणहत्था तुरन्तेहिं॥ १३ ॥

## ११५. रामका भिक्षाटन

षष्ठ (बेला) का उपवास पूर्ण होने पर उन बलदेव मुनिने महानगरी स्यन्दनस्थलीमें पारनेके लिए प्रवेश किया। (१) मत्त गजके समान शिलापूर्धक गमन करनेवाले, शररकालीन सूर्यके समान कान्तियुक्त तथा श्रास्यन्त अक्षा है हिए एवं संस्थानवाले वे नगरीके लोगों द्वारा देखे गये। (२) उन्हें आते देख जनसमूह निकलकर सामने गया और साधुकार करते हुए उसने रामको घेर लिया। (३) सबलोग कहने लगे कि अहो! तप, संयम एवं रूपसे इस सुन्दर मनुष्यने सारे लोककों श्रालंकत किया है। (४) युग (चार हाथ) तक दृष्टि रखनेवाले, मानसिक कालुष्य जिलका शान्त हो गया है ऐसे लटकती हुई मुजाशोंवाले, अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करनेवाले श्रीर जगतको आक्रय देनेवाले ये इस समय जा रहे हैं। (५) उनमकीड़ा तथा नाजना-बजाना श्रादि करते हुए सबलोगों द्वारा बन्दल किये जाते उन्होंने उस नगरी में प्रवेश किया। (६) नगरीमें प्रविष्ट होने पर क्रमशः विहार करते हुए जब राम शाकानुसार आचरण कर रहे ये तब लोगोंने सारे गली-कूचे भर दिये। (७) सोनेके सुन्दर पात्रमें इनके लिए शीघ ही खीर लाओ; शर्करायुक्त दही और दृष तुरन्त ही इन्हें दो; कपूरकी मीठी सुगन्धवाले, गुड़ और शक्करसे बाँचे गये सुन्दर और उत्तम रससे युक्त लड्डू जल्दी ही यहाँ लाओ—ऐसा लोग कहते ये। (०-१) दृष्ट भक्तिने ही मनुष्य एक-दृसरेको लाँघवर मीठी सुगन्धवाले जलसे भरे हुए सोनेके कलश लाये। (११) नगरजन कहने लगे कि, भगवन ! अत्यन्त परिशुद्ध तथा नाना रस एवं गुणोंसे युक्त यह उत्तम श्राहार श्राप प्रहण् करे। (१२) भित्तावानके लिए उद्यत हो जल्दी करते हुए इन दृद, कठिन और दर्पयुक्त मनुष्योंने हाथमेंसे श्रानेक पात्र गिरा दिये। (१३) इस तरह

१. तओ अइ०—प्रत्य ः। २. मंपिच्छिकण—प्रत्य ः। ३. णयमंदिरेण—प्रत्य ः। ४. उवकीलिय-णच्चण-वक्षणाति—प्रत्य ः। ४. •ण-गायणाइ—प्रत्य ः। ६. •ित्त णाहः । भयवं ! गिण्हः इमं सव्यदोसपरि •—प्रत्य ः।

पर्व तत्य पुरवणे, संवाप करुयलारवे महए। हत्थी अरुणथम्मे, भेतूणं विणिमाया बहवे ॥ १४ ॥ गरुरज्जुया य तुरया, तोडेकणं परायणुज्जुता। वाया सर-करहा विय, महिस-बह्ला य भयभीया ॥ १५ ॥ तं वाणवयस्स सदं, पिंडणन्दी नरवई सुणेकणं। पेसेइ निययभिन्ने, कीस इमं आउलं नयरं ! ॥ १६ ॥ परिमुणियकारणेहिं, सिट्ठे भिन्नेहिं नरवई ताहे। पेसेइ पवरसुहडे, आणह एयं महासमणं॥ १७ ॥ गन्तूण ते वि सुहडा, भणन्ति तं मुणिवरं कथपणामा। वित्रवइ अन्ह सामी, तस्स घरं गम्मए भयवं! ॥१८॥ तस्स घरम्म महामुणि!, सहावमुवकिष्यं वराहारं। गेण्डसु निराउल्मणा, एहि पसायं कुणसु अन्हं॥ १९ ॥ एव भणियं सुणेउं, संबाओ तत्थ पउरनारीओ। भिक्खा समुज्जयाओ, दाउं सुपसन्नभावाओ॥ २० ॥ रायपुरिसोहिं ताओ, सिग्धं अवसारियाउ जुवईओ। ताहे सुदुम्मणाओ, तन्त्वणमेत्तेण जायाओ॥ २१ ॥ उवयारळलेणेवं, नाक्ज्य य अन्तराइयं ताहे। जाओ विपराहुतो, महामुणी वन्नह<sup>3</sup> सुहेणं॥ २२ ॥ पैविसरइ महारण्णं, संवेगपरायणो विसुद्धप्या। जुगिमतंतरिदही, मयमोहिवविज्ञओ सया विमल्मणो॥ २३ ॥

।। इइ पडमचरिए गोयरसंखोभविहाणं नाम पञ्चदसुत्तरसयं पब्वं समत्तं ॥

## ११६. बलदेवमुणिदाणपसंसाविहाणपव्वं

अह सो मुणिवरवसहो, वोलीणे तत्य वासरे बिइए । कुणई य संविग्गमणो, अभिग्गई धीरगम्भीरो ॥ १ ॥ जइ एत्थ महारण्णे, होहिइ भिक्ला उ देसयालम्म । तं गेण्हीहामि अहं, न चेव गामं पविसरामि ॥ २ ॥

बहाँ नगरजनों का महान कोलाहल होने पर बन्धनस्तम्भोंको तोड़कर बहुतसे हाथी भाग खड़े हुए। (१४) घोड़ें गलेकी रस्सी तोड़कर पलायन करनेके लिए उद्यत हुए और गवे, ऊँट, भेंसे और बैल भी भयभीत हो गये। (१४) छोगोंके उस कोलाहलको सुनकर प्रतिनन्दी राजाने अपने नौकरोंको भेजा कि यह नगर क्यों आकुत हो गया है ? (१६) कारण जानकर नौकरोंने राजासे कहा। तब उसने उत्तम सुभटोंको भेजकर आझा दी कि उन महाश्रमएको यहाँ लाओ। (१७) जा करके और प्रणाम करके उन सुभटोंने उन सुनिवरसे कहा कि, हे भगवन ! हमारे स्वामी अपने घर पर आनेके लिये आपसे बिनती करते हैं। (१०) हे महासुनि! उनके घर पर स्वाभाविक रूपसे तैयार किया गया उत्तम आहार आप निराकुल मनसे प्रहण करें। आप पधारें और हम पर अनुप्रह करें। (१८) ऐसा कहना सुनकर वहाँकी सुप्रसन्न भाववाली सब नगरनारियाँ भिन्ना देनेके लिए उद्यत हुई। (२०) राजपुरुषोंने उन युवितयोंको शीघ्र ही दूर इटाया। उस समय वे एकदम अत्यन्त खिन्न हो गई। (२१) इस प्रकार उपचारके बहानेसे अन्तराययुक्त जानकर महामुनि वापस लीटे और सुखपूर्वक चले गये। (२२) संवेगपरायण, विशुद्धात्मा, साढ़े तीन हाथ तक देखकर चलनेवाले, मद एवं मोहसे रहित तथा विमल मनवाले रामने महारण्यमें प्रवेश किया। (२३)

॥ पदाचरितमें भिक्षाटन संक्षोभ विधान नामक एक सौ पन्द्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ११६. बलदेव मुनि दानकी प्रशंसा

वहाँ दूसरा दिन व्यतीत होने पर मनमें संवेगयुक्त श्रीर धीर, गम्भीर उन श्रेष्ठ मुनिवरने अभिष्रह किया कि यदि इस महारण्यमें यथा समय भिक्षा मिलेगी तो उसे मैं प्रहण कहँगा, किन्तु, गाँवमें प्रवेश नहीं कहँगा। (१-२) इधर जब

१. महाजस ! सहावउव॰—प्रत्य॰। २. सब्बत्तो त॰—प्रत्य॰। ३. ॰ इ पहेणं प्रत्य॰। ४. भवसिरिरंजियदेहो, सुर॰ नर्वकृतमियचरणजुओ। पविसरइ महारण्यं, मयमोद॰-सु॰, उक्कण्ठाउलद्विययं, सन्वं काऊण जणवयं सुपुरिसो। पविसरइ महारण्यं, मयमोह॰-प्रत्य॰। ५. बारिसे दिवसे। कु॰—प्रत्य॰। ६. ॰ इ सुसंवि॰—प्रत्य॰। ७. होही मि॰, होइइ मि॰ प्रत्य॰। ८. तं गिण्डिस्सामि—प्रत्य॰।

अह तस्थ समारूदे, साहूण अभिग्गहे महाघोरे । ताव य दुद्वाऽऽसिहओ, पिंहणन्दी पेसिओ रण्णे ॥ ३ ॥ तस्सऽविहयस्स सबो, समाउलो जणवंभोऽणुमग्गेणं । वच्च दुर्यारूदो, सिहओ सामन्तवकेणं ॥ ४ ॥ हीरन्तस्सारणो, पिंहणन्दिनराहिवस्स सो तुरओ । वेगेण वच्चमाणो, सरवरपद्धे चिय निहुत्तो ॥ ५ ॥ ताव य तुर्यारूदो, समागया वप्पकदमिनहुत्तं । पेच्छन्ति वरह्यं तं, मरणावस्थं समणुपतं ॥ ६ ॥ उत्तारिऊण तुरगं, भणन्ति सुहृद्धा तओ नरविरन्दं । एयं नन्दणपुण्णं, सरं तुमे दिसियं अम्हं ॥ ७ ॥ थोवन्तरेण ताव य, समागओ नरवंहस्स सन्धारो । तस्सेव सरस्स तडे, सिग्धं आवासिओ सबो ॥ ८ ॥ अह सो भडेहिं सहिओ, विमल्जले मिल्रिजण नरवसहो । आहरणम्सियङ्को, भोयणम्मीर्मुहासीणो ॥ ९ ॥ एतो सो बल्देवो, गोयरवेलाएँ पविसद्ध निवेसं । दिद्वो य नरवंईणं, पणओ य ससंभममणेणं ॥ १० ॥ समिल्रिओवल्ले, कमलेहि समिच्चए मिहपएसे । तत्त्येव मुणिवरो सो, ठिवओ निवईण भत्तेण ॥ ११ ॥ गोण्हित्तु वराहारं, राया पउमस्स मुद्धयसबङ्को । सीराइसुसंपुण्णं, आहारं देइ परितुद्वो ॥ १२ ॥ सद्धाहगुणसमग्गं, दायारं जाणिऊण सुरपवरा । मुञ्चन्ति रयणवुद्धि, गन्धोदयसुरभिकुसुमजुर्य ॥ १३ ॥ एवं कमणे पत्ते, पारणए नरवईण पउमाभो । पणओ मावियमइणा, परिअणसहिएण पुणरुत्तं ॥ १५ ॥ प्या सुरेहिं पत्तो, साहूण अणुवयाई दिन्नाइं। जाओ विसुद्धभावो, पिंहणन्दी जिणमयाणुरओ ॥ १६ ॥ रामो वि समयसंगय-सीलङ्कसहस्सणेयजोगधरो । विहरइ विमल्सरीरो, बीओ व दिवायरो समुज्जोयन्तो ॥१७॥

#### ॥ इइ पडमचरिए दाणपसंसाषिद्दाणं नाम सोलसुत्तरसयं पव्वं समत्तं॥

साधुने महाघोर अभिमह धारण किया उस समय एक दुष्ट घोड़े द्वारा अपहृत प्रतिनन्दीने अरण्यमें प्रवेश किया। (३) उसके अपहृत होने पर आकुल सब लोग घोड़े पर चढ़कर सामन्तों के साथ उनके पीछे गये। (४) अरण्यमें प्रतिनन्दी राजाका अपहृरण कर वेगसे जाता हुआ वह घोड़ा सरोवरके की चड़में निमम्न हो गया। (४) उस समय घोड़े पर सवार होकर आये हुए लोगोंने किनारे के पासके की चड़में डूबे हुए और मरणावस्थाको प्राप्त उसे सुन्दर घोड़को देखा। (६) शीघ्र ही घोड़को बाहर निकालकर सुभटोंने राजासे कहा कि इस नन्दनपुण्य सरोवरको आपने हमें दिखलाया। (७)

थोड़ी देरके बाद राजाका सैन्य श्रा गया। उसी सरोवरके तट पर सबने शीघ ही डेरा लगाया। (=) इसके बाद सुभटों के साथ निर्मल जलमें लान करके आभरणों से विभूषित शरीरवाला वह राजा भोजनस्थान पर सुलसे बैठा। (६) उधर उस बलदेवने गोचरीके समय छावनीमें प्रवेश किया। राजाने उन्हें देखा ध्यौर मनमें आदरके साथ प्रणाम किया। (१०) बुहारे और पोते गये तथा कमलोंसे श्रचित उस पृथ्वी-प्रदेश पर राजाने भिक्तपूर्वक उन सुनिवरको ठहराया। (११) सारे शरीरमें सुदित तथा परितुष्ट राजाने उत्तम आहार प्रहण करके रामको क्षीर ध्यादिसे परिपूर्ण ध्याहार दिया। (१२) श्रद्धा ध्यादि गुणोंसे युक्त दाताको जानकर देवोंने रल्लोंकी तथा सुगन्धित पुष्पोंसे युक्त गन्धोदककी वृष्टि की। (१३) तब 'ध्रहो दान!' ऐसी देवोंने घोपणा की तथा श्राकशमें दुन्दुभि बजाई खप्सराधोंने गीत तथा नृत्ययुक्त संगीत गाये। (१४) इस प्रकार राजाने रामको पारना कराया। शुद्ध बुद्धिवाले उसने परिजनोंके साथ पुनः पुनः प्रणाम किया। (१४) देवोंसे पूजा प्राप्त की। साधुने श्रगुव्रत दिये। इस तरह विशुद्ध भाववाल्य प्रतिनन्दी जिनमतमें श्रनुरक्त हुआ। (१६) शास्त्रोंमें कहे गये हजारों शीलांग तथा अनेक योगोंको धारण करनेवाले, निर्मल शरीरवाले तथा देवीप्यमान दूसरे सूर्य सरीखे राम भी विहार करने लगे। (१७)

॥ पद्मचिरतमें दान-प्रशंसा विधान नामक एक सौ सोलहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. ०ओ समर्थ्य । २. ०वरस्स—प्रत्य । ३. ०सुसाहीणो—प्रत्य । ४. ०वरेणं—प्रत्य । ५. ०स्स सुद्धसंवेगो । सी०—प्रत्य । ६. पत्तो, पा०—सु०, इते, पा०—प्रत्य ।

## ११७. पउमकेवलनाणुप्पश्चिविद्वाणपव्वं

भयवं बलदेवो सो, पसन्तरइमच्छरो तवं घोरं। काऊण समादत्तो, नाणाविहलोगसुपसत्थं॥ १॥ छद्व- ऽद्वमेहिं विहरइ, गोयरचरियाएँ तत्थ आरण्णे । वणवासिणोहिं अहियं, पूर्जन्तो पुरवह्हिं ॥ २ ॥ बय-सिमइ-गुचिज्चो, समभावजिइन्दिओ वियकसाओ । सज्झायझाणनिरओ, नाणाविहरुद्धिसंपन्नो । ३ ॥ कत्थइ सिलायलत्थो, निबद्धपिलयङ्कझाणगर्याचत्तो । चिट्टइ पर्लाग्वयमुओ, कत्थइ थम्मो इव अकम्पो ॥ ४ ॥ एवं महातवं सो, कुणमाणो अणुकमेण संपत्तो। कोडिसिला जा तह्या, हक्खुत्ता लच्छिनिलएणं॥ ५॥ अह सो तत्थारुहिउं, रिंच मण-वयण-कायसंजुचो । पिंडमाऍ ठिओ धीरो, कम्मस्स विणासणद्वाए ॥ ६ ॥ अह सो झाणोवगओ, सीयापुर्वण अज्ञहन्देणं। अवहिविसएण दिद्दी. अश्चन्तं नेहराएणं ॥ ७ ॥ निययं भवसंघट्टं, नाऊण य निणतवस्स माहप्यं । अच्चयवई खणेणं, संपत्तो विम्हयं ताहे ॥ ८ ॥ चिन्तन्तेण य मुणिओ, एसो हरूधारणो जयाणन्दो । जो आसि मणुयरुोए, महिरुाभूयाए मह कन्तो ॥ ९ ॥ एयं चिय अच्छेरं, कम्मस्स विचित्तयाएँ नं जीवो । रुद्धण इत्थिभावं, पुणरवि उप्पज्जइ मणुस्सो ॥ १० ॥ अवियण्हकामभोगो, अहोगई लक्खणो समणुपत्तो । सो चेव रामदेवो, बन्ध्विओगम्मि पहरूओ ॥ ११ ॥ एयस्स खबगसेढीगयस्स रामस्स तं करेमि अहं । वेमाणिओ य देवो, जायइ मित्तो महं जेणं ॥ १२ ॥ तो तेण समं पीई, काऊणं मन्दराइसु ठियाइं। वन्दीहामि पहड्डो, चेइयभवणाइ सबाइं॥ १३॥ नरयगर्य सोमित्ति, आणेउं रुद्धबोहिसम्मतं । समयं रामस्ररेणं, सह-दक्खाइं च जंपेहं ॥ १४ ॥

## ११७. रामको केवलज्ञान

रितभाव और मात्सर्य जिनका उपशान्त हो गया है ऐसे वे भगवान बलदेव नानाविध योगसे अतिशशस्त घोर तप करने लगे। (१) बनवासिनी देवियों द्वारा अधिक पूजित वे उस अरण्यमें बेले और तेलेके बाद गोचरीके लिए जाते थे। (२) व्रत, सिमिति और गुप्तिसे युक्त, समभाववाले, जितेन्द्रिय, कपायोंको जीतनेवाले, स्वाध्याय और ध्यानमें निरत तथा नानाविध छिन्धयोंसे सम्पन्न वे कभी शिलातल पर बैठकर और पर्यकासन लगाकर चिक्तमें घ्यान करते हुए बैठते थे, तो कभी स्तम्भकी तरह निष्कंप हो भुजाएँ लटकाकर ध्यानस्थ होते थे। (३-४) इस प्रकार महातप करते हुए वे अनुक्रमसे कोटिशिलाके पास पहुँचे, जिसको उस समय लक्ष्मणने उठाया था। (५) उस पर चढ़कर रातके समय मन, वचन और कायाका निष्रह करनेवाले धीर वे कर्मोंके नाशके लिए प्रतिमा (ध्यान)में स्थित हुए। (६)

तब ध्यानस्थ उन्हें पूर्वकी भव सीता और अब अच्युतेन्द्रने अवधिक्षानसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक देखा। (७) अपनी भवपीड़ा तथा जिन तपका माहात्म्य जानकर अच्युतपित क्षणभरमें विस्मयको प्राप्त हुआ। (८) सोचने पर क्षात हुआ कि विश्वको सुख देनेवाले ये जो हलधर हैं वे मनुष्यलोकमें जब मैं कीरूपमें थी तब मेरे पित थे। (९) यह एक आश्चर्य है कि कर्मकी विचित्रतासे जीव स्त्रीभाव प्राप्त करके पुनः पुरुषके रूपमें उत्पन्न होता है। (१०) कामभोगों ने नृष्णायुक्त लक्ष्मणने अधोगित पाई हैं और उन रामने बन्धुके वियोगमें प्रवच्या ली है। (११) चपक श्रेणी पर आरुद रामके लिए मैं ऐसा करूँ—यदि कोई वैमानिक देव मेरा मित्र हो जाय तो उसके साथ प्रीति करके मन्दराचल आदि पर स्थित सब चैत्यगृहोंको मैं हर्षित हो वन्दन करूँ। (१२-१३) सम्यग्दर्शन पाये हुए नरकगत लक्ष्मणको लाकर रामके साथ मैं सुख-दु:खकी बातें करूँ। (१४)

परिचिन्तिऊण एवं, अवहण्णो सुरवरो विमाणाओ । सिग्धं माणुसलोयं, संपत्तो जत्थ पउमाभो ॥ १५ ॥ वहकुसुमरओवाही, कुओ य प्रयणो सुरेण सयराहं । कोलाहिल्यं च वर्ण, पक्लिंगणाणं कलरवेणं ॥ १६ ॥ तरुतरुणपञ्जुगगयमञ्जरिसहयार्किस्ययावयरं । कोइलमहरुग्गीयं उज्जाणं महयरारुणियं ॥ १७ ॥ एवंविहं वणं तं, देवो काऊण नाणगीरूवं। रामस्स समङ्गासं, गओ य नेहाणुराएणं॥ १८॥ सीया किलें सहस त्ती, भणइ अहं आगया तुह समीवं । राहव ! विरहाउलिया, संपद्द दुक्खं चिय पवन्ना ॥१९॥ जंपइ पासलीणा, पण्डियमाणी अहं तुह सम<del>वस्वं । पष</del>द्या विहरन्ती, खेयरकन्नाहि पैरियरिया ॥ २० ॥ खेयरकन्नाहि अहं. भणिया दावेहि राहवं अम्हं । तुःझाएसेण सिए!. तं चेव वरेम भत्तारं ॥ २१ ॥ एयन्तरिम सहसा, नाणालंकारम्सियङ्गीओ । पत्ताउ कामिणीओ, सुरिन्दवेउिवयक्याओ ॥ २२ ॥ ठविकण मए पुरओ, समयं एयाहिं उत्तमं भोगं । भुजासु देव! नहिच्छं, साएयाए सुरिन्दसमं ॥ २३ ॥ अइकक्खडा महाजस! बाबोस परीसहा छहाईया । एएहिं संजमरणे, राहव! बहबो नरा भगा।। २४॥ ताव य सुरजुवईहिं, पवत्तियं स्वणमणहरं गीयं। आढतं चिय नद्दं, कडक्खिदिद्दीवियारिर्छ।। २५॥ कुक्कमकयचिक्कं, दावेन्ती थणहरं तिहं का वि । नचह मणखोभयरं, अधीरसत्ताण पुरिसाणं ॥ २६ ॥ अन्ना जंपह महुर, इमाहिं जुवईहिं सामि! अइगाढं। उँबेइया महाजस!, सरणं तुह आगया सिग्धं ॥ २७ ॥ का वि विवायं महिला, कुणमाणी अगया सह सहोहिं । पुच्छइ कहेहि राहव, कमे(१का उ)ण सवणस्स[१ऽ]तीयाडा(१ढा) ॥२८॥ बाहा पसारिक्णं, दूरत्थाए असोगलइयाए । गेण्हेइ कुसुममेलं, "दावेन्ती का वि थणज्यलं ॥ २९ ॥

ऐसा सोचकर वह सुरवर विमानसे नीचे उतरा और जहाँ राम थे वहाँ मनुष्यलोकमें शीघ्र ही आ पहुँचा। (१६) उस देवने एकदम बहुत प्रकारके पुष्पोंकी रजको वहन करनेवाले पवनका निर्माण किया और पिलायोंके कलरवसे वन कोलाहलयुक्त बना दिया। (१६) निकले हुए पह्नवांवाले तरुण यूनों तथा मंजरीयुक्त सहकार एवं पलाश यूक्षोंके समूहसे युक्त, कोयलके मधुर स्वरसे गाया जाता और भीरोंकी गुनगुनाहटसे ज्याम—ऐसे उस वनको बनाकर और सीताका रूप घारण करके वह देव स्नेहपूर्वक रामके पास गया। (१७-१८) हँसती हुई सीताने कहा कि, हे राम! विरहसे आकुल और दुःख पाई हुई में तुम्हारे पास आई हूँ। (१६) पासमें वैठी हुई उसने कहा कि अपने आपको पण्डित माननेवाली में तुम्हारे समन्न दीक्षित हुई थी। विहार करती हुई मेरा विद्याधर कन्याओंने अपहरण किया। (२०) खेचरकन्याओंने मुक्ते कहा कि हमें राम दिखलाओ। हे सीते! तुम्हारे आदेशसे उसी भर्ताका वरण हम करेंगी। (२१) इसी बीचमें सहसा सुरेन्द्र द्वारा दिज्य सामध्येसे उत्पन्न नानाविध अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाली क्रियाँ आई। (२२) हे देव! मुझे आगे स्थापित करके इनके साथ साकेतमें सुरेन्द्रके समान उत्तम मोगोंका इच्छानुसार उपभोग करो। (२३) हे महायश! क्षुधा आदि बाईस परीषह अतिकठोर हैं। हे राधव! संयमक्ष्पी युद्धमें इनसे बहुत-से मनुष्य भगन हुए हैं। (२४)

उस समय देवयुवितयोंने श्रवण-मनोहर गीत गाना शुरू किया और कटाक्षयुक्त दृष्टियोंसे विकारयुक्त तृत्य करने क्षाी। (२५) कोई वहाँ केशरका लेप किये हुए स्तनोंको दिखाती थी, कोई अधीर और आसक्त पुरुपोंके मनको क्षुव्य करनेवाला नाच कर रही थी, दूसरी मीठे वचनोंसे कह रही थी कि, हे नाथ! इन युवितयोंसे मैं अत्यन्त खिन्न हो गई हूँ। इसीछिए हे महायश! मैं तुम्हारी शरणमें शीघ्र ही आई हूँ। (२६-२७) कोई विवाद करती हुई स्त्री सांखयोंके साथ आई और पृक्षने लगी कि, हे राघव! आप श्रमणको कौनसी स्त्री अति आदरणीय है ? (२०) कोई हाथ पसारकर दोनों स्तनोंको दिखालती हुई दूरस्य अशोकलतिकांके फूळोंके गुच्छेको लेती थी। (२६) इन तथा अन्य दूसरे कियाज्यापारोंसे धीरमना

१. •गं घणरवेर्ण—प्रत्य•। २. •सुयवयारं। कोइलमुह्लुग्गीयं—प्रत्य•। ३. •हं च देशे काळणं जणयतणयवरह्यं। रा॰—प्रत्य•। ४. •ल विहरंती, •ल सुहपत्ती—प्रत्य•। ५. •बाहिं अवहरिया—प्रत्य•। ६. परिवरिया—प्रत्य•। ७. •हिं, णिक्तं समणमण•—प्रत्य•। ८. दन्वेविया—प्रत्य•। ९. क्वणेस वणस्तर्कं नियदे—मु•। १०. दावेड् य तह य वण•—प्रत्य•।

एप्सु य अन्नेसु य, करणनिओगेसु तत्थ पउमाभो । न य खुभिओ धीर मणो, अहिय झाणं चिय पवन्नो ॥३०॥ बाहे विजवणाहिं, सुरेण न य तस्स स्रोभियं झाणं । ताहे कम्मरिउंबलं, नहुं पउमस्स निस्सेसं ॥ ३१ ॥ माहस्स सुद्धपंक्ले, बारसिरचिम्मि पच्छिमे बामे । पउमस्स निरावरणं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ३२ ॥ एतो केवरुनाणं, उप्पन्नं नाणिऊण सुरपवरा। रामस्स सन्नियासं, समागया सयलपरिवारा॥ ३३॥ गय-तुरय-वसह-केसरि-जाण-विमाणा-ऽऽसणाई मोत्तुणं । वन्दन्ति सुरा पउमं. तिक्खुत्तप्याहिणावत्तं ॥ ३४ ॥ सोयाइन्दो वि तओ, केवलँमहिमं च तत्य काऊणं । पणमइ बलदेवमुँणि, पउन्नमाणो थुइसयाई ॥ ३५ ॥ बहुदुक्लजलापुण्णं, कसायगाहाउलं भैवावतं। संजमपोयारूढो, संसारमहोयहिं तिण्णो ॥ ३६ ॥ झाणाणिलाहएणं, विविहतविन्धणमहन्तजलिएणं । नाणाणलेण राहव !, तुमए जम्माडवी द्रह्वा ॥ ३०॥ वेरग्गमोग्गरेणं, विचुण्णियं णेहपञ्जरं सिग्धं । निह्ओ य मोहसत्तू, उवसमसूलेण धीरेणं ॥ ३८॥ भणइ सुरो मुणिवसमं, संसारमहाडविं भमन्तस्स । केवलल्द्रग्रइसयं, तुहें मह सरणं भवविणासं ॥ ३९ ॥ एयं संसारनहं, बहुदुक्खावत्तअरइकलोलं । एत्थ निबुद्धं राहव !. उत्तारसु नाणहत्थेणं ॥ ४० ॥ भणइ तओ सुणिवसहो, सुञ्चसु दोसासयं इमं रागं । लहइ ेे सिवं तु अरागी, रागी पुण ममइ संसारे ॥४१॥ नह बाहासु सुराहिब, उत्तरिउं नेव तीरए उयही । तह न य तीरइ तरिउं. भवीयही सीलरहिएहिं 'े ॥ ४२ ॥ <sup>13</sup>नाणमयदारुएणं, तवनियमायासबद्धकढिणेणं । संसारोयहितरणं, हवइ<sup>16</sup> परं धम्मपोएणं ॥ ४३ ॥ राग-दोसविमुको, परिसो तव-नियम-संजमाउत्तो । झाणेकजिणयभावो, पावह सिद्धि न संदहो ॥ ४४ ॥

राम क्षुच्य नहीं हुए और भ्यानमें ऋथिक लीन हुए। (३०) जब वैकियक शक्ति द्वारा देव उनके ध्यानको क्षुच्य न कर सका तब रामका कर्मक्षी समय शत्रुसैन्य नष्ट हो गया। (३९) माय महीनेके शुक्ल पक्षकी द्वादशीकी रातके पिछले प्रहरमें रामको आवरण रहित केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (३२) केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा जानकर देव परिवारके साथ रामके पास आये। (३३) हाथी, घोड़े, ग्रुपभ एवं सिहके यान, विमान एवं आसनोंका त्याग करके देवोंने तीन प्रदक्तिणा देकर रामको बन्दन किया। (३४) तब सीतेन्द्रने भी वहाँ केवल ज्ञानका उत्सव मनाकर सैकड़ों स्तुतियोंका प्रयोग करके बलदेवमुनिको बन्दन किया। (३५) बहुत दु:सक्षी जलसे पूर्ण, कषायक्षी प्राहोंसे युक्त और भव क्षा आवर्तवाले संसार क्ष्पी महोद्धिको संयम क्षी नीका पर आक्ष्र हो तुमने पार किया है। (३६) हे राघव! ध्यानक्ष्पी वायुसे आहत और विविध तप क्षी ईधनसे खूब जली हुई ज्ञान क्षी आगसे तुमने जन्मक्षी खटवी को जला डाला है। (३७) हे नाथ! चेराग्यक्षी मुद्ररसे तुमने पिंजरेको तो शीच ही तोड़ डाला है। धीर तुमने उपशमक्षी शूलसे मोहरूपी शत्रुको मार डाला है। (३०) देवने कहा कि, हे मुनिश्चभ! संसारक्षी महादवींमें घूमते हुए मेरे लिए तुम्हारा भविनाशक केवलज्ञानातिशय शरणक्ष्प है। (३०) यह संसारक्षी नदी नाना दु:खोंक्षी भँवरों और खेदक्षी तरंगोंसे युक्त है। हे राघव! इसमें दूवे हुए को ज्ञानक्षी हाथसे पार लगा दो। (४०)

तब मुनिवरने कहा कि दोषयुक्त इस रागका त्याग करो। अरागी मोक्ष पाता है, जब कि रागी संसारमें घूमता है। (४१) हे सुराधिप! जिस तरह भुजाओंसे समुद्र नहीं तैरा जाता उसी तरह शीलरिहतोंसे भवोद्धि नहीं तैरा जाता। (४२) परंतु ज्ञानरूपी लकड़ीसे बनाये गये और तप एवं नियम में किये जानेवाले अम द्वारा मज़बूतीसे बाँचे गये धर्मरूपी जहाज़से संसारसागरको तैरा जा सकता है। (४३) राग-द्वेषसे रहित, तप, नियम एवं संयमसे युक्त और ध्यानसे धरफा एकाम भाववाला पुरुष सिद्धि पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (४४) यह कथन सुनकर अत्यन्त हर्षित सीतेन्द्र हलधर

१. ०रसुणी—प्रत्यः । २. ०उघणं, नः — प्रत्यः । ३. ०पनसेकारसिः — प्रत्यः । ४. ०वलिमहिमं च सुनिउलं काउं । पः — प्रत्यः । ५. ०सुणि, उक्कित्तो गुणसयाई — प्रत्यः । ६. ०लाइण्णं — प्रत्यः । ७. भयावणं — सुः । ८. ०ग्यं । हणिओ य मोहसत् उत्तमलेसातिस्लेणं — प्रत्यः । ६. ०वि वस्तिस्स — प्रत्यः । १०. तुः हुं — प्रत्यः । ११. इ य सिवं क्षः — प्रत्यः । १२. ०एणं — प्रत्यः । १३. नाणक्यः — सुः । १४. ०इ तको धम्मः — प्रत्यः ।

सुणिकण वयणमेयं, सीयादेवो तओ सुपरितुष्टो । निमकण सीरघारिं, निययविमाणं गओ सिग्धं ॥ ४५ ॥
एवं सुरासुरा ते, केवलनाणी कमेण थोऊण गया ।
विहरः महासुणी वि य, संसहरकरनियरसरिसविमलाभतणु ॥ ४६ ॥
॥ इइ पचमचरिए पचमस्स केवलनाणुष्पत्तिविद्याणं नाम सत्त्वसुत्तरसर्थं पठ्यं समत्तं ॥

#### ११८. पउमणिब्बाणगमणपव्वं

अह सो सीयाइन्दो, नरयत्थं रुक्लणं ैसुमिरिकणं। अवइण्णो मणवेगो, पिंडवोहणकारणुज्जुत्तो ॥ १ ॥ सो लिङ्क्किण पढमं, सकरपुढविं च वालुयापुढिवं। पद्गत्थे खिय पेच्छइ, नेरहया तत्थ दुक्खत्ता ॥ २ ॥ पढमं सुरेण दिहो, संबुक्को घणकसायपरिणामो । घोरिग्गमाइयाई, अणुहोन्तो तिबदुक्खाई ॥ ३ ॥ अन्ने वि तत्थ पेच्छइ, नेरहया हुयवहिम्म पिक्खिता । इज्झिन्ति आरसन्ता, नाणाचेद्वासु दीणमुहा ॥ ४ ॥ केपत्थ सामलीए, कण्ट्यपउराऍ विल्ड्या सन्ता । अभियरणा-ऽऽरुहणाई, कारिज्जन्तेत्थ बहुयाई ॥ ५ ॥ जन्तेसु केइ छूढा, पीलिज्जन्ते पुरा अक्वयपुण्णा । कन्दूसु उद्धपाया, इज्झिन्त अहोमुहा अन्ने ॥ ६ ॥ असिचक्कमोगगरहया, लोलन्ता कृत्वस्त्रे धरणिवद्वे । खज्जन्ति आरसन्ता, चित्तय-वय-वग्ध-सीहेहिं ॥ ७ ॥ पाइज्जन्ति रहन्ता, सुतत्त्त्वं वृतम्बसिन्नमं सिललं । असिपत्तवणगया वि य, अन्ने छिज्जन्ति सत्थेहिं ॥ ८ ॥

रामको प्रशाम करके शीघ्र ही अपने विमानमें गया। (४१) इस तरह केवल्रज्ञानीकी क्रमशः स्तुति करके वे सुर चले गये। चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान निर्मल कान्ति युक्त शरीरवाले महासुनिने भी विहार किया। (१६)

॥ पद्मचरितमें रामको केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान नामक एक सौ सत्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ११८. रामका निर्वाणगमन

बह सीतेन्द्र नरकस्थ लद्मणको याद करके उसके प्रतिबोधके लिए उद्यत हो मन के बेगकी भाँति नीचे उत्तरा। (१) पहली रलप्रभा पृथ्वी तथा दूसरी शकरा पृथ्वी और तीसरी बालुका पृथ्वीको लाँघकर चौथी पंक पृथ्वीमें रहे हुए दुःखसे आर्त नारकोंको उसने देखा। (२) देवने प्रथम घने काषायिक परिणामवाले शंवूकको भयंकर अगिन आदि तीच्र दुःखोंका अनुभव करते हुए देखा। (३) वहाँ उसने आगों फेंके गये, जलते हुए, चिह्नाते हुए और नानाविध चेष्टाओं द्वारा दीन मुखवाले नारिकयोंको देखा। (४) वहाँ कितने कएटकप्रचुर शाल्मलिके पेड़ों पर चढ़ाकर बहुतबार उतारा-चढ़ाया जाता था। (४) पूर्वजन्ममें पुण्य न करनेवाले कई यंत्रों में फेंककर पीसे जाते थे। पर उपर और सिर नीचा किये हुए दूसरे हाँड़ोंमें जलाये जाते थे। (६) तलवार, चक्र और मुग्दरसे आहत नारकी कठोर जमीन पर लोटते थे और चिह्नाते हुए वे चीतों, भेड़ियों, बाघ और सिंहों द्वारा खाये जाते थे। (७) रोते हुए कितनेको पानी जैसा अत्यन्त तप्त काँसा और ताँचा पिलाया जाता था। असिपत्र नामक बनमें गये हुए दूसरे शक्कोंसे काटे जाते थे। (५)

१. ससिकरणियर • — प्रत्य • । २. समिर • — मु • । ३. ओसरणा • — मु • । ४. स्रोलिता — प्रत्य • । ५. • तउसिण्य मं कलक लितं असि • — प्रत्य • । ६. मं कललं — मु • ।

सो एवमाइयाई, दट्ठुं दुक्लाई नरयवासीणं । कारुण्णविणयहियओ, सोयइ परमं सुरवरिन्दो ॥ ९ ॥ सो अग्गिकुण्डमज्झाउ निमायं लक्लणं सुरवरिन्दो । पेच्छइ तालिजन्तं, बहुएहि य नरयपालेहिं ॥ १० ॥ सो तेहि तस्स पुरओ, करवत्त-ऽसिवत्त-जन्तमादीहिं। भयविहल्वेवियङ्गो, बाइजाइ बायणसपिहें॥ ११॥ विद्वो छद्वाहिवई, सुरेण भणिओ य तत्थ संबुक्तो । रे पाव ! पुक्रजणियं, अज वि कोवं न छँड्डेसि ॥ १२ ॥ तिबकसायवसगया, अणिवारियइन्दिया किवारिहिया । ते एत्थ नरयलीए, अणुहुन्ति अणेयदुक्लाई ॥ १३ ॥ सोऊण वि नेरइयं, दुक्लं जीवस्स जायइ भवोहे । कि पुण तुज्झ न जायइ, भयं इहं विसहमाणस्स ! ॥१४॥ सोऊण वयणमेर्य, संबुक्को उवसमं सम्पूपत्तो । ताहे लङ्काहिवई, लन्खणसहियं भणद्द देवो ॥ १५ ॥ मोत्तृण भउषेयं, मह वयणं सुणह ताव वीसत्था । तुब्मे हि विरइरहिया, संपत्ता एरिसं दुक्लं ॥ १६ ॥ दिवविमाणारूढं, ते रावण-रुक्खणा सुरं दृटदुं । पुच्छन्ति साहसु फुडं, को सि तुमं आगओ एत्थ ! ॥१७॥ सो ताण साहृ सुरो. एतो पउमाइयं नहावतं । पडिबोहकारण हे. निययं च समागमारम्भं ॥ १८ ॥ निययं चिय वित्तन्तं, सुणिउं ते तत्थ दो वि पहिबुद्धा । सोएन्ति दोणवयणा, अप्पाणं रुजियमई्या ॥ १९ ॥ धी ! किं न कओ धम्मो. तह्या अन्हेहिं माणुसे जम्मे ? । जेणेह दहावत्था, संपत्ता दारुणे नरए ॥ २० ॥ धन्नो सि तुमं सुरवर!. जो परिचइ उग्ग विसयसोक्खाइं। जिणवरधम्माणुरओ, संपत्तो चेव देविह्नि ॥ २१ ॥ तत्तो सो कारुणिओ, जंपइ मा भाह दो वि तुंब्मे हं। हक्खुविकण इमाओ, नरगाओ नेमि मुरलोयं ॥ २२ ॥ आबद्धपरियरो सो, हक्खुविऊणं तओ समादत्तो । विलियन्ति अइद्गेज्झा, ते अणलहओ ब नवनीओ ॥२३॥ सबोबाएहि जया, घेत्रण न चाइया सुरिन्देणं। ताहे ते नेरइया, भणन्ति देवं मुयसु अन्हं ॥ २४ ॥

नरक्वासियों के ऐसे दुःख देखकर हृदयमें कारुण्यभाव उत्पन्न होनेसे वह देवेन्द्र अत्यन्त शोक करने लगा। (६) उस सुरेन्द्रने बहुतसे नरकपालों द्वारा आग्निकुण्डमें से निकले हुए लक्ष्मणको पाट जाते देखा। (१०) उन करवत, आसिपत्र तथा यंत्र आदि सैकड़ों यातनाओं के कारण भयसे विह्वल और काँपते हुए शरीरवाला वह उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। (११) देवने वहाँ लंकाधिपतिको देखा। फिर डांवूकसे कहा कि, रे पापी! पूर्वजन्ममें उत्पन्न कोपको आज भी तू क्यों नहीं छोड़ता? (१२) जो तीन्न कवायों के वशीभूत होते हैं, इन्द्रियों का निमह नहीं करते और द्याहीन होते हैं वे यहाँ नरकलोकमें अनेक दुःखोंका अनुभव करते हैं। (१२) नरक सम्बन्धी दुःखके बारेमें सुनकर संसारमें जीवको भय पैदा होता है। यहाँ दुःख सहते हुए तुमको भय नहीं होता? (१४) यह वचन सुनकर शंबूकने शान्ति प्राप्त की। तब लक्ष्मणके साथ लंकाधिपति रावणसे देवने कहा कि भय एवं उद्देगका त्यार करके विश्वस्त हो तुम मेरा कहना सुनो। विरतिरहित होनेसे तुमने ऐसा दुःख पाया है। (१४-६) दिव्य विमानमें आरूद उस देवको देखकर रावण और लक्ष्मणने पूछा कि यहाँ आये हुए तुम कीन हो, यह स्पष्ट कहो। (१७) तब देवने उन्हें राम आदिका सारा युत्तान्त और प्रतिबोधके लिए अपने आगमनके बारेमें कहा। (१८) अपना युत्तान्त सुनकर वे दोनों वहाँ प्रतिवुद्ध हुए। दीनवचन और मनमें लिजत वे स्वयं अपने लिए शांक करने लगे कि हमें धिककार है उस समय मनुष्य-जन्ममें हमने धर्म क्यों नहीं किया? इसी कारण इस दारुण नरकमें हमने दुःखकी अवस्था प्राप्त की है। (१६-२०) हे सुरवर! तुम धन्य हो कि विषय सुर्खोंका परित्याग करके जिनवरके धर्में अनुरत हो तुमने देवोंकी ऋदि पाई है। (२१)

इस पर उस कार्राणकने कहा कि तुम दोनों मत डरो। इस नरकमेंसे निकालकर मैं तुम्हें देवलोकमें ले जाता हूँ। (२२) तब कमर कसकर वह उन्हें ऊपर उठाने लगा किन्तु अत्यन्त दुर्गाद्ध वे आगमें मक्खनकी तरह विलीन हो गये। (२३) सब उपायोंसे भी देव जब उन्हें प्रहण न कर सका तब उन नारिकयोंने देवसे कहा कि

१. छड्डेहि- प्रत्य । २. तुम्हेहिं। इ॰ -- मु॰। ३. ॰वं पुणमु--- मु॰।

गच्छसु तुमं सुराहिव !, सिग्धं चिय आरणचुर्यं कप्पं । अम्हेहिं पावजिणयं, अणुद्दिवयधं महादुक्लं ॥ २५ ॥ विसयामिसलुद्धाणं, नरयगर्याणं अईवदुक्लाणं । निययं परबसाणं, देवा वि कुणन्ति किं ताणं ! ॥ २६ ॥ देव ! तुमं असमत्थो, इमस्स दुक्लस्स मोइउं अम्हे । तह कुणसु जह न पुणरिव हवइ मई नरयगइगमणे ॥२०॥ भणइ सुरो अ रहस्सं, परमं चिय उत्तमं सिवं सुद्धं । सम्महंसणरयणं, गेण्हृह परमेण विणएणं ॥ २८ ॥ एवं गए वि संपइ, जह इच्छह अत्तणो सुवं सेयं । तो गेण्हृह सम्मतं, सुद्धं निवाणगमणफळं ॥ २९ ॥ एतो न उत्तरं वि हु, न य भूयं न य भविस्सए अत्रं । महमक्तळं पवित्ता तिळोगसिहरिष्टिया सिद्धा ॥ ३० ॥ वीवाइपयत्था जे, निणीहं भणिया तिळोयदिरिसीहिं । तिविहेण सहहन्तो, सम्मिद्दिशे नरो होई ॥ ३१ ॥ भणिएहिं तेहि एवं, गहियं नरयिहपहिं सम्मतं । जं बहुभवकोडीहि वि, अणाइमन्तिहि न य पत्तं ॥ ३२ ॥ भो सुरवइ! अम्ह हियं, तुमे कर्यं कारणं अइमहन्तं । वं सयळवीवळोए, सम्मतं उत्तमं दिनं ॥ ३३ ॥ भो भो सीइन्द! तुमं, गच्छ ळहुं आरणचुर्यं कप्पं । निणवरघम्मंस्स फळं, मुझसु अइउत्तमं भोगं ॥ ३२ ॥ एवं महाणुमंत्रो, देवो काळण ताण उवयारं । सोएन्तो नेरइए, संपत्तो अत्तणो ठाणं ॥ ३५ ॥ सो तत्थ वरविमाणे, सेविज्ञन्तो वि अमरकन्नाहिं । सरिजण नरयदुक्लं, देविन्दो अद्धिदं कुणइ ॥ ३६ ॥ अवयरिकणाहत्तो, पडमेणाळंकियं इमं भरहं । गय-तुरय-वसह-केसरिठिएसु देवेसु परिकिण्णो ॥ ३७ ॥ बहुतूरिनणाएणं, अच्छरं संगिज्ञमाणमाहप्पो । पउमस्स गओ सरणं, सीइन्दो सयळपरिवारो ॥ ३८ ॥ सहायरेण देवो, थोऊण पुणो पुणो पउमणाहं । तत्थेव सित्रविहो, महिवीढे परियणसमम्गो ॥ ३९ ॥

तुम हमें छोड़ दो। (२४) हे सुराधिप! तुम शीघ ही आरण-अच्युत कल्पमें चले जाओ। हमें पापजिनत महादुःख भोगना ही पढ़ेगा। (२४) विषयरूपी मांसमें लुब्ध, नरकमें गये हुए, अतीव दुःखी और सदेव परवश प्राणियोंका देव भी क्या रक्षा कर सकते हैं? (२६) हे देव! हमें इस दुःखसे मुक्त करनेमें तुम भी असमर्थ हो। तुम वैसा करो जिससे नरकगितमें गमनकी बुद्धि हमें पुनः न हो। (२७) इस पर देवने कहा कि परम रहस्यमय, उत्तम, कल्याणकर और शुद्ध सम्यग्दर्शनरूपी रक्षको अत्यन्त विनयके साथ प्रहण करो। (२८) ऐसा हो चुकने पर भी यदि तुम अपना शाधत कल्याण चाहते हो तो निर्वाणगमनका फल देनेवाला शुद्ध सम्यवस्व धारण करो। (२९) इससे बढ़कर दूसरा महामंगल न तो है, न था और न होगा। इसीसे पवित्र होनेके कारण सिद्ध तीनों लोकोंके शिखर पर स्थित होते हैं। (३०) त्रिलोकदर्शी जिनोंने जो जीवादि पदार्थ कहे हैं उस पर मन-चचन-काया तीनों प्रकारसे श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य सम्यन्दिष्ट होता है। (३१) इस प्रकार कहने पर नरकस्थित उन्होंने वह सम्यक्त्व प्राप्त किया जो अनादि-अनन्त अनेक करोड़ो भवोंमें भी प्राप्त नहीं किया था। (३२)

वे कहने लगे कि, हे सुरपित ! तुमने हमारा बहुत बड़ा हित किया है, क्योंकि सम्पूर्ण जीवलोकमें जो उत्तम सम्यक्त है वह दिया है। (३३) हे सीतेन्द्र ! तुम जल्दी ही आरणाच्युत कल्पमें जाओ और जिनवरके धर्मके फलस्बरूप अत्युक्तम भोग का उपभोग करो। (३४)

इस तरह वह महानुभाव इन्द्र उन पर बड़ा उपकार करके नार्राक्यों के लिए शोक करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। (३५) वहाँ उत्तम विमानमें देवकन्याओं द्वारा सेव्यमान वह इन्द्र नरकके दु:खको यादकर मनमें अशान्ति धारण करता था। (३६) हाथी, घोड़े, वृषभ तथा सिंहों पर स्थित देवोंसे घिरा हुआ वह नीचे उतरकर द्वाम द्वारा खलंकृत इस भरतचेत्रमें आया। (३७) नानाविध वादोंके निनादके साथ श्रप्यसाओं द्वारा गाये जाते माहात्म्यवाला वह सीतेन्द्र सकल परिवारके साथ रामकी रारणमें गया। (३०) सम्पूर्ण आदरके साथ पुनः पुनः रामकी स्तुति करके परिजनके

१. •याणं च तिव्वतु • -- प्रत्य • । २. होहि -- प्रत्य • । ३. •वकोडीहिं वियणापसेहि वि ण पर्से -- प्रत्य • । ४. •मफलं चिय, मु • -- प्रत्य • । ५. •भावी, महर्य का • -- मु • , •भावी, काऊणं ताण सी उ उव • -- प्रत्य • । ६. •रसुरिंग • -- मृ • ।

निम्जण पुच्छई सुरो, मयवं ] जे एत्थ दसरहाईया । छवणं-ऽकुसा य भविया, साहसु कवणं गैइं पता ! ॥१०॥ वं एव पुच्छिओ सो, बलदेवो भणइ आणए कप्पे । वहुई अणरण्णसुओ, देवो विमल्प्यस्मरणो ॥ ११ ॥ ते दो वि बणय -कण्या, केगई तह सुप्पहा य सोमित्ती । अवराइयाएँ समयं, इमाइं सगोववनाई ॥ १२ ॥ णाण-तव-संवमदहा, विसुद्धसीला लवं-ऽकुसा घीरा । गच्छोहन्ति गुणधरा, अबावाहं सिवं ठाणं ॥ १३ ॥ एव मणिओ सुरिन्दो, अव्वन्तं हरिसिओ पुणो निमंदे । पुच्छई कहेहि भयवं!, संपई भामण्डलस्स गई ॥ १४ ॥ तो भणई सीरघारी, सुरवर ! निसुणेहि ताव संवन्धं । बरिएण तुज्ध भाया, जेणं चिय पावियं ठाणं ॥ १५ ॥ अह कोसलापुरीए, घणवन्तो अत्थि वज्जको नामं । पुत्ता असोय-तिल्या, तस्स पिया मयरिया भज्जा ॥ १६ ॥ निश्वासियं सुणेदं, सोयं सो दुक्लिओ तओ बाओ । विन्तेह सा अरणो, कह कुणई घिइं महाघोरे ! ॥ १० ॥ अह अवहर्यं किवाछओ सो, संविग्गो जुइसुणिन्सं सोसत्तं । पहिवज्जिजण बाओ समणो परिवज्जियारभो ॥ १८ ॥ अह अवश्या कयाई, असोग-तिल्या गया जुइसुणिन्दं । पणमन्ति आयरेणं, पियरं च पुणो पुणो तुहा ॥ १९ ॥ सोजण धम्मरयणं, सहसा ते तिबज्जायसेवेगा । दोण्णि वि जुइस्स पासे, असोय-तिल्या विणिक्सन्ता ॥ ५० ॥ कंजिण तवं घोरं, कालगको उवरिमिम गेवेजे । उववको तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५१ ॥ कंजिण तवं घोरं, कालगको उवरिमिम गेवेजे । उववको तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५१ ॥ कंजिण तवं घोरं, गलणा अह अन्नया समणुपनो । नवपाउसो महाघणतिहच्छहाडोवसिल्लोहो ॥ ५३ ॥ वन्नास बोयणाई, गयाणं अह अन्नया समणुपनो । नवपाउसो महाघणतिहच्छहाडोवसिल्लोहो ॥ ५३ ॥ तो गिरिवरस्स हेहे, जोगत्था मुणिवरा ददधिईया। जन्तेण कोसलाए, दिहा नणयस्स पुनेणं ॥ ५४ ॥ तो गिरिवरस्स हेहे, जोगत्था मुणिवरा ददधिईया। जन्तेण कोसलाए, दिहा नणयस्स पुनेणं ॥ ५४ ॥

साथ देव वहीं जमीन पर बैठा। (३६) वन्तन करके देवने पूछा कि हे भगवन ! यहाँ जो दशरथ आदि तथा लवण और अंकुश भन्य जीव ये वे किस गतिमें गये हैं, यह आप कहें। (४०) ऐसा पूछने पर उस बलदेवने कहा कि अनरण्यका पुत्र देवरूपसे उत्पन्न होकर निर्मेछ वस्न एवं अलंकार युक्त हो आनत कल्पमें रहता है। (४१) वे दोनों जनक कन्याएँ तथा अपराजिताके साथ कैकेई, सुप्रभा और सुमित्रा—ये स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। (४२) ज्ञान, तप एवं संयममें इढ़, विशुद्ध शिलवाले, धीर और गुणोंके धारक छवण और अंकुश अन्यावाध शिवस्थानमें जाएँगे। (४३)

इस प्रकार कहें जाने पर अत्यन्त हर्षित सुरेन्द्रने नमन करके पुनः पूछा कि, भगवन ! छाब छाप भामण्डलकी गितिके बारेमें कहें । (४४) तब रामने कहा कि, हे सुरवर ! जिस छाचरणसे तुम्हारे भाईने जो स्थान पाया है उसका वृत्तान्त तुम सुनो । (४५) कोशलापुरीमें वज्रक नामका एक धनवान रहता था । उसके छशोक और तिलक नामके दो पुत्र तथा प्रिय भार्या मकरिका थी । (४६) निर्वासित सीताके विषयमें सुनकर यह दुःखित हुआ और सोचने लगा कि अतिभयंकर अरण्यमें वह धीरज कैसे बाँधती होगी ? (४७) अत्यन्त दयालु वह विरक्त होकर खारम्भका परित्याग करके और घुतिमुनिका शिष्ट्यस्य अंगीकार करके अमण हो गया । (४८) एक दिन खशोक और तिलक द्युतिमुनिके पास गये । हिंदत उन्होंने पिताको छादरसे पुनः पुनः वन्दन किया । (४६) धर्मरत्नका अवण करके सहसा तीच्च वैराग्य उत्पन्न होने पर दोनों अशोक और तिलकने द्युतिमुनिके पास दीक्षा ली। (५०) घोर तप करके मरने पर द्युतिमुनि उध्वे प्रवेयकर्में महाद्युतिवाले उत्तम देव हुए । (५१)

संवेगभाष जिन्हें उत्पन्न हुआ है ऐसे वे पिता और पुत्र जिनेन्द्र के दर्शनार्थ कुक्कुटनगरकी ओर जानेके लिए उद्यत हुए। (५२) पचास योजन जाने पर एक दिन बढ़े बादलमें बिजलीकी घटासे युक्त जलसमृह्वाला अभिनव वर्षाकाल आ गया। (५३) तब पर्वतके नीचे योगस्थ और हद बुद्धिवाले मुनिवरोंको साकेतकी श्रोर जाते हुए जनकके पुत्र भामण्डलने देखा। (५४) वह सोचने लगा कि सिद्धान्तकी रचाके लिए ये इस घोर, उद्देगजनक और अनेक जंगली जानवरोंसे भरेपूरे

१, गर्य प॰—प्रत्य । २. •यतणया—मु॰ । ३. •सा बीरा । गच्छोहिति—प्रत्य । ४. घणमंतो अस्थि वज्रगो ना ॰—प्रत्य • । ५. •मसवणं—प्रत्य • । ६. दो वि जुइस्स य पासे—प्रत्य • । ७. चित्रज्ञण तवं —प्रत्य • । ८. जुई, महहमहा उ०—प्रत्य • । ६. •ण तह —मु • ।

चिन्तेइ इमे साहू, इहिंद्या समयरक्खणद्वाए। घोरे उत्तासणए, रण्णे बहुसावयाइण्णे ॥ ५५ ॥ भामण्डलेण एवं, चिन्तेउं पाणरक्खणनिमित्तं । साहूण समासने, विज्ञासु क्रयं पुरं परमं ॥ ५६ ॥ काले देसे य पुरं, समागया गोचरेण ते समणा। पडिलामेइ महप्पा, चंउविहआहारदाणेणं॥ ५७॥ एवं कमेण तार्ण, चाउम्मासी गया मुणिवराणं । भामण्डलेण वि तओ, दाणफलं अज्जियं विउलं ॥ ५८ ॥ भामण्डलो कयाई, सह सुन्दरमिहल्याएँ उज्जाणे । असणिहभो उनवन्नो, देवकुराए तिपश्चऊ ॥ ५९ ॥ दाणेण भोगभूमी, लहइ नरो तवगुणेण देवतं । नाणेणं सिद्धिपुहं, पावइ नत्थेत्य संदेहो ॥ ६०॥ पुणरिव भणइ सुरिन्दो. अहोगई लक्सणो समणुपचो । उबद्दो य महासुणि !, ठाणं कंवणं तु पाविहिद्द ! ॥ ६१ ॥ निज्जरिय कम्मनिवहं, लॅमिही कवणं गई च दहवयणो !। को व भवीहामि अहं!, एयं इच्छामि नाउं जे ॥६२॥ भणइ तओ बल्द्रेवो. सुणेहि देविन्द! आगमिस्साणं। उक्कित्तणं भवाणं, लक्काहिव-रूच्छिनिलयाणं॥ ६३॥ नरयाउ समुत्तिण्णा, कमेण सुरपबयस्स पुबेणं । विवयावद्दनयरीए, मणुया ते दो वि होहिन्ति ॥ ६४ ॥ ताणं विया सुणन्दो, जणणी वि य हवइ रोहिणी नामं । सावयकुरुसंभूया, गुरुदेवयपूयणाहिरया ॥ ६५ ॥ अइसुन्दरहृत्वधरा, नामेण अरहदास-सिरिदासा। काऊण सावयत्तं, देवा होहिन्ति सुरलोए॥ ६६॥ चह्या तत्थेव पुरे, मणुया होऊण सावया परमा । मुणिवरदाणफलेणं, होहिन्ति नरा य हरिवरिसे ॥ ६७ ॥ भोगं भोत्तूण मया, देवा होहिन्ति देवलोगम्मि । चह्या तत्थेव पुरे, नरबहपुर्ता हवोहिन्ति ॥ ६८ ॥ वाउकुमारस्स सुया, लच्छीदेवीऍ कुच्छिसंम्या। अमरिन्दंसरिसरूवा, जयकन्त-जयप्पहा धीरा ॥ ६९ ॥ काऊण तवमुयारं, देवा होहिन्ति रून्तए कप्पे। उत्तमभोगिठईया, उत्तमगुणघारया घीरा॥ ७०॥

चनमें ठहरे हुए हैं। (४४) ऐसा सोचकर प्रांशोंकी रक्षाके लिए भामण्डलने साधुओंके पास विद्यार्थों द्वारा उत्तम नगरका निर्माण किया। (४६) काल और देशको जानकर वे श्रमण नगरमें गोचरीके लिए गये। महात्मा भामण्डलने चतुर्विष आहारका साधुओंको दान दिया। (४७) इस तरह क्रमसे उन मुनिवरोंका चातुर्मास व्यतीत हुआ। उस समय भामण्डलने दानका विपुल फल क्यजित किया। (४८) किसी समय मुन्दर महिलाओंके साथ भामण्डल उद्यानमें था। उस समय विजली गिरनेसे मरकर देवकुरुमें तीन पल्योपमकी आयुष्यवाला वह उत्पन्न हुआ है। (४६) मनुष्य दानसे भोगभूमि, तपसे देवत्व और झानसे मोश्च-सुल पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (६०)

सुरेन्द्रने पुनः पूछा कि, हे महागुनि! सहमणने अघोगति पाई है। उस गितमेंसे बाहर निकलकर वह कौन-सा स्थान पावेगा? (६१) कर्मसमूहकी निर्जर करके रावण कौन-सी गित पावेगा? और मैं क्या हुँगा? मैं यह जानना चाहता हूँ। (६२) तब बलदेव रामने कहा कि छंकाघिप रावण और लक्ष्मणके आगामी भयोंका वर्णन सुनो। (६३) नरकमेंसे निकलकर वे दोनों ही क्रमशः मेरुपवेतके पूर्वमें चाई हुई विजयावती नगरीमें मनुष्य होंगे। (६४) जनका पिता सुनन्द और माता आवक कुलमें उत्पन्न तथा गुरु एवं देवताके पूजनमें अभिरत रोहिणी नामकी होगी। (६४) चित्रुन्दर रूप धारण करनेवाले अहिरास और श्रीदास नामके वे आवक घर्मका पालन करके देवलोकमें देव होंगे। (६६) च्युत होने पर उसी नगरमें मनुष्य होकर उत्तम आवक होंगे। सुनिवरको दिये गये दानके फल स्वरूप हरिवर्षमें भी वे मनुष्य रूपसे उत्पन्न होंगे। (६७) भोगका उपयोग करके मरनेपर देवलोकमें वे देव होंगे। ज्युत होनेपर उसी नगरमें राजाके पुत्र होंगे। (६०) लक्षमिदेवीकी कुक्तिसे उत्पन्न वे वायुकुमारके जयकान्त और जयप्रभनामके धीर पुत्र व्यमरेन्द्रके रूपके समान सुन्दर रूपवाले होंगे। (६६) उप तप करके अन्तक कल्पमें धीर, उत्तम भोग और स्थितवाले तथा उत्तम गुणोंके धारक वे देव

१. चउविवहाहार॰—प्रत्य॰। २. शुँदरिम॰—प्रत्य॰। ३. इमर्ण—प्रत्य॰। ४. कमिहित कमर्ण गति च्र—प्रत्य॰। ५. ॰ता य भवि॰—प्रत्य॰। ६. ०न्दकवसरिसा, ४०—मु॰।

तुहमिव इह मरहे साडु, चहऊणं अच्चुयाउ कप्पाओ । चोहसरयणाहिव ई, चक्कहरो होहिसि निरुत्तं ॥ ७१ ॥ ते चेव धुरा चहया, दोण्णि वि तुह नन्दणा भवीहिन्त । इन्दुर्रह-मोयरहा, अमरकुमारोवमिसरीया ॥ ७२ ॥ परनारिवज्रणेणं, वप्ण एकेण सो हु दहवयणो । बाओ चिय इन्दुरहो, सम्मत्तपरायणो धीरो ॥ ७३ ॥ सो चेव य इन्दुरहो, लिमऊण मवा इमा धुराईया । पच्छा होहह अरहा, समत्थतेलोकपरिमहिओ ॥ ७४ ॥ अह सो वि चक्कवट्टी, रज्जं रयणार्थंले पुरे कार्ज । होह द तवोबलेणं, अहमिन्दो वेजयन्तिम्म ॥ ७५ ॥ सो हु तुमं सम्माओ, चहओ अरहस्स तस्स गणपवरो । होऊण तिहुयणमां, सिद्धिसुह चेव पाविहिसि ॥ ७६ ॥ एसो ते परिकहिओ, दसाणणो सह तुमे सुराहिवई ! । एचो सुणाहि पुणरिव, लक्सणपगयं भणिज्ञन्तं ॥ ७८ ॥ एसो ते परिकहिओ, दसाणणो सह तुमे सुराहिवई ! । एचो सुणाहि पुणरिव, लक्सणपगयं भणिज्ञन्तं ॥ ७८ ॥ पुनस्तर्रवीविविदेहे, पउमपुरे लक्सणो उ चक्कहरो । होहिइ तित्थयरो पुण, तत्थेव भवे तियसणाहो ॥ ७८ ॥ सत्तसु विरसेसु बिणो , काऊण असेसदोससंघारं । सुर-असुरनियचक्रणो, पाविहिइ अणुतरं ठाणं ॥ ८० ॥ पूर्व केविल्किहियं, भविस्सभवसंकहं सुणोऽगां । जाओ संसयरिहओ, पिहइन्दो भावणाजुतो ॥ ८१ ॥ निमऊण रामदेवं, ताहे सबायरेण पुणरुत्तं । अभवन्दइ सुरपवरो, बिणवरभवणाई विविहाइं ॥ ८२ ॥ समासिकण पयओ, संविहिय भायरं सिणेहेणं । विबुहाहिवो स्त्रणेणं, संपत्तो अच्जुयं कप्पं ॥ ८४ ॥ समासिकण पयओ, संविहिय भायरं सिणेहेणं । विबुहाहिवो स्त्रणेणं, संपत्तो अच्जुयं कप्पं ॥ ८४ ॥ तत्थारणचुए सो, अमरवहसयसहस्सपरिकिण्यो । अणुहवइ उत्तससुह, सीइन्दो सुमहर्यं कालं ॥ ८५ ॥

इस तरह केवली द्वारा कही गई भावी भावोंकी कथा मुनकर भावनासम्पन्न इन्द्र संशयरिहत हुआ। (८१) तब सम्पूर्ण बादरके साथ रामदेवको पुनः पुनः नमस्कार करके देवेन्द्रने जिनवरके अनेक भवनोंमें अभिवन्दन किया। (८२) नन्दीश्वर आदिमें आये हुए चैत्यमन्दिरोंमें वन्दन करके वह कुरुत्तेत्रमें गया और भामण्डल देवको देखा। (८३) भाईको स्नेहपूर्वक सम्बोधित करके बातचीत की। फिर इन्द्र ज्ञाणभरमें बाच्युत कल्पमें पहुँच गया। (८४) वहाँ आरण-बाच्युत कल्पमें लाखों देववधुओंसे धिरे हुए उस सीतेन्द्रने अतिदीर्घ काल तक उत्तम सुखका अनुभव किया। (८४)

होंगे। (७०) तुम भी अच्युत कल्पसे च्युत होकर अवश्य ही इसी भरत चेत्रमें चौदह रह्नों के स्थामी चक्रवर्ती राजा होंगे। (७१) वे दोनों देव भी च्युत होकर देवकुमारके समान कान्तिवाले इन्दुरथ श्रीर भोगरथ नामके तुम्हारे पुत्र होंगे। (७२) एक परनारीवर्जनके व्रतसे वह रावण सम्यक्त्वपरायण श्रीर धीर इन्दुरथ होगा। (७३) वे देव श्रादि भव प्राप्त करेंगे। बादमें वही इन्दुरथ सारे त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध अरिहन्त होगा। (७४) वह चक्रवर्ती भी रह्मस्थल नामक नगरमें राज्य करके तपोबलसे वैजयन्तमं श्रहमिन्द्र होगा। (७५) वह तुम भी स्वर्गसे च्युत होनेपर श्ररिहन्तके गणमें प्रमुख बनकर त्रिभुवनके श्रमभागमें स्थित मोज्ञका सुख पाओगे। (७६)

हे सुराधिपति! तुम्हारे साथ रावणके बारेमें यह मैंने तुमसे कहा। अब लक्ष्मिणके बारेमें कहा जाता वृत्तान्त सुनो। (७७) जो वह चक्रवर्तीका धर्ममें दृढ़ आस्थावान पुत्र भोगरथ था वह तपके प्रभावसे कई उत्तम भवोंमें परिश्रमण करेगा। (७८) पुष्करवरद्वीपके विदेहमें आये हुए पद्मपुरमें चक्रधर लक्ष्मण उसी भवमें देवोंका नाथ तीर्थकर होगा। (७९) सात वर्षों में सुर-असुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे वे जिनेश्वर सम्पूर्ण दोषोंका संहार करके अनुत्तर मोश्वस्थान प्राप्त करेंगे (८०)

१. ०रहा-मो०—मु०। २, ४. होहिइ—प्रत्य०। ३. ०रघले तबं का०—प्रत्य०। ५. ०रस गणहरो पवरो—मु०,० ०स गणहरो परमो—प्रत्य०। ६. सो पुण भो०—प्रत्य०। ७. ०रवतीवि०—प्रत्य०। ८. ०णो खिक्कण असेसकम्मसंघायं सु०—प्रत्य०। ६. एवं केव- लिबिहियं—मु०।

पंत्ररस सहस्साई, विस्ताण तयाऽऽसि आउयं हिल्णो । सोल्स चावाणि पुणो, उच्चतं चेव नायबं ॥ ८६ ॥ पेच्छह बलेण मह्या, जिणिन्दवरसासणे धिइं काउं । जम्म-जरा-मरणित्, पराजिया घीरसत्तेणं ॥ ८० ॥ निस्तेसदोसरिहओ, नाणाअइसयिवमूइसंजुत्ते । केवलिकरणुज्जिल्यो, विभाइ सरए ब दिवसयरो ॥ ८८ ॥ आराहिज्ण धोरो, जिणसमयं पश्चवीस विरसाई । आउक्सयिम पत्तो, पउमो सिवसासयं ठाणं ॥ ८९ ॥ विगय भवहेउगं तं, अणगारं सुद्धसीलसम्मत्तं । सवायरेण पणमह, दुक्लक्सथकारयं रामं ॥ ९० ॥ पुष्ठसिणेहेण तया, सीयादेवाहिवेण परिमहियं । परिमिष्ठसंपउत्तं, पणमह रामं मणोरामं ॥ ९१ ॥ इक्लागवंसितल्यं, इह भरहे अट्टमं तु बलदेवं । तं नमह णेयमवस्यसहस्समुक्तं सिवपयत्यं ॥ ९२ ॥ एयं हलहरचिर्यं, निययं जो सुणइ सुद्धभावेणं । सो लहइ बोहिलामं, बुद्ध-बलाऽऽउं च अइपरमं ॥ ९२ ॥ एउं हलहरचिर्यं, विषयं उवसमइ तस्स उवसम्मो । अज्जिणके चेव पुण्णं, जसेण समयं न संदेहो ॥ ९४ ॥ रज्जरिको वि रज्जं, लहइ धंणत्थो महाधणं विउलं । उवसमइ तक्सणं चिय, वाही सोमा य होन्ति गहा ॥ ९५॥ महिल्दथी वरमहिलं, पुत्तत्थो गोत्तनन्दणं पुत्तं । लहइ परदेसगमणे, समागमं चेव बन्धूणं ॥ ९६ ॥ दुन्भासियाइं दुच्चिन्तियाइं दुच्चरियसयसहस्साइं । नासन्ति पउमिक्तणकहाऍ दूरं समत्थाइं ॥ ९७ ॥ वं पि य जणस्स हियएं, अविद्धयं कारणं अइमहन्तं । तं तस्स निच्छएणं, उवणमइ सुहाणुवन्धेणं ॥ ९८ ॥ एवं धम्मोवाया, सिट्टा तव-नियम-सीलमाईया । तित्थयरेहिं महाजस !, अणन्तनाणुत्तमधरेहिं ॥ ९० ॥ निययं करेह भति, जिणाण मण-वयण-कायसंजुता । जेणऽहकम्मरहिया, पावह सिद्धि सुवीसत्था ॥ १०० ॥

हलधर रामकी आयु पंद्रह हजार वर्षकी थी। उनकी ऊँचाई सोलह धनुषकी जानो। (=६) देखो! जिनेन्द्रवरके शासनमें दृढ़ श्रद्धा रखकर धीरसत्त्व रामने बड़े भारी बलसे जन्म, जरा एवं मरणक्ष्मी शत्रुओंको पराजित किया। (=७) समय दोषोंसे रिहत, ज्ञानातिशयकी विभूतिसे संयुक्त और केवलज्ञानक्ष्मी किरणोंसे प्रकाशित वे शरत् कालमें पूर्यकी भाँति शोभित हो रहे थे। (==) जिनसिद्धान्तकी पचीस वर्ष तक आराधना करके आयुका ज्ञय होने पर धीर रामने शिय और शाधत स्थान प्राप्त किया। (८६) भवका हेतु जिनका नष्ट हो गया है ऐसे अनगार, शुद्ध शील एवं सम्यक्त्यवाले तथा दुःखोंके क्षयकारक उन रामको सम्पूर्ण आदरसे बन्दन करो। (६०) उस समय पूर्वके स्नेहवश सीतेन्द्र द्वारा परिपूजित, परम ऋदिसे युक्त और सुन्दर रामको वन्दन करो। (९१) इक्ष्यकु वंशमें तिलकक्ष्म, इस भरतचेत्रमें आठवें बलदेव, अनेक लाखों भवोंके बाद मुक्त तथा शिवपद (मोक्ष) में स्थित उन्हें प्रणाम करो। (६२)

हलधर रामके इस चरितको जो शुद्ध भावसे सुनता है वह सम्यक्त और अत्युत्कृष्ट बुद्धि, बल एवं आयु प्राप्त करता है। (६३) इसके सुननेसे शक्ष उठाये हुए रात्रु और उनका उपसर्ग शीघ्र ही उपशान्त हो जाता है। और यशके साथ ही वह पुण्य अर्जित करता है इसमें संदेह नहीं। (६४) इसके सुननेसे राज्यरहित व्यक्ति राज्य; और धनार्थी विपुल एवं उत्तम धन प्राप्त करता है; व्याधि तत्त्वण शान्त हो जाती है और प्रह सौम्य हो जाते हैं। (६५) खीकी इच्छा करनेवाला उत्तम खी; और पुत्रार्थी कुलको आनन्द देनेवाला पुत्र पाता है तथा परदेशगमनमें भाईका समागम होता है। (६६) दुर्भावित, दुश्चिन्तित और लाखों दुरावित —ये सब रामकी कीर्तनकथासे एकदम नष्ट हो जाते हैं (६७)। मनुष्यके हृदयमें जो कोई भी अतिमहान प्रयोजन रहा हो तो वह पुष्यके अनुबन्धसे अवश्य ही प्राप्त होता है। (६८)

हे महायश ! इस प्रकार अनन्त और उत्तम ज्ञान धारण करनेवाले तीर्थंकरोंने तप, नियम, शील आदि धर्मके उपाय कहे हैं। (६६) अतः तुम नित्य ही जिनवरोंकी मन, वचन और कायासे संयत होकर भक्ति करो, जिससे आठ कर्मोंसे रहित हो नि:शंकभावसे तुम सिद्धि पाश्चोगे। (१००)

१. सत्तरस—सु०। २. वीरो—प्रत्य०। ३. ०भयहे०—सु०। ४. ०कारणं रा०—सु०। ५. ०वभय० —प्रत्य०। ६. जो पढइ सुद्द०—सु०, जो पढइ परममावेणं—प्रत्य०। ७. ०इ सो य पु०—प्रत्य०। ६ सिरसं न—सु०। ६. घणट्टी घणं महाविउलं—प्रत्य०। १०. ०हिं मगवया, अ०—प्रत्य०।

प्यं विद्युद्धलिखनस्वरहेउजुतं, अन्स्वाणएसु विविहेसु निबद्धअरथं।
नासेइ दुग्गइपहं सिद्ध निच्छप्णं, रामारिवन्दचरियं तु सुयं समत्थं॥ १०१॥
प्यं वीरिविणेण रामचरियं सिद्धं महत्थं पुरा, पैच्छाऽऽखण्डलमृह्णा उ किह्यं सीसाण धम्मासयं।
मुओ साहुपरंपराऍ, सयलं लोए ठियं पायहं, एताहे विमलेण सुत्तसिद्यं गाहानिवद्धं क्यं॥ १०२॥
पञ्चेव य वाससया, दुसमाए तीसवरिससंजुत्ता। वीरे सिद्धिमुवगए, तओ निबद्धं इमं चरियं॥ १०२॥
हल्हर-चक्कहराणं, समयं लक्काहिवेण वं वत्तं। विसयामिससत्ताणं, इिथिनिमित्तं रणं परमं॥ १०४॥
बहुजुवहसहरसेहिं, न य पत्तो उवसमं मयणमूढो। सो विज्ञाहरराया, गओ य नरयं अणिमियप्या॥ १०५॥
बोऽणेयपण्हणीहिं, लालिज्ञन्तो वि न य गओ तित्ति। कह पुण अन्नो तुर्हिं, विच्छिह सुधोवविल्याहिं ।॥१०६॥
के विसयसहासत्ता, पुरिसा तव-नियम-संजमविह्णा। ते उज्झिकण रयणं, गेण्हन्ति हु कागिणि मुद्धा॥१०७॥
पूर्य वेरिनिमित्तं, परनारीसंसियं सुणेकणं। होह परलोयकङ्की, परिवल्यं चेव बज्जेह॥१०८॥
सुक्रयफलेण मणुस्सो, पावइ टाणं सुसंपयनिहाणं। दुक्रयफलेण य कुगई, लहइ सहावो इमो लोए॥१०८॥
न य देह कोइ कस्सइ, आरोग्गधणं तहेव परमाउं। जइ देन्ति सुरा लोएँ, तह वि हु कि दुक्खिया बहवे।॥१९॥
काम-ध-ध-ध-ध-म-मोक्खा, एरथ पुराणिम्म विण्यास सवे। अगुणे मोत्त्वण गुणे, गेण्हह जे तुन्ह हियजणणे॥१११॥
बहुएण कि व कीरइ, अवो मणियवएण लोयामि । एकप्यम्मि वि बुज्झह, रमह सया जिणवरमयम्मि॥११२॥

विशुद्ध और सुन्दर अक्षरों व हेतुश्रोंसे युक्त तथा विविध श्राख्यानोंसे जिसमें अर्थ गृँथा गया है ऐसे इस समस्त रामचरितका अवण अवश्य ही दुर्गतिके मार्गको नष्ट करता है। (१०१)

बीर जिनेश्वरने पहले महान अर्थवाला यह रामचरित कहा था। वादमें इन्द्रभूति गीतमने धर्मका आश्रयभूत यह चिरत शिष्यों से कहा। पुनः साधु-परम्परासे लोकमें यह सारा प्रकट हुआ, अब विमलने सुन्दर बचनोंके साथ इसे गाथाओं में निबद्ध किया है। (१०२) इस दु:पम कालमें महाबीरके मोस्तमें जानेके बाद पाँच सी तीस वर्ष न्यतीत होने पर यह चरित लिखा है। (१०३)

विषय रूपी मांस में आसक्त हलधर और चक्रधरका लंकाधिपके साथ स्त्रीके लिए महान् युद्ध हुआ। (१०४) कामसे मोहित उस अनियमितास विद्याधर राजाने अनेक हजार युवतियोंसे शान्ति न पाई और नरकमें गया। (१०४) यदि अनेक स्त्रियों द्वारा स्नेहपूर्वक पालन किये जाने पर भी उसने दिप्ति न पाई, तो फिर दूसरा बहुत थोड़ी कियोंसे कैसे सन्तोष प्राप्त करेगा? (१०६) जो मूर्ल पुरुप तप, नियम एवं संयमसे विहीन और विषयोंमें आसक्त होते हैं वे मानो रत्नका त्यागकर कीड़ी लेते हैं। (१०५) परनार्राके आश्रयसे होनेवाले वैरके इस निमित्तको सुनकर परलोक (मोक्त) के आकांक्षी बनो और दूसरेका विनय करो। (१०८) मनुष्य पुण्यक फल खरूप सुसंपत्तियोंकी निधि पाता है और पापके फलस्वरूप दुर्गति पाता है। जगत्का यह स्वभाव है। (१०६) कोई किसीको आरोग्य, धन तथा उत्तम आयु नहीं देता। यदि देव लोगोंको ये सब देते तो बहुत लोग दुःसी क्यों हैं? (११०) काम, अर्थ, धम और मोक्त—ये सब इस पुराणमें कहे गये हैं। दुर्गुणोंको लोड़कर गुणोंको, जो तुम्हारे हितजनक हैं, महण करो (१११) अरे! लोकमें बहुत कहकर क्या किया जाय? एक शब्दमें ही तुम समक्त जाओ। जिनवरके धर्ममें तुम सदा रमण

१. १पहं इह नि॰ ---प्रत्य॰ । २. यं विमलं स॰--प्रत्य॰ । ३. पच्छा गोयमसामिणा उ कहियं सिस्साण --- प्रत्य॰ । ४. ०न्तो य न----मु॰ । ५. वच्चिह्ह---प्रत्य॰ । ६. एयं वहर॰ प्रत्य॰ । ७. ०ए ताहे कि---प्रत्य॰ । ८. ॰म्म गिण्हिया---प्रत्य॰ । ६. ॰म्बयम्म लो॰---प्रत्य॰ ।

विण सासणाणुरत्ता, होऊणं कुणह उत्तमं घम्मं । जेण अनिग्धं पावह, बल्देवाई गया जत्य ॥ ११३ ॥ एँगं राह्वचरियं, सबा वि य समयदेवया नियमं । कुबन्तुं संसणिकां, जणं च नियमत्तिसंजुत्तं ॥ ११४ ॥ रक्सन्तु भवियलोगं, स्राईया गहा अपरिसेसा । सुसमाहियसोममणा, जिणवरघम्मुक्रायमईया ॥ ११५ ॥ कणं अहरित्तं वा, चं पत्थ क्यं पमायदोसेणं । तं मे पिंडपूरेर्वं, स्वमन्तु इह पिण्डिया सबं ॥ ११६ ॥ राह् नामायरिओ, ससमयपरसमयगहियसञ्भावो । विजओ य तस्स सीसो, नाइल्कुलवंसनन्दियरो ॥ ११७ ॥ सीसेण तस्स रह्यं, राहवचरियं तु स्रिविमलेणं । सोऊणं पुष्पए, नारायणं-सीरिचरियाइं ॥ ११८ ॥ जेिंदं सुर्यं ववगयमच्छरेद्विं तञ्मत्तिमावियमणेित्वं । ताणं विहेउ बोहिं, विमलं चरियं सुपुरिसाणं ॥ ११९ ॥

।। इइ पदमचरिए पडमनिव्याणगमणं नाम बहुदसुत्तरसयं १०पव्यं समत्तं।।

॥ " इइ नाइरुवंसिवणबरराहुसूरिपसीसेण महप्पेण पुष्टरेण विमलायरिएण विरह्यं सम्मत्तं पउमचरियं ।।

करो । (११२) जिनशासनमें अनुरक्त होकर उत्तम धर्मका पालन करो जिससे बलदेव आदि जहाँ गये उस स्थानको तुम निर्विचन प्राप्त करो । (११३)

सभी श्रुतदेवता इस रामचरितका नित्य सिकाधान करे और लोगोंको अपनी भक्तिसे युक्त करे। (११४) समाधियुक्त, सीम्यमनवाले तथा जिनवरके धर्ममें उद्यत बुद्धिवाले सूर्यादि सब बह भव्यजनोंका रक्षण करे। (११४) प्रमाद-दोषवश मैंने जो यहाँ कमोवेश कहा हो उसे पूर्ण करके पण्डितजन मेरे सब दोष क्षमा करें। (११६)

स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तक भावको प्रहण करनेवाले राहु नामके एक आचार्य हुए। उनका नागिलवंशके लिए मंगलकारक विजय नामका एक शिष्य था। (११७) उसके शिष्य विमलस्पृति पूर्व-प्रन्थोंमें आये हुए नारायण तथा हलघरके चिरतोंको सुनकर यह राधवचिरत रचा है। (११८) मत्सररिहत और उन रामकी भक्तिसे भावित मनवाले जिन्होंने यह चिरत सुना उन सुपुरुवोंको बोधि और विमल चरित्र मिले।

<sup>।।</sup> पद्मचरितमें रामका निर्वाणगमन नामका एक सौ अठारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।
।। नागिलवंशमें सूर्य जैसे राहुसूरिके प्रशिष्य पूर्वधर महात्मा विमलाचार्य द्वारा चरित पद्मचरित समाप्त हुआ ।।

१-२ एकस्मिन् प्रत्यन्तरे नास्तीयं गाया । ३. ०न्तु सस्विष्यं, ज०—प्रत्य० । ४. खमंत मह पं०—प्रत्य० । ५. बहुनामा आयरिको—प्रत्य० । ६. विजयो तस्स उ सी०—प्रत्य० । ७. ०ण-राम च०—प्रत्य० । ८. वोहिं, स (१ म ) हिंसविमलचरियाण जिणहें रे —प्रत्य० । ९. ०साणं ॥११९॥ ॥८६८४॥—प्रत्य० । १०. पव्वं सम्मत्तं ॥ मन्याप्रम् १०५५० सर्वसंख्या—प्रत्य० । ११. नास्तीमा पुष्पिका एकस्भिन्—प्रत्यन्तरे । १२. चरियं ॥ इति पटमचरियं सम्मत्तं । मन्याप्रम् सर्वसंख्या ॥ अक्षर-मत्ता-विंदू, जं च न लिहियं अयाणमाणेणं । तं [च] समस् सब्य महं, तिस्थयरविणिग्गया वाणी । ॥ शुभं भवतु ॥ श्री संवस्य श्रेयोऽस्तु । प्रन्धाप्रम् १२००० । संवत् १६४८ वर्षे वहसाख विद ३ सुभे ओझा वहं लिखतं ॥ लेखक पाठकयोऽस्तु—एकस्मिन् प्रत्यन्तरे ।

# परिशिष्ट

| अइबल−१            | वानर राजा ६.८४                 |                         | २५; १०२. ३५; १०४.१.                           | अंबद्ध - १                 | अइविरिश्न का सहायक              |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| अइबल~२            | राजा. पाँचवें तीर्थंकर         |                         | ३१.३३;१०६.८ १३,१५,                            |                            | राजा, ३७.१२                     |
|                   | का पूर्वजन्म नाम. २०.१२        |                         | 95;990. 30;996. 80                            | अंबिया                     | पाँचवं वासुदेव की माता२०.       |
| अइ्बल−३           | बानर योद्धा ५७ ४;५९.३२         |                         | (देखी कुस और मयणंकुस)                         |                            | 9 < 8                           |
| काइबल-४           | राक्षस योद्धा ५६२४             | अंग                     | वानर योद्धा ५९.३७;७६.                         | अंसुमई '                   | राज्ञी, विद्याधर राजा           |
|                   |                                |                         | ७;१००.६१.                                     |                            | खंदगइ की स्त्री २६.८२;          |
| अइमीम             | विद्याधर राजा ६.३०             | अंगअ }                  | वानरराज सुग्गीव का                            |                            | ३०.५८,७५,९३                     |
| अइभूइ-१           | मुनि, पौचवें बासुदंब           |                         | पुत्र १०.१०:४७.२१;४९.                         | अझ-१                       | राक्षस योद्धा ५९.२              |
|                   | के पूर्वजन्म गुरू २०.१७६;      |                         | <b>ર૧,५</b> ૪.૨૧, <b>૫૭.૭, ५</b> ૧.           | ,, −२                      | ٠, ٧,٩,٤                        |
| ,, ۶              | <b>ब्राह्मणपुत्र</b> ३०.६०,६२, | {                       | ३७,७५;६१.२८;६२.३२;                            | अक्षजिं                    | विद्याधर ४५.२८                  |
|                   | ६९,७२,७७                       | }                       | <b>६</b> ४.२;६८. <b>१,४</b> .८,२२,२४,         | अक्रतेअ                    | विद्याधर राजा ५.४६              |
| <b>अइ</b> रकुच्छि | भाठवं बलदेव <b>एउम</b>         | 1                       | <b>३३</b> ;६९.४ <b>३</b> ;७१.३८;७६.           | अक्रोस-१                   | राक्षस योद्धा ५९.५              |
|                   | के विद्यागुरू २५.१६.           |                         | २३;७८.२४,२५;७९.२३;                            | ,, -3                      | वानर बोद्धा ५९.८                |
| अइराणी - १        | राज्ञी, तीर्थंकर संति          |                         | \$0. 96;900,69;998.                           | अक्ख                       | राक्षसयोद्धा ६७.१४              |
|                   | की माता. २०.४२;                | अंगकुमार )              | ३; –कुमार ५९. ७३;<br>७६,७                     | <b>अ</b> विगकुं <b>ड</b> ा | बाह्यणी, विरसभूद की सी          |
| ,, ર              | ब्राह्मणी २५.१६                | अंगारअ-१                | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२.                       | 4111314                    | ८२.२८                           |
| अइबिरिअ-१         | नन्दावसपुर का                  | _5                      | विद्याभरराजा५१, १५,२०.                        | अग्गिकेड-१                 | ज्योतिष्क देव ३९,७६             |
|                   | राजा १.७१;३७.३,४,१८,           | ,, — र<br>अंगिरम(अंगिरस |                                               | अभिगकेउ–२                  | राजपुरोहितपुत्र पुनः एक         |
|                   | २३,२६,२८,३०,३४,३६,             |                         | / जारत १५५<br>विद्याधरी, <b>पवणंजय</b>        |                            | तापस ४१. ४६, ४८,                |
|                   | ३८,४४,५३,५६ ६०,६२,             | अंजणसुदरी               |                                               |                            | 46, 49                          |
|                   | ६४,६५ ६७, ६८; ३८.३,            | }                       | की स्त्री. <b>हणुझ की</b> माता<br>१५. १२, ५७: | अस्मिदाण                   | सातवं वासुदेव के पिता           |
|                   | 8,4,99;48.5;59.38;             |                         | 9.62;94.60 20, 82;                            | जी(रास्त्री न              | २०.१८२.                         |
| ,, ર              | इक्ष्त्राकुर्वशीय राजा ५.५     | अंजणा )                 |                                               | अविगभूड                    | नाह्मणपुत्र, सालिग्गाम          |
| अंक               | सावरिथ से बहिन्हत.             |                         | 94.34,38.46,40,43,                            | Ollario de                 | निवासी १०५. २४, ५०,             |
| 9141              | पुनः एक नट, पुनः               |                         | ७१ ७२:१७.८ १७,२५,                             |                            | ८०.(देखो सिहिभूइ)               |
|                   | सावित्थिका राजा. ८८.           |                         | ३७,४३,६९ ७९ ८९ ९१,<br>९७,१०५,११५,११८;१८.      | अग्गिल                     | ब्राह्मण, <b>धन्नगाम</b> निवासी |
|                   | १८,२१.२२,२४,३३सुर              |                         | <b>4,6,92 38,35,83,84,</b>                    |                            | 44 48                           |
|                   | cc. 89.                        |                         | 86.44;40.20;43.96;                            | अग्गिला                    | बाह्यणी, सोमदेव की पत्नी        |
| अंकुस             | सीया का द्विनीय पुत्र 1.       |                         | –सुंदरी१८.५८.                                 | •                          | 904.20                          |
|                   | ३२ ८४ ८७;९१.९;९७ १,            |                         | —तणभ अंजणापुत्र <b>हणुअ</b>                   | अचल                        | राजा, सीया-स्वयंवर में          |
|                   | 98,24; 86 9,96. 28,            |                         | ४७.२८;५३.८३                                   |                            | उपस्थित २८.१०२                  |
|                   | ३२,३७,३८,६१,६७,६८.             | अंधअ }                  | वानरराज कि कि धि का                           | अजिअ-1                     | द्वितीय तीर्थंकर १२,४०:         |
|                   | ७०,७१,७३,९९.३,६,४३,            |                         | ञ्चाता १. ४४, ४५; ६.                          |                            | <b>५ १४०,१४६; ९,५१;२०.</b>      |
|                   | ष्४,५६,६३–६५,६८,७२;            | }                       | १८५,१९२;                                      |                            | ४, २८, १०१; ९५, ३१;-            |
|                   | १००. २८, ३२, ३९, ५०,           |                         | -कुमार ८.१९७:                                 |                            | जिणिद ५.७७,१६७:-सामि            |
|                   | प्रवृद्धर, प्रह, ५७; १०१.      | अधकुमार                 | ६.१८६.१९३.                                    |                            | 4.48                            |

| अजिअ-२              | इक्ष्ताकुराजा ११.८                                    | भणलप्यम                 | ज्योतिष्कवासी देव ३९.३१              | अमयरस         | सुनि, लवण व अंकुस के                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>अ</b> जगुत्त     | मुनि २६.१९                                            | _                       | 995,923                              |               | दीक्षागुरु ११०४१                                                   |
| <b>अ</b> ज्जुणविष्य | <b>लक्बण-</b> पुत्र ९१.२४                             | अणाढिय                  | जांबुद्दोच का अधिपति देव             | अमयसर         | द्त ३९.३९                                                          |
| <b>अ</b> णंगकुसुम   | राक्षसयोद्धा ५६.३५                                    |                         | 9.40; 3. 38; 0. 908,                 | अमरधणु        | भृत्य ५.१०९                                                        |
| अणंगकुसुमा          | राक्षसी, <b>चंदणहा</b><br>की पुत्री, हणुश्च की स्त्री | अणिल                    | ११५.<br>विद्याधरवंशीय राजा ५.<br>२६४ | अमरपभ         | वानरवंशीय राजा, वानर-<br>राजचित्र प्रवसंक ६.६९,<br>७१,७२ ८१,८३,९०. |
|                     | १९.३४:४९.२,५;५३ ४२.                                   | अणिलङ्खिअ               | सप्तर्षि मुनि ८९.२                   |               |                                                                    |
| भणेगरासि            | राक्षसयोद्धाः ५६.३६                                   | अणिवारि-                | अइविरिध (१) का                       | <b>अम</b> रवई | रानी, <b>महु -केंद्वव की</b> माता<br>१०५.८५                        |
| भणेगलया             | उज्जेणीकी वेदया ३३.६६                                 | अविरिअ                  | सदयोगी राजा ३७ ११                    |               |                                                                    |
| भणंगलवण             | सीया का प्रथम पुत्र                                   | अणुकोसा                 | ब्राह्मणी ३०.६०,६४,६७,               | अभरमंदर       | विद्याधरराजा ८.३९ (देखो                                            |
|                     | ९७.९;९८.५३:                                           | ज <b>ु</b> काता         | ७५                                   | अभियगइ        | <b>सुरसुंद्</b> र<br>मुनि १७४७                                     |
|                     | १०६.९. ११४.१, (देखो                                   | अणुद्धर-१               | अ <b>रिहपुर का</b> राजपुत्र,         |               |                                                                    |
| •                   | लवण)                                                  | .3                      | पुनः तापस ३९.७९,८१,                  | अमियपभ        | रायपुर का राजा, वक्रवसी<br>जयसेण का प्रवेजन्मनाम                   |
| अणंगसरा             | पुंडरीयविजयके चकवर्ती                                 |                         | 62,900                               |               | २०.१५२                                                             |
|                     | राजा विद्याधर तिहुयणा                                 | ,, −₹                   | वानरयोद्धा ५७.४                      | अभियवल        | ड्स्बाकुवंशीय राजा ५.४                                             |
|                     | णंदकोपुत्री६३.३४,४९,६०                                | अणुद्धरा                | गण <b>पा</b> ली <b>आर्यिका</b> ३९.४८ | अभियवेग       | राक्षसवंशीय राजा ५.२६१                                             |
| अणगसुद्री           | रायण की स्त्री ७४.१०                                  | अणुद्धरी                | वानर <b>सुग्गीव</b> पुत्री ४७.५३     | अमोहविज्ञया   |                                                                    |
| अणत                 | चौदहवें तीर्थंकर १.४:५.                               | अणुगहा                  | विद्याधररानी, विराहिअ                | अभाहाय जया    | <b>धरणिंद्</b> द्वारा रावण को<br>डो गर्यो शक्ति ५.१०१              |
|                     | १४८; ९. ९३; २०. ५,                                    | -                       | की माता १. ५४; ६. २०:                | masters &     |                                                                    |
|                     | ४०:९५.३                                               |                         | 86" ई                                | अयल-१         | प्रथम बलदेव ५.१५४;७०.<br>३५                                        |
| अणंतयल              | केवली सुनि १४.६९,१०९;                                 | अणेययुद्धि              | गजा कुंडलमंडिस                       | अयल-२         | रा<br><b>वाणारसी</b> का राजा ४९.                                   |
|                     | ३९.१२१ (देखो अणंत-                                    |                         | का मंत्री २६.१६                      | VI4.2 (       | 80                                                                 |
|                     | विरिभं)                                               | अह्विजर                 | विद्याध्ययोद्धा १२.९५                | अयल-३         | अवरविदेह का चकवर्ती                                                |
| अणतरह               | स्मरह के ज्येष्ठ भ्राता २२.                           | अपडिघाअ                 | वानरयोद्धा ५७.८                      | •             | 67.56                                                              |
|                     | 909,904                                               | अपमेयवल                 | मुनि ७५.२३                           | अयल-४         | दाशरथी अरह के साथ                                                  |
| अणंतिबरिअ           | केवली मुनि १.५९;१४.४,                                 | अप्पसेअ }<br>अप्पासेअ ∫ | गृहपतिपुत्र, ४८.७९;                  |               | वीक्षित राजा ८५,४                                                  |
|                     | ξζ, 9ου; 9ζ, ¥¥;ξ <sup>α</sup>                        |                         | 86.96,66,68,83,84.                   | अयल-५         | महुरा का राजा ८८.                                                  |
|                     | १२० १२४ <b>: ४१</b> .४७, ६३:<br>४८. ९९:६९. २३: ७३.२,  | अभयमई<br>अभयसेण-१       | स्रक्षण की रानी ११.१५<br>मुनि २२.१०३ |               | 90,20-28,26-20,30-                                                 |
|                     | ५. (देखो अणंतबळ)                                      | अभयसेण-२                | मुनि २२.१०३<br>मुनि <b>सयलभू</b> मण  |               | 48.84                                                              |
| अणयार               | मुनि, प्रथम बलदेव के                                  | 311404 (                | के शिष्य १०२.६१                      | अर् )         | अहारहवें तीर्थंकर, १.४;                                            |
|                     | पूर्वजन्म-गुरू २०१९२                                  | अभिचंद                  | दसव कुलकर ३.५५                       |               | 4. 986; 20. 4, 986,                                                |
| अणरण्ण              | दसरह के पिता १.५७;                                    | अभिणंदण १)              | चतुर्थ नीर्थंकर ५ १४७;               | }             | १९८;९५.३४-जिण ९.                                                   |
|                     | 90. 68, 60, 66; 27.                                   | अभिनंदण 📗               | १.२;९९१ (देखो                        |               | 88,30.88;                                                          |
|                     | 900,902,908;26,28,                                    |                         | अहिणंद्ण )                           | अर )          | सातवें चकवर्ती भी ५.१४९,                                           |
|                     | २७,३१:३०.२१;                                          | अभिणंदण-२               | मुनि ८२.२९                           |               | १५३;२० ५३,१३६;                                                     |
| अणरण्यसुभ           | दसरह २४.३४,३७;२६.                                     | अम्यपभा                 | रानी, <b>अवराष्ट्रआ</b> की           | अरहदल         | साकेयपुरका श्रावक ८९.                                              |
|                     | ९४;२८,७०;३१.३२;३२,                                    |                         | माता २२.१०६                          |               | 92 93                                                              |
|                     | २८;९५.२१;११८.४१.                                      | अभयमङ्                  | पिहु नरेन्द्र की रानी ९८.४           | अरिहदत्त      | ८५.२३                                                              |

| अरहदास-१                | साकेयपुर का श्रेष्ठी श्रावक                                           | अस्णिदेअ-२       | वानर् योद्धा ५४.२२                                           | आणंद-२              | छठें बलदेव ५१५४:७०.                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|                         | 998,4,4,                                                              | असोगलया          | विद्याधर राजपुत्री ८.३५                                      |                     | 34                                                            |
| <b>अरह</b> दास-२        | विजयासई नगरी का<br>श्रावक ११८.६६                                      | असोय             | धनाद्र्यः कोसलपुरी का                                        | "    -3             | राजा, तेईसवें तीर्थकर का<br>पूर्वजन्मनाम २०.१५                |
| अरिदम                   | अंजणासुंद्री का भाई                                                   |                  | 996.86,88,40.                                                | आणंदण               | राक्षस योद्धा ५९.५                                            |
| अरिकंता                 | १५.११<br>साम्बी, वेगवई (४)की                                          | असोयदन           | मगहपुर का नागरिक ८२.<br>४७                                   | आणंदमानि            | ( देगो <b>नंदिमालि )</b><br>विद्याधर राजा, <b>चंदाय</b>       |
| Off Carrie              | गुरुआनी १०३.१०२                                                       | अस्सायर          | विद्याधर वंशीय राजा ५.४२                                     |                     | सपुर का १३.३७                                                 |
| अरिद्वनेमि              | बाइसवे तीर्थकर<br>(देखो नेमि) २०.५७,२००                               | अहदंद            | विद्यःघर राजा, मेहपुर<br>का, सिरिकंठ के पिता ६.२             | आणंदिअ              | दाशर <b>धी भरह</b> के साथ<br>दीक्षित राजा ८५३                 |
| अरिदमण-१                | इक्ष्ताकुवंशीय राजा ५७                                                | अहिणंदण 🕽        | चतुर्थं तीर्थंकर २०.४,३०,                                    | आयरंग               | म्लेच्छराजा, मऊरमाल                                           |
| ,, −₹                   | मुनि, द्वितीय तीर्थंकर के                                             | अहिनदण ∫         | (देखो अभि <b>णंदण</b> )<br>९५.३ <b>१</b>                     | -114(1              | का २७.६,७,३१,३४,३६,                                           |
| ,, — <del>)</del>       | पूर्वजन्मगुरु. २०.९७<br>मुनि, सातये तीथँकर के<br>पूर्वजन्मगुरु. २०.१८ | अहिटेव           | <b>कोमंबी</b> का विणक्-पुत्र<br>५५.३९                        | आ <b>या</b> सर्विदु | ३८<br>( देखो <b>बोमबिंदु )केकसी</b><br>के पिता ७.७२           |
| 8                       | (देखो सत्तुंदम) ३८.४३                                                 | आइच              | वानर राजा, किर्किधिपुर                                       | _                   |                                                               |
| ,,                      | बानरयोद्धा ५७.१५                                                      |                  | का १.५३;-रय ६.२१५;७.                                         | आवित                | रंभक्कशिष्य, पडमपुर का                                        |
| अरिविजअ                 |                                                                       |                  | १५२;८.२२९,२३१.२३४,                                           |                     | नागरिक ५.९५,९७ <b>:-य</b><br>५.९৮,१११ ११९                     |
| <b>अ</b> रिसंतास        | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५                                                |                  | २५५, २५६; ५.१.६, २७;                                         |                     |                                                               |
| अरिहदत्त                | (देखां अरहदत्तं)                                                      |                  | ४७,९:१०३.१३१.<br>-                                           | आवली                | विद्याधरी ९.११                                                |
| अरिहसण<br>अरुहमत्तिमंत  | <b>गंधार</b> का राजपुत्र ३१.२३<br>राक्षसर्वंशीय राजा ५.२६४            | आइचिकित्ति       | विद्याघर रानी, लॉकपाल<br>स्तोम की माना ७४३                   | आगरगीर              | प्रथम प्रतिवासुदेव ५ १५६;<br>२∙.२०३;४६.९४                     |
| अवराइअ                  | राजा, छठे तीर्थंकर का<br>पूर्वभवनाम २०.१३                             | आइचगद            | राक्षसवंशोय राजा ५.२५२,<br>२५४,२५५.                          | आसद्ध               | विद्याधरवंशीय राजा ५.४२                                       |
| अवराइआ                  | आठाँ बलदेन पडम<br>(राम) की माता तथा                                   | आइचगड्-          | राक्षसंज्ञीय राजा ५.२६१                                      | आसधम्म<br>आसरोण     | चौधीमयें तीर्थंकर के पिता                                     |
|                         | <b>दस्तरह</b> की प्रथमरानी २०.<br>१९६;२२.१०६.२५. १ ७;                 | कुमार<br>आङ्चजम  | चक्रवर्ती <b>भरह</b> का पुत्र:<br><b>इक्रवाग</b> वंग प्रश्तक | <b>अ</b> ।सिणिदेवी  | २०.४९<br>राक्षस <b>हत्थ</b> और <b>पहत्थ</b><br>की माता ५८. १२ |
|                         | ३२.३६;७८.१,९;७९.२६;<br>८२ ८: १०३ ११६; ११८.                            |                  | 4.3,9.900;88 \$                                              | आहट्ट               | वानग्योद्धा ५७.५                                              |
|                         | 82.                                                                   | आइचर् <b>व</b> व | विद्याधर राजपुत्र ५.१६६                                      | आहहा                | विद्याधर राजपुत्री १३३५,                                      |
| अविणह                   | बान(योद्धा ५७.५                                                       | आइचरय - १        | (देखी आइच)                                                   |                     | ४२                                                            |
| असंकिअ                  | महुरा का राजा ८८.८                                                    | ,, -२<br>आउणह    | ् विद्याधर राजा ९.१८<br>राक्षसी, राजवधू ५२५४                 | इंद                 | विद्याधरणजा, <b>रहनेउर</b><br>चक्कवालपुर का देखो              |
| असणिघोस                 | विद्याधर राजा ७०.१९<br>राक्षस योद्धा ७१.३६                            | आउगर             | विद्याधर राजा ५.४४                                           |                     | महिंद और सक १४७,                                              |
| असणिनिघाअ               | राक्षस थाका जारर                                                      | आडोव-१           | विद्याधर योदा, लोकपाल                                        |                     | ६'५; ०.८, १३,२२-२४ ३०,                                        |
| <b>अस</b> णिरह          | ्र भारता है जिल्ला है । जा का     |                  | जम का ८.२३९-२४२                                              |                     | ३१, ३३-३५, ४०, ४१,                                            |
| <b>अ</b> सणिवे <b>अ</b> | का १.४४;६.१५७.१८७.                                                    |                  | बानर योद्धा ६७.९                                             |                     | १०१,१६५; ८.४,७१,७२.                                           |
| (ग)-१                   | 964,940,942,986,                                                      |                  | षोयणपुर का राजा,                                             |                     | ७६ ७७,२४८,२५३ २५४:                                            |
|                         | २०३.२०६,२२४;−पुत्त ६.<br>१९५. (देखो विज्जुदेग)                        | •                | द्वितीय तीर्थंकर के नाना<br>५.५२                             |                     | ८९,९३,९४,९००,९८५.<br>१२,३८,७३,७४,७९,७९,८५,                    |

|                          | 990,920, 922, 928,                              | इंदरह                 | विद्याधरवंशीय राजा ५.४४                                  | उदग— २             | विद्याभरयोद्धा १२.९८                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | 126. 135;12.1 2,6-                              | इदलेहा                | रानी, द्वितीय तीथँकर की                                  | उगणाञ              | राक्षसयोद्धा ५६.२९                                  |
|                          | ८.१२, १३, ३१,५०, ५२;                            |                       | दादी ५५१                                                 | <b>उग्गिसरी</b>    | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                              |
|                          | <b>५३.९५;६५.१४;७०.४७.</b>                       | इंदाउ <b>ह</b>        | वानर योद्धा ५७.९                                         | <b>उ</b> द्यासेण   | राघणमंत्री ८.१६                                     |
|                          | −मु <b>अ(</b> देखो <b>जयंत</b> )१२ <b>.१३</b> ८ | इदाउह्पभ              | विद्याधर राजा ६.६६,६७                                    | उज                 | ,, ८.१६                                             |
| इंदइ-१                   | रावणपुत्र १.७७ ८०:१०.                           | इंदाणी१               | _                                                        | <b>उ</b> ज्जुबई    | दाशरथी भरह की प्रण-                                 |
|                          | २३;१९.२५;४५.३७;५३.                              | ईदावा न               | राक्षस रानी, <b>सुकेस की</b><br>परनी ६.२१९               |                    | यिनी ८०.५२                                          |
|                          | १०२, १०५, १०६, ११७;                             | इंदाणी२               | रानी, राजा महीहर की                                      | उज्झिअ             | वानर योद्धा ५७.१२.                                  |
|                          | ५५.२०; ६१.४३,५१,७४.                             | 44                    | पत्नी ३६.९                                               | <b>उत्तम</b>       | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                              |
|                          | २२;७५.७,९ ११,४३,५९,                             | इंदाभ                 | दाशरशी भरह के साथ                                        | उत्तरगड्           | g. ,, ५.२६४                                         |
|                          | ७४, ८५; -कुमार १२.                              |                       | दीक्षित राजा ८५.४                                        | उदयग्ह             | इ <b>इ</b> बाकुवंशीय राजा२२.९७                      |
|                          | 906; 94. 96;43.90;                              | इंदामयनंदण            | विद्याधर राजा ६.६७                                       | <b>उद्</b> यसुंदर  | राजपुत्र, नःगपुर का २१.                             |
|                          | 49.84, 86;69.78,86                              | इंदासणि               | वानर्योद्धा ६१.२७                                        |                    | ४५,५५,५६,६८                                         |
|                          | –मुणि ७७.५६,५७,६१;<br>≖ इंदई ८.६३;१२.१०५,       |                       | राक्षसयोद्धा ५६.३१                                       | <b>उद्दिकुमा</b> र | भवनवासी देव १.४३; ६.                                |
|                          | 936;94. 96; 86. 40;                             | <b>इं</b> दाह         |                                                          |                    | 904 906, 990, 999,                                  |
|                          | <b>५३.११४,११६,११९</b> ;५५.                      | इंदुमई                | दाशरथी भरह की प्रणयिनी                                   |                    | <b>૧</b> ૪૪, <b>૧</b> ૪७,                           |
|                          | <;4,6,89;45, 48, 66,                            | इंदु-मुही             | ८०.५०<br>रानी, <b>:कोसंबी</b> नरेश                       | उ <b>दिअ</b>       | ब्तपुत्र ३९. ४०, ४५, ४६,                            |
|                          | ve;e3.3; e8.83; ev.                             | इ8्-36।               | नंद्व की ७५.६२;-वयणा                                     |                    | <b>90</b>                                           |
|                          | 98;00.2;04.08                                   |                       | ७'५,६५,७५                                                | उद्दाम             | नानरयोद्धा ५७७९                                     |
|                          | -तणया इंद्रम् के पुत्र                          | इंदुरह                | चकवर्तीपुत्र, <b>राखण का</b>                             | उपनिभा             | वणिक् स्त्री. मित्तमई की                            |
|                          | 993.20                                          | .9                    | आगामी जन्मनाम ११८.                                       | _                  | सखी ४८.२१,२२                                        |
| ई <b>दइ-२</b>            | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                          |                       | 45-08                                                    | उयहि               | मुनि, आठवें वागुदेव के                              |
| <b>इंदके</b> ड           | राजा जाण अ के पिता २८.                          | इंधण रे               | वित्र कर्षक, ५८.४,७१६;                                   | ~~~                | पूर्वजन्मगुरु २०.१७७                                |
|                          | 94,43                                           | इधय ∫                 | 46.94                                                    | उत्रओगा            | ब्तपत्नी ३९.३५,४४.                                  |
| इंदगिरि                  | इरियंशीयराजा २१.९                               | इक्लाग-कुल            | इक्ष्याकु वंश ११.७:२२.                                   | उन्हिथ             | सेणापुर की एक ह्यो,                                 |
| इंद <b>जुड्ण्</b> ण      | इक्षाकुवंशीय राजा ५६                            |                       | १००;९४.८;-वंस ५.२;                                       |                    | दसरह का पूर्व⊸जन्म नाम                              |
| इंदणील                   | वानरयोद्धा ६८.२                                 |                       | <b>६.८८;२८.६९;९८.३९</b>                                  | उवमच्चु            | ३१.५,६,३३<br>पुरोहित ३१.२१,२८,३५                    |
| इंददल                    | राजा,कोसंबीका ८८.२५                             | इभक्षण                | द्रुमाधिपति यक्ष देव ३५.२१                               | <b>उ</b> वरंभा     |                                                     |
|                          |                                                 | इलव <b>द</b> ण<br>इला | हरिवंशीय राजा २१.२९<br>राजा <b>अध्यक्ष</b> की माता       | <b>७</b> ३(ना      | विद्याधर <b>नलकुत्वर की</b><br>स्त्री. १.५५;१२५३५५, |
| इंदघणु                   | विद्याघर राजा सूरोद्य<br>नगर का ८.१८६           | इला                   | २१.३३                                                    |                    | 67,68,64                                            |
| इंदपभ                    | राक्षस वंशीय राजा ५.२६१                         | उअहि                  | र १८२२<br>विद्याधरवंशीय राजा५.१६६                        | उव्यसी             | रावणली ७४.८                                         |
|                          | देखो गोयम १.३४;१२.                              | उइअ                   | ٠, ١, ١, ٢, ٢, ٢, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, | उसम ो              |                                                     |
| इंदभूइ                   | 90;39 7; 83.6; 46.7;                            | उइअपरक्षम             | इक्ष्वाकु-वशीय राजा ५.६                                  | उत्तम              | प्रथम तीर्थंकर १.३५;३.<br>६८;१०६.११४, १२७;४.        |
|                          | 46.3;00. 68:904 96                              | उक्                   | विद्याधरवशीय राजा१०.२०                                   |                    | ८४;५. १०, ४९ <mark>; १४</mark> ५;९                  |
| इंद्रमालि                | रानी वानरराज आहुख-                              | उका <b>मुह</b>        |                                                          | Į                  | ९०;११.९३ ९८;२०.३,४,<br>८ १०१, १०६; २८. ४७,          |
| KALIICA                  | · ·                                             | जनत <b>ा</b> छ ह      | <b>महुरा</b> का राजपुत्र, ८८.<br>१६,२०                   | ĺ                  | ५०;३७.५२; ४८ ९१०;                                   |
| इंदमालिणी                | <b>रथ</b> की पत्नी ५.१<br>साम्बी ११.६३          | उकालंगूल              | वानरयोदा ५४.२३                                           |                    | ۶۰ ۲۲;۹۶.۷;۹۰۲.۹۶ مع                                |
| इदमालणा<br>इ <b>दमेह</b> | राक्षसंत्रशीय राजा ५.२६१                        | उग्ग-१                |                                                          | उसह-१              | 9. 9 <b>. ९५. ३०; १०९.</b><br>9३. ९४                |
| <b>३५</b> ००             | राजासन्तरमाना राजा १८६३                         | 0441 1                | राजपुत्र ८८.१६,२०                                        | ,                  | 17. 14                                              |

| उ <b>सह</b> –२ | <b>धायईसंड</b> में अरिजयपुर<br>का राजा ५. १०९ | क्ष्याग-१  | <b>मिल्यावई</b> का एक वणिक्<br>४८ १९                    | <b>%</b> मलनामा | हणुअ की स्त्री, वानर<br>सुरगोध की पुत्रो ४९.      |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| उसहसेण         | उंसह-जिन के गणधर                              | कणग २      | देखो कणअ १) ३० २०                                       |                 | १४ (देखो पडमराग)                                  |
|                | 8.34                                          | क्रणगप्तह  | विद्याधर राजा १०३ १०८                                   | कमलबंधु         | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.९८                         |
| एक चूड         | विद्याधरवैद्यीय राजा ५.४५                     | कणय-१      | विद्याधरराजा, <b>कणयपुर</b>                             | कमलमई           | दाशरथी अरह की प्रणयिनी                            |
| ए गक्कण        | राजा, लंपागदेश का                             | 41-14 1    | का ६.२४१                                                |                 | 60.49                                             |
| एरावण-१        | ९८.५९<br>देवेन्द्रका हाथी २.३८,               | कणय२       | विद्याधर राजा ८.३६                                      | <b>कमलमाला</b>  | राजा <b>आणंद्</b> (१) की रानी                     |
| \$ (144 m )    | 194;76.30;09.3                                | कणयपभा     |                                                         |                 | जियसनु (१) की सास.                                |
| एरावण–२        | विद्याधर इंद्रका हाबी                         | संग्रह तथा | ( देखो <b>कणयप्पमा</b> `५४.<br>९                        | ~ *             | 4 48                                              |
| 9/144 /        | १०,२२;१२.८५,१३२                               | कणयपभ      | ं<br>विद्याधर <b>बोद्धा १२.</b> ९८                      | कमलसिरी-१       | विद्याधरी, स्वक्ताण की जी                         |
| कदगई           | दाशरथी भरह की माता                            |            |                                                         | •               | ५४,४२<br><b>रावण</b> कीस्री७४.९                   |
| ना न । ह       | ८०.३५:८६.२८;९५ २१                             | कणयपभा     | राञ्चण∽की, राजा मरुझ<br>की पुत्री ११.१०० (देखो          | ,, −२<br>कमला   |                                                   |
|                | (देखां केकई)                                  |            | कणयपभा)                                                 |                 |                                                   |
| कह द अ         | वानरवंशीय राजा ६.८३                           | ऋणयमाला    | कुमाकी औ ९८.४                                           | कमलुस्सवा       | राज्युत्रो, <b>देसभूसण</b> और<br>कुलभूसण की भगिनी |
| कंकड           | राजा ३२.२३                                    |            | •                                                       |                 | \$4.48                                            |
| कंचणाभा        | रानी पिश्वंबय की पत्नी                        | कणयरह−१    | (देखो रयणरह २)९०.२८                                     | क्रयंत-१        | राक्षम योद्धा ५६.३१                               |
|                | ३९. ୬७ (देखो कणयाभा)                          | कणयरहः-२   | विद्याधर राजा, कंखण-                                    | क्यंत −२        | दाशरथी राम का सेनापति                             |
| कंडुरु         | दाशरथी भरह के साथ                             |            | नयर का १०६.१,२                                          | W-1(1 V         | ८६.४७: १००.४, ८;सुह                               |
|                | दीक्षित राजा ८५.५                             | कणयामिरी   | विद्याधरगनी, कणय १ की                                   |                 | ۲۹.३٠;٩٤.६२ <b>; ٩٠٠.३</b> ;                      |
| कंत            | वानर योद्धा ५७.१८                             |            | परनी, मालवंत की सास                                     |                 | ११३.६४;-यमण १.८६;                                 |
| कंता-१         | रावण की जी ७४.११                              |            | €.₹¥¶                                                   |                 | ८६.३६,४६,४९,५०; ८८.                               |
| , -₹           | दाशर्थी भरह की प्रणयिनी                       | कणयाभा-१   | सोदास की रानी २२.७६                                     |                 | ४१,४२; <b>९</b> ४.२० <b>२४,२९</b> ,               |
|                | 60,40                                         | ٠, -٦      | सन्तरमण की रानी ३८.                                     |                 | ३४.४७,५४.५७; ५६. <b>११</b> ;                      |
| कंतामोग        | पुग्वविदेह में मत्तकोइ-                       | _          | ₹७<br>( <del>১)                                  </del> |                 | 44.2.4; 900.4; 903.                               |
|                | लर्व प्राप्त का राजा १०३.                     | ,, ∽₹      | (देखो कंचणामा)३%.७९                                     |                 | 144, 940,949,948;                                 |
| •              | 979                                           | " −δ       | अयल (५) की माता ८८.<br>१७                               |                 | —सुर ११३.२२ <b>, ३५,३७,</b><br>६४                 |
| के <b>द</b>    | वानर थोद्धा ६१.२७                             | 4          | विद्याधर रानी १०३.५८                                    | क्रयंत्रविडव    | राक्षसयोद्धा ५६.३८                                |
| <b>क</b> कुह   | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९९<br>-                | **         |                                                         | कयचित्रा        | रावण-पुत्री ११.१०१                                |
| कढोर           | राजा ३२२३                                     | कणयावनी-१  | विद्याधर राजपुत्री, <b>माल-</b><br>वंत की स्त्री. ६.२४१ | <b>क</b> यधम्म  | राजा, कंपिह्नपुर का,                              |
| कणअ-१          | राजा जणअ के भाई २७.                           | 2          | लोकपाल कुबेर की माता                                    | W-1-1-1         | तीर्थंकर विमल के पिता                             |
|                | २५;२८ १३२,१३४,१३५;                            | ,, – –     | 0.84                                                    |                 | 20.24                                             |
|                | ३१. ३५ -सुया । देखी                           | कण्ह       | नवम बामुदेव ५.१५५,                                      | क्याण           | ब्राह्मण ३०.६१,७१,७६                              |
|                | सभद्दा ) २८. १३६,१३९                          |            | 904.94                                                  | कररुह           | राजा, पुष्फा <b>वइण्ण</b> नगर                     |
| कणअ-२          | राक्षस योद्धा ५६.३२                           | कत्तविरिय  | सावस्थी गरेश, चकवर्ती                                   |                 | का ७७.७५,८८                                       |
| कणअ-३          | " तह ईह                                       |            | सुभूम के पिता २०.१३९                                    | कलह             | अइविरिय का मित्रराजा                              |
| कणओयरी         | रानी, अंजणा का पूर्व-                         | कमण        | राक्षसयोद्धा ७१.३६                                      | -               | 30.0                                              |
|                | सब नाम १७५५,६०,                               | कमलकंता    | साध्ती ३०.६७                                            | क्लिंग          | बानरयोद्धा ५७.१२                                  |
|                | ६२.६४ ६८                                      | कमलगब्भ    | मुनि ३१.१९,२४                                           | कल्लाणगुणधर     | मुनि १३.४४                                        |

| कलणमाला            | राजा <b>वालिखिछ की</b><br>पुत्री. <b>लक्खण</b> की रानी | कितिथर-१        | मुनि, द्वितीय बलदेव के<br>गुरु २०.२०५ | कुंभयण्णपुत्त         | ६१. २८;७७.६४ (वेस्रो<br>कुंभ १ ) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                    | 38.2; 64.6;60.49;                                      | ,, ₹            | इक्षाकु राजा २१.७८-                   | <b>कुठुग</b> इरव      | वानरयोद्धा ५७.९                  |
| क्लाणमालिणी        | <b>३४.२२,५६;९</b> ९.२३                                 | .,              | ८१,९१;२२.१,५.8७                       | कुणिम                 | हरियंशीय राजा २१३०               |
| <b>क</b> ल्लाणमुणि | मुनि ८८.१२                                             | ., -3           | सुनि ७४.३४                            | कुबेर                 | इंद्रका लोकपाल, ७.४५,४७          |
| <b>क</b> विल       | वित्र बहुक ३५.५६,४४,                                   | <b>किलि</b> धवल | राक्षसवंशीय राजा ५.२६९;               | कुबेरवंत              | अध्यण्णपुर का राजा               |
| कावरा              | ५१,६२,६४,७३,७४,७९,                                     |                 | ६.६,१२,१५ १६,१८,२८                    |                       | 9646                             |
|                    | ۷۹.                                                    | किलिगाम         | बानर योद्धा ५७.९                      | कुबेरदस '             | इक्षाकुवंशीय राजा २२.९८          |
| कसिव               | राजा, कासी का १०४.                                     | कि:लियई-१       | वणिक्छो ५.८३                          | कुबेरी                | दाशरशी आरह की प्रण-              |
| <b>पश्चारा न</b>   | 99,98-39.                                              | कित्तिमई२       | अंजणाकी सास १५.२७;                    |                       | यिनी ८०.५१                       |
|                    |                                                        |                 | १७.५,७,२२;१८. १५,२८                   | कुरबर                 | ( देखी नलकुष्धर )                |
| कामशिग             | राक्षसबोद्धा ५६.३६                                     |                 | (देलो केउमई)                          | <b>कु</b> मु <b>अ</b> | वानरयोद्धा-प्रमुख ४९.२१          |
| कामवण्य            | » 44·34                                                | किरणमंदला       | विद्याधर रानी १०१.५८,                 |                       | . ५४,३४;६२. ३०; ६८. २;           |
| <b>কা</b> ল- °     | राजा ८.१५६,१५७                                         |                 | <b>ξ</b> •                            |                       | ७१.३५                            |
| <b>का</b> ल-२      | विभीसण का मुख्य मट                                     | किरीड           | वानरयोद्धा ५७.९                       | कुमुगावत्त            | वानरयोद्धा ५७.३                  |
|                    | ५५.२३                                                  | कील<br>•        | ,, ५७,१२                              | कुम्मी                | त्राह्मणी, <b>नारअ</b> माता ११.  |
| काल−३              | वानर योद्धा ५७.११                                      | कुंब            | वानरबोद्धा ५४.२१                      |                       | 40,42,46,40                      |
| काल-४              | " ५७.१२                                                | कुंडल           | राजा, विय•भनयर का                     | कुरूविदा              | विषक्की ५५.३८                    |
| काल-५              | दाशरथी राम की प्रजाका                                  |                 | २६.६५, ६९; ३०, ७७:-                   | कुलणंदण               | विद्याधरराजकुमार ३१.३०           |
| •                  | अगुआ ९३,१७                                             |                 | मंडिअ २६.१०, १३,२४,                   | कुल-भूसण              | मुनि, सिद्धत्थनगर का             |
| कालडिंग १          | विद्याधर र।जा, लोकपाल                                  |                 | २८,२९,३२,७६;३०.२०,                    |                       | राजकुमार ३९.८७,१२२,              |
| distant 1          | क्रम के पिता ७.४६                                      |                 | 85,68                                 |                       | -तिह्सण १.७२                     |
| कालि               | राक्षसमोद्धा ६१२७,२९                                   | <del>কু</del> র | वानस्योद्धा ५९.३८                     | कुलवद्भण              | महु(केट्य) वा पुत्र १०५.         |
|                    |                                                        | <b>કુ</b> શુ−૧  | सत्तरहर्वे तीर्थंकर, छठे चक-          | ~                     | 90%                              |
| कावडिय             | दास ५.१०२                                              |                 | वर्सी भी १.४;९.९४;२०.                 | <b>कुल</b> ि हुसण     | (डेखो कुलभूसण)                   |
| कासद्धय            | उवरंभा के पिता १२.७०                                   |                 | ६,४३;९५. ३४:५. १४८,                   | कुलिसउदर              | राक्षसयोद्धा ५६.३१               |
| कासव               | दाशरथी <b>राम</b> की प्रजा का                          |                 | 985,943;20.43 <b>,</b> 936            | कुलिसधार              | हाह्यण ८८.७                      |
|                    | धगुआ ९३.१७                                             | कुंथु-२         | इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.              | कुलिसमिणाअ            | राक्षसयोद्धा ५६२९                |
| किंपुरिस           | नागरिक, सिहिपुर का                                     | •               | 96                                    | कुलिस—यश              | देखी <b>यउनकण्ण</b> ७९.९;        |
|                    | 93.36                                                  | कुम-१           | कुंभकण्णका पुत्र ८.                   |                       | -सवण ९९.५०                       |
| किर्किध-१          | वानग्यंशीय राजा १.४४,                                  |                 | २७१: १०.२३: ५३. ९२:                   | कुस                   | सीया का पुत्र, देखी              |
|                    | ५३;६.१५४, १७४, १७६,                                    |                 | ६१.२८;७१.३६                           |                       | अंकुस १००.२,१२,१९-               |
| •                  | १८३, १८६, १८९, १९२,                                    | कुंग-२          | राजा, मिहिलापुरी का,                  |                       | <b>२</b> २                       |
|                    | १९४, १९६,२०१, २०७,                                     |                 | जिनमञ्जी के पिता. २०.४५               | कुसद्भय               | ब्राह्मण १०३.१०५                 |
|                    | <b>२</b> ४३                                            | कुंश-कण्ण       | रात्रण का भाई (देखो                   | <b>कु</b> सुमदंत      | नवं तीर्थंकर देखो पुष्फ-         |
| किकिध-२            | विद्याधर राजा १०.२०                                    |                 | भाणुकण्ण ) ३.१२;८.                    | •                     | वंता । १.३५ ५.३२;                |
| किकिंधिदंड         | हाथी ६८.१                                              | •               | ५६,५०;७५.५;                           | कुसुममाल              | वानस्योद्धा ५७.६                 |
| किसि-१             | मुनि, पाँचवें बलदेत के गुरू                            |                 | -यण्ग १.७७; २. १०८; ८.                | कुसुमरद               | (देखो कुसुमदंत) २०.५             |
| D.G                | <b>10.704</b>                                          |                 | ७०,१३१                                | <b>कु</b> सुमाउह      | वानरयोद्धा ५७.६                  |
| किलि-२             | रावण की की ७४.११                                       |                 | —यण्णसुणि ६१.२८                       | क्र                   | दास ५.१०२                        |

| कूर-१      | वानरयोद्धा ५४.२१                                       | केसी            | सातवं वासुदेव की माता              | खेमंकर-१     | तृतीय कुलकर ३.५२             |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|
| g, -R      | राक्षसयोद्धा ५६२९                                      |                 | २०.१८४                             | » −¥         | मुनि २१.८०                   |
| " — ą      | मृत्य, घायईसंड का ५.                                   | कोडिसिला        | लक्खण द्वारा उठायोगयी              | <i>"</i> −3  | राजा, सिद्धत्थनगर का         |
|            | 908                                                    |                 | शिला ४८ ९९, १००,                   |              | देसभूसण व कुल-               |
| केड        | गक्षसयोद्धा ६१.२९                                      |                 | १०३: ११७. ५ (देलो                  |              | भूसण के पिता ३९.८६, ९०,९३,९८ |
| केउमई      | अंज्ञणा की सास १५.२७;                                  | कोण             | निम्बाणसिला )<br>वामरयोद्धाः ५७.१३ | खेमंधर       | चतुर्य कुलकर ३.५२            |
|            | १७.५,७,२२;१८ २५,२८                                     | कोमुइनंदण       | ., ,, 40.96                        | सेयरमरिंद    | यानरवंशीय राजा ६.८४          |
|            | (देखो कित्तिमई)                                        | कोलावसंदर       | विद्याधर राजा १०.२१                | खोभ          | राक्षसयोद्धा ५६.३२           |
| केकई       | दसरहकी रानी व लक्खण                                    | कोलाइल          | वानग्योद्धा ५७१८                   | <b>ৰাঙ্গ</b> | राक्षसयोद्धा ५९.२            |
|            | की माना २२.१८८.=                                       | कोच             | राक्षमयोदा ५९ १४,=कोह              | गंगदत्त      | मुनि, नवम वासुदेव का         |
|            | केगई २०.१८४; = केगया                                   |                 | ५.९.१३=कोहण ५६.३२                  |              | पूर्वजन्म माम २०.१७२         |
|            | ७९२६ (देखो सुमित्ता                                    | कोमल            | इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.           | गंगाहर       | विद्याधर राजपुत्र ८.१९५,     |
|            | और सोमित्ती)                                           |                 | ५ (देवो सुकोसल)                    |              | 200                          |
| केकई       | <b>दसरह</b> की रानी व <b>भरह</b>                       | कासिय           | केकसी की भगिनी, बेस-               | गंधक्व       | विद्याधर राजा ५१.१२,२५       |
|            | और सन्तुम्ब की माता                                    |                 | मणकी माता ७.५४                     | गंधव्या      | विद्याधर राजकुमारी ५.        |
|            | ७९.२८; केगई १.६४,६९,                                   | कोह ]           | देस्रो कीव                         |              | २४३                          |
|            | २४.३,२३, ३७,३९; २५.                                    | कोहण ∫          |                                    | गंधारी       | विधाधर राजवधू ५.२४३          |
|            | १४;२८. १३०; ३१. ६३,                                    | संद             | वानरयोद्धा ५७.८:६७.११              | गंभीर-१      | राक्षसयोद्धा ५९.३            |
|            | ६५,६७,७०,७३-७५,८९,                                     | खणक्लेत्र       | यानरयोद्धा ५७.१४                   | गंभीर २      | विद्याधर राजा ११४.१९         |
|            | ९८;३२,३७ ४८,५०,५४;                                     | स्तरदूरमण       | चंदणहा का पति, रावण                | गभीरणाअ      | राक्षसयोद्धा ५६.२८           |
|            | ६४.२०,८०. ८३. ८.१०,                                    |                 | का वहिनोई <b>, पायालंकार</b>       | गयणचंद्      | वालि के बीक्षागुरू, मुनि     |
|            | ८८.३७;९५.२६;११८.४२                                     |                 | पुर का राजा. १.७४;९.               |              | 5.86                         |
|            | केगइपुत्त ३२.४४; केगइसुअ                               |                 | १०,१२;१०. १७;१६.२४,                | गयणतिङ       | रावणमत्री ८.१५               |
|            | ८७.१;८८.१.(देखोसनुंज                                   |                 | २६;४३. १६, १८; ४४.२,               | गयण विजज्    | वियाधर राजा ८.१३२            |
| केकसी )    | <b>रावणमाता</b> व विद्याधर                             |                 | 90,93,34;84.4.93,                  | गयणाञ्च      | राक्षसयोद्धा ५६.३८           |
| 1          | राजा <b>योमर्विदु की</b> पुत्री<br>१.४९; ७.५४, ६७, ७२, |                 | 13-14,22,30,81;86.                 | गयणाणंद      | बानरवंशीय राजा ६.८४          |
|            | 1.5 %; 3. 7 5. 4 5, 5 4,<br>948;                       |                 | 99,94,20,24;84.3,8;                | गयर्णिदु     | विद्याधर राजा ५.४५           |
| केकसी      | 993. 998.                                              |                 | ४९.८;५३.३४. (देखो                  | गयणुजल       | राक्ष्मयोद्धा १२.९२          |
| केगई }     | (देखों केकई और केकई)                                   |                 | दूसण)                              | गयवरघोस      | बानरयीद्धा ५४.२१             |
| केगया ∫    | _                                                      | खर निस्सण       | राक्षमयंद्धा ५६३०                  | वयवरतास      | वानरयं द्वा ५७.१०            |
| केटब       | पज्जुण्ण का पूर्वभवनाम,                                | खियारि          | वानस्योद्धाः ५९.१२-१४              | गयत्राहण     | राजा वज्जनंघ के पिता         |
|            | साकेयपुरका राजा                                        | खारदूसण         | <b>बारदूसणका</b> मंत्री४५.१५       |              | 4.4.€8                       |
|            | 9 - 4. 9 3, 9 4, 9 6, 6 4,                             | खितिधर          | वानग्योद्धा ५० १ १                 | गयारि        | राक्षस राजा ५६.२८            |
| 3.00       | 9 • 5, 9 9 9, 9 9 8                                    | <b>खीरक</b> यंब | वसु राजा के गुरु, नारम             | गरुंड        | इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.७      |
| केलीगिल    | वानरयोद्धा ५४.२१                                       |                 | के पिता, ब्राह्मण ११.९,१२          | गरडाहिव      | गरुडदेशीं का अधिपति, व       |
| केसरि-१    | विद्याधर योद्धा १२.९८                                  | खीरधारा         | किंपुरिस की जो १३.२६               |              | राजा खेमंकर (३) का           |
| केसरि-२    | अइविरिअ का मित्रराजा                                   | खेअ             | वानरबोद्धा ५७.१५                   |              | पुनभव नाम. ३९. १२९;          |
|            | ३७.११                                                  | खेम             | दाशरथी <b>राम की</b> प्रजा         | ж.           | ६०.७;६५.२३                   |
| केसरिविरिश | ,, ३७.७                                                |                 | का अगुआ ९३.१७                      | गरुयचंदाम    | वानरबोद्धा ६७.९              |

| गहसोम                       | राक्षसवंशीयराजा ५.२६६                                               | चणवाहण-३                         | रावण का पुत्र १५.१६;                                                          | चंदणक्सा }                  | राषण-भगिनी १०१८;                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| गिरिनंद                     | बानरवंशीय राजा ६.८४                                                 |                                  | ४८.५७;५६.४१; ५९,६२,                                                           | चंदणहा ∫                    | v.56; 6.93;5. 90,93;                                    |
| गिरिभूइ                     | विप्र ५५.३५.३७,४४                                                   |                                  | ६५,६१.५२,६७.१४;७०.                                                            |                             | १९.३४:४३. १६,२९,३६;<br>४४ १,३; ४६.१८;४९. ३;             |
| गुणधर                       | वणिक् पुत्र. गुणसङ् (३)<br>का साई १०३.१२१,<br>१०३.८                 | घणवाहरह                          | ३;७४.२२;७५.७ ४३ ५९,<br>७४,७९ (देखो <b>मेडसाइण</b> २ <sup>)</sup><br>राजा ८५.२ |                             | ५३.२८;७५.८३;<br>चंदणहा-नंद (देखो <b>सुंद</b> )          |
| गुणनिह्<br>गुणमइ-१          | मुनि ८२.९५<br>दाशर <b>वी अरह</b> की प्रणयिनी                        | घणेभ                             | विभीसण का मुख्य मट<br>५५२३                                                    |                             | ४५.४०; ९८४३;चंदणहा-<br>नंदिणी (देखो अर्णंग-             |
|                             | 60,40                                                               | घम                               | वानरयोद्धा ५७.१३                                                              | •                           | कुसुमा ) ४९.२;५३.४२.                                    |
| गुणम्इ-२                    | ।। ,, ८०.५२                                                         | घोर                              | विभीसण का मुख्य भट                                                            | चंदणपा <b>य</b> व<br>•      | वानरयोद्धा ५७.९                                         |
| <b>गुणमइ</b> —३             | वणिक् पुत्री, सीयाका पूर्व-<br>भवनाम १०३.९,१०,१३,<br>९३,१२०,१२१     | घेःससेण                          | ५५.२३<br>मुनि, सातवें वासुदेव के<br>पूर्वजन्मगुरू                             | चंदणभ }<br>चदणह }<br>चंदणहा | राक्षसयोद्धा ६१.२७<br>,, ५६.३१<br>देखो चंदणक्या         |
|                             |                                                                     |                                  | विवाधरवंशीय राजा ५.१५                                                         | चदणा                        | वाशरबी भरह की प्रणयिनी                                  |
| गुणमाला                     | विश्वषर राजपुत्री, स्वय्सण<br>की भी ५४.४२;९३.६                      | चउच् <b>र</b><br>चउम्मु <b>र</b> | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.९६                                                     |                             | ८०५१                                                    |
| गुणवर्दे                    | वानररानी ६.६९,७१                                                    | चंचल                             | राक्षसयोद्धा ५६.३९                                                            | चंदनह                       | विद्याधर राजा १२४.१९                                    |
| गुणनही                      | रानी १३.२९                                                          | वंड                              | विद्याधरवंशीय राजा५.२६४                                                       | चंदपह )<br>चदपह             | आठवें तीर्थंकर ९५.३२;<br>(देखो <b>चंदाभ</b> २) व        |
| गुणसमुद्दा                  | दाशरबी भरह की प्रणविनी                                              | चंडंगु                           | वानरयोद्धा ५७.१२                                                              |                             | ससिप्पड्ड)३३.८९,१२६;                                    |
|                             | ८०.५२                                                               | चंडकुंड                          | राक्षसयोद्धा ५६.३३                                                            |                             | ४७.५१                                                   |
| गुणसायर                     | मुनि २१.७१                                                          | वंडिमा                           | वानत्योद्धा ७१.३८                                                             | चंदभइ                       | महुरा का राजा ८८,१५,                                    |
| गोभूइ                       | विप्र ५५.३५,४४                                                      | चंद-१                            | राक्षसयोद्धा ५९.२                                                             |                             | 90,26-30,32                                             |
| बोसुइ                       | गृहपति १३.२७                                                        | ,,-7                             | वानरबोद्धा ५९.३८                                                              | चंदमई−१                     | रानी ५.११५                                              |
| मोयम                        | (देखो महावीर के गणधर<br>इन्दभूइ) २.६०;३.३,७;                        | "-j                              | दाशरथी <b>भरह</b> का पूर्वभवनाम<br>८२.११८ (देखो <b>चंदोदय</b> )               | चंदमा्र्∸२                  | विवाधरी, मालि की स्त्री<br>६.२३७                        |
| ->                          | ₹0, <b>६</b> ३                                                      | ,,-8                             | लक्खणपुत्र ९१.२०                                                              | चंदमंडल                     | सुरग्गीयपुर का राजा                                     |
| गोहाणिय<br>घंटत्थ<br>घडउवरि | वणिक् ७७.१९१<br>राक्षसयोद्धाः ५६.३५<br>बानस्योद्धाः ६९ २७           | चंदक<br>चंदकंता                  | वियाधरवंशीय राजा ५ ४३<br>दाशर <b>बी भरह</b> की प्रण-                          | चंदमरीइ                     | ६३.१९<br>वानरयोद्धा ६७.११                               |
| घण                          | ,, 40.99                                                            |                                  | यिनी ८०.५२                                                                    | चंदमुह                      | मुनि ८२.९०,९३                                           |
| घणमालि                      | विद्याधरबोद्धा १२.९५                                                | <b>चंदक</b>                      | राक्षसयोद्धा ५९ १२; ६१.                                                       | चदमुही                      | <b>कुस</b> की विद्याधर स्त्री<br>१०६.९,१२               |
| भणरङ्                       | वानरयोद्धा ५४.२१                                                    | <u>*</u>                         | 9 •                                                                           | चदरस्सि                     | वालि का पुत्र ४७.२३:                                    |
| घणरह                        | मुनि, जिन संति के पूर्व-                                            | चंदगह                            | विवाधर राजा <b>, सक्कवाल</b><br>नगर का. <b>भामंदल के</b>                      |                             | ५४.१९,५९.३७,६२.३२                                       |
| घणवाहण १                    | मबगुर २०.१९ १३३<br>रक्कास द्वीप का विद्याघर-<br>वंशीय प्रथम राजा ५. |                                  | द्वितीय पिता. २६.८०, २८.<br>८,२०,२१,२२. ४५, ५१,                               | चं <b>दरह-१</b><br>,, -२    | विद्याघरवंशीयराजा ५.१५                                  |
|                             | ७७, १३३, १३८, १४०;                                                  |                                  | ५५,५८,६७, ७६;३०.१५,                                                           | " _ź                        | बानर बोद्धा ५७.६                                        |
| घणवाहण-२                    | (देखो मेहबाहण (१))<br>राक्षसवंशीय राजा, महा-                        |                                  | १८,२७,४५,४६,४८,५६,<br>५७. (देक्षो <b>चंद्विकस)</b>                            | चंदछेहा                     | दाशरथी <b>राम</b> की झी, राजा<br>गंधन्य की पुत्री ५१ १३ |
|                             | रक्ख का पुत्र ५.१६०,                                                | चंदच्ड                           | विद्याघरवंशीय राजा ५.४५                                                       | चंदबद्धण                    | विवाधर राजा ७२.५,७                                      |
|                             | १६५ २३५:४३.९                                                        | चंदजोइ                           | वानर राजा ५४.२२                                                               | <b>चंद</b> वयण              | विद्याधरवंशीय राजा५.२६६                                 |

| चदववणा-                                                                                                         | 1 8 v. c;<br>22,24; |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (२ की रानी ९०.२ २८.२५,४१ ६४.२<br>चंदिकम (देखो <b>चंदगइ</b> ) ३०.७५                                              | २२,२५;              |
| चंदविक्रम (देखो संदगह्) ३०.७५ व्यलवेग ) २८२६ अंबुमालि रावणका पुत्र ५९.                                          |                     |
| milwayam formariantharant to 3.6.5                                                                              |                     |
| चंदसिहर विद्याधरवंशीयराजा ५.४३ चाउडरावण विद्याधायराजा ५.२६३ ७१३६;७७.६२                                          | Į •                 |
| चंदहास राखण की एक तलवार चाक राक्षस सुंद का पुत्र १९३. जंबुवत देखी जंबव                                          | ł •                 |
| ९.१४,६८ ४२,६९.४३ १३ जंबू राक्षसयोद्धा ५६.                                                                       |                     |
| चंदाभ-१ ग्यारहर्वे कुलकर ३.५५                                                                                   | के साथ              |
| जित्रमणि जना करायाची का गर्न दीक्षित राजा ८५.                                                                   | . ₹                 |
| चंदाम-२ आठवें तीर्थंकर २०.५,३४, जन्मनाम, बीयसीयनयरी जन्मज-२ देखों जंबस                                          |                     |
| ५४ (देखो सिसपम) का राजा २०१४२ जबूणयपुत्त जंबधेत का पुत्र ५                                                      | 4.55                |
| चंदाम - ३ वानरसोदा ५७.३; ५९. विसायम खारदू सण का मंत्री ४४. जंबूनअ देखी आंबस                                     |                     |
| ३७;७६.२३ १२ जक्बदस कुंचपुर का रा                                                                                |                     |
| चंदामा-१ वानर सुग्गीव की पुत्री, चित्तभाणु विद्याधर राजा, प <b>डिस्र</b> ४८.११ १३,१५,१                          |                     |
| ४७.५३ के पिता तथा अं <b>जाणा</b> के अवसरिण जनसदस्त के पिता                                                      |                     |
| ,, -२ <b>वडनयर</b> के राजा बीर- नाना १७,१०२ जगज्जुर <b>चंदारचपुर</b> का रा                                      | जकुमार              |
| स्तेन की रानी १०५.९०. चिनमाला-१ उवरंभा की दूती १२५५. ८२.६५                                                      |                     |
| ९४,९६,९०९ ९०३ ,, –२ गंधर्य मणिचूल की की जडाइ ो एक पक्षी, <b>दश्चना</b> ।                                        |                     |
| ११०,११२ राम-सीया द्वार                                                                                          |                     |
| चंदोदय दाशरबी भरह का पून- चित्तरह सीया-स्वयंवर में उप- दंडग राजा का भव-नाम ८२.२५,२७ विश्वत राजा ३८.००० भव ४१.७५ | भागमा               |
| १६०० राजा २० ।                                                                                                  | lata v              |
| निर्मातिक के विकास                                                                                              | •                   |
| Service Trans                                                                                                   |                     |
| tonia a a a città a a a città dati, catali data data dilla                                                      |                     |
| 0.5 e1000 0 of 6                                                                  |                     |
| चूडामाण राना २१.४३<br>सम्बद्धा ४५.२६.७९.२४                                                                      | -                   |
| ८५ २७: ९९.३६:१०१.                                                                                               | _                   |
| ३५,8२ जनम                                                                                                       |                     |
| अउपदित सहुरा का राजकार दे                                                                                       |                     |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                          |                     |
| अवशहेद संदेशका का तैव-अन्त-                                                                                     |                     |
|                                                                                                                 |                     |
| 26.2 us. 3.                                                                                                     |                     |
| I sat out a see                                                                                                 |                     |
| चमर पमस (१) का आगामा ,, -र शृह्यात पमस का ला का                             |                     |
| का एक अधिपति ८७.२, जंबव विनर सुरगीय का मंत्री ५९,८२,९३९६                                                        |                     |
| ३,१२,-कुमार १२.३३; ४९.२१; ६२.२४;९८.४५; ३०.८, ३३, ५१,५                                                           |                     |
|                                                                                                                 | 4,84.               |
| चस-१ वानरबोद्धा ५७११ जंबवेत ७१.१०;७६.७:=जंबूणअ-२ ५७;९५.२०;९६.७                                                  | ;994.               |
| चल-२ राक्षसयोद्धा ५६३९ जंबुवंत ४७.१२;४८,७७,९७,९८; ४२,५४;                                                        |                     |

| -तणय देखो भामंडल ५९                       | जणमेजअ              | खंपापुरी का राजा ८.                   | जबा-१                | जसहर (१) की रानी           |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ६२,६४,१२,१५,-नंदण५७.                      |                     | १५६,१५७,२०४                           |                      | 4 990                      |
| २०,६५.२५,७६.७; -पुत्त                     | अण्य                | देखो जणम                              | जया२                 | पियनंदी की रानी १७         |
| 44.86; ६२.३9; ७१.80;                      | जगवाहरू             | दाशरणी भरह के साथ                     |                      | 86                         |
| १०३.१२९; -सुक्ष ३०.                       |                     | दीक्षित राजा ८५.४                     | जया ३                | तीयंकर वसुपुज्ज की माता    |
| ३२; ६५. २८; ७४. ३०;                       | जण्हि विपुत्त       | जाहबीपुत्र भगीरह ५.                   |                      | 30.36                      |
| us. 94; 900. 99;                          |                     | २०१                                   | जयाणंद               | वानर सुग्गीस का पुत्र      |
| -अंगया ४१. ७८; देखो                       | <b>জন্মবন্ধ</b>     | वित्र, घणद्श का मित्र,                |                      | 90.90                      |
| सीया -सणया ३०.                            |                     | विभीसणका पूर्व-अव-नाम                 | जयावई                | एक भृत्य की माता ५.१०९     |
| 80;30.38;39.94,70,                        |                     | 9-3.6,93                              | अर                   | राक्षसयोद्धा ५९.३,९        |
| 22;83,80;88,34;84.                        | जम                  | विद्याधर राजकुमार, विद्या-            | जरासंधु ो            | नवम प्रतिबासुदेव २०.       |
| 9 3,85;86.60,995;                         |                     | धर इंद्र का दक्षिण क्षेत्र            | जरासिंधु 🕽           | <b>२</b> ०४.<br>५. १५६     |
| 44.6:64.27:68.79,                         |                     | का लोकपाल १. ५३:                      | जलकंत                | देखो बहण, १६ २२;           |
| ३९:८०.५४;९४.८५:९५.                        |                     | ७. ४६, ४७; ८. २२९,                    | A042 3//(            | 96.3                       |
| <b>६;९९,६६;९००.३८;</b> ९०९.               |                     | २३०,२३२, २३४, २३७,                    | जलण जिंह             | विद्याधरवशीयराजा ५.४६      |
| <b>२,४३;१०२.५,१५;१०३.</b>                 |                     | २३८,२३९, २४२, २४५,                    | जलणसिह-१             | पुरोहित ५.३१               |
| १५०,१७१:-दुहिया २३                        |                     | २४६,२५२, २५३;९. २७;                   | », − <b>ર</b>        | जोईपुर का विद्याधर         |
| ११;३०.३५; -ध्या ३१.                       |                     | 9 ६. 9 ४ % ३ . ९ ५ ;                  | *,                   | राजा, तारा के पिता १०.     |
| 995;34.90;88.83;                          | जमदंड               | रावण का मंत्री ६६.३२,                 |                      | ۶, ६.                      |
| ४६. १, ५२,५६,७७;४८.४;                     |                     | 34                                    | ,, <b>−</b> ₹        | आहल्ला के पिता, अर्दि-     |
| <b>५</b> ३,98८;५8.७,99;७६.                | जसद्गिग             | परसुराम के पिता २०.                   | **                   | जयपुरका विद्याधर राजा      |
| 13,16;53.9;53.4,9                         | 1                   | १४०<br>स्रीतास्वयंवर में उपस्थित      |                      | 13.34                      |
| <b>९४,२९;९५.४६,५६.९६.</b>                 | जय-१                | राजा २८.१०१                           | जलयगहण               | वानरयोद्धा ५७.१६           |
| ३६;१०१.२६; १०२.१३,                        | <b>ज</b> य२         | वानरयोद्धा ५७ १४;५९.                  | जलहर                 | विद्याधर बोद्धा १२.९५      |
| १८३४ ६०: नदणा १०२.                        | जय                  | \$6                                   | जलियक्ख              | ,, , , 92.54               |
| ३:नंदणी ९४.४६ ५३                          | जयंत                | विद्याधर इंद् का पुत्र १२.            | जसकंत                | वानरयोद्धा ५९.३७           |
| -नंदिणी ४५.१८,९६.२                        |                     | 900,902-904,900                       | जसकिति               | वक वर्ती स्वयर का पूर्व    |
| ९७.२०:९८.२३: -सुया                        | अयंती               | महुराजा की पत्नी ८६.                  | AMI BILL             | जन्मनाम, पुढईपुर का        |
| ३७,६२; ३८.२३: ३९.९,                       |                     | <b>3</b> 8                            |                      | राजकुमार ५.११७             |
| 99;89,00;88,90;88,                        | जयकंत               | राअकुमार, रावण का                     | जसमङ्                | चकाली जयसेण की             |
| <b>22,82,49, 69;86.98</b> ,               |                     | आगामी जन्मनाम ११८.                    |                      | माता २०.१५३                |
| <b>३७,४७</b> ,५३,६०,६३, १२;               |                     | <b> </b>                              | जसरह                 | इक्ष्वाकुवंशीयराजा २२ ९६   |
|                                           | जयचंदा              | विद्याधर राजकुमारी ८.                 | <b>अ</b> सव <b>ई</b> | चकवत्तीसगर की माता         |
| ६४.२:६५ १७ २८:६८.२४                       |                     | 969                                   |                      | 20.908                     |
| ३६,४५; ९२. १३; ९३.८,                      | अयव्यह              | राजकुमार ११८.६९<br>सप्तर्षि मुनि ८९.२ | जसहर-१               | पुद्रईपुर का राजा ५.       |
| २६,३९, ९४, ३६, १०२,                       | जयमत<br>अयमिल-१     | ,, ,, ८९.२                            |                      | 990                        |
| ९५.१६,४७; ९६.७ १२,<br>३८:४८ ४० ४८:४९ ३:   |                     | ,, ,, ७५.५<br>वानरयोद्धा ५७.३         | असहर-२               | सगर के पूर्वजन्मगुरु, मुनि |
| २६;९८.४४, ४८;९९. २:<br>१००.४२,५९:१०१. २०, | ,,२<br>जयसेण-१      | वानस्योद्धा ६७.१२                     |                      | 20,906                     |
| 74,40; 907, 76, <b>3</b> 0;               | जनसम्बद्धाः<br>ग −२ | व्यारहरें चक्रदर्शी राजा              | जसोयर                | वानरयोद्धा ५७.१९           |
| 903.903;900.99.                           | n -                 | 4.943;50.943                          | जसोहर                | मुनि ३१.११                 |
| 1-4.1-4:1-4:10                            |                     |                                       |                      |                            |

| आगई }           | जणभकी पुत्री १०६.१८                     | दिव               | विद्याधर राजा १०.२०                 | तिस्रय                                       | धनिकपुत्र १ १८.४६,४९,५०                           |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| आणगी            | (देखो सीया) ११७१८                       | णील               | देसो नील ६८२                        | तिलयसिरी                                     | कुंधु जिन की माता २०.                             |
| जायव            | वशनाम २०.५६                             | तडिकेस 🕽          | विद्याघर बंशीय राजा ६.              |                                              | 8.5                                               |
| जिणदत्त         | आवक, गृहपति २०.११६                      |                   | <b>९६,९८, ९९ १००. १०३</b> ,         | तिलयसंदर                                     | मुनि ३१.३१                                        |
| जिणमाम          | वानरयोद्धा ५७.१९                        | • }               | 9 <b>-9,9</b> 83, 988, <b>98</b> 6, | तिलयसुंदरी                                   | रानी, सुप्पम (२)की की                             |
| जिणपउमरुइ       | श्रेष्ठिपुत्र १०३.३८,४०                 |                   | १५१;७. १६३-समण ६.                   | तिलिंगसमण                                    | २०.१२१<br>मुनि २०.१५५                             |
| •               | (देखो पडमहरू)                           | -226              | 185                                 | तिविट्दु }                                   | प्रथम वासुदेव ५.१५५;२•.                           |
| जिणपेम्म        | वानर योद्धा ५७.१९                       | तिहकेसि )         | <b>4.98</b> 5                       | रतायद्व                                      | 984,00 \$8                                        |
| जिणमङ्          | वानर सुग्गीय की पुत्री                  | तिङ्जीह           | राक्षसयोद्धा ५६.३२                  | तिबुद्ध                                      | 84.58                                             |
|                 | 80.48                                   | तिर्डिपिंग        | विद्याधरयोद्धा १२.९५                | तिसला                                        | महावीरस्त्रामी की माता                            |
| जिणमय           | बानरयोद्धा ५७.१९                        | तडिप्पभा          | विद्याधर रानी ६,१६६                 |                                              | (देखो पियकारिणी) २.                               |
| जिणवहरसेण       | पुंडरीगिणी का राजा,                     | तडिमाला–१         | कुंभकणा की स्नो ८.५५                |                                              | २२-स्य ( <b>महावीर</b> )                          |
|                 | चक्रवर्ती भरह के पूर्व                  | तिडमाला-२         | रावण की स्रो ७४.१०                  | तिसिर-१                                      | 9.23                                              |
|                 | जन्म-पिता २०,१०७                        | तडियंगय           | विद्याधर राजा ५.२३३                 | तिसर—१<br>तिसर—२                             | राक्षसबोद्धा ८.२७४<br>वाशरबी <b>राम</b> का मित्र- |
| जियपडमा         | लक्लाण की स्त्री, राजा                  | तिडिवाह           | वानरयोद्धा ५७ १६                    | Mid ( , , )                                  | राजा, ९९.४९                                       |
| •               | ससुदमण की पुत्री १,                     | तडिविलसि <b>अ</b> | राक्षसयोद्धा २३.२१,२२               | तिहुयणाणंद                                   | पुण्डरीयविजय का चक-                               |
|                 | ७२;३८,२७,२८ ३५,४४,                      | तडिवेअ )          | विद्याधरवंशीयराजा ५.१८              |                                              | वर्तीगाजा, अर्णगसरा के                            |
|                 | ४९,५०,५५;७७.५०;९९.                      | तडियेग            | <b>6.204</b>                        |                                              | पिता ६३.३४,५५                                     |
| _               | 94                                      | तणुकंचु           | आवली की पुत्री ५.११                 | तुरंग                                        | वामरयोद्धा ५९.३८                                  |
| जियभाणु         | विद्याधरवंशीयराजा ५                     | तरंगतिलञ          | बानरयोद्धा ५७.१२                    | तेयस्मि                                      | इक्षाकुवंशीयराजा ५.५                              |
|                 | 249,260                                 | तरंगमाला          | गंधद्य राजा की पुत्री,              | तेलोक                                        | -मंडण दाशरथी राम का                               |
| जियसमु १        | जिन अजिला के पिता                       |                   | रामकी ५१.१३                         |                                              | एक इस्ति ८०.६०;८१ १४                              |
| <del>-</del> -२ | ५.५१,५३;२०.२८<br>(देखो <b>ससुद्मण</b> ) | तरल               | वानरयोद्धा ५७ १३                    |                                              | -विभूगण ८१.१५                                     |
| .,              | (देखो ससुदमण)<br>खेमंजलीपुर का राजा     | तारग              | द्वितीय प्रतिबासुदेव ५०             | <u>.                                    </u> | (देखो भुवणालंकार)                                 |
|                 | जन्द                                    |                   | १५६;२०.२०३;७०.३७                    | दंड                                          | विद्याधर योद्धा १२.९८                             |
| जीमुत्तनायक     | राक्षसयोद्धा ६१.१०                      | ताग-१             | वानर सुरगीय की स्री                 | दंडअ }                                       | कण्णकुंडल का राजा,<br>जडागिका पूर्वभवनाम          |
| जुह             | मुनि ३२.५७:८९.१८,१९,                    |                   | १०.२:१९ ३७;४७.५०                    | }                                            | धर. <b>१४</b> .                                   |
| 31              | २०,२३;११८.१८—५१                         |                   | (देखो सुताग)                        | दंखग                                         | ४१. १८ १९,३५,३७                                   |
| जुगंधर          | मुनि, आठवें तीर्थंकर के                 | तारा-२            | रानी, सुभूम की माता                 | द <b>क</b> ल                                 | इरिवंशीयराजा २१.२७ २९                             |
|                 | पूर्वजनमगुरु २०.१८                      |                   | २०.१३९                              | दर्गाकत्तिधर                                 |                                                   |
| जु अधवंत        | बानरयोद्धा ५७.१८                        | तावण              | इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.'१            |                                              | दंडगारण्या निवासी ३१.२५                           |
| जोइ             | ,, ,, Ęu.9°                             | तिउरामुह          | विद्याधर राजा १०.२१.                | दढरह-१                                       | विद्याधरवंशीयराजा ५.४१                            |
| जोइपिअ          | वानर योद्धा ५७.४                        | तिगुत्ति          | मुनि ४१.१६                          | दहरहू-२                                      | राजा. जिन <b>धस्म का</b>                          |
| जे'इमई          | रानी, विस्सावसु की                      | तिचूड             | विद्याधरवशीयराजा ५.४५               |                                              | पूर्व सब नाम २०.१४                                |
|                 | 97.32                                   | নিজ্= - 1         | " " ५.२६२                           | दहरह-३                                       | जिनसीयस के पिता २०.३६                             |
| जोयणगंधा        | राजा भूरिण की रानी                      | तिजड–२            | विद्याधर राजा १०.२०                 | दढरह-४                                       | वानर <b>योद्धा</b> ५७.४;६१.२९;<br>६७.९            |
|                 | <b>३१.</b> २३                           | तिय <b>संज</b> अ  | साकेयपुर का राजा, जिन               |                                              |                                                   |
| डामर्मुणि       | तेईसवें तीर्थंकर के पूर्व मन्म          |                   | आजिया के पितामह ५.                  | दत्त-१                                       | सातवं वासुदेव ५.१५५:                              |
|                 | गुह्व २०२१                              |                   | ५१,५३,६२                            |                                              | २०.१९९;७०.३४                                      |

मंत्रीपुत्र ६.१३६ इस-२ मुनि, छठे, बलदेव के पूर्व-दमबर भवगुरु २०.१९३ राजपुत्र, हुणुब का पूर्व-दमयंत भवनाम १७.४८ ४९ दस्रागीव **लंका**धिपति **रावण** ७३. ८; ८६. ४९; = दसाणण 9. ६३; ३. १५; ७. 908; 6, 98, 20, 40, 48. 904. **990,** 992, १२६, १२५ १३५. १३७, २११,२१४, २८०;९.३१, ५९ ८२, ८७, ९९, १०४; १०.१७,६२;११.९७.१०२, **9**99; 92.4, 62, 932, 980;98.947;94.94; **९९.१६,१८: ४४.४०;४५. ३१;४६ १२;४७.३९,५२**— **५४;४८. ५९,११६, ११९**; ५३ ४२, १२०; ६१. २०, ६४,७९; ६३.९; ६५. २०, **३९**:६६.९ २५; ६७. १९; ६८,३९,७०, ९८,४१;७१. ४५;७२.३०; ७४.२९;७५. 98; 903.4: 996. 00; च्दहगीव ७८.२५; **= द**ह-बगीव १२ ४७ = दहमुद्द १. 89,47,46,46, 64.66, **49;4. 56, 926, 930,** दसरह 983, 980, 988, 948, १७२,८,५, १५, १७, २२. ३८,४३,६८, ७७,८४,८५,

45,5°, 58. 55, 998,

११७,१४०, १४२, २२३.

२२६, २२८,२३७, २४५

२५६,२७९, २७६, २७८;

९.३७, ७६.८१;१०.३३,

६४ ७९: ११. ८६:१२.५३,

**६१,६३,७२. १३६;१४.७;** 

४४.३९,३२; ४६.६४ ८६;

86.55; 42.4, 98,26,

**९९;५४.१६; ५५.२१,३१**; 45.69; 69. 96,43; 68.

२८,२९; ६८.५, ३६,३७; ६९.१९;७०. ६२;७१.५९; ७२.१२: ११५.२३ -पुला १५. १६ (इंद्र और घणवाहण ) (देखो **≈ दहवयण** राधण) १. ५४: ८. 6, 93, 98, 88, 86, ८६, १०१, ११९, १२३, २१२,२१३, २१७, २७५, २८१,२८५: ९. ११, २६. ६१,९७, १०३; १०. १४, १६,४६,५३,६१, ६६,८३३ ११.४६.८५, ५८, १०४, १०७, ११०:१२. ३७,४६, ६५,७३: १३. २,४: १४ दसागण १५२;१६, २३, ८४; १९, दहगीव २४,३३३४४.२९.३५,३९, दहरगीव ४९,४२,४६, ३८,४५.५५, ५९,८१;४८.१२०;५३.४६, ६३;५४,१८;५५, २,११, 96;49.88;69. 64.60, ७३,६३.६,६५,८,४७,६७. ५ ४२, ४६; ६८. २६.३१; ६९.२६,४२:७० १,४.२७ ४८: ७३ १३,२८; ७४ ६; 903.980;996.67,03 साकेयपुरी के राजा, भाठवें बलदेव एउम के पिता 1 48.46;20.963; 29 ३४,२२.१०१,१०३,१०८, **૧•९;२३.**٩ १०–१२**,**१६, 94,28,28.99,96,24, २९,३०, ३३,३५: २५८, २३:२६.९३, ९४; २७ ९. दुम्मुह १६:२८. ७० ९९, १३४, 989; 25. 84; 20. 24, ३८, ४५, ७८, ८३; ३१. दुराणण 9, 7, 8, 37, 30, दुविट्ठ ३८, ५१, ७१, ७२,७९,

८६. १९४, १२६; ३२. २६;३६.११;६७. ४०;७८. 94:66.5;50.4:53.26; **९५.२०;९८,३९;१००.१७**; १०३.११६;११८.४०—मुणि ३२ ३५ -पुल ६१.१९,-सुय २८. ५७,५८. -नंदण ७१. ६३; (देखो पडम)-पुत ७१. ६०. -सुय ६३. ५९. (देखो सम्बर्ण) - पुत्त ८६. ३९;८८, ३७. (देखो सम्बद्ध ) -तणया ३३. 986; 82. 9; 44. 9; -पुत्ता ३३.१४४;३६.४१; –सुया ३९.१,१७:५९.८७; (पउम और लक्खण) (देखो दसग्गीय)

दहसुह दह्वयण दासणी दासरहि दिणगर दीविया 38 <u>दुद्</u>र दुष्पेक्ख दुन्युद्धि दुमसेण-१ " –5 दुम्मइ दुम्मरिस दुम्मरिसण

वानरयोद्धा ६७.११ दसरहपुत्र राम ६५.४५ बामरबोद्धा ५४.२३ रावण की स्नी ३१.५ वानर योद्धा ५७.९ राक्षस सोदा ५६.३० बानर योद्धा ५७.८ ,, 40.4 मुनि, नर्वे वासुदेव के पूर्व-जन्मगुरु २०.१७७ मुनि भाठवें बासुदेव 🕏 पूर्व-जनम-गुरू ६३ ५८ वारयोद्धा ६१.२६ राक्षसबोद्धा ६१.२७ वानरबोद्धा ५४.३४ सीयास्त्रयंषर में उपस्थित राजा २८.१०१ विवाधरवंशीय राजा ५.४५ ब्रितीय वासुदेव ५.१५५; 8 £.00

## १. ध्यकिविदेश्यमाम

| द्भण-१            | खंदणडा का पति १.५४,<br>७५:१६. १५, २८;१८.३; | धणिसत्त         | मुनि, तीसरे बामुदेव का<br>पूर्वजन्मनाम २०.१७१ | ,, <del>-</del> ₹  | कोसंबी का राजा ७५.<br>६२,६४,६८ |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                   | 88.5,98,95;85. <u>6,</u> 2,5,              | ঘদা             | विषिक् स्त्री ४८.१९                           | ,, -₹              | दाशरथी भरहसह दीक्षित           |
|                   | 96; 86.22,22,24,50;                        | धम्म            | पन्ध्रहवें तीर्थंकर १ ४;५.                    | "                  | राजा ८५.३                      |
|                   | ४९.४;५३.२९                                 |                 | 184;5.52; 20.5, 89,                           | " 8                | नन्द वंशीय राजा८०.४६;          |
|                   | (देखो खरदूसण)                              |                 | 992,930,54.39                                 | •                  | ८९.४२                          |
| बृसण-२            | वानरयोद्धा ५७.१३                           | धम्मभित्त       | दाशर्थी भरहसहरीक्षित-                         | नंद अह             | मुनि ३५.७९                     |
| देव               | राजकुमार ८८.१६                             |                 | राजा ८५५.                                     | नंदण-१             | सानवें बलदेव ५.१५४;            |
|                   |                                            | धम्मर्यण        | हणुञ्ज के दीक्षागुर १०८.                      | 144                | 00.34                          |
| देवई              | नवम वासुदेव क्रच्ह की                      |                 | 88,80                                         | , -२               | भद्विरिश का मित्रराजा          |
|                   | माता २०.१८५                                | धम्मरुड्        | महापुर का राजा. चक-                           | , `                | 30.90                          |
| देवरभग            | विद्याधरवज्ञीय राजा ५.                     |                 | वर्ती सणंकुमार का पूर्व-                      | <b>,,</b> −₹       | मुनि २०.१४९ ५                  |
|                   | १६६,२४०, २४२, २४४,                         |                 | मवनाम २०.१२१                                  |                    |                                |
|                   | २५०.                                       | षर              | तीर्थंकर पडमण्डह के                           | ,, -e              | वानरयोद्धा ५९.९;६७.१०          |
| देवी              | निरिकंड की बहिन व                          |                 | पिता २०.३२                                    | » –d               | राक्षसयोद्धा ७०.६५             |
|                   | राक्ष <b>य कित्तिधवल</b> की                | धरण १           | घरणेन्द्र देव १.३९;९.९६,                      | "−Ę                | वाशरथीभर इसह दीक्षित           |
|                   | रानी ६४                                    |                 | १०२; ६४. २९ =धरणिंद                           |                    | राजा ८५.३                      |
| देसभुसण           | केवली मुनि १.७२;३९.                        |                 | ३.984; ५. २४, २६,३८,                          | नंदवई-१            | वोमर्बिदुकी पत्नी ७.           |
|                   | ८७, १२२, १३३; ८२.१,                        |                 | 3°,8°,5.9°9                                   |                    | ५३,७२,                         |
|                   | 99.96                                      | सर्ग-२          | अंगपुरनिवासी ३१.७                             | " —>               | विधीलण की सास् ८.६१            |
| दोचूड             | विद्याधरवंशीय राजा ५.४५                    | धरण - ३         | लक् <b>लण</b> -पुत्र ९१.२०                    | " -\$              | सातवें वासुदेव की पटरानी       |
| दोण               | दसरहरानी केकई का                           | धरणि            | रानी ८९.३                                     |                    | ₹•.9८६                         |
|                   | ञ्राता ६४.२०;=दोणघण                        | बरणिद           | (देखो घरण (१)                                 | नंदा -१            | रावण की को ७४.१०               |
|                   | २४.६०,६४.१९ =दोणमेह                        | घरणिघर          | साकेय का राजा ५.५०                            | ,, ~₹              | दाशरथी भरह की प्रणयिनी         |
|                   | <b>२४.३; ६३. २७</b> ;                      | धारिणी-१        | गृह्वपरनी १३.२७                               |                    | 60.49                          |
|                   | –सुसा६४४४; =दोणघण-                         | _               | विजयपम्बंध की रानी                            | नंदिघोस            | पुक्खळानयरी का राजा            |
|                   | सुया ९१.१४;२२ =दोणमेह                      | ,.              | 35.36                                         |                    | 39.5,90,99,38                  |
|                   | धूया ६४. ३६=दोणमेहसुया                     | <b>,,</b> −₹    | मेरु शेठ की पत्नी १०३३८                       | नंदिमालि           | देखी आणंदमालि १३.              |
|                   | ६४.१७ (देखो विसङ्घा)                       | - 05            | समुद्द्वत शेठ की परनी                         |                    | \$4'80                         |
| শ্বত্য <b>া</b> ৭ | देवेन्द्र का लोकपाल ३.                     | 198             | 904.68                                        | नंदिवद्धण-१        | पुष्यविदेह का राजा             |
| •                 | ६७,११३;४.५७;७.१४९;                         | धिइकंत          | पुरविदेह का राजकुमार                          |                    | 11.10,                         |
|                   | २१.१६;८९.३०                                | 134.00          | 9-1.69                                        | ,, -2              | नंदिघोस के पिता ३१.            |
| धणअ-२             | विद्याधर इंद्र का लोकपाल                   | घीर             | सीयास्वयंवर में उपस्थित                       |                    | 10,11,12,28                    |
| नग्ज - 1          | 9.49;0.43;6.68,998,                        | 411             | राजा २८.१०२                                   | " - <del>§</del> " | ससंकनयर का राजा                |
|                   | .920,928,926                               | धूमकेउ          | पुरोहित, महुर्विगळ के                         |                    | <b>८२.८९</b>                   |
| -                 |                                            | • • •           | पिता ३०.७१                                    | ,, -8              | मुनि १०५.२२                    |
| धणभ-३             | राजकुमार, कंपिछपुर का                      | धूमक्ख          | राक्षसमोद्धा ५६.३२                            | नंदिसुमित्त        | मुनि, तृतीय बलदेव का           |
|                   | 69.40,46,60,00                             |                 | राक्षसयोद्धा ५६.३२                            | -1148h4d           | पूर्वजन्मनाम, २०. १९५          |
| भणदत्त            | श्रेष्ठिपुत्र, दाहारची राम                 | <b>ध्</b> सुराम | मुनि, जिन निम के पूर्व-                       | नंदिसेण            | राजा, सातवें तीयकर का          |
|                   | का पूर्वभवनाम. १०३.८,                      | नंद-१           | अन्यगुरु २०.२०                                | नार्थन             | पूर्वभवनाम २०.१३               |
|                   | 9•,9२,9७,२२,४९.99७                         |                 | जन्मपुष १७०१०                                 |                    |                                |

| ् नंदीसर         | विद्याधरराजा १०३.५८       | ন্য             | बामरबोद्धा ५७.५                 | निहण    | राक्षस बोद्धा ५६.३२             |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| `<br>म <b>क</b>  | राक्षसबोद्धा ५६.२८        | नाभि            | चौदहर्वे कुलकर, उ <b>सद</b>     | मील ]   | वानरराजकुमार, वानरसैन्य-        |
| नक्सत्तद्मण      | विद्याधरवंशीय राजा ५      |                 | जिन के पिता ३.५५,५७.            | 1       | प्रमुख ९.५;४९. २१; ५४.          |
|                  | <b>२६</b> ६               |                 | E8, E4, 40 48, 44,              | }       | २१,३४,५८.२, १५, १६,             |
| नक्खतमाल         | वानरयोद्धा ५७.१५          |                 | १०५,१०६;२०.१००:८२.              | }       | 95;45.37; 69.6, 76;             |
| नक्स्रतलुद       | बानरयोद्धा ५७.१४          |                 | १९; ≔नाहि २०.२७                 | }       | ६२.२८;६७.१०;७१.३५,              |
| मघुस             | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.   | नामिनंदण        | (देखो उसह) ४.६८                 |         | ७४.८;७६.७,२३७;९.२३;             |
|                  | ५५,५८,५९, ६१,६३,७१;       | नारअ            | देवषि, विष खीरकयव का            | i       | ८५.२६; १००.६१; ११४,             |
|                  | 64.4                      | ,               | युत्र,१.६७,८०;११.९,२०,          |         | 953                             |
| नमि-१            | इक्तीसवें तीर्थंकर १.६.५. |                 | २२,२५,२७,३०,३१,३३,              | नीलय )  | ५७. २. देखो णील                 |
|                  | १४८;९.९४; २०. ६,४७,       |                 | ३६,४८,४९,६८,७५,८२-              | नेमि    | वाईसर्वे तीर्थंकर १.६.५.        |
|                  | 948,955                   |                 | ८७ ९९;२३. १,३,७,८,              |         | १४८;६.९४; २०. ६, ५१,            |
| नमि–२            | वेयड्ड का राजा, विजाहर    |                 | 94;26.9,4,92,94.96;             |         | ५६,१५४.१५९: = रिह्ननेमि         |
|                  | वंश प्रवर्तक ३.१४४,१४८,   |                 | ३०.१७; ७८ ७,११ २१,              |         | २०.४८ (देखो <b>अरिहनेमि</b> )   |
|                  | 942:4.98;4.99             |                 | २७,३३ ३५;९०.४.७,१२,             | पहभक्ता | बाह्मणपत्नी ३४.४५               |
| नयणसंदरी         | रानी ३१.७                 |                 | २० २५,२६;९८. ४९;९९.             | षडम १   | वेखो महापउम२, नवम               |
| नयणाणंद-१        | विद्याधर राजा १०३.५८      |                 | २-६, ८ ३७३८; १००.               |         | चक्रवर्सी ५.१५३                 |
| " - <del>?</del> | श्रेष्ठि पुत्र १०५८३      |                 | २६ २९;-मुणि९८ ३८,३९.            | पडम-२   | छठें तीर्थंकर २०. ४;            |
| नयदस             | श्रेष्ठी १०३७,११७         | नारायण          | वाम्देव लक्खण ३९.२०,            |         | =पडमपह ५.१४७;९.९१:              |
| नम               | वानरराजकुमार, वानरसन्य    |                 | ३१,३३, १२६:४३.७;४८.             |         | २०.३२;७७. २५,२७,३१              |
|                  | प्रमुख ९.५:१९. ३६; ४९.    |                 | 9 • 9                           |         | = पडमाभ १.२;२०.५५;              |
|                  | २१;५४.२२, ३४ ४०,४१;       | नाहि            | देखी नामि                       |         | d' pd' & \$                     |
|                  | ५७.२,३३,३४;५८.२,१५,       | निरघा अ १       | राक्षस राजा, लं <b>का</b> घिपति | पडम-३   | राजा, आठवें तीर्थंकर का         |
|                  | 9६,9९;५९.३२;६9.२६;        |                 | ६,२०६,२२४,२२९,२३२,              |         | पूर्व भव २०.१३                  |
|                  | ६२.२९;६७ १०;७६.२३;        |                 | <b>२३३,२३४</b> ,                | पडम-४   | महाएउमर का पुत्र २०.            |
|                  | ७९ २३;१००. ८१; ११४.       | ,, -7           | राक्षसयोद्धा ७१.३६              |         | 980                             |
|                  | 15.                       | निहड़ढ          | राजा ३२.२२,                     | पउम-५   | आठवें बलदेव, <b>व्सरह</b> पुत्र |
| नलकुब्बर         | विद्याधर इंद् का लोकपाल   | नियमदत्त        | वणिक् ५.३२,३८                   |         | राम१. ५, ३३, ८९; ५.             |
|                  | 92.36,38,89,43,44,        | निक्राणमत्तिमंत | विद्याधरवैज्ञीय राजा ५.         |         | १५४;२५.८;२७.१९; २८              |
|                  | ६८,७२: =कुन्पर १२.६६      |                 | 364                             |         | ७१.८६. ९५, ११३,१२३,             |
| नलकुम्बरी        | दाशरशी भरह की प्रणयिनी    | निव्याणमोह      | मुनि २१.७७                      |         | १२९: ३१. ७२. ९०,                |
|                  | 60,49                     | निव्वाणसंगम     | मुनि १३.१८                      |         | १९१:३२. ३८, ४९: ३३              |
| नलिणिगुम्म       | राजा बारहवें तीयकर का     | निव्वाणसिला     | देखो सिद्धिसिला ४८.             |         | ८६,८७, ११९,१२८;३४.              |
|                  | पूर्वमवनाम २०.१४          |                 | 906                             |         | 93,40,47,48, 60;34.             |
| नह               | राक्षसयोद्धा ५९.५         | निसुंद          | राक्षसयोद्धा ५६२९               |         | ३ ३३.३४,३८, ४६, ५१,             |
| नाइलकुलवंस       | एक गच्छ, नाइल शाखा,       | निसुंभ-१        | चतुर्थं प्रतिनासुदेव ५.१५६;     |         | ६३ ७४;३६.२,३;३७.३३,             |
|                  | विमलस्रिकोः ११८.११७       |                 | २०.२०३                          |         | ६६:३८ ४९,५१, ५२ ५६:             |
| नागदसा           | राजकुमारी ३९.१०५          | 4               | राक्षसयोद्धा ८.२७४; १०.         |         | ३९.११ १८.२१, ३६,६७३/            |
| नागद्भण          | राजा ३२.२२                |                 | २३;५३.९२;७१.३६.                 |         | ४०.९; ४२.२'५; ४३.२८;            |
| मागवई            | जणमेजय की रानी ८.         | निस्संदिअ       | सालिगाम का राजा                 |         | ४४.३८;४७.६ ५५;४८.६,             |
|                  | १५८,१५९,२०४               |                 | १०५.१९                          |         | 9,30,82,50,96,900,              |
|                  |                           |                 |                                 |         |                                 |

| 112:85. 97, 90, 70,         |                  | ३४.९११,१७;३५.३२;                     | पडमराग            | (देखो कमलनामा) १९.         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ३0: ५0. १६; ५9. २३,         |                  | ३६ २४;३७.२८; ४२.२४;                  |                   | ३७ वानर सुस्तीय की पुत्री, |
| २६:५२.२७; ५३.१९,२२,         |                  | 89.37,42,43,38,98;                   |                   | इणुझ को भार्या             |
| ४८;५४.२,९,३८;५५.२६:         |                  | 48.97; 44. 86; 60.4;                 | पउमरुइ            | (देखो <b>जिणपडमरुड्)</b>   |
| ५७२०:५९.६७, ८४,८६;          |                  | ER. 80; E4.96; 64.9;                 | 10446             | श्रष्टिपुत्र १०३.३८, ४७,   |
| <b>६०.१:६१</b> २५. ४८, ६५,  |                  | <b>९२ १२</b> :९३.२,२१:९४. <b>१</b> , |                   | ५०,५३,५६                   |
| ६५:६२.१, २४: ६३. १६,        |                  | २,२७:९६.३८: १००.३३,                  | पतमा-१            | विद्याधर राजकुमारी वानर    |
| १७;६४.४२; ६५.३७,३८,         |                  | 83:909. 90,25: 903.                  |                   | सिरिकंठ की पत्नी ६.        |
| ४७:६७.६:६९.२७:७१.८,         |                  | 940, 944; 993, 23;                   |                   | 28,86                      |
| १४:७२ ३३:७३. १४:७५.         |                  | ११४.२४. = पडमाभ ४१.                  | पडमा२             | रावण की पत्नी ७४.१०        |
| २:७६.३,८ ५: ७७. १२,         |                  | 94,80.80,84,85.33;                   | <b>पडमाम</b>      | देखो पउम-२ और -५           |
| १८ १९,२०,२७, ३१,३२,         |                  | ५०. २१; ५३. ३३: ५४.                  | पडमाभा            | वानरसुरगीबपुत्री ३९.       |
| ४९:७८.२५,३३ ३६:७९.          |                  | ३३, ६०, ४, ७१, ५०,                   |                   | 00 05;80 48                |
| ३,४,२१,२५;८०.३५,४०,         |                  | u4.4, 82; uu.9,4;uq.                 | पडमावई-१          | विद्याधर राजकुमारी,        |
| ४९,८१.३.८२.७, ९ १०:         |                  | 93; 69.96;57 98;53.                  |                   | राधण की सी ८. ३४;          |
| ८५.११,१२ २५,२९,३०:          |                  | २७:९६.४२:९८.४४, ५४:                  |                   | 98.99                      |
| ८६.८,१२१९०.५ १८१९२          |                  | 909.3:902.0 80,86,                   | पडमावई२           | मुणिसुब्यय की माता         |
| २६, २८: ९३. १४, १५,         |                  | २०३:१०३, ११७, १७१:                   |                   | . 30 86;39,99              |
| १८:९४.२३ २६ ६३,८७           |                  | ११० २७:११२.४:११३.६,                  | पडमावई-३          | दाशरथी भरह की प्रणयिनी     |
| <b>९९: ९५.४,२७,२८: ९</b> ६. |                  | १२,३६:११४.१,९:११७.                   |                   | ८०.५२                      |
| ११ ३६,४७ ४८;९८ ४१,          |                  | १५,३० (देखो राघव)                    | परमावई-४          | (देखां जियपजमा)            |
| ४२,४८, ५०: ९९ ७. ३२,        | पउर्माकेलणकहा    | पउम-५ की कीत्तनकथा,                  |                   | लक्खण की एक प्रमुखरानी     |
| ४८,७२: १००. ४,८, २७.        |                  | पउम-५ की कहानी ११८.                  |                   | 59.33                      |
| ३८ ४५;१०१.१८,२१,४८          |                  | 4,0                                  | पउमावई-५          | पुरविवेद में एक रानी       |
| ५०:१०२.१,५६ ५८:१०३.         | पउमगन्भा         | राक्षसराज किन्निधवल                  |                   | 9-2.59                     |
| १५५,१६२; १०९.१, २५;         |                  | की माता ५.२६९                        | पडमासण            | राजा, तेरहवें तीर्थंकर का  |
| ११०. ४, २२, २३, २६,         | पउमचरिय          | पद्मचरित, प्रस्तुत प्रथमाम १.        |                   | पूर्वभवनःम २०.१४           |
| ३ <b>२: १११.</b> २: ११३. ५, |                  | ८,९,२९,३१;२.१०५;३.८                  | पडमुत्तर          | राजा, दसर्वे तीर्थंकर का   |
| ३९, ४४, ४५, ४७:११४.         | पडमणाभ }         |                                      |                   | पूर्वभवनाम२०. १३           |
| ४ ५.१३,१५ २५: ११६           | पउमणाह           | देखो पडम ५                           | पंक <b>यगुञ्म</b> | राजा. स्यारहवें तीथंकर का  |
| १२;११७ ३१, ३२, ३४:          | पउभनाभ<br>पउभनाह |                                      |                   | पूर्वभवनाम २०.१४           |
| ११८. १८, ३७, ३८,८९;         | पडमनाह ]         | विद्याघरवंशीय राजा ५.४२              | पंचमुह }          | 84.97;                     |
| = पडमणाभ ४० १:-पड-          |                  |                                      | पंचवयण ∫          | राखणमंत्री ४६.९०           |
| मणाह ३२.४४ ५२: ३३.          | पउमप्पह          | (देखो पडम २)                         | पच्छिम            | को संबी निवासी पढम         |
| २३, ९५, १२३; ३७.६०:         | पउममालि          | विद्याधरवंशीय राजा ५.४२              |                   | का आता, एक दरिद्र ७५.      |
| ४५.२०;४९.१८: ६८ ५०;         | पडमरह-१          | ,. ,, 4.8 <b>₹</b>                   |                   | ६०,६४                      |
| ७७,३६ ३७,५३;७८ २६;          | " −ર             | चौदहवं तीयंकर का पूर्व               | पउजुण्ण           | कण्ड का पुत्र १०५ १५       |
| <b>હલ.</b> २२;९२.४; १९४२६;  |                  | भवनाम २०.१४                          | पडिइंद            | वानर कि क्किकि के पिता     |
| ११८ ३९: = पडमनाम            | ,, –₹            | चकत्ती महापउम के                     |                   | <b>६.१५२,१५</b> ४          |
| ४२.२२:४७. ३०: =पडम-         |                  | पिता २०.१४३                          | पडिणंदि           | संदणधिल का राजा            |
| नाहर८.११८:३१.३९,७६;         | » –8             | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९७            |                   | 994.94.994.3,4,94          |
|                             |                  |                                      |                   |                            |

| प <b>डिवयण</b><br>पडिसुइ | इक्ष्वाकुयंशीयराजा २२.९७<br>प्रथम कुरूकर ३.५० | प्याससीह        | वियम्भनगर का राजा<br>२६.१०                      |                   | १९.२७, ४०;५३ १०६;.<br>≖ पद्मणपुरम १९.१७;४६. |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| परिसुज्जभ )              | कुरुखरद्वीप का विद्याधर                       | परसुराम         | ज्ञमद्ग्गिका पुत्र२०.१४०                        |                   | ८९:४७ २७:४९ १९:५०.                          |
|                          | राजकुमार, अंजणा का                            | पलंब बाहु       | राजा ९९.४९                                      |                   | 98,94;49.99; 42.24;                         |
| }                        | मामा १७.१०३, १०६,                             | पाइव            | विप्र कर्षक, वानर नील का                        |                   | ५३ ९,५८, ७३, ७५, ८१,                        |
|                          | ११६,११७:१८.३३,३६:                             |                 | पूर्वजन्मनाम ५८. ४, ७,                          |                   | ८५ ९३ ११४: ५९. १६,                          |
| पहिसूर                   | 9,49;9683;98.3;64.                            |                 | 94,9 ६                                          |                   | २२: १०८. १७, १९, ३३:                        |
| •                        | २६                                            | पल्हाअ-१        | विद्याधर राजा, पवणं-                            |                   | = पवणसुअ ४९. ९, १३:                         |
| पढम                      | पिडिछम का भाई ७५.                             |                 | जय के पिता, हुणुअ के                            |                   | ५० १:५३.१९,११८: ५९.                         |
|                          | 60,66                                         |                 | पितामह १.६०;१५.५,२६,                            |                   | २०,२६ ७१;७६.२३:१०८                          |
| पस्थार                   | बानर्योद्धा ५७.७                              |                 | ३३,३५,३७,३९,८७,८९,                              |                   | १६, ३४; = पबणाणंद                           |
| पभव-१                    | राजा सुमित्त का मित्र,                        |                 | ९३,९६;१६.२७,२८३०,                               |                   | 42.9.                                       |
|                          | समरकुमार देव का पूर्व-                        |                 | ३४;१८.३१-३३,४२.                                 | पवणगइ-१           | देखो पवण                                    |
|                          | भवनाम १२.११, १२,१५,                           | पल्हाअ-२        | सातवें प्रतिवासुदेव ५.१५६:                      | पवणगड् २          | वानरवशीयराजा ६.६८                           |
|                          | १६,१७,१८,१९,२१,२४,                            |                 | २०,२०३                                          | ,, −-३            | नागपुरका विद्याधरवंशीय                      |
|                          | ३२                                            | पहड्डायण        | राक्षसयोद्धा ५६.३९                              | **                | राजा ६ १७१                                  |
| •. −₹                    | गृह्दपति ४८.७७                                | पल्हायणा-१      | चंदोदय और स्रोदय                                | " -8              | वानरयोद्धा ५४.२४                            |
| पभवा                     | तीसरे वासुदेव को पटरानी                       | 101411          | की माता ८२.२५                                   | ** -d             | देखो पवणवेग-१ ३०.८४                         |
|                          | २०,१८६                                        |                 | नागपुर की रानी ८२.२७                            | पवणवेग-१          | खंबर टेखवाहक ३०.८३                          |
| पमावई                    | राञ्चणस्रो ७४.११                              | पल्हायणा- २     | हणुअ के पिता १५.८७                              | ,, -7             | ,.                                          |
| प्रभाविभ                 | वानरयोद्धा ५७.१८                              | पवण             | 16.33,89;95.3;                                  | ,, – <del>3</del> | मुनि, द्वितीयबलदेव का पूर्व-                |
| पभासकुंद 🕽               | वित्रपुत्र, रावणका पूर्वभव-                   |                 | च्यवणंजय १.६०,६२ <b>.</b> १५.                   |                   | जन्मनाम २०,१९२                              |
| पहासकुंद 🕽               | नाम १०३.१०५ १०६<br>१०३.११९                    |                 | ८ २७,४३, ४९,५२, ५९,                             | ,, -9             | विद्याधर राजपुत्र ९०.६                      |
|                          | इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.७                       |                 | £6 69,68,66, 98,96;                             | ,, -4             | विद्याधर योद्धा ९९.६३                       |
| पभु<br>पभूयतेय           | to to                                         |                 | 96.9,30,35,49, 62,                              | पवणवेग -६         | देखो पवण                                    |
| प्रमुख्यम                | वानर बोद्धा ५७.१३                             |                 | ६७,७० ७२,८५;१७.३ ४,                             | पत्रणावस्त        | सेयंकरपुर का राजा ६३.                       |
| पमीय                     | राक्षसवंशीय राजा ५.२६३                        |                 | 90,88,50; 14.9, 3,6,                            | 44.414.4          | E4                                          |
| प्यंदडमर                 | राक्षसयोद्धा ५६.३३                            |                 | 12 14,14,27, 23,28,                             | पवणुत्तरगइ        | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                      |
| पयंडमालि                 | वानरयोद्धा ५७.१६                              |                 | इक्ष ३७,५३,५५, ५७:१९.                           | <b>पवर</b>        | विणिक् ४१५४, ५६, ५९,                        |
|                          | _                                             |                 | v; 86. 983; 48 96,                              | 141               | €0,€₹                                       |
| पर्यंडासणि               | विभीसण का मुख्य मट                            |                 | १३१;=पवणगड् १५ ३७,                              | पबरा              | रावणको ७४.८                                 |
|                          | ५५.२३                                         |                 | ६४,७१,७७ ९१; १६ ४०,                             |                   | _                                           |
| पयापाल                   | मुनि, पाँचने बलदेव के                         |                 | 88,84,41,42,14.3,8,                             | पवरावली           | रानी, कुंडलमंडिश की                         |
|                          | गुरु २०.१९२                                   |                 | 99,20,36 46; 98.90,                             | पक्तय-१ )         | माता २६.१०<br>बाह्यण स्वीरकयंव का पुत्र,    |
| पयावइ                    | प्रथम बासुदेव के पिता                         |                 | <b>≖पवणवेग १५. ६५, ७</b> ४;                     | पञ्चयभ            | हिंसायज्ञ प्रवत्तक ११.९,                    |
|                          | २०.१८२<br>                                    | _               | 16.38,36,68, 64 08;                             | ,                 | २२,२६, २७,२८,२९,३०,                         |
| पयावल                    | चकवर्ती सगर का पूर्व-                         |                 | 96.6,80                                         |                   | <b>₹₹,₹</b> €, <b>₹</b> ♥                   |
|                          | जन्मनाम ५.११६<br>इक्ष्वाकुवंदीय राजा ५.५      | प् <b>वणंजय</b> | देखो पवण                                        | , - <del>2</del>  | मुनि, द्वितीय वासुदेव का                    |
| पगावि                    |                                               |                 |                                                 | ,,                | पूर्वजन्मनाम २०. १७१                        |
| प्यासजस                  | पुक्सर द्वीप का राजा<br>८२.६४                 | पवर्णअय-पुत्त   | <b>हणुअ</b> १.६३;=पमणतणअ<br>५२. ३,२५; = प्रमनदण | पसंख*             | राक्षसयोद्या ५६३४                           |

| पसचिकित                  | <b>मंज्ञणा का माई १२.९६,</b><br>९८,१७.२०,५०.१०,१९;                                      | पियकारिणी                    | महाबीर की माता २०.<br>५० (देलो तिसळा)                                   | ,. <del>-</del> -2      | क्षोकपाल <b>व्यक्त का पुत्र</b><br>१६.१९                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 48 58                                                                                   | पियधम्म                      | दाशरबी अरह सह दीक्षित                                                   | पुणब्द सु               | सुपइहपुर का ( विद्याधर                                                                         |
| पसेणइ                    | तेरहर्वे कुलकर ३.५५                                                                     |                              | राजा ८५.५                                                               |                         | राजा ) मुनि तथा स्वक्षण                                                                        |
| पह्रम                    | वानरयोद्धा ५९.७,९                                                                       | पियनंदि                      | मंदिरपुर का राजा १७                                                     |                         | का पूर्वभवनाम २०.१७२;                                                                          |
| पहत्य                    | राक्षसमुख्यभट ८.२१३,<br>११४,२७४; १२.९२;५३.<br>९२;५६.२७;५७.३२-३५,<br>५८.१,१३,१६,१९;५९.१; | पियमित्त<br>पियह्य<br>पियह्य | ४८ मुनि छठं वासुदेव का पूर्व- जन्मनाम २०.१७१ वानरबोद्धा ५७.७ राजा ३२.२३ | पुच्चाचण                | ६२.३५, ३८, ५८; १०३.<br>१३८<br>रहनेडर का विद्यापर<br>राजा, छंका के प्रथम<br>राक्षस राजा मेहबाहण |
| पहर                      | बानरयोद्धा ५७.१०                                                                        | <b>पियविश्गह</b>             | वानरयोद्धा ५७.८                                                         |                         | के पिता १.४०;५ ६५,६७,                                                                          |
| पहसिम                    | आमंडळ का मित्र १५.                                                                      | पिहियासव                     | मुनि, छठं तीथंकर के पूर्व                                               |                         | ६९,७२,७५,७६,९१,९३;                                                                             |
| (Atma)                   | पर ५५-५७, ७२, ७७;                                                                       |                              | जन्मगुरु २०.१८                                                          | पुण्णचंद-१              | विवाधरवंशीय राजा ५.४४                                                                          |
|                          | 94.46,49,44, 40,44,                                                                     | पिहु-१                       | कुस के स्वस्त, पुहची-                                                   | ٠, −۶                   | वानरयोद्धा ५७८                                                                                 |
|                          | ७३ ८२;१८.१५,२५,३१;                                                                      |                              | पुर का राजा ५८.४,५,                                                     | पुण्णभ(                 | यक्षाधिपति, राखण के                                                                            |
| पहामस्ल                  | देखी भामंडल २०.३२,                                                                      |                              | ८,१२, १३, २७,३२, ३४,                                                    |                         | जिनमन्दिर का रहाक ६७.                                                                          |
|                          | 96                                                                                      | _                            | ३५,३७,५६,                                                               |                         | ₹4,8+, 8€                                                                                      |
| पहायर                    | दाशरथी अरहसह दीक्षित                                                                    | पिहु–२                       | राजा, राममित्र ९९.५०                                                    | पुष्प्रचूल              | राक्षसयोद्धाः ५३.३५<br>चक्रदर्ती वं <b>भव्सः को</b> माता                                       |
|                          | राजा ८५.५                                                                               | पीइंकर—१                     | <b>पोयणपुर</b> निवासी, राक्षस                                           | पुष्पाचृता              | २०,१५८                                                                                         |
| पहावई-१                  | <b>छक्कण</b> की पटरानी २०.<br>१८७                                                       |                              | राजा महारक्त का पूर्व-<br>भवनाम ५.२२८                                   | पुष्पत्थ                | राक्षसयोद्धाः ५९.५                                                                             |
| ,, -3                    | दाशरथी राम की दूसरी                                                                     | " — <del>?</del>             | पीर्पुर का विवाधर राजा,                                                 | पुष्फदेत                | नवें तीर्थंकर, देखो कुसुम-<br>दंत ५.१६७;९. ९२;२०.                                              |
|                          | महादेवी ९१.१८                                                                           |                              | सुमालि का इतमुर ६.                                                      |                         | \$4'48<br>\$41 2.180.2. 24140.                                                                 |
| पहासकुंद                 | देखो पभासकुंद                                                                           |                              | १३९                                                                     | पुष्कविमाण              | २ ५, १०<br><b>धणय</b> का वायुयान, पुनः                                                         |
| पहिञ                     | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                                                                  | ,, <del>-</del> -}           | वानरयोद्धा ३९. ३२; ६७.                                                  | 3-1114-11-4             | रावण का, पुनः दाशरधी                                                                           |
| पास                      | तेवीसवें तीर्थंकर १.६; ५.                                                               | पीइमई -१                     | १०; =पीईकर ५०४<br>विद्याधर रानी, सुमालि                                 |                         | राम का ८. १२८; १२.                                                                             |
|                          | 186,5. 58; 20 6, 85.                                                                    |                              | की सास ६.२३९                                                            |                         | 983; 88, 24; 84 30;                                                                            |
|                          | ५५,५७,१५९                                                                               | A                            | ७.५९                                                                    |                         | ६९.२५; ७९.१ १२,१३,                                                                             |
| पिंगल-१                  | (देस्रो महुपिंगल) पुरो-                                                                 | पीइमई −२<br>पीइमहा           | सुमालि की स्रो ६.२३९                                                    | •                       | 94; 900, 80; 909,90                                                                            |
|                          | हितपुत्र २६.८ ७१;३०.                                                                    | पीई                          | रावण की स्त्री ७४.११                                                    | पुष्फसेहर               | राक्षसंबोद्धा ५६.३५                                                                            |
|                          | ५२,७१,७४                                                                                | पीईकर                        | (देखो पीइंकर ३)                                                         | पुरेदर-१                | विद्याधर राजा ६.१७०                                                                            |
| <b>"</b> –₹              | दाशरथी राम की प्रजा                                                                     | पीर्तिकर                     | मुनि ८९.४,५                                                             | n −5                    | इक्ष्वाकुनंशीय राजा २१.                                                                        |
| पियं <b>क</b> र्         | का अगुआ ९३.१७<br>काकंदीपुर का राजकुमार,<br>स्रवण का पूर्वजन्मनाम                        | पीयंकर-१<br>,, –२            | राक्षसबोद्धा ५९.५<br>सक्सपुर का राजा ७४.<br>३८४०.४२                     | पुरचंद                  | ४२,७७ ७८,८∙<br>त्रिद्याघरवंशीय राजा ५.<br>४४                                                   |
|                          | 908.3,34,25,39                                                                          | पुंजस्थल                     | इक्षाकुवंशीय राजा २२.                                                   | पुरिसवरपुं <b>डरी</b> अ | छठे वासुदेव, (देखो पुंड-'                                                                      |
| पियंगु                   | ज्ञाद्मण ज्ञी १०४.२७                                                                    | 9 4                          | 55                                                                      |                         | रीया)५.१५५;२०.१९८;                                                                             |
| पियंगु <del>लच्</del> छी | रानी १७.५३                                                                              | पुंडरीय-१                    | छठां बासुदेव ५.१५५;                                                     |                         | 84.00                                                                                          |
| <b>पियं</b> व <b>य</b>   | अरिहुपुर का राजा ३९.<br>७७,८०                                                           | •                            | ००.३४ (देखो पुरिस-<br>वरपुंडरीय)                                        | पुरिसवसभ                | मुनि, पांचवें बलदेव का<br>पूर्वजन्मनाम २०.१९०                                                  |

## १. व्यक्तिविद्येषनाम

|                    | वीबर्वे वासुदेव ५.१५५;              | " - <del>2</del>              | विन अजिथ को अथम                               | विगीसण         | देसो विभीसण                                |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| पुरि <b>स्पीह</b>  | 40.58                               |                               | भिक्षा देनेवाला ५.५९                          | विद्यपद        | विद्याचर इंद्युका मंत्री ७.११              |
| पुरिसोत्तम         |                                     | वंभरह-१                       | बंभव्य-१ के पिता १०.                          | विश्वीसण       | देवो विमीसन                                |
| 21/min             | 40.38                               |                               | 946.                                          | बीभच्छ         | राक्षसंगेदा ५९.१                           |
| <b>पुस्तभूद</b>    | पुरोहित ५. १०४, १०५.<br>१०७         | " -5                          | इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.<br>९६                | नुर्−1         | विद्यापर राजा. राजण का<br>श्वसुर ८.३५      |
| पुहर्र-१           | जिन सुपास की माता                   | वंसभूर                        | ब्रितीय वासुदेत के पिता                       | 9              | राखण का विद्यादर सामंत                     |
|                    | २०.३३                               |                               | २०.१८२                                        | 11-2           | 6 123                                      |
| <i>9</i> —te       | 99,40                               | <b>ं</b> भर <b>६</b>          | तापस, विम, <b>नारम के</b><br>पिता ११.५०,५२,५७ | ,-3            | सीयास्ववंबर में उपस्थित<br>राजा २८.१०२     |
| ,,-3               | तीसरे वासुदेव की माता               | बच्बर                         | वानरयोद्धा ५७.५                               | \              | सगर और जण्ड्यी क                           |
| ••                 | 20.968                              | वस                            | ,, ,, 40.8,99;09.                             | <b>अइरहि</b>   | सुवार आर आप <b>ह</b> या ज                  |
| ,,-8               | इसरइ की माता २२.                    |                               | <b>3</b> 4                                    | }              | 4,966,959,809,8 <b>0</b> 8,                |
|                    | 1•1                                 | बलमर्                         | इक्ष्माकुनंबीयराजा ५.३                        | <b>अगिर्हि</b> | २ <b>०४, २०५,२१</b> २,२१५                  |
| 99 <sup>16</sup>   | पुकंबालानगरी की रानी                | बलि-१                         | छठां प्रतिवासुदेव ५.१५६:                      | ,              | वित्रः अप्रकृष्टिक के पिता                 |
|                    | 39.90                               |                               | २०.२०३<br>बानरवोद्या ५७.१३;५%                 | भगगन-१         | 44 46                                      |
| पुरद्तिलभ          | छक्सण का पुत्र ११.२२                | » -d                          | \$ 6                                          |                |                                            |
| पुहर्श्देवी        | राजा पुरंद्र की रानी                |                               | विद्याधरवंशीय राजा ५.४६                       | , -9           | सिरिवद्धिम के पिता.<br>हेमंकपुर निवासी ७७. |
|                    | 29 06                               | बहुच्ट                        | वामरबोद्धा ५७.९                               |                | ८१,८३,११०                                  |
| पुरुद्देशर-१       | विजयपुर का राजा,                    | बहुरू<br>बहुरा <b>इ</b> ण     | नागपुर का राजा २१-                            | 198            | तीसरे बलदेव ५.१५४                          |
|                    | क्रम्साण के स्वसुर १६.              | 4811411                       | 83'88                                         | भइ             | = समह ७०.३५                                |
|                    | ११;७७.४९(देलोमदीघर)                 | बाल−१                         | विद्याभर राजा १०.२१                           |                | दाशरबी राम का सत्य                         |
| n -5               | दाशरबी भरहसह रीक्षित<br>राजा ८५.४   | ,, -2                         | वानरबोद्धा ५७.६                               | <b>अर्क</b> लस | \$ 6,84,8 6                                |
|                    | शायिका ८३.१२                        | बालचंद                        | राजा अणरणण का सामंत                           | भइवरुण         | इसरह का पूर्वभव नाम                        |
| पु <b>रदेश</b> चा  | केकई की माता २४.३                   |                               | 26.24,20;30.40                                |                | 39,0                                       |
| पुढ्दैसिरी         | बक्षाबिपति ३५.२२                    | वालमित्त                      | इंद्रमधर का राजा ३६.                          | अहा-१          | प्रथम बलदेव की माता                        |
| पूरण               | राक्षसंबंधीय राजा ५.२५९             |                               | 93                                            |                | 20.956                                     |
| पूर्यारह           | मुनि, महाबीर के पूर्वमव             | बालि                          | सुमीव का भाई ४७.९,                            |                | राचणकी ७४.९                                |
| पोट्टिल-१          |                                     |                               | १०,२३;६२ ३३ (देसी                             | भहाबरिक        | सुनि ७७.१००,१०२                            |
|                    | गुरु २०.२९<br>सङ्विरिश का मित्रराजा |                               | बास्ति)                                       | <b>अयवाह</b>   | राक्षसवंशीय राजा ५.२६३                     |
| ,, −₹              | 30.93                               | बालिकणिट्ट<br>बालिखि <b>न</b> | सुग्गीव ४७.१६<br>कञ्चाणमाळा के पिता           |                | प्रथम चक्रवती राजा,                        |
| वोट्टिलय           | मुनि २१.५                           | बालाखन                        | ३४.५९ (देखो <b>वालिकि</b>                     |                | जिनस्रसङ्के ज्येष्ठ पुत्र १.               |
| नाहरूप<br>नेधुदत्त | वणिक्पुत्र ४८.१९ २०                 | बाह्                          | राजा, चकवर्ती भरद्व क                         |                | 10;2.989;8. 24, 26,                        |
| <b>चं धुमई</b>     | दाशरबी अरह की प्रण-                 | 718                           | पूर्वभवनाम २०.१०६                             |                | **,81,88,80,46,62,                         |
| ৰ প্ৰশহ            | यिनी ८०.५१                          | बाहुबक्टि-१                   | जिन उसाइ का पुत्र १                           |                | qc,09, 0c,c8, c9; 4.                       |
|                    | सीयासमंबर वें उपस्थित               | 4184140-1                     | ३७:४. ३८, ४१, ४३,५२                           |                | ३,१५२,१७१,१७९,२००;                         |
| बंधुरुर            | राजा २८.१०२                         |                               | 48;4.90;4.903                                 | -              | २०.१०६,१० <b>७;</b> २२.११०;                |
| वंभद्त-१           | बारहवी चक्रश्ती ५.१५३;              | " −₹                          | सोमवंशीय राजा ५.११                            |                | . ६८.३८;७३.११;८०.२७;                       |
| नवार्षतः ।         | <b>२•.१५</b> ८                      | "<br>,, −₹                    | राक्षसयोद्धा ५९.१३                            |                | 586                                        |

| ,, -R              | बसरहपुत्र १. ६६. ६५,                       |                  | = साजुयका ५५. २०;                          | <b>मिरग</b>         | पावण्ड तापस, सुगु ऋषि             |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                    | 69; 24. 18; 26. 44.                        |                  | ६३.२;६५.४:७७.५९:                           |                     | V.69                              |
|                    | 100, 120, 120,121,                         | आजुरपहु          | सदुरा का राजकुमार                          | भि <b>षं</b> जणाभ   | राक्षस बोद्या ५६. ३४;             |
|                    | 122, 124, 124,125;                         |                  | 66 94                                      |                     | 69.90                             |
|                    | 29.45.68,04,06,68,                         | भाणुमई१          | रावण की स्त्री ७४.९०                       | भीम-१               | देवजातीय राश्चरेन्द्र ५.          |
|                    | <b>59,56, 900; ३२.9३,</b>                  | ٠, ٦             | दाशरणी अरह की                              |                     | 982,920;6.20;82.5                 |
|                    | \$8,\$4,\$£,80,8\$,84,                     |                  | प्रणिबनी ८०.५०                             | <b>"−</b> ₹         | सगरपुत्र ५.१७५, १७६,              |
|                    | 88,40,48,44,40,46,                         | भाणुयण           | देखी भाणुकण्ण                              |                     | १९१; =भीमरह ५ २०१                 |
|                    | ५९,९३,९४,९७:३३. ९९                         | <b>आणुरक्</b> सस | राक्षत राजकुमार, देखी                      | n -3                | राक्षसबंशीय राजा ५.३६३            |
|                    | -1-1, 181;40, 8,18,                        |                  | रविरक्स ५.२४०,२४३,                         | ,, -8               | बानर बोद्धा ५४. ११;               |
|                    | 14-15, 29, 24-26, 20,                      |                  | <b>388,34.</b>                             |                     | 40.98                             |
|                    | ३५,३८,४१,५१,५४, ५८,                        | भाणुवर्द         | राक्षस राजकुमारी ५.                        | » – cd              | राक्षस मोद्धा ५६.३८               |
|                    | <b>६४,६६; ३८. ३,५ ८,१</b> •,               |                  | 136                                        | » –¢                | पर्वतीय राजा १०५. ८७,             |
|                    | 9३,9४,३२; ६३.२२,२३,                        | भागंडल           | लण अका पुत्र, दाशरबी                       |                     | 46                                |
|                    | २५, ७०; ६४. ५,६, ७,९,                      |                  | राम के सेन्य का नायक                       | सीमणाश्र            | राक्षक योदा ५६,३८                 |
|                    | 99,92,98,90,95:04.                         |                  | (५९७०)। १.८६; १६.                          | <b>भीमप्पड्</b>     | राक्षसवंशीय राजा ५.               |
|                    | 18;00,30,32;00.39,                         |                  | cu; qc. c,q, qq, qc.                       |                     | २५९; = भीमरह ५.                   |
|                    | 8-,88,84;65.92-98;                         |                  | २०,२५,५६;३०. ४, ११,                        | _                   | १५५ १५६                           |
|                    | ८०. २१ २२, ३४-३६,                          |                  | 96,39,32,80,40,45,                         | भीमरह−१             | नानर योद्धा ५७.१२                 |
|                    | 80,88,80,43,44,46,                         |                  | ७८,८३,९६,९७;४५.३८;                         | », «« <b>?</b>      | देसो भीम-१                        |
|                    | ५९,६३-६५,६७,६८;८१.                         |                  | ४६.५७;४८.३७;५४. १५,                        | ·., -\$             | वेखो मीमण्डह                      |
|                    | 8;42 998, 999, 994,                        |                  | २३,४६;५५.४७,५८ ५९;                         | <b>अवंगवाह्य</b>    | राक्षस योदा ५६.३४                 |
|                    | 920;63.9-3,4-6;68.                         |                  | ५९.५०,५७,६२, ६३.६५,                        | <b>मुबबलपरकम</b>    | बाहुबलि, जिन उसद्दका              |
|                    | 6-91;64. 9,6,5-99;                         |                  | ६८,६९,७२,७८,८०; ६०.                        |                     | पुत्र ४.४८                        |
|                    | 44. 79, 74; 56. 89;                        |                  | ३;६१. २९,५०;६२. १९,                        | <b>अ्य</b> नता      | बणिक् स्रो ७७.१११,११२             |
|                    | = सर्ह्युणि ८४.११                          |                  | २३;६३. १५,१७;६४. ३,                        | <b>अ</b> नणसोह      | मुनि. सातवं बलदेव के              |
| <b>म</b> वणपाळी    | देवी ३०४३                                  |                  | २१;६५.२९, ३१,४८;६९.                        | 9                   | गुष्ठ २०२०५                       |
| भवदत्त             | सुनि ७५.६१                                 |                  | <b>५,२७,४४</b> ; ७१.१६; ७२.                | <b>अ</b> त्रणालंकार | रावण का दाशी, पुनः                |
| भागु-१             | सीया स्त्रयंवर में उप-                     |                  | ३३;७६. २२;७८.१५;७९.                        |                     | दाशरबी राम का हाबी                |
|                    | स्थित राजा २८.१०१                          |                  | २३;८५. २८;९४. १००;                         |                     | 1.42;6.224; 10. 61;               |
| ,, -2              | राजपुत्र ४८.८३, =सुभाणु                    |                  | 54.20. 54.6;55. 2v-                        |                     | 12. 129; 62. 199                  |
|                    | 86.66                                      |                  | ३९,४२,४५ ६३;१००.२,                         |                     | (वेस्रो तेलोकमंडण)                |
| -1                 | वानर योद्धा ५७.१६                          |                  | 84,60; 909, 5; 902.                        | भूयदेव              | हरिवंशीय राजा २१.९                |
| ,, - <del>1</del>  |                                            |                  | 939; 900, 9,3,5,90;<br>996, 88,55, 56, 55, | भूयनिणाअ            | वानरबोद्धा ५४. २१;                |
| भाणु <i>कृ</i> ण्ण | राखणा का आता, देखी                         |                  | ८३. (देसी पहामंडल)                         | - Carrier           | 49.34                             |
|                    | <b>कुंशक्तवम</b> १.५१;७.९७;                | <b>मामिणी</b>    | वक्रवर्ती <b>मधवा</b> की माता              | ********            | _                                 |
|                    | ८.६६; ९. १३; १४ ६८,<br>१०७ १५४; १९.२५; ४८. | -1114 -11        | 20.999                                     | भ्यसरण              | मुनि, <b>दसरह के री</b> क्षा-     |
|                    | 46,46,83,45,24, 25,                        | भारह             | प्रस्थ, महासारत १०५.१६                     | ******* }           | गुरु १२.२७                        |
|                    | <b>09,03;69.8</b> 6;60.98;                 | भारत्य – १       | वणिक् ५.८२,८३,८६,५१                        | भूरिण }             | <b>गंधार का राजा ३१.</b><br>१९,२३ |
|                    | v=,2,29;v4.v,82 vs;                        | ,, -2            | सेजापुर निवासी ३१.४                        | भूरी                | ३१.२१, २५, २८,३ <b>५</b>          |
|                    | - 1414 15- 11-1-4 4-41                     | ",               | 4.44                                       | ,                   |                                   |

## १. व्यक्तिविद्येषनाम

| मूखण-१         | वानर योद्धा ५७.१४               | <b>मंदरमा</b> कि | वानरबोद्धा ५४.२२                              | सच्छु                  | राश्चसयोद्या ५६.३१                     |
|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| " ~£           | कंपिक का राजकमार<br>८७.५७,६०,६१ | <b>मंदादणी</b>   | विद्यापर राजपुत्री, स्टब्स्<br>की की १०६.९,१२ | भणवेगा-१<br>,, −१      | राक्षण रानी ५.२५<br>विद्यापर रानी ८.३५ |
| भीगवर्ष        | विवाधर रानी, मास्ति की          | मंदिर            | सीया स्वयंवर में उप-                          | भण <b>वेया</b>         | रावण की ७४.११                          |
| •              | सास ६.२३७                       |                  | स्थित राजा २८.१०१                             | मणसंदरी-१              | विद्याधर देव की रामी                   |
| मोबरह          | भागामी चकरती का पुत्र           | <b>बंदोबरी</b>   | रायण की महारानी १.                            |                        | 11.11                                  |
|                | 996.42,46                       |                  | 40;6.2,63;4.94; 10.                           | " – ₹                  | रानी २६.४                              |
| सथ             | विवाधर राजा, मंदीयरी            |                  | ८०;४६.१७,२२,२७,३६,                            | मणहरण                  | वानरयोद्धा ५७.१३                       |
|                | का पिता ८.१,२, ५, ८,            |                  | 20,26,89,42,92,89,                            | मणिचूल-१               | गन्बर्व १७.८२                          |
|                | 19, 12, 14, 14, 22,             |                  | ४४, ४५, ४८, ५३, ५५,                           | » −₹                   | देश ११०.१                              |
|                | 933;40. 84; 09. 82,             |                  | 184545. 40, 63: 64.                           | मणुरण                  | बानरबोद्धा ५७ १४                       |
|                | 89,49;44. 0,88; 00.             |                  | v,42,24; qv. 2v;qc.                           | मधुरम<br>मणोर <b>म</b> | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५                 |
|                | <b>६६,६७,५</b> ९, १११, ११३;     |                  | ३८,४३, ५०;७०. ८,२७,                           | मणोरमा-१               | विद्याधर राजकुमारी.                    |
|                | —महामुकि ७७.११७                 | •                | 86,60; 08. 6; 04. 3,                          | जनारका ।               | छक्षण की एक महाराजी                    |
| सइंदर्मण       | (देसो मयारिव्मण)                |                  | v4,vc.                                        |                        | 1.62:40. 2,6,22, 26;                   |
|                | वानर योद्धा ५९.१२               | <b>मंधा</b> म    | रक्षाकुवंशीय राजा २२.९७                       |                        | 49.96,84                               |
| मइंदगाइ        | दावारबी राम का सहायक            | म <b>न्य</b> री  | दंखन की रानी ४१.२०                            | پ۶                     | रावण पुत्री, महुकुमार                  |
|                | राजा ९९.५०                      | भगहनराहिव        | देसो सेणिय ५. २१६                             | ,,                     | की रानी १२.८                           |
| सर्वद्रण       | मुनि ३९.४७ ४९.५१                |                  | ८१.७:१००.१; = मगहन-                           | ,,                     | चतुर्थ वासुदेव की राजी                 |
| मरसगुर         | दाशरथी राम का मंत्री            |                  | राहिबड् २७.१; = मगहन-                         | ,, — <del></del>       | २०.१८६                                 |
|                | 44.38                           |                  | रिंद २०. ६३: ३१. १;                           | मणोवाहिणी              | नानर सुव्यास की पुत्री                 |
| मइसाबर-१       | चकवर्ती अरह का मंत्री           |                  | = मगहपुराद्विषड् ८८. १;                       | of our different       | 80. 48                                 |
|                | 20.8                            |                  | = मगहराया ३. २:६.९९;                          | भणोहरा                 | बजाबाद्ध २ की रानी                     |
| ,, −₹          | विद्याधर राजा महिंद का          |                  | १५. ३:२०.११४:२६. ३:                           | 41.114/1               | 29.83,03                               |
|                | मंत्री १५.१५                    |                  | ८०.१;१०५.१३ = मगहबह                           |                        |                                        |
| , - <b></b> į  | दाशरथी राम का मंत्री            |                  | २४.१:२६. १२;४६. ६७;                           | सत                     | वानरबोद्धा ५७.१३                       |
|                | 44.50                           |                  | 86.93;44. 40;44. 9,                           | मर्                    | बानरबोद्धा ५७.९३                       |
| मइं            | रानी ५५.३५                      |                  | £4.8£;904.9;900.6;                            | मधु                    | देसो सहुर                              |
| बस्रा          | रानी, चक्रवर्सी सद्दापउम        |                  | =मगहसामंत २.४९,=मगह-                          | मयंक-१                 | रावण का मंत्री ६५.२                    |
|                | की माता ५.२६५                   |                  | सामिच ९१.११;१०७.२.                            | <i>,,</i> −₹           | विद्यापर योद्या ९९.६३                  |
| गसह            | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५          |                  | = मगहाहिव २. ४८, ९८;                          | <b>अवण</b>             | क्रम्सणका पुत्र ९१.२०                  |
| <b>मंगलनिस</b> | स्वाणका पुत्र ९१.२३             |                  | 8.58;4. 87; 96.9;74.                          | <b>अयणेकु</b> स        | सीयाका पुत्र, देशो कुस                 |
| मंगिया         | रानी, अंक की भाता               |                  | २९;५८.१;६१ <u>.</u> ४९; १०५.                  |                        | 90 5;96,0, 44; 904.                    |
|                | 66.96                           |                  | १०; = मगहाहिवह २०.१;                          |                        | 5,98                                   |
| <b>मंड</b> स   | बानरयोद्धा ५७.६                 |                  | ४३. ७: ५३. १: ९१. ९;                          | मयणप्रमा               | राझस रानी ५.२५४                        |
| मंदवसाहु       | मुनि १०५.९८                     |                  | १०८. १ = मबहाहिवड्                            | <b>मगणनेगा</b>         | रांनी ३९.१०१,१०२,१०३                   |
| मंदर-१         | अइविरिय का सहायक                |                  | ₹•. 8a.                                       | मयणसर                  | राक्षसयोदा ५६.३६                       |
|                | राजा ३७ १२                      | अथद्ता           | धनिक, बास्ति का प्रैजन्म-                     | <b>मब</b> णावली        | नकरती हरिसेण डी                        |
| " –₹           | वानरवंशीय राजा ६.६७,            |                  | माम १०३.१२६                                   |                        | रानी, राजा जणमेजय                      |
| _              | 16                              | मध्या            | तीसरा चकवत्ती ५.१५३;                          |                        | की पुत्री ८. १८३, २०२,                 |
| , <b>,</b> –ą  | बानरयोद्धा ६४.४१                |                  | ₹•.999                                        |                        | 404                                    |

|                   | •                                     |                  |                                              |             |                                                     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| मयण्सवा           | बानर <b>सुरगीचकी</b> पुत्री ४७.<br>५४ | महि              | वजीसर्वे तीर्वेकर १.५;<br>५.१४८; ९.९४; २०.६, | महानुद्धि   | दाशरकी अरहसह वीकित<br>राजा ८५.३                     |
| संग्राम           | विवाधरवंशीय राजा ५.४३                 |                  | 84, 40, 986, 986,                            | महामह       | हुणुभ का मंत्री                                     |
| मयर               | राक्षसयोदा ६५,२९,५९,३                 |                  | 955; 54.38                                   | महामालि     | राक्षसयोद्धा ५६.३२                                  |
| सगरसभ-१           | वानरबोद्या ६७.९                       | मइंतकिति         | राक्षसरावकुमार ५.२५२,                        | महारक्ख(स)  | रक्स सर्वस-प्रवर्तक राजा                            |
| ۱۱ - ۶            | राक्षसयोदा ७१.३६                      |                  | 248                                          | •           | 9. 88: 4. 924, 948,                                 |
| ,, -3             | क्षप्रकारण का पुत्र ९१.२०             | <b>महंकतत्रस</b> | र।क्षसवंज्ञीय राजा ५.२६५                     |             | 290,234,230.280                                     |
| मबरह              | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.               | महगइ             | ,, ,, 4.754                                  | महारह-१     | हरिबंधीय राजा २१.३०                                 |
|                   | 90                                    | सहण              | 1. 343                                       | ,, -2       | वानरयोद्धा ६७.९                                     |
| मयरिक्षा          | विविक् स्त्री १९८.४६                  | महद्य            | (देखो वसंतद्धय) मार्म-                       | महास्रोयण   | Bt 49.68                                            |
| <b>अयहाहिव</b> इ  | देको मगइनराहिक                        | 1441             | इस का मित्र ३०.७                             | महाभिरिज    | इक्ष्त्राकुवंशीय राजा ५.५                           |
| मयारियमण-१        | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                |                  | ·                                            | महावीर      | देसो बीर १, अन्तिम तीर्थ-                           |
| ,, -2             | विद्याधर राजकुमार ६.२१६               | महबाहु           | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५                       |             | ₩₹ ₹.₹ <b>६</b>                                     |
| ., -1             | इक्षाकुवंशीय राजा २२.                 | महरव             | ,, ,, 4.344                                  | महिंद-१     | महिद्नयर का विवाधर                                  |
| "、、               | 55                                    | <b>मह</b> सुह    | वानरयोद्धा ५७.१३                             |             | राजा. अं <b>जणा के</b> पिता                         |
| ,, -8             | (देखो सर्वदसण) वानर                   | महसेण            | तीर्थकर <b>खंबपद्य के</b> पिता               |             | 1.60:14. 90, 12,14,                                 |
| ,,                | बोद्धा ५९.१३                          |                  | ₹•.३४                                        |             | <b>३२,३५,३७,३९,८७,९६;</b>                           |
| मरीइ              | मुनि, जिन उसह का शिष्य                | महाइंदइ          | इक्ष्याकुवंशीय राजा ५.६                      |             | 14.14, 94, 82, 900;                                 |
|                   | पुनः परिवाजक ११.९४;                   | महाकाम           | राक्षसयोद्धाः ५६.३६                          |             | ५७. ३: -केड ५० १९:                                  |
|                   | ८२.२४ = झारीह ८२.                     | महागिरि          | हरिवंशीय राजा २१.८                           |             | ५४.२४; -तणया १५.५४,                                 |
|                   | ११६ = मारिजि ८२.२६                    | महाघोस           | अवरिवदेह का राजा                             |             | 55; 94. 9, 5, 24, 48,                               |
|                   | रायिगाह का राजा ११.                   |                  | 4.994                                        |             | ७५: १७. १, ५८,८१,८६,                                |
| मद्य-१            |                                       | <b>महाजु</b> ड्  | राससयोद्धा ५६.३४                             |             | ११६; १८.१४,५२; -धूमा                                |
|                   | ४६,७१,९९<br>इलुझ के पिता, देखो        | महाधभ            | अश्विरिश्व का सहायक                          |             | १७.४३,९७ देखो <b>अंजजा</b>                          |
| मरुअ-१            | महनंदण                                |                  | राजा ३७७                                     |             | -पुत १७.२० <b>: -सुअ</b> १२.                        |
|                   | •                                     | महाचण            | वणिक ५५३८                                    |             | <b>९६ पसम्रकित्ति</b>                               |
| मस्अकुमार         | वानस्वंशीय राजा ६.६७                  | महापडम-१         | राजा, नवें तीर्यंकर का                       |             | -भजा <b>हिययसुंहरी</b> १७.                          |
| भरत               | रावण का मंत्री ८.१६                   |                  | पूर्वजन्मनाम २०.१३                           |             | 103                                                 |
| मरुदेव            | बारहवां कुलकर ३.५५                    | ., -2            | नवा चक्रवर्ती राजा (देखो                     | ,, -3       | विद्याधर दि १.५८                                    |
| मरुदेवी           | जिन उसाइ की माता ३.                   | .,               | पडम१) ५. १५३; २०.                            | महिंददत्त   | विजयपुर का राजा.                                    |
|                   | 44, 49, 44 908; 20.                   |                  | 185, 186.                                    |             | वकरती हरिसेण का पूर्व-                              |
|                   | २७;८२.9९                              | महाबल-१          | इक्ताकुवंशीय राजा ५.४                        | -           | अरनाम २०.१४९                                        |
| <b>भरुनंदण</b>    | ह्णु म ५३.७९: = महसुव                 | _                | सोमवंशीय राजा ५.११                           | महिंद्विक्स | इक्षाकुवंशीय राजा ५.६                               |
|                   | ६९. ४५; अ मरुसुब                      | ,. —۶            | राजा, चौथे तीथंकर का                         | महिहर-१     | विद्याधर राजपुत्र ८.१९५,                            |
|                   | 909. 9:                               | n –ź             | पूर्वजन्मनाम २०११                            |             | <b>?••</b>                                          |
| मरुभूइ            | देखो बाउभूइ १०५.५०                    | _0               | मुनि, चौथे बलदेव का                          | ,, -9       | विजयपुर का राजा,                                    |
|                   | साखिग्गाम का ब्राह्मण                 | ,, -8            | पूर्वजन्मनाम २०.१९०                          |             | स्वक्षण-इरसुर, वज-                                  |
| महबाह             | वामरयोद्धा ५७.१६                      | ماس              | वानरबोद्धा ५७.४;६७.१०                        |             | माळा के पिता ३६.                                    |
| मरुसर             | राक्षस बोद्धा ५६.३३                   | ,lq<br>6         | विद्याधर राजा ९९ ६३                          |             | ३२; ३७.१. १४,१५,२९,<br>३१, ३२, ३३,३८, १७,           |
|                   |                                       | ,, —Ę            |                                              |             | ३१, ३२, ३३;३८. १५;<br>= महीहर ३६.९,३७,४०;           |
| मरसुय<br>मरुस्युय | देखो मरुनंदण                          | ,, -4            | मुनि १०६.४६<br>राक्षसयोद्धा ५६.३०            |             | - नशहर २२.५,२७,४०,<br>३० ४ देखो <b>पुदृष्ट्रियर</b> |
| नश्ख्य )          |                                       | महाबाहु          | रावासनामा ७३-६०                              |             | 4                                                   |

| महीदेव                   | वणिक पुत्र ५५.३९                          | मारिज्य              | देको मारीइ-२ ५९.७           | <b>बिडयर्</b>                       | माद्रण, युवजालंकार                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| महीषर                    | हरिबंशीय राजा २१.१०                       | मारिज्य              | वेको सरीह                   |                                     | हायी का पूर्वभवनाम ८२.                      |
| महीहर                    | (देसो महिद्दर)                            | मारिक्त-१            | अइविरिम का सहायक            |                                     | vc,c9,c8,cv,c9,98,                          |
| महु-१                    | विजीयापुरी का राजा                        |                      | राजा ३७.१२                  | 2                                   | \$ <b>₹,</b> \$ <b>₹,</b> 9• <b>₹,9</b> •¥  |
|                          | देखो महुकेड और केडव                       | ,, -7                | दाशरबी राम का सहायक         | मिगावई-१                            | प्रथम बासुदेव की माता                       |
|                          | 1-4.13, 14, 16, 66,                       |                      | राजा ९९.५०                  |                                     | 120.968                                     |
|                          | ८८, ८९, ९४, <b>९६, १००,</b>               | मारीइ−1              | देलो मरीइ                   | ,, – <del>2</del>                   | राजा नघुस की माता                           |
|                          | 1-8,1-6, 1-5, 111,                        | मारीइ२               | रावण का मंत्री ८. १३२,      |                                     | १२.५१.५५                                    |
|                          | 118                                       | ,                    | २७४;९.५४;१२ ९२;१४.          | ,, <del>-</del> ₹                   | रावण की की ७४.१०                            |
| " -२<br><b>शहकुमार</b> } | महुरा का राक्षस राजा,<br>राजधा का जामाता, |                      | ३,४.७५;७; = मारीचि          | मित्तजसा<br>मित्तदत्ता              | ब्राह्मणी ७७ ८१,११०<br>सथस्य की रानी ८८.२६  |
|                          | 1.40; 17. 7,8,6, 29,                      |                      | ८.१५ = मारीजि ५६.           | मित्तमई                             | वणिक् स्त्री ४८.२०,२७                       |
|                          | <b>२४,३५;८६.३, ११, २९,</b>                |                      | २७,५५.५;६१. १०; ७०.         | मित्ता – १                          | जिन अन्द की माता २०.                        |
|                          | <b>३•,</b> ४१,४२,४६,५१ <b>,</b> ५३,       |                      | ६५:७१. ३४; ७५. ७७;          | •                                   | १९ वर्षा नाता रक                            |
|                          | ५४,५५; ८७. १;                             | भारह                 | हणुम ४९.१७, ३०, ३६          | ,, -2                               |                                             |
|                          | = सञ्च ८७.५                               |                      | ३७, ३८; ५०.१०;५१.९;         | " 、                                 | रानी <b>सुमित्ता की मा</b> ता<br>२२.१०८     |
| महुकेड                   | (देखो महु१) चौथा प्रति-                   |                      | <b>43.4.99,98343.6,96</b> ; | मियंक-१                             | इक्ष्याकुवशीय राजा ५.७                      |
|                          | बासुदेव २०.२०३                            |                      | 46, 60, 63, 44, 20,         | ,, -2                               | विद्याधर योद्धा ९९.६४                       |
| महुकेड 📗                 | पांचवां प्रतिवासुदेव ५.<br>१५६            |                      | 9•4, 994, <b>994,</b> 988,  | भिस्स <b>केर्स</b> }                |                                             |
| बहुवंच                   | राशरथी <b>राम</b> की प्रवा का             |                      | 984,48.9,92,49.48;          | गिरस <b>क्या</b><br>गीसके <b>थी</b> | <b>अंजणा</b> की सखी १५.<br>१९:१६.१;१५.६७,७० |
| મહુપય                    | अगुआ ९३.१७                                |                      | 64.24; 106 23, 88,          | मुहस-१                              | इतपुत्र ३९. ४०;                             |
|                          | विद्याधर महिंद् राजा का                   |                      | ¥v.                         | 94.                                 | = मुदिस ३९.७०                               |
| बहुच्छाव                 | सामन्त १७.२१                              | गारुपंत              | सुमालि का भाई ६.२२०;        | ,, <del>-</del> 2                   | राक्षसयोद्धा ५६.३२                          |
| बहुर्पिगल                | पुरोहितपुत्र (देखी पिंगळ)                 |                      | ७.१५२,१६३. ५३. ९२           | मुणिभइ                              | अइवरिय का सहायक                             |
| अद्भा र अक               | ₹६.६.१४;३०.७६;                            |                      | -पुत्त १२.९७(सिरिमाल)       |                                     | राजा ३७.१०                                  |
| महोदर                    | कुं अपुर का विद्याधर                      | मास्रि–१             | सुमाछि का माई १.            | मुणिवरदत्त                          | सुनि ३९.१०१                                 |
| 26147                    | राजा, कुंभकण का                           |                      | ४६,४८: ६. २२०, २३२,         | मुणिसुव्यय                          | नीसवें तीर्थंकर १.५; ५.                     |
|                          | इतसुर ८.५५                                |                      | २३३,२३५,२४२; ७. १२,         | • • • • •                           | 984;4,54,984;4,48;                          |
|                          |                                           |                      | 94,39,34,39,33,             |                                     | २०.६, ४६, ५६, <b>१५</b> 9,                  |
| महोदहि<br>ो              | विद्याधर सट ४८.१२१                        |                      | <b>३</b> ५,१५८,१६३, १६५;८.  |                                     | 155; <b>29. 29, 22,26</b> ;                 |
| महोयर                    | राक्षसयोद्धा ५९.२७,२८                     |                      | v9,v2                       |                                     | 39.970:66.6; 69. w;                         |
| महोयहिरव                 | वानरवंशीय राजा ६.९३,                      | ,, - <del>?</del>    | राक्षसयोद्धा ५६.३०; ५९.     |                                     | ८९.२०; ९५. ३५; १०२.                         |
|                          | 56,940,949,948                            |                      | 96,95                       |                                     | 18; 111. 20; 118. 0                         |
| माकोड                    | वियाधर राजा १०.२० ,                       | माहवी−१              | पीइंकर की भाता ५.           |                                     | (देखो सुख्या)                               |
| माणवर्                   | रावण की भी ७१११                           |                      | १२८                         | मुणिसुहम्म                          | सुनि २०.१५२                                 |
| माणसवेग                  | विषावर राजा, नागपुर का                    | ,, — <del>-</del> -8 | विद्याधर रानी ६.२१६         | मुद्रिअ                             |                                             |
|                          | 4.949                                     | " —ą                 | राक्षसराज महु२ की           |                                     | (देखो मुद्दश-१)                             |
| <b>माणस</b> सुंदरी       | विद्याधर इंद् की आता                      |                      | माता १२. ३१                 | मेघपम                               | सारवृसण के पिता %.१०                        |
|                          | ٧,٦                                       | <b>33</b> −8         | बूसरे वासुदेव की माता       | मेघवा <b>हण</b>                     | (देखो मेहवाइण)                              |
| माणिभइ                   | यक्षािषपति ६७.३५,३७                       |                      | ₹0.968                      | मेरग                                | तीसरा प्रतिवासुदेव ५.                       |
| माणि                     | राक्षस्योद्धा ५९.२                        | . <b>پ</b> سام       | रानी ८२.६४                  |                                     | 946;20.202                                  |

| मेर-१       | दावार <b>की दाम का सहायक</b><br>राजा ९९.४९                  | " –₹      | राजकुमार ७५.६७,६९,<br>७०,७१,७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्यणपमा           | वणिक् श्री १०३. १२;<br>== स्थणासा १०३ ९      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ,, -२       | वणिकु १०३.३८                                                | " -}      | दाशरथी अरहसह चीकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र्वणमई            | दाशरथी अरह की प्रथ-                          |
| मेवदत्त     | विद्यापर राजा ६.१७०                                         | ~ ,       | राजा ८५.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4-1-18           | विनी ८०.५०                                   |
| मेरमहानरवर  | 4.896                                                       | ,, -8     | काकंदी का राजा १०४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्वणमाला          | रावण की जी ७४.८                              |
| मेहकंत      | बानरबोद्धा ५४.३६                                            | ,         | २.१३,१७,२०, २१, २२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्यणमास्त्रि-१    | विद्याधरवंशीय राजा ५.                        |
| मेइकुमार    | राजा ३२.२२                                                  |           | ₹8,₹•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (40141163-1       | १४                                           |
| मेहज्झाण    | राक्षसवंशीय राजा ५.२६६                                      | रइविवद्धण | वानरयोद्धाः ५७.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, -R             | क्रिवेशीय राजा २१.९                          |
| मेहप्पम-१   | राक्षसंबंधीय राजा ५.२६८                                     | रइवेग     | मुनि ११३.२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,, —₹<br>,, —₹    | अवरिवेद्द का विद्याधर                        |
| ,, -9       | जिन सुमद् के विता                                           | रइवेगा    | विद्याधर राजकुमारी ५.२४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,               | राजा ३१.१५.१६,१८                             |
| ,,          | 20.39                                                       | रइवेया    | राष्ट्रण की भी ७४.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | २७ २८,३१                                     |
| मेइपह       | सीया स्वबंदर में उपस्थित                                    | रंभभ      | आविक के गुरु ५.११३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रवणरह-१           | विद्याधरवंत्रीय राजा ५.१४                    |
| •           | राजा २८.१०१                                                 |           | =रंभक ५. ९४,११९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n 8               | विदाधर राजा ९०. १,४,                         |
| मेहबाहु     | गृहपति २० १२८                                               | रंभा      | रायण की भी ७४.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                 | £, 92, 98, 9£, 20,                           |
| मेहरह-१     | लोकपाल खरण के पिता                                          | रक्सस     | रक्खसवंस प्रात्तक विद्यापर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | २४, १७                                       |
|             | A'88                                                        |           | राजा ५.२५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " –3              | राजकुमार ३९. ७८, ८१,                         |
| پ,۶         | राजा, जिन संति का पूर्व-                                    | रक्ससवंस  | राक्षसवंश १.४२;५.२५२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, ,              | 69,63                                        |
|             | मवनाम २०.१५,१३३                                             |           | २५८; ७. १६१; ४३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्यणवज्ञ          | विद्याभरवंतीय राजा ५.१४                      |
| मेड्बाहुण-१ | रक्कासदीय का प्रथम                                          |           | 94,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रयणसकाया          | समुद्द की पुत्रियां,                         |
| alfalfar .  | राजा (देखो भणवाहण १)                                        | रघुस      | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | उपनाण की ज़ियां                              |
|             | 4.999,983,930,849;                                          | रणचंद     | वानरयोद्धा ५७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रयणसिरी           | 48.88                                        |
|             | w. \$ <b>7</b> , 9 <b>5</b> 9; 8 <b>3</b> , 9 <b>3</b> 9 %; | रणलोस्र   | राजा ३२.२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ,                                            |
|             | = मेचवाहण ५.६५                                              | रत्तह     | विद्याधरवंशीय राजा ५.४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रयणावर            | रानी १०३,१३०                                 |
|             |                                                             | रत्तवर    | राक्षसबोद्धा ५६३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रयणावली           | विद्यापर राजकुमारी ९.५२                      |
| ,, −₹       | रावण का पुत्र १०. २३:                                       | रमण       | विप्र ८२. ४४-४६ ४८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्यणासर           | राखण के पिता ७. ५९,                          |
|             | 14.94; 43. 909; 48,                                         |           | 89,49,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 48, 49, 42, 42, 48,                          |
| i           | ५७:६३ ३:७७. ५८, ६१:                                         | रमणा      | गणिका ८२ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 9२२,9२ <b>७,9</b> ५२ <b>;</b> ८ <b>. ६५,</b> |
|             | न्मुणि ७५.८५ (देखी<br>व्यणसाहण३)                            | रयण       | वानरबोद्धा ५७.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | २३६, २४०, २४६; ५३.                           |
| मेहसीह      | बजवाद्यजर /<br>विद्याधरवशीय राजा ५.४३                       | रबणकेसि   | विद्याधर राजा, देखो-<br>वनीयनगर का (८५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 980;4, 96; 44, 99;                           |
|             |                                                             |           | वनीयनगर का (८५.<br>५७) ४५. २९:४८ ४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 903. 998                                     |
| मेहाबि      | रावण का मंत्री ८.१६                                         |           | ४२,४५,५३.३६, (देखो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -नंदण १२. ५७;७१.६०;                          |
| भोग्गर      | प्रकारिय का अमात्य                                          |           | <b>रयणजस्य</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | -सुब ८. २२१; ५८ १३                           |
|             | 96.62                                                       |           | The state of the s |                   | (रायण)                                       |
| रह          | रानी ३९.१०१                                                 | र्यणक्ख   | राह्मसपुत्र ११३.१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -नंदण ५९. ४०                                 |
| रइनिहा      | दाशरवी राम की एक                                            | रयणितत    | विद्याघरवंद्यीय राजा ५.१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ( माणुकण्ज)                                  |
|             | रानी ९१.१८                                                  | रयणचूल    | देव ११०.१<br>रानी १०३.९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ <b>4</b> -9     | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                       |
| रझाला       | सहविरिम की पुत्री,                                          | रयणचूला   | 9.04; 84.76; 86, 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, - <del>?</del> | वानरयोद्धा ५४.२१                             |
|             | स्वक्साण की एक राजी                                         | रयणअडि    | 83,86,40.93;49 36;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रविकिति           | विवाधर राजा ७०.१९                            |
|             | 36.90;99.94                                                 |           | ८५.२७:९६.३५: (वेषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>रविकुंड</b> ल  | ,, ,, 4.944                                  |
| रह्बद्धण -१ | वानरबोद्धा ५७. ३; ५९                                        |           | रयणकेति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रविजीइ            | बानरयोद्धा ५९.३२                             |
|             | ३७;६७.९                                                     |           | रमणकाल /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.4.44           | and and and a                                |

6; 49.96,40 (4) 48.

|            |                                                                                                                                                                                                                              | •     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| रवितेष-्१  | इक्षाकुवंशीय राजा ५.४                                                                                                                                                                                                        |       |
| " —ą       | राक्षसबंदीय राजा ५.२६५                                                                                                                                                                                                       |       |
| रविष्यभ    | वानरवंशीय राजा ६.६८,<br>६९                                                                                                                                                                                                   | ĸ     |
| रविमास     | दे <b>वी सुख्यहास</b> ४६.<br>९१;५३.२७;५५.२६                                                                                                                                                                                  |       |
| र्विमाण    | वानरबोदा ५७.१६                                                                                                                                                                                                               |       |
| रविरक्क    | देखो आणुरक्तस ५.<br>२४८                                                                                                                                                                                                      |       |
| रविरह      | राक्षबवंशीय राजा १२.९७                                                                                                                                                                                                       |       |
| रविसत्त    | » » ₹₹.5¢                                                                                                                                                                                                                    |       |
| रहुनिग्षोस | इश्याकुनंशीय राजा २२.५९                                                                                                                                                                                                      |       |
| रह्रयंद    | वानरयोद्धा ५७.१९                                                                                                                                                                                                             |       |
| ₹₹         | दाशरबी पडम :११३.                                                                                                                                                                                                             |       |
| `•         | २१;वाह ११३. ५५                                                                                                                                                                                                               |       |
|            | -तम १०२. १७५;११२.                                                                                                                                                                                                            |       |
|            | १९: -नाहु ४५.३६: -वह                                                                                                                                                                                                         |       |
|            | ६५. ५०,७७.१७ देखी                                                                                                                                                                                                            |       |
|            | राघव                                                                                                                                                                                                                         |       |
| राभ        | वानरयोद्धा ५६.३४                                                                                                                                                                                                             | राम-१ |
| राइम       | रानी ४८.१४,२५                                                                                                                                                                                                                | •     |
| राईव       | बरुण का पुत्र १६.१९                                                                                                                                                                                                          | " −₹  |
| राषव       | दाशरबी पडम, (देलो                                                                                                                                                                                                            | ,, -  |
|            | राम २) १.८८; ३०. ३५;                                                                                                                                                                                                         |       |
|            | <b>३</b> २.१२,२५;३३.१३ १७,                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | <b>२१, १२६</b> ; ३४ ५३; ३५.                                                                                                                                                                                                  |       |
|            | 18, 14, 42; 34, 28;                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | ३७.३४,४४,६५;३८ २०;                                                                                                                                                                                                           |       |
|            | <b>35.6,5,90. 25, 926;</b>                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | 80. 3; 89. 4;83.40,                                                                                                                                                                                                          |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | 94,95,38;83.89,84;                                                                                                                                                                                                           |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | 96,95,38;83. 89,84;                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | १८,१९,३४;४३, ४१,४५;<br>४४.२३;४५, ३४,४२;४६,                                                                                                                                                                                   |       |
|            | 96,95,38;83, 89,84;<br>88.23;84, 38,82;86,<br>46, 45; 86, 25, 86,                                                                                                                                                            |       |
|            | १८,१९,३४;४३, ४१,४५;<br>४४,२३;४५, ३४,४२;४६,<br>५७, ५९; ४७, २९, ४६,<br>४८;४८, ५८, ११५; ४९,                                                                                                                                     |       |
|            | 96,95,38;83,89,84;<br>88.23;84, 38,82;84,<br>46, 44; 86, 25, 86,<br>86;86, 46, 994; 85,<br>99, 93, 22; 49, 24;                                                                                                               |       |
|            | १८,१९,३४;४३, ४१,४५;<br>४४,२३;४५, ३४,४२;४६,<br>५७, ५९; ४७, २९, ४६,<br>४८;४८, ५८, ११५; ४९,<br>११, १३, २२; ५१, २५;<br>५३, ५९, ६४; ७८, ४४,                                                                                       |       |
|            | 9 < , 9 5 , 3 8 ; 8 2 , 8 9 , 8 4 ;<br>8 8 . 2 2 ; 8 4 , 2 8 9 8 2 ; 8 6 ,<br>4 6 , 4 6 ; 8 6 , 2 6 , 8 6 ,<br>8 6 ; 8 6 , 4 6 , 9 9 4 ; 8 6 ,<br>9 9 9 2 3 4 9 4 8 8 ;<br>10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18         |       |
|            | 9 < , 9 9 , 3 8 ; 8 3 , 8 9 , 8 4 ;<br>8 8 . 2 3 ; 8 4 , 3 8 , 8 2 ; 8 4 ,<br>4 6 , 4 6 ; 8 6 , 2 6 , 8 6 ,<br>8 6 ; 8 6 , 4 6 , 9 9 4 ; 8 9 6 ,<br>9 8 1 8 7 8 8 6 7 6 6 8 8 9 ,<br>1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |       |
|            | 9 < , 9 5 , 3 8 ; 8 2 , 8 9 , 8 4 ;<br>8 8 . 2 2 ; 8 4 , 2 8 , 8 2 ; 8 2 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 , 8 4 ; 8 4 , 2 4 ; 8 4 , 4 4 , 4 4 ; 8 4 , 4 4 , 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       |       |

94;44.7; 45. 42;60.

**₹,84;६4.99.98,94.** 22,29 22,84; 44. 8, 35,83;0+ 29:08. 32; u4.3;uc. 23, 3c 80; us.9,99;29.4,v; 24. 13:64. 1, 3, 10:53. 36,58.39,80,46 09; 68.20;50.9; 55. 90, 34, 30 vo; 900. v. 90.39,88;909.9,20, २८,३२,४४ ४९: १०२. 88 4-,904,964,996; 903. 3,8, 946 968; 990.76:999. 3:992. v.२9:19३. 9 ६२, ६३: 194.95, 29, 28, 22, 30.80. नर्वे बरुदेव, कण्ड के माई ५.१५४ भाठवें बक्रदेव पडम का अपरनाम १.६६,६५,८७; **1.90:29.9; 24. 903;** 90. 9-2, 92, 98, 90, २ - , २८, ३७; २८, १,६०-£7:67-64,68,98,99, 998,920, 929, 922, 990,996 935; 30. 6-10, 69.56,56; 39, 80.53,909,903,904, 900,906, 998-990, 934;33. 96. 90. 84. 84,44 46,44 :34.96. २२, १२७, १२९, १३२; **३४.१२,२६; ३५.४, १७,** २६,५२,७७;३६, ११.२६, ३२, ३३, ३७. २९. ३९. ४६,६९३३८.१५३३९ १३. 99,26,24,925, 929; 80. 7, 6, 97,94, 96; 89. 4,46; 87.29,72,

**₹%;₽₹.₹७;₽₽.9%,₹**¶, **₹₹,₹४,₹**₹,४७,४८,४**९**, 49,48;84.90,20,32, **₹5,89,83;86,80,84.** 44, 80. 0, 22, 24, 82, 49,46;86. 2,36 83. 84.54:85.94 29,29, ३६:40.90,42.24;43. **६,३२,३५,५२.६२,१२३.** \$24;48.2.20,22,8¢; 44.20,30,84,86,89, 45:44.92:45 62,62: **६९. ६३, ६६; ६२. २, २;** \$3.28;\$8.9;\$4.3 9o: EU. 4,80, 88; EC. 84, 86;45 99,36-80,84: ve.98,30;09,94,49; 43.8;48.2,96,26 go; 64. 4,99,20;06.4,99. 94:00.8,79, 39; 06. 94,24,89,82 44;65. २,१४,२९,३१: ८०. १५, 95:69. 8; 63. 3; 63. 90;64.92,98 20;68. २६:९०. २४, २९:९१,२; 52 23:52. 9, 98, 98, 28,24, 20, 35;58.6, £9, £7; \$4. 22-28; 45, £4;94.30,84;96.84, ४६;९९.४, १३, १५, १५, 84,43.69,49,900.9, 3,97,90, 20, 80, 40; १०१.९,२०,२४,२६ ३७, 80,49, 04; 907. 98, ३६, १६७, २०१; १०३. 994,923,949 948, 964,906. 7, 4, 909 29,28;990. 9, 2, 4. २०,२९,४२,४३;१११. १; 992.2; 992. 2, 8, 5, 99, 90, 20, 20, 20,

**₹₹, ₹४,₹**₹, 8८; 84.8,

#### १. व्यक्तिविशेषनाम

|             | 40,66, 60, 66; 998.                           |                         | 1,18- 189, 182,                          | बृष्पिणी-१    | द्वितीय वासुदेव की रानी |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|             | २,४,११,१२, २०; ११५.                           |                         | 188;48, 95, 44, 40;                      |               | ₹0.96€                  |
| 0           | ` v;११७.१२, <b>१४,१८,३३</b> ;                 |                         | 44.83 84,40.32,45.                       | ,,2           | नवें बासुदेव की रागी    |
|             | 194. 50, 59, 149.                             |                         | 1;41.14,88 41 46;                        |               | 20.960                  |
|             | = रामवेव १ ७१; २६,                            |                         | <b>६४.३९</b> ३६५.९ <b>१४,</b> १९,        | ,, -3         | रावण की भी ७४.८         |
|             | 9-2:26.40:25 4, 20;                           |                         | २७,४६; ६६, २७; ६७.२,                     | रूवमई )       | लक्षणकी रानी युक्त-     |
|             | ३८.५०; ४१. ७३; ४४.                            |                         | २६,२७:६८ ६ २४ ४९:                        |               | काण की पुत्री ७७ ४७;    |
|             | 96:84.25;80.82,40;                            |                         | ६९ १९:७१.०९,५३, ६३,                      | 1             | 59. 98, 22; 9-6. 95     |
|             | 86.86, 997; 85, 97;                           |                         | ६५,६६:७२.२४,२५,२८:                       | <b>₹</b> 4    | 45.5                    |
|             | 4 9 5 ; 44 . 76 ; 58 . 7,                     |                         | ७३.१३ १५.१६,१४ ३४;                       | स्वाणंद       | देव, भूतगण का स्वामी    |
|             | ३६१६५.३४१७६.१७१८०,                            |                         | u8.3,75,30;uu.?;uc.                      | And Inid      | ५ १०३                   |
|             | 95:103. 9,942: 905.                           |                         | २५:८६.४: ९५. २७:९९.                      | ->GA          |                         |
|             | ¥;990. ₹4: 990. 99;                           |                         | 1871-4.4,118. 144,                       | गोहिणी-१      | नर्वे बलदेव की माता     |
|             | 116.63                                        |                         | 922; 992. 98; 994.                       |               | 2 · 15 ·                |
| रामकणिह     | क्षक्रका ६१. ४७. ५५;                          |                         | १७; (देलो <b>दसग्गीव</b> )               | ,, -2         | श्रावकमाता ११८.६५       |
| 4           | v2.93; 59.92                                  |                         | रावण-पुत्त इंद्रङ् ११                    | लंका सुद्री   | हणुम की ज़ी, राक्षस     |
| रामण        | देखो रावण                                     |                         | 9-4745.44.44 69                          |               | वजानुइकी पुत्री ५२.१२,  |
| रामदेव      | वेलो राम-२                                    |                         | रावण-पुत्त जंबुमालि                      |               | १६, २१, २५, २९, ५६;     |
| रामदेवचरियं | प्रम्थनाम पडमबरियं                            |                         | 44 22                                    |               | 458                     |
| (1444-11/4  | 1, 50                                         |                         | रावण-पुत्र द्यावाहण                      | लंकासोग       | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५  |
| रामा        | जिन युष्फ्रदंत की माता                        |                         | 49.08 69                                 | <b>लक्ख</b> ण | लक्ष्मण पडम का भाई,     |
| (141)       | 20.34                                         | राह्य .                 | देलो <b>राजव</b>                         |               | भाठवें वासुदेव, देखो    |
| रामायण      | प्रम्थ (हिन्दू) २. ११६;                       | राह्यचरिव               | पडमसरियं १०३.१७५;                        |               | सोमिश्चि १-६६,६९,७७,    |
| Vidid.      | 4.4.96                                        | राह्यचारम               | 114,118,114                              |               | 49,69, 60; 20, 999;     |
| रामण }      | હફ્ર.પ                                        | 719                     | विमलसूरि के आवार्यमह                     |               | २५.११;२७. २७,२९,३१,     |
| रावण        | भाउनां प्रतिवासुदेव, <b>ऊंका-</b>             | राह्                    | 196.996                                  |               | ३४,३६,३७ ३९: २८ ९५,     |
| •           | भिपति राक्षस १.५९; २.                         | रिउमहण                  | राक्षसवंशीय राजा ५ २६२                   |               | 100,928;20. 69;29.      |
|             | 904,906, 993; 3. 5;                           | ार उसहण<br>रिक्सर अ′− १ | रिक्सपुर का वानरराजा                     |               | 104, 110:22. 14,10,     |
|             | 4.944;0 55; 6 907,                            | । रक्छार्ज – १          | नल और नील के पिता                        |               | २५,३८,४५;३३.१३ १८,      |
|             | 9 - 4.9 2 - , 2 2 4 2 4 4 ;                   |                         | 9.43; 6.218; 9.142; 4.                   |               | २८,८७,९०, ९४,९७,९८,     |
|             | 5,90, 98, 28 80, 46,                          |                         | २२९ २३१, २३४, २५५,                       |               | 112,980;38.3,4 93,      |
|             | 103;19. 1; 13. 25,                            |                         |                                          |               | ÷4; ३4. 98 44; ३4.      |
|             | ४२ ४४, ५४ ६६, ७४,                             |                         | २५६:९.५२७; ५८ १५:<br>बानरवंशीय राजा ६.८४ |               | 10, 99, 98, 29-24,      |
|             | 124 124, 120, 126                             | ,, <del>-</del> 2       |                                          |               | ३२-३४ ३७; ३७. १५,       |
|             | 939 4198 6 944194.                            | रिद्वनेमि               | (देखी नेमि)                              |               | ३२, ३८, ३९, ४५, ६२,     |
|             | 10:14.90,92,93,94,                            | रुर्नाम                 | तीसरे वासुदेव के पिता                    |               | ६४; ३० १६, २३ २५,       |
|             | 96 28,26;95 9,3 29                            |                         | २०. <b>१</b> ८२                          |               | ३६,४३-४५,४९,५६;३९.      |
|             | २३,२८,३२,३४ ४३;२०.                            | <b>ब्रह्मूड</b>         | कातोणंद म्हेच्छण्यों का                  |               | 14,15,75; 80.98,89.     |
|             | <b>२•३</b> :४३. <b>१६</b> :४४. <b>९</b> , १३. |                         | अधिपति १.७०;३४.४६,                       |               | ७३,७६: ४२.२८; ४३.५,     |
|             | 18;84.30;84.9 4,46                            |                         | 48,44,42;30.80;55.                       |               | २३,३७ ४८;४४.२१,२७,      |
|             | 101-11 1-101 11 -1                            |                         | •                                        |               | 33 30 33 0              |

40

96:86.54;43.80,50,

#### १. व्यक्तिविहोचनाम

| 25,86,80,66,59,80.           |                      | 110.6; 190. 4; 116.                  | कच्छीहर-१          | (वेको क्रक्कंण)                                   |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| ४५;४८.३३,१०८;४९.४,           |                      | ६३; = संस्क्षीयमह ११३.               | » - <del>2</del>   | मुनि १७,५६                                        |
| २०,५३.२२,२३,२८३२,            |                      | ३; = कच्छीइर ३२. ४४:                 | लक्छीहर स्य        | अक्बपुर का राजा                                   |
| 934;48. 90, 30; 44.          |                      | ३४.४२ ४३:३५.३२,६१:                   | -                  | v8.39                                             |
| ४८,५९;५९,६७.७५,८२,           |                      | ३६.१७,१८;३७. १; ३८.                  | हिंद्यास           | विद्याधर ६३.५१,५३                                 |
| ८३,८६:६०.२; ६१.२५,           |                      | 90,24, 38,34,30;89.                  | लबादत              | वणिक् ४८.२०                                       |
| 83,88,49, 45,60,69,          |                      | ७२;४३.२५;४४. २५,२६,                  | ल <b>लिय</b> भित्त | मुनि, सातवें वासुदेव का                           |
| ६३;६२.१,१२; ६३.४,८,          |                      | ३७;४५. ८,१२ १५, २०;                  | calcadial (1       | पृष्ठीयन्स नाम २०.१७१                             |
| 10,90,45;68. 22,26,          |                      | 86 9-8;85.95,35;4 <b>2</b> .         | स्रक्षिया          | रानी ८४.८                                         |
| 30;64.9,3,86;66.86;          |                      | २७,२९,३४,५०; ५५.१४,                  | <b>कव</b>          | सीया का ज्येष्ठ पुत्र १.३२,                       |
| ६ <b>५.8•, ४५;७१.११,५</b> २, |                      | 94,25;45. 65;52 24,                  |                    | CB; 59. 5; 56. 96 44,                             |
| ५३. ६१, ६६, ६७;७२८,          |                      | २६:६४.६, १६,३८,४४:                   |                    | £9, £0, £2,03; \$5.£,                             |
| 19.9४,9६, २१,२२,३०,          |                      | ६५.२८,३१;७१.१५,५९,                   |                    | \$6,63,00-02,900.9.                               |
| ३६:७३. १, १९,२२; ७४.         |                      | <b>६४.६८;७२.१०. १२,</b> २४;          |                    | 2,92,26 42,46; 909.                               |
| २७;७५,९९,२४;७६.३,६           |                      | ७६ १९;७७.९, ४३, ४९;                  |                    | ₹¥; १०२. ३५; १०¥. 9;                              |
| ७७.१९,२४,२८,२९,३२,           |                      | <b>49.33;60.</b> 86;63.94;           |                    | 1-4. 6, 14: 196.83;                               |
| 44,84;08.94-96,30,           |                      | ८५ १६,२३; ८६.२५,२६;                  | लवण-१              | 59.9,15,84;56.9,85                                |
| ३५,४१ ४४;७९.१४;८०.           |                      | ८७.१८; ९०.१७ २२ २३,                  |                    | ३२,३७,३८;९९.३ ४३,५४                               |
| 30,85; 69 3,8; 67.3;         | •                    | २८;९१.१०,१६, २६:९४.                  |                    | 44, 44,44,44                                      |
| ۵4.6,20; ٩٠.4,6,9٠,          |                      | ५ ५८;९६ ३८; ९८. ४३;                  |                    | <b>३२,३९,५०,५१. ५६</b> ,५७;                       |
| २१; <b>५१.२,७, १९</b> ;५४.१, |                      | <b>55.</b> ३२,४८;१००. <b>१२.१</b> ३, |                    | 908,39, 33; 906 93,                               |
| ४ ९० २४,५९, ९९: ९५.          |                      | 15,77. 75. 75; 1•1.                  |                    | 12 14: 11 20: 116.                                |
| २२;५६.४२;५८. ४१,४२,          |                      | २६;१०२.५९,१९९;१०३.                   |                    | ¥ o                                               |
| ४४;९९.४, १३,४७ ७२,           |                      | ६;११ <b>०. ५.२१; १११. २</b> ,        | संबण-१             | TIME SPECIES SPECIE                               |
| 900 ३,90,9४, १७,२०,          |                      | १२:११३.१ ४ ५.                        | (84 st - 1         | राक्षस संबुका पुत्र, अहुरा-<br>नरेश १.८२;८६.४६ ४७ |
| २१,२३ २४,३१; १•१.२४;         | ਲਵਭੀ− ੧              | सुकंठ की रानी १७.६०,                 |                    | 88,40                                             |
| 9-2.46:9-2.2.4,994,          |                      | 69                                   |                    |                                                   |
| 125,159 902;905.4,           | " - <del>2</del>     | विद्याधर रानी ६.१६८                  | <b>इंद्र</b> नाम   | वानरबोद्धा ५७ १४                                  |
| 92,94; 990, 3,2,8,5          | 1                    | चकार्सी हरिसेण की                    | लोल <b>–</b> १     | ,, ,, '40.E                                       |
| २०,३०, ३७, ३८: ११३.          | " `                  | स्रोतेली माता ८.१४६                  | ,,-3               | ,, ५७.१२                                          |
| 1. 29 44; 194. 19;           |                      |                                      | वहवेही-१           | जणभ की रानी. सीया                                 |
| 114.1,10,14,14,61,           | ,, ···· #            | कर्ठे बासुदेव की माता २०.            |                    | की माता २६.७५ ९२; २८.                             |
| 00,08.                       |                      | 948                                  |                    | ८८;३०.५५; = विदेहा १                              |
| =लच्छीनिलय ३६. ५; ३७.        | ,, — <sup>6</sup> 4  | राजणकी ७४.९०                         |                    | ६६:२६.८८;२८.१६, ८०;                               |
| ₹v; ₹c. 9; ¥4. 99,.          | ., −ξ                | दाशरबी अरह की प्रणयिनी               | 20 -               | ३०.२४,९४;=विदेही२६.२                              |
| २३;४८. ५९, ७७, १००,          |                      | 60.40                                | वहवेडी-२           | जणअपुत्री सीया ,दाशरबी                            |
| 900; 48, 82; 49. 68;         | लच्छीदेवी            | एक रानी ११८.६९                       |                    | राम की पटरानी ३१.                                 |
| \$4.88;49.44, 67;44.         | <b>सन्दर्ध</b> जिल्ल | ( देखो ळक्सण )                       |                    | 9-3:35. 25; 84. 3+;                               |
| 6;00,42;5•.5,92;59.          | लच्छीमई              | १०८.४९ आर्थिका                       |                    | ¥6.994;84.23;43.86                                |
| ۵; ۹۶, ۹۶; ۹۰۰, ۹۹;          |                      |                                      |                    | 44.98; 42.4; 42.92;                               |
| 902.980;906.20,88;           | लच्छीवाहर            | ( देखो <b>सक्त्रण</b> )              |                    | ९३.६; ९४.३३, ४८, ५५;                              |

|            | <b>९५.५८; ९६. ३०; ९९.७</b> ;                      |                  | <b>\$4.9,9•,9</b> ६ ६५: <b>\$</b> ६.८: | बजासेण     | मुनि, प्रथमतीर्थंकर के पूर्व                                                             |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 900.74;909 90,851                                 |                  | 54.6156.9,4,90,90,99,                  |            | भवगुर २०.१७                                                                              |
|            | 902.2,44; 902, 908;                               |                  | 17,94,7+,76, 70,36,                    | बजाउइ-१    | सीधर्मेन्द्र ३.१३७                                                                       |
|            | १०५ ९: = विदेश ४६.१०,                             |                  | <b>₹</b> 4,44,45;55.14, <b>3</b> 1,    | ,, -9      | विद्याधरवंशीय राजा ५.१६                                                                  |
|            | 64:50.96,96:56 <b>2</b> 0,                        |                  | ३२:१००.२ ४५,                           | ,, -3      | विद्याधर राजा ६.१६९                                                                      |
|            | ५१ = विदेही १०१.३                                 | व ज्लूण क        | राक्षसयोदा ५९. ५७,५८                   | वजाउह्पंजर | विद्याधर राजकुमार ६.१६९                                                                  |
| बह्यस्सभ   | <b>धनुर्वेदाबा</b> यं २५.१८,२१                    | वज्रदंत          | बानरबोद्धा ५.४.२३                      | वजाम       | विद्याधरवंशीय राजा ५.                                                                    |
| वर्षसोग    | मुनि, बाईसवें तीर्यंकर के                         | वजदत्त-१         | विद्याधर नंशीय राजा ५.                 | 4 0414     | १६                                                                                       |
|            | पूर्वमव गुरु २०.२०                                |                  | 14                                     | वजावस      | सीया स्त्रयंवर के लिए                                                                    |
| न्यप       | धानरयोद्धा ५९.५                                   | ,,- <b>?</b>     | मुनि, स्यारहर्वे तीर्थंकर के           | 4-414()    | खंदगद्द द्वारा दिया गया                                                                  |
| वस्यरह     | राजा ५८.१२,१३                                     |                  | पूर्वजन्मगुरु २०.१८                    |            | धनुष २८.८४;३०.९८;४४.                                                                     |
| वण्यविलंबी |                                                   | वजद्भ            | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५                |            | <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> |
|            | वानरयोद्धाः ९.३१ ३३,३४<br>विद्याधरवंशीयराजाः ५.१६ | व ज्ञ <b>धर</b>  | राक्षसयोदा ५६.१८                       |            | 94, = \$; \ \ ? \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                          |
| बज्ज-१     |                                                   |                  | •                                      |            | \$5.09;900.6;99 <b>3</b> .80                                                             |
| , – २      | ,, ,, ዓ.ዓง                                        | वजनाभ-१          | राजा, प्रथमतीयंकर का                   |            |                                                                                          |
| , - }      | राक्षतसामंत ८.१३२;१२.                             |                  | पूर्वभवनाम २०.१२                       | बजास       | विद्याधरवंशीयराजा ५.१७                                                                   |
|            | 58                                                | ٠, -٦            | मुनि, बारहवें तीर्थंकर के              | वर्जिंदु   | विभीसण का मुख्य भट                                                                       |
| वजाउयर     | राक्षसयोद्धा ५९. १२; =                            | <b>*</b> .       | पूर्वजन्मगुरू २० १९                    |            | 44.23                                                                                    |
|            | वज्जोयर, ५६.३१:५८.१४;                             | वजनेत            | रावण का मंत्री ८. १५                   | वजोयर      | देखो <b>बज्जडयर</b>                                                                      |
|            | ₹•,₹٩;                                            | वजापाणि          | विद्याधरवंशीयराजा ५.१७                 | वणमाला-१   | राजा महीहर की पुत्री,                                                                    |
| वजंक       | विद्याधरवंशीयराजा ५.३६                            | वज्जवाहु-१       | ,, ,, 496                              |            | लक्षण की राजी १.७१:                                                                      |
| वजंधर      | ,, , ,, ५                                         | ,, –२            | इक्षाकुवंशीयगजा २१.४२,                 |            | ३६.९,१९,२४ २८,२९,                                                                        |
| बजंस्      | वानरबोद्धा ५७.८                                   |                  | ४४,४६,४७ ५ <b>१,५६,</b> ६७,            |            | २०.३१ ३२,३४:३८.१६,                                                                       |
| ग जनक      | वणिक् १९८.४६                                      |                  | ७०,७२,७४                               |            | २०,५५,७७, ४९,५१,१५,                                                                      |
| वजनम्      | राजकुमार १०३.९१                                   | वज्जगउझ-१        | राक्षस्रवंद्मीयराजा ५.२६३              |            | ₹₽,                                                                                      |
| व जाकंठ    | बानर वंशीय राजा ६.५९,                             | वजमज्स-२         | रावणमत्री ८.१३२                        | ,,-₹       | भिल राजकुमारी १२.१४                                                                      |
|            | £0,6¢                                             | वज्रमालि         | राक्षस सुंद् का पुत्र ११३.             | ۶−۰۶       | जुकाहेकी इसी १४.२                                                                        |
| वजनण       | दसपुर का राजा १.७०:                               |                  | 93,20                                  | वण्हिक्सार | इत्थ व पहुरथ के पिता                                                                     |
|            | = वजामण्य ३३. २५, २७,                             | वज्ञमृह          | लं <b>का</b> प्राकार का रक्षक          |            | 46.93                                                                                    |
|            | ३०,५४,६०,६१,६४,७८,                                |                  | ५२.८:५३.१२४: = वजाः                    | बण्हिसिइ   | दाशरथी राम का सहायक                                                                      |
|            | 60, 69, 59, 54, 54,                               |                  | वयण ५२.११                              |            | राजा ५९.४९                                                                               |
|            | १००,१०२ १२२,१२४,                                  | वज्रयण           | देखो यज्ञकण्ण                          | वदमाण      | चौबीसवें तीथंकर २०.६,                                                                    |
|            | १२९,१३१, १३२-१३४.                                 | वज्ञत्रयण        | देलो वजामुह                            | , , , ,    | ५१ (देखो महाबीर)                                                                         |
|            | 134, 184; 44, 84;=                                | <b>वज्ञत्रयण</b> | सीहपुर का निवाधरराजा                   | वप्पा १    | चमवर्सी हरिसेण की                                                                        |
|            | वजासमण ३३.१४७                                     |                  | ३१.१६                                  | 4.411      | माता ८.१४४,१४५ १४८,                                                                      |
| वजान्स     | राक्षसयोद्धा ८.१३२; ५६.                           | वज्जवेग          | राक्षसयोदा १२.९२                       |            | २०६,२०७;२०.१५०                                                                           |
|            | २८;५९.३ १२                                        | वजसंघ            | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५                |            |                                                                                          |
| वजन्र      | विद्याधर वंशीय राजा ५.४६                          | वजसमण            | देको बज्जकण्ण                          | वप्पा-२    | जिन निमिकी माता २०.                                                                      |
| वजाजंप     | पुंखरियपुर का सोमवशीय                             | वज्रसिरी         | विद्याधररानी ६.१६९                     |            | 80                                                                                       |
|            | राजा, निर्वासित सीया का                           | वजसंदर           | विद्याभरवंशीयराजा ५.१७                 | वस्मा      | जिन पास की माता २०.                                                                      |
|            | संरक्षक १.८४; ९४. १०२;                            | व असु जण्हु      | ,, ,, <sup>6</sup> 1.90                |            | *5                                                                                       |
|            |                                                   |                  |                                        |            |                                                                                          |

| वरकिति                                  | ं <b>चंत्पुर का</b> नागरिक ५.                              | वसुगिरि<br>=================================== | इरिवंशीय राजा २१.९<br>श्रेष्ठीपुत्र, क्रक्काण का पूर्व | वासवकेड       | जणम के पिता २१.३२                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| वरधम                                    | मुनि, उज्जीसर्वे तीर्थंकर के                               | बयुद्ता                                        | जन्ममाम १०३. ८, १३,                                    | वासुपुज       | (देशो बहुपुजा।)                        |
| 4(4-4)                                  | पूर्वजन्मगुङ् २०.२०                                        |                                                | 18, 44, 114, 124;                                      | विउत्तवाद्य-१ | राजा तृतीय तीर्थंकर का                 |
| बरा                                     | चंदमद् की रानी ८८ १५                                       |                                                | 118.31                                                 | ., =2         | पूर्वमवनाम २०.९२<br>पुरुषविदेह का राजा |
| ब स्वा                                  | इंद्र का पश्चिम दिशा का                                    | बसुनंद -                                       | ज्ञाद्वाण १०४.२६                                       | ,, = <        | पुरवाबदेह का राजा<br>१०३.६१            |
|                                         | विद्याचार लोकपास ७.४४,                                     | बसुपु <b>ज-</b> १                              | बारध्वें तीर्थंकर १.३;९.                               | विकल          | वानरबोद्धा ५७.१२                       |
|                                         | 80;14.1+,12,12.12,                                         |                                                | ९३;२०.५५,५७; = बासु-                                   | विक्रम        | राक्षसबोद्धा ७१.३६                     |
|                                         | 94,96,96,22,23, 28,                                        |                                                | पुजाप.१४७३६.९०;२० ५,<br>८,३८,५१३९५.३२.                 | विगयभोह       |                                        |
|                                         | २८:१८.२,३;१९.१,८,२०-                                       | बसुपुज-२                                       | जिन बाह्यपुद्धा के पिता                                | विश्व         | मुनि ९.७;३०.६५<br>वानरयोद्धा ५९.७,९    |
|                                         | २५,२८.१९,३२:५३.४२,                                         |                                                | 30.36                                                  | •             | ·                                      |
|                                         | ९५. (देसी सलकंत)                                           | बसुबल                                          | इस्राकुवंसीय राजा ५.४                                  | विश्वस्यण     | नानरबोद्धा ५७.६                        |
| वसंतअसरा                                | गणिका ८२.८७                                                | वसुभूर-१                                       | मुनि, छठं बासुदेव के पूर्व                             | विवित्तगुत    | सुनि २०१३८                             |
| वर्षततिल <b>भ</b><br>वर्षततिल <b>या</b> | इस्वाकुतंशीयराजा २२.९८<br>अञ्चला की सखी १५.                |                                                | जन्मगुरु २०. १७६                                       | विचित्तमाला   | सुकोसल की रानी २२.                     |
| <i>न विशा</i> शंक्षम्।                  | ६५,६७,६८,६९; = वर्षत-                                      | " -5                                           | वित्र ३९.४९,४३,४५,६४,                                  | 0.0           | 99,40                                  |
|                                         | माला. १६.७०,७३, ८९;                                        | बसुसामि                                        | ७५.<br><b>अङ्खिरिक का</b> सहायक                        | विचित्तरह     | वरिष्ठपुर का राजक्रवार                 |
|                                         | 90,99,98,94,90,20,                                         | बद्धताल                                        | <b>अक्षविविभ का</b> सहायक<br>राजा ३७.१२                | विजञ-१        | 39.00                                  |
|                                         | ३९,४३,७५,७९,८३,८६,                                         | वाडकुमार-१                                     | पवणं जय १६.२,५८;                                       | (वं अधीयः )   | हितीय क्छदेव ५.१५४;<br>७०३५            |
|                                         | 65,58,50,9°5                                               | ,, -2                                          | विजयावई नगरीका राजा                                    | ,,2           | जिन मिस्री के पिता २०.                 |
| वसंतद्भ                                 | भामंडल का मित्र ३०.५                                       |                                                | 114.55                                                 | •             | ४७                                     |
| वसंतमाला                                | (देलो बसंततिकया)                                           | वाउग\$                                         | अइविरिध का तेलवाहक                                     | ,,- <b>3</b>  | राजा, चक्रवर्ती संशर का                |
| वसंतल्या                                | राजकुमार सुकोसळ की.                                        | 6.                                             | ३७,१७                                                  |               | पूर्वजन्मनाम २०.१०८                    |
|                                         | धात्री २२.७                                                | वाउभूइ                                         | बाह्मणपुत्र १०५.२०,२४,                                 | »,-¥          | मुनि, पौचर्वे वासुदेवका पूर्व          |
| बसम-१                                   | मुनि, चौथें बलदेव के पूर्व                                 | बाणरवंस                                        | ८० (देखो <b>सदभूर)</b><br>वानर-वंश का नाम १.४३;        |               | जन्मनाम २०.१७१                         |
|                                         | भवगुरु २०.१९२                                              | वाणरवस                                         | वानर-वान का गाम १.४३,<br>६.१,८८,९२                     | 99-69         | इस्वाकु बंकीय राजा २१.                 |
| बसम२                                    | वानरबोद्धा ५७.१८                                           | वामवेव                                         | भाषाण १+४.२६                                           | _             | 89,88 48,44                            |
| बसमदत्त                                 | जिन <b>मुनिस्तुव्यय</b> को प्रथम<br>पारणा कराने वाका राजा. | वायायण                                         | बानरबोद्धा ६०१०                                        | ,, <b>-</b>   | राजा ३२.२२                             |
|                                         | 29.28,24                                                   | बालि                                           | सुग्गीचका ज्येष्ठमाई, देसी                             | n-4           | नानर बोद्धा ५७.१४,५६.                  |
| वसह                                     | ळक्काण का पुत्र ९१.२०                                      |                                                | बास्ति १.५५: ३. १०; ९.                                 |               | 94                                     |
| वसहकेट                                  | इक्वाकुवंशीय राजा ५.७                                      |                                                | 9, 4, 5, 28 22, 20,                                    | s, c          | दाशरबी राम की प्रवा का                 |
| वसहरू                                   | राजकुमार, सुननीय का                                        |                                                | ३८,३९,४६,७४,१०५,                                       |               | अगुआ ९३.१७,२२                          |
| 1                                       | पूर्वजनमनाम १०३. ४२,                                       |                                                | 1-4; 48. 26; 1-2.                                      | 9,-5          | विमलस्रि के गुरु ११८.                  |
| ,                                       | 44,122                                                     | वालिंद                                         | 178,131,133, 138.                                      |               | 190                                    |
| वसुंचर                                  | मुनि, सातवें बलदेव का                                      | या <b>लब्</b><br>माकिसिक                       | विद्याबरवंद्मीयराजा ५.४५<br>कुत्रवद्य सः राजा, देखी    | विजयपञ्चल     | पडमिणी नगरी का राजा                    |
|                                         | पूर्वजन्मनाम २०.१९१                                        | 41141414                                       | बार्खिक्क १. ७०; ३४.                                   |               | <b>३९.३८,५१,६१</b>                     |
| वश्चेषरा                                | रायण की श्री ७४.१०                                         |                                                | 96 20, 40, 49, 48,                                     | विजयरह        | बह्बिरिस का पुत्र ३७.                  |
| वस्र }                                  | अभोज्या क राजा ११.                                         |                                                | 44; ws. c; ss. es:                                     | B             | <b>६८:३८.१,५,६</b>                     |
| वसुक्रमार ∫                             | २१,२४-३१,३३,३४,३६<br>११.८                                  |                                                | -दुहिबा ७७.१८ = कह्या-                                 | विजयसङ्ख      | महिंदिम का बहायक                       |
|                                         | - •                                                        |                                                | नमाला                                                  |               | राजा ३७.६                              |

| विजयसायर               | वकक्ती सगर के पिता               | <b>बिउजु</b> ए <b>व्</b> | (देवो विज्जुष्पम १)                                 |                | = विभीसण ८. ६२, ८९;                           |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                        | 4.58                             | विज्जुबंग                | वणिक् पुत्र ३३.६५,१२८                               |                | २२.१२,१३, १४,१५;४६.                           |
| विजयसीह                | विद्याघर राजपुत्र १.४४;          | विज्ञुलया                | रयणमास्ति ३ की रानी                                 |                | 56;86.996;42.9,8.2,                           |
|                        | <b>६.१५७,१७६, १८५,१८६</b>        | 3.41                     | 39.94                                               |                | ७;५५.४,१८,२३ २९,४५,                           |
| विजयसंदरी              | दाधरमी सरह की जी,                | বিকলু ধ্যত—৭             | वानरबोद्धा ५४.२२                                    |                | ४६:५७.१७:५९.६७.७५,                            |
|                        | अद्विरिक्ष की पुत्री ३७.         |                          | राक्षसंबोद्धा ६१.१०                                 |                | जदःदत्र, भश्चःद्रज्ञ ५ १६:                    |
|                        | 4,98                             | ,,-२<br>विज्जुवेग        |                                                     |                | 64.50:00. 36 36.85,                           |
| वि अयसेण-१             | मिणालकुंड का राजा                | विश्वपुर्वा              | विशाधरराजपुत्र ६१५७,                                |                | ४%: = बिहीसण ७,९८;८.                          |
|                        | 908.50                           | Green a                  | 957,958                                             |                | ८४, १३१, २३९, २४०,                            |
| ,,–੨                   | मुनि १०३.१०६                     | বিজ্ঞসূ—৭                | विद्याधरवंशीय राजा ५.१८                             |                | २७४; १०.२३; १२. ६८;                           |
| विजया-१                | जिन सजित्र की माता ५.            | শিতন্ত্র-২               | विभीसण का मुख्य मट                                  |                | 14.9; 15. 24;22, 11,                          |
|                        | 42:20.26                         |                          | ५५.२३                                               |                | 15,20,21,22; #6 56,                           |
| ,,- <b>ર</b>           | यांचर्वे बलदेव की माता           | विज्यमुह                 | विधाधरवंशीय राजा ५.१८                               |                | ६ ८६; ४८. ५६, १२ ·;                           |
| ",                     | 20,956                           | विणमि                    | पथम विद्याधर राजा ३.                                |                | 44.92,29, 22,24,20,                           |
| विजयारि                | जिन संभव के पिता २०.             |                          | 988                                                 |                | ₹ <b>१.</b> ₹₹,₽७;६ <b>१.</b> ₹₹ <b>;</b> €₹. |
| ,                      | 35                               | विणयदत्त-१               | गृहपति ४८.६३,६४,६५,                                 |                | ₹ <b>९</b> ;७९,४९,५०;७३, <b>१</b> ३,          |
| विजयावली               | एक मंत्री की इसो १०४.            |                          | Ec, 64,03                                           |                | <b>३२:१०१.१,९,२५;१०</b> ३.                    |
| लि असीस रहा            | 8,6,0,23                         | ,,-२                     | श्रीवक ७७.९५                                        |                | 922,928 924                                   |
| विजंगय                 | विद्याधर राजा ६.१६८              | विजयभद्रे                | गृहपति महिला २०.११७                                 | विभु           | इक्ष्याकुवंशीयराजा ५.७                        |
|                        |                                  | •                        | = विणयवई २०.११९                                     | विमल-१         | तरहवें तीर्थकर १ ४:५.                         |
| · विजासमुग्या <b>अ</b> | विद्याधर राजकुमार ६.             | विणोअ-१                  | अइविरिध का सहावक                                    |                | 186: 5.52; 20.4 25;                           |
|                        | 956                              | [dellet ]                | राजा ३२.२३                                          |                | ८२ ५३:५५.३१                                   |
| विजासुकोसिश            | राक्षसमोद्धा ५६.३४               | धिणोअ-२                  | वित्र ८२.४४,४७-५१,५६                                | विमल           | पडमचरियं के रचिता                             |
| विजाहरवंस              | विद्याषरवंश १.३८;५.१३;           |                          |                                                     |                | 1. 39, 50; 996. 908;                          |
|                        | 4.66,93                          | विण्हु१                  | जिन <b>सेथंस</b> के पिता २०.                        |                | = सुरिविमल ११८,११८                            |
| विज्जुतेम              | विद्याधरवंशीय राजा ५.१८          |                          | રૂપ                                                 | विसलघण         | वानरबोद्धा ७०.६५                              |
| विज्जुदंत              | ,, ,, 9.36;                      | विण्डु-२                 | मुनि ७०.२९                                          | विमलचंद        | राक्षसबोद्धा ७०.६५                            |
|                        | = विज्जुदाह ५. १८, २०,           | विण्डुसिरी               | जिनसेयंस की माता २०.                                | विमलपह         | लक्षणपुत्र ९१.२३                              |
|                        | 34,89 ·                          |                          | ३७                                                  | विमलसुणि–१     | मुनि २०.१९०                                   |
| विज्जुद्त              | विद्याघरवंशीय राजा ५.१८          | विदेहा }                 | देखो वइदेष्टी                                       | -              | मुनि २२.५५                                    |
| विज्जुदाढ              | (देलो बिज्जुदंत)                 | विवेही                   |                                                     | ,-2            |                                               |
| विञ्जुनयण              | वानरयोद्धा ५७.११                 | विद्याम                  | मुनि, नर्वे बलदेव के पूर्व                          | विमलवाहण-१     | नवम कुलकर ३.५५                                |
| _                      |                                  |                          | अन्यगुरु २०.१५३                                     | "-5            | राजा, द्वितीय तीथंकर का                       |
| विज्जुप्पम-१           | विद्याधर राजकुमार, १५.           | विक्सम                   | राक्षसबोद्धा ५६.२९                                  |                | प्वभवनाम २०.१२                                |
|                        | ६८,७०: = विज्जुत्पह १५           | विभीसण                   | रावण का कनिष्ठ आता                                  | "— <del></del> | मुनि, चतुर्थ तीर्थंकर के                      |
| _                      | २१,२३,७३                         |                          | ४६. ५५; ६१. २३; ७४.                                 |                | पूर्वमवगुरु २०.१७                             |
| विउजुप्पभ-२            | राजा ९९.६३                       |                          | २७, ३०; ७७. ३५; ८५.                                 | ,,-9           | मुनि, पन्द्रहर्वे तीर्यकर के                  |
| विज्जुपमा- १           | वानर्शनी ६.९३                    |                          | २५: = विद्यासण १. ७६:                               |                | पूर्वभवगुरु २०.१९                             |
| ۶۳                     | विद्यापर रा <b>नकुमारी, रावज</b> |                          | ५३. ९२; ६१. १३, १५,                                 | विमळसुंदरी     | छठें वासुरेव की पटरानी                        |
|                        | स्री ८.३६                        |                          | 90, ६०; ६२. २०, २१;                                 |                | ₹•.96€                                        |
| "-Ę                    | गंधक्वपुत्री, रामकी ५१.          |                          | <b>ષ્ટ, રૂક</b> ; <b>ષ્ક્ર. ૧</b> ; ષ્ <b>ય</b> .ર; | विमला          | वेसभूसण व फुळभूसण                             |
|                        | 13                               |                          | ov. 19,16; 1•₹.६;6.                                 |                | की माता ३९.८६,५३                              |

| विद्यकाभ           | राक्षसयोद्धा ७०.६५                  | विसु <b>दक्</b> मस | विद्याघरराजा ८.६१            | वेलक्स               | वानरबोद्धा ५९.३८                          |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| विमलामा            | राक्षसरानी ५.१६६                    | विस्सभूद-१         | मुनि, प्रथम बासुदेवका पूर्व  | वैलाजक्स             | विद्याधर ६३.२.                            |
| विसुचि             | वित्र, खंदगर् का पूर्वभव-           |                    | जन्मनीस २०.१७१               | वेसमण-१              | राजा अद्वारहवें तीर्यकर                   |
|                    | नाम ३०.६०,६३,६४,६६,                 | ۶و                 | विश्र ८२.२८                  |                      | का पूर्वभवनाम २०. १५                      |
|                    | wy                                  | वि <b>स्ससेण</b>   | जिनसंति के पिता २ ·.         | बेसमण–२              | विद्याधर लोकपाल १४८,                      |
| विषड-१             | विद्याघर राजा १०.२०                 |                    | ४२ = वीससेण २०.१३४           | 4/14/4 /             |                                           |
| विवड-२             | बानरबोद्धा ५७.१४;६७.                | विस्सावसु-१        | राजा १२.३२                   |                      | 49; 444, 46, 46, 46,                      |
|                    | 98                                  | -7                 | <b>अक्षा</b> णी              |                      | 9-9;6.40 49,00 06,                        |
| वियदोयर            | राक्षसयोदा ५६.३१                    | बिहि               | राक्षसयोद्धा ५९.१२           |                      | 20 68, 58, 990,998,                       |
| विरस               | दाबारणी भरहसह दीक्षित               | विहियक्स           | बाणक् १०३.१२७                |                      | ११७,१२२, १२७, २५१ <sub>;</sub>            |
|                    | राजा ८५.३                           | विद्यीसण           | (देवा विभीसण)                | वैसाणल               | 96 98                                     |
| विरद्य             | इक्वाकुवंशीय राजा २२.९८             | वीर १              | चौबीसवें तीर्यंकर, देखो      | वोमबिंदु             | वित्र ३४.४५                               |
| विरा <b>हिम</b>    | विद्याधर खंदीयर का पुत्र,           | •                  | महाबीर १.६, २९, ३४,          | नामान्यु             | वेसो भाषासर्विदु                          |
|                    | पायालंकारपुर का राजा                |                    | 40;4.186;4. 48; 20.          | संकट                 | ७.५३,६७                                   |
|                    | 9.445.89; 84.9 3,6,                 | `                  | 40,40,63,68; 960.9           | तक <b>ः</b><br>संख~१ | वानरयोद्धा५७.१२;६७.१२                     |
| 1                  | 14,94,95,29, 35;84.                 | बीर-२              | राजा ३७.२२                   | 44-1                 | मुनि, नवें बलदेव का पूर्व-                |
|                    | ८८, <b>९१</b> ;४७. ५१;४९.२१;        | बीरय               | जुलाहा २१.२                  | _5                   | जन्मनाम २०.१९१,                           |
|                    | ५० २१,५४.३६:५७.१४;                  | बीर युसेण          | इस्वाकुवंशीय राजा २२.९७      | ,,–२<br>संगःम        | राक्षसयोद्धा ५६.३४                        |
|                    | ५९.३२,५७,५८;६१.२८,                  | वीर सेण            | वडनयर का राजा १०५.           | त्तगःम<br>संअमसिरी-१ | वानर्योद्धा ५७.१४                         |
|                    | ५१;७६.७,२३;८५.८.१०;                 |                    | ८८,९०,९३,९७,९८,९९            |                      | भायिका १७.६३                              |
|                    | <b>९०.१</b> ८; <b>९८.४५</b> :९९.३५; | वीवसंत             | वानरयोद्धा ५९.३८             | "- <b>-</b> ₹        | आर्थिका ७५.८२                             |
|                    | 100. 3,/93, 98 69;                  | वीससेण             | लोकपाल <b>बेसमण के</b> पिता, | संजयंत-१             | सुनि १.३९े;५ २१,२७,३६                     |
|                    | 109.5;992. 98;998.                  |                    | जक्सपुर का विद्याभर          | <b>"</b> –₹          | हरिवंशीय राजा २१.३०                       |
|                    | 15                                  |                    | राजा ७.५५                    | संसत्थ               | दाशरबी अरह सह बीक्षित                     |
| विरियदत्त          | विद्याधर इंद् का पुत्र १३.          | वीहत्थ             | राक्षसयोद्धः ५६.२८           |                      | राजा ८५.२                                 |
|                    | 40                                  | वेगवई-१            | विद्याभररानी ६.१७१           | संझादेवी             | शिद्याधररानी ८.३६                         |
| विलंग              | राक्षसयोद्धा ५६.३८                  | वेगवई-२            | विवाधरकुमारी ८. १८४,         | संभावली              | रावणस्री ७४.११                            |
| विलास <b>भू</b> ड् | विप्र ४८.६४                         |                    | 958                          | संताय-१              | राक्षसमोद्धा ५५.५                         |
| विसस्रा            | लक्खण की पटरानी, दो-                | , <b>ફ</b>         | विद्याबर रानी, बाइल्ला       | संताव-२              | वानरयोद्धा ५९.७.९                         |
|                    | णधणकी पुत्री, केकई की               |                    | की माता १३.३५                | संताय-३              | ,, 49.37                                  |
|                    | मतीजी १.७७:६३.२९,३२,                | 9,8                | विष्रकुमारी, सीया का पूर्व-  | संतास                | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, |
|                    | <b>६०.६१.६९</b> :६४.१५,१७,          |                    | भवनाम १०३. ९५ ९९,            | संति                 | सोलहवें तीर्थंकर १,४;९.                   |
|                    | १९ २३,३० ४२,४५:६५.                  |                    | १००,१०२, १२०, १३६,           |                      | 85,20.6,82,43.992,                        |
|                    | 9;00.5,25.83;06.90;                 |                    | 130,984,986                  |                      | 138, 130; 54, 6, 26,                      |
|                    | ७९.२२: ८०. ५०:८१.४:                 | वेजयती             | छठें बलदेव की माता २०.       |                      | ३१; ६७.२, ५, २८, २९,                      |
|                    | ८५.२३;८७.६,७;९१.१४;                 |                    | 156                          |                      | ₹₹,₹¥,₹ <b>६,</b> ¥₹;६८.9६,               |
|                    | 9-6.98                              | बेणुदालि           | सुवर्णकुमार देवों का इन्द्र  |                      | 94,39,33,40;69,93;                        |
| विसाल-१            | विद्याधरराजा २८.१०२                 |                    | 64.8,6                       |                      | ٠٠.३, ٧, ६९; ९५. ३8.                      |
| ₹-,,               | कुष्वरगाम निवासी ४१.                | वेय                | वेदशास ४. ८०;                |                      | चकवर्ती भी. ५.१४९,१५३                     |
|                    | ५५,५६,५९,६०,६२                      |                    | – सत्य ११. ७२; – सुद्        | संदेहपारभ            | राजा महिंद-१ का मंत्री                    |
| ,,−₹               | वानरबोद्धा ५९.९४                    |                    | 904.60                       |                      | 94.93                                     |

| संपरिकित्ति  | राक्षसवंशीय राजा ५.२६०     | सच्छइ         | गृहवति ४८.६३                   | समाइद          | रांक्षसभट ६१.२८               |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
| संपुर्णिगदु  | दाशरबी भारह सह वीक्षित     | संभासभ        | दासरबीभरह सह वीक्षित           | समाण           | बानरसट ५७.३                   |
|              | राजा ८५.५                  |               | राजा ८५.३                      | समाहि          | वामरमट ५७.९                   |
| संब          | क्रवह्युत्र १०५.१५         | सर्छद         | विद्याघर सुमट ९९.६४            | समाहिगुत्त     | मुनि १०३८२                    |
| संबुक        | बरद्सण का पुत्र १.७३;      | सढ            | राजा ३२.२२                     | समाहिबहुक      | वान/भट ६७.११                  |
| •            | 83.96,99.99; 88.39;        | सणंकुमार      | चौथा चकवत्ती ५. १५३;           | समुद्          | बेलंघरपुरका राक्षस राजा       |
|              | 84.24;84.8;44.22;          |               | २०. ११३. १२४, १३७,             |                | 48.34,80,89,82                |
|              | 36.83;996.3,93,94          |               | 34.45:84.88                    | समुद्दत्त      | वणिक १०५.८२                   |
| संभमवेव      | धनिक ५.१०१                 | सत्तहिअ       | मुनि ६३.३२                     | समुद्रमुणि     | सुनि ८८.३५                    |
| संसव-१       | . तीसरे तीयंकर १.२; ५.     | संसुज         | दसरइ-पुत्र शत्रुष्त ३२.        | समुद्दिजञ      | जिम नेमि के पिता २०.४८        |
|              | 180; 4.49; 40.8 44;        |               | ४७; = समुख २८.१००;             | सम्मा          | जिन विसल की माता              |
|              | 94.28                      |               | ३७. २०, ३९:८६. १, ३,           |                | 70.35                         |
| , −₹         | मुनि, बूसरे वासुदेव के     |               | v, 90,99,93,73, 7v.            | सम्मुद         | द्वितीय कुलकर ३.५२            |
|              | पूर्वजन्मगुरु २०.१७६       |               | ३०, ३८, ४२, ५२, ५३,            | सम्मेश-१       | वानरभट ५७.११                  |
| संभिष        | राक्षसबोद्धा ४६ ८७         |               | 48,44; 64.94,94;66.            | ब्रम्मेश-२     | ٠, ., ५९.३٥                   |
| संभ्         | राक्षसयोद्धा ५९. २, १२,    |               | २,३, ३७, ३८, ४२; ८९.           | सववाह          | मादेसर का राजा सह-            |
| •            | 14;51.25                   |               | <b>३४,३६,३९.४</b> ٩,५०,५२,     | •              | स्सकिरण के पिता १०.           |
| संभूष १      | इक्ष्वाकुरंशीय राजा ५.४३   |               | ५८,६३: ९८. ४१: १००.            |                | 48                            |
| , – २        | राजा, नारइवें चकवत्ती का   |               | 80,50; 917. 50 40;             | स्रवंपभ        | मुनि, तीसरे तीर्थकर के पूर्व- |
|              | पूर्वजन्मनाम २०.१५५        |               | ११४. १, १८: = सस्तुरघण         |                | अन्मगुह २०,१७                 |
| ,,-3         | सुनि, प्रथम वासुदेव के     |               | २५.१४; = सतुरवय ३८.            | सर्वपमा-१      | मंदोयरी की बहुत १०.           |
|              | पूर्वजनमगुरु २०.१७६        |               | ३:= सत्तुनिहण १.६६:=           |                | 6.                            |
| ,,-8         | इरिवंशीय राजा २१.९         |               | सत्तुहण ८०.३८                  | 1,-2           | प्रथम बासुदेव की पटरानी       |
| संवर-१       | मुनि, सलरहर्वे तीर्थंकर के | बतुंदम        | खेमंजलीपुर का राजा             |                | २०.१८६                        |
|              | पूर्वजनमगुद्ध २०.२०        |               | ३८.३९, = सत्तुदसण ३८.          | सर्वभु—१       | राक्षस भट ५६. २७;५९.          |
| "- <b>?</b>  | मुनि, अद्वारहवें तीयंकर के |               | २७:४७,५१; (देखो अरि-           |                | २,१५:६१.२६                    |
| ,, ,         | पूर्वजन्मगुरू २०.२०        |               | दमण) और जियसमु                 | » <del>2</del> | तोसरे वासुदेव ५. १५५;         |
| <b>,</b> -\$ | जिन अभिणंदण के पिता        | सत्तुदमधर     | राजा ३२.२२                     |                | uo. 34:                       |
|              | 20.20                      | सत्तुनिहण }   | देखो ससुंज                     | ,,3            | रावण का पूर्वजन्मनाम,         |
| सम           | विवाधर राजा इंद १२.        | सत्तृहण       |                                |                | 102.41,40, 44, 900,           |
| •            | 42. 932; 93.99; 95.        | सत्थाअ        | मुनि, दसवें तीर्घकर के         |                | 908,995, 936, 930,            |
|              | 29,85                      | •             | पूर्वभरगुरु, २०.१८             |                | 18.                           |
| सगर,         | द्वितीय चकवर्ती १.४१;५.    | स <b>ियमई</b> | जाकाणी, प <b>रवय स</b> की माता | संबर           | (देखो सगर)                    |
| ·            | <b>६३, ६८, १४३</b> , १५२   |               | 19.5.12,95,95                  |                |                               |
|              | 146, 202, 293; 20.         | सर्संगम       | वणिक् ३३.६५                    | सयलवण भूसण:    | विद्याधर राजा, मुनि १.        |
|              | १०९ = सबर ५.१७२,           | सर्ल          | वानरसट ५९.१४                   | •              | ८५: = सयलभुसण १०१.            |
|              | 902,904. 904. 294,         | सब्लकीसण      | राक्षसमट ५६.३८                 |                | 48,40, 45, 69; 9•2.           |
|              | २१६;                       | सपक्स         | वानरमट ५७.११                   |                | ५७,१८०; १०३. <b>१,</b> १२४,   |
| सचगई         | हणुभ की भी, चरुण की        | समसुद         | छठें बासुदेव के पिता २०.       |                | 164;108.9;104.7               |
|              | gul १५.३१                  |               | 963                            | समहुया         | विकाधर रानी १०६.१             |

| वर               |                                       | ,,,             | and a control of the control  |            | 4.                        |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| सरसा             | विप्रवधू ३०.६०,६१,७०,                 | ससंकथमा         | विद्याभरवंशीय राजा ५.४४       | सहस्समाध   | गृहपति देव का पूथमक       |
|                  | ve                                    | स्रसि-१         | बाठवें तीर्थंकर ५.१४७:-       |            | 11.20,26                  |
| सरश्सई           | पुरोहित बहिला १०३.                    |                 | पम ९.९१; -प्पम १.३;           | सहस्समइ    | राचण का मंत्री ४६.९२      |
|                  | 58,54                                 |                 | (देखो चंदपम )                 | सहस्सविजञ  | चंदमंडल का वेरी ६३.६०     |
| सरह-1            | राक्षसमट ८.१३२                        | ससि-२           | रंभक का शिष्य ५.९४,           | सहस्रार    | विद्याघर राजा इस् के पिता |
| ۶۰-۹             | इक्षाकुवंशीय राजा २२.                 |                 | ९५, ९८ १११ = सविम             | 11601/     |                           |
| •                | 56                                    |                 | 4.55,9 • 8                    |            | v.9, 964; 98. 29;         |
| ,, <b>-</b> -₹   | बानर बोखा ६२.३२                       | सचि-३           | ७ ४७ <b>ईह</b> का पूर्वदिशा   | -          | = सहस्सार १२, ७४ ७५;      |
| "ā               | स्वकाण का पुत्र ११.२०                 |                 | का लोकपाल                     | स्रागर     | 12.9,2,0,9.               |
| ,, la,           | दावारबी राम का सहायक                  | ससिअ            | (देखो ससि)                    | Alak       | वानरयोद्धा ५७. १९;        |
| ,, .             | राजा ९९.४९                            | ससिकुंडक        | विद्याधर राजा ६.१६६           | सागरदत्त   | = सायर अ.४.२२             |
| सह- १            | बानरभट ५४३४                           | ससि <b>चूला</b> | . स्वयं की रानी ९८.२          | 414644     | मुनि, बौथे वासुदेव का     |
| <del>स≡</del> −२ | दाशरणी अरह सह रीक्षित                 | ससिपम )         |                               | (          | पूर्वजन्मनाम २०,१७१       |
| 400              | राजा ८५.२                             | ससिष्पभ-१       | देखो ससि-१                    | सामत       | रावण का दूत ६५.८,         |
| सुरुष            | राजा ३२.२३                            | ससिपह           | इक्षाकुवंशीय राजा ५.५         |            | 90,99                     |
| सन्दर्भाकिति     | स्वकृता का पुत्र ९१.२५                | संसिध्यम-२      | राजा, चकवर्ती सधवा का         | साबर       | (देखी सागर)               |
|                  | मंत्री १०४.३,१०.१५,१६,                |                 | पूर्वभवनाम २०.११०             | सायरथोस-१  | मुनि, आठवें बलदेव के      |
| सक्यगुत्त-१      | <b>Ro</b>                             | ससिमंडल-१       | बानरबोद्धा ५९.३८              |            | पूर्वभवगुरु २०.१९३        |
| 9                | सीयाको रीक्षा देने वाले               | <i>₁</i> ,−₹    | सुरगीय(य)पुर का               | F-,1       | देसम्सण और फुल-           |
| ,,-٦             | सुनि १०२.४८                           |                 | विशाधर राजा ६३. १९            |            | भूसण के विद्यागुरु ३९.८८  |
|                  | मुनि, नवें तीर्थकर के पूर्व-          | ससिमंडला        | राचण की भी ७४.९               | ,,-3       | बानर भट ६७.११             |
| सञ्ज्ञणाणंद्बर   |                                       | ससिरह           | इक्ष्वाकुवंशीयराजा २२.९७      | साबरदत्त   | वणिक् १०३.९.१०            |
|                  | जन्मगुर २०.१८                         | ससिवद्यण        | बानर सुभट ११२.२               | साबरभइ     | दक्षाकुवंशीय राजा ५.४     |
| सम्बन्धा         | जिन <b>भणंत की</b> माता<br>२०.४०      | सहदेव           | चक्रवर्ती सर्णकुमार के        | सायरविहि   | निमित्तिक २३.१०           |
| ~- 4w 7777F      | बानरभट ५७.५                           |                 | पिना, गयपुर का राजा           | सायरसर     | वानरभट ५७.१३              |
| सम्बद्सरह        | वानर भट ६७.१०                         |                 | ₹•,9₹₽                        | सार        | ,, 40.93                  |
| सम्बद्ध          | ,, ,, <b>ξυ.9</b> •                   |                 |                               | सारण       | रावण का मंत्री ८.१६.      |
| सब्दिपय          | दसरह के वीक्षागुर १.                  | सहदेवी          | र्श्वाकु रानी, सुकोसल         |            | 122,208; 12.52;86.        |
| सम्बस्यसरण       | <b>66: 30.86, 45: 39.8</b> ;          |                 | की माता २१.७९,८९:             |            | 11,41,52,44,26,45         |
|                  | ,                                     |                 | २२.२,३०,४४<br>                |            | 2,4149.90169.38           |
|                  | = सन्त्रभूयहिस ३१. ३४;                | सहस्रकरण        | माहेसर नगर का राजा,           | साल        | वानरभट ५७.११              |
|                  | = सम्बसत्तिह्य २९. ३६:<br>३१.३४       |                 | रावण द्वारा पराजित            | सावित्ती-१ | आहाणी ८२.८२               |
|                  | वानर्भट ५७.५                          |                 | 9. 40; 90. 48, 69;            | ۶-,,       | , 903.904                 |
| सन्बसार          | विद्याघर रानी १३.४५                   |                 | २२.९०२; = सहस्सकिरण           | साहसगइ     | विद्याभर राजकुमार तारा    |
| बुव्यसिरी        | मुनि, तेरहवें तीर्थंकर के             |                 | 9 • . ३ ४ , ५ ५ , ६ २ , ६ ३ , |            | के वर सुमाीच का प्रति-    |
| सन्त्रसुगुरा     | पूर्वजनमगुरु २०.१९                    |                 | ६६ ६७ ६८ ७५,७६,७९,            |            | स्पद्धी १.५६,७६; १०.३,    |
|                  | सप्तर्षि ८९.२                         |                 | د۶,c६,c७,c6                   |            | 11,80.83,84,86,80         |
| सम्बद्धंदर       | सिताम ४०.४<br>विद्याभरवंशीय राजा ५.४३ | सहसक्ख          | राक्षसभट ५६.२९                |            | 49. 90, 94, 95, 23;       |
| ससंद-१           |                                       | सहस्सनयण        | गयणवहारपुर का विवा-           |            | पदे.देप<br>पदे.देप        |
| ,, <del></del> ۶ | राक्षसभट ५६.१८                        |                 | बर राजा ५.६७,७०,७२,           | 27187      | गहाण विणोध २ की स्री      |
| 23—              | दाशरकी अरहसह कीक्षत                   |                 | v2,v4,v5,111, 112,            | साहा       |                           |
|                  | राजा ८५.२                             |                 | 115                           |            | ૮૨.૪ૂહ                    |

| ailleann           | बाबर भट ५७.१८                  | विरिचेदा           | तिकिस की प्रविनी ६.                       | सिरिमालि                  | मास्त्रंत का प्रत १९.              |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>GEN-9</b>       | महाबीर के विता १.११;           |                    | 9-3                                       |                           | \$4,54,55,902, 902,                |
|                    | 20.40                          | सिरितिलण-१         | सप्तर्षि ८९.२                             |                           | 9-8,9-4                            |
| सिदान-२            | बाईसरें तीर्थंकर का पूर्व-     | ,,-२               | सुनि १०४.२८                               | सिरिरंगा                  | विद्याधररानी ६.१७०                 |
|                    | मदनाम २०.१५                    | बिरिवता            | राष्ट्रण की स्री ७४.९                     | सिरिवक्स                  | हरिवंशीवराका २१.३०                 |
| p-1                | सुनि. नवें बलदेव के गुक        | सिरिडामा-१         | रानी ८२.३५                                | सिरिवस्य-१                | राजा, संजयंत मुनि का               |
|                    | <b>4.3.6</b>                   | ,,-2               | दाशरबी राम की विद्या-                     |                           | पूर्वमव माम ५.२९,३९,               |
| ,,-9               | वादारची अरहसह दीक्षित          |                    | भर रानी, सणोरमा की                        |                           | \$6                                |
|                    | राजा ४५.२                      | 6.0                | बह्नि ९०.२८;६१.१८                         | <i>µ</i> −₹               | इरिवंकीय राजा २१.२९                |
| » jd.              | देवर्षि, स्वष् और कुस के       | सिरिदास            | श्रायक ११८.६६                             | ,,- <b>ફ</b>              | देखो <b>नंदिवज्ञप १</b> -<br>८२.९२ |
|                    | विद्यागुरु ९७.१३,२०,२१,        | सिरिवेबी           | विशाधर रानी ९.५६                          | सिरिवद्भि                 | पोथणपुर का राजा ००.                |
|                    | २२;१९.८,९, ३७; १००.            | श्चिरिश्वम्य       | राजा, उजीसवें तीर्थंकर का                 |                           | 63,64,60,66,94,90,                 |
|                    | २६,२९; १०१. ४२, ४६,            | सिरिधर-१           | पूर्वमव नाम २०.१५                         |                           | 54,904,998,990                     |
|                    | ४७:१०४.३२,३३                   | ।सारबर-१           | सीया स्वयंवर में उप-<br>स्थित राजा २८.१०३ | सिरिसेणराब                | राजा १५.१९                         |
| सिदिसिका           | वेको कोडिसिंछा ४८.             | "- <b>₹</b>        | किक्ताण का प्रत्र ९१.२०-                  | सिरिसेक                   | हणुक का अपरनाम १७.                 |
| . *                | 9.6                            | ,,° ₹              | रेर                                       |                           | २०:१८.१: १९.११, ३५;                |
| सिरिकंठ            | बाजरदीयका प्रथम विद्या-        | सिरिषरा            | सीहोदर को रानी ३३.                        |                           | ४८.१२३; ४९. १५, १९;                |
|                    | थर राजा ६.३, ४, ६, ८,          |                    | ७१, = सिरिहरा ३३.७ <b>१</b>               |                           | 49.94;49.69;09.84,                 |
|                    | १२,१८ २४,२८,३६,३८,             | सिरिनंदण           | सप्तियों के पिता, महापुर                  |                           | 83,88;50.96;55.44;<br>906.50       |
|                    | 84 65, 68,48                   |                    | का राजा ८९.३,६                            | सिरिहरा                   | देको सिरिधरा                       |
| सिरिकंत            | सीयात्वयंवर में उपस्थित        | सिरिपमदेवी         | विशाधररानी ५.२३३                          | सिरी                      | विद्याधर रानी १०१.५७               |
|                    | राजा २८.१०१                    | सिरिप्पआ-१         | बानर रानी ६.८३                            | सिलाकवाड                  | महिंद - १ का द्वारपाक              |
| सिरिकंत            | श्रेष्ठी, राचण का प्रवसन-      | ,, -2              | विद्यापर जम की माता                       |                           | 10.16                              |
|                    | नाम १०३.११, १२,९१,             |                    | 4.86                                      | सिसाधर                    | गृह्पतिपुत्र ४८,७८                 |
|                    | 115                            | " —ą               | वानर सुग्गीय की बहिन,                     | <b>सिकी</b> मुद्          | राक्षसमट ५६.३६                     |
| सिरिकंता-१         | विद्याभररानी ८.१८७             |                    | रावण की बी ९.४,२८,५०                      | सिवंकर                    | र्यांचर्वे बासुदेश के पिता         |
| ۶,-٦               | बानर <b>सुम्गीस</b> ्की पुत्री | .,8                | राजपुत्री ३९.८१                           |                           | २०.१८२                             |
|                    | ४७.५३                          | सिरिमंत            | सप्तर्षि ८९.२                             | सिवा                      | जिन ने मि की माता २०.४८            |
| ,−₹ .              | रायण की स्रो ७४.१०             | बिरिभृद् −1        | वानरबृत ४८.१२४;४९.१                       | सिहि-१                    | श्रावक १२.३२                       |
| ,,-8               | दाशरही अरह की प्रणयिनी         | n -4               | पुरोहित, लक्काण का                        | 1, -2                     | विद्यापरयोद्धा १२.९८               |
|                    | 60.48                          |                    | पूर्वजन्मनाम १०३.९२,<br>९५,९८,९९          | <i>1</i> 9 <sup>−</sup> ₹ | सीयास्त्यंतर में उपस्थित           |
| <sub>0,7</sub> —lq | रानी १०३.३९,४२                 | सिरिमई १           | अहर्ष्यकी रागी, सिरिकंड                   | 45                        | राजा २८.१०२                        |
| सिरिगीव            | राक्षसर्वशीय राजा ५.२६१        | स्तारकड् ।         | की माता ६.३                               | ,,-¥                      | राक्षसयोद्या ५६.३०                 |
| सिरीग्रुत          | कौद्धन्तिक ३३.२४               | " <del></del> 2    | सुतारा की माता १०.२                       | सिहिभूइ                   | देसो अग्निमृद् १०५.२०<br>देसो सीया |
| सिरिचंद-१          | पुष्य विदेश का राज-            | » –s               | शावण की की ७४.९                           | सीइंद<br>सीमं <b>क</b> र  | वांचरें इसकर ३.५३                  |
| 186.0 44 1         | कुमार, मुनि, आठवें वस-         | ,, -ì              | आर्थिका ११४.२१                            | सामकर<br>सीमंघर-१         | कठें कुलकर ३.५३                    |
|                    | देवका पूर्वभवनाम २०-           | सिरमाला<br>सिरमाला | विशाधर राजकुमारी,                         |                           | मुनि, पाँचवें तीर्वकर के           |
|                    | 15171-2.61, 64,41,             |                    | किकिथि की रानी १.                         | ,,-₹                      | पूर्वजन्मगुद्ध २०.१७               |
|                    | 63,65                          |                    | 88:4.944, 940, 944,                       | ,,-1                      | पुंडरीगिणि के तीर्वकर              |
| .,-3               | बाकिका मंत्री ४७.१९            |                    | 962,903,200,298                           | ** 1                      | 22.8,4                             |

| \$6  |                                       | ₹.       |
|------|---------------------------------------|----------|
| बीयक | वसवें तीर्वंकर १.३;५.                 |          |
|      | 98054, 42; 20.4.26,                   |          |
|      | 40;29.2:44.22                         |          |
| बीवा | जलम के पुत्री, पडम की                 |          |
|      | पटरानी, देखो वहतेही                   |          |
|      | 9.44-45, 48,44, 60,                   |          |
|      | ८३ <b>-८५</b> ; २६. ९८, १०२,          |          |
|      | 9-2:20. 2,2, 89: 24.                  |          |
|      | 9-2, 0, 94, 20, 56,                   |          |
|      | 929,922, 925; 20.8,                   |          |
|      | 9,23,44, 39, 60, 98,                  |          |
|      | <b>९८;३१.१०४,१२४: ३२.</b>             |          |
|      | 96,24,82,85,48;22.                    |          |
|      | 9,50,926,986;38.5,                    |          |
|      | 99,92,25,28;25.2,2,                   |          |
|      | ३२,७३; ३६.५.२४, २६,                   |          |
|      | ३८,४∙:३७. ६१:३८. २,                   |          |
|      | <b>२१,५०,५२,५६;३९.१</b> ३,            |          |
|      | २८,३५:४०.८,१५:४१.६-                   |          |
|      | ٤, <b>٧٩,७६,७७</b> ; ४२, २०,          |          |
|      | २१,३५;४४. ५,३०, ३३,                   |          |
|      | \$8,85,86,46;84.54-                   |          |
|      | २७,४२,४६.६.९,९५,१६,                   |          |
|      | २५,३६,४२,४५.५७,६४,                    |          |
|      | ७९,८३,४७,३, ३०,५५,                    |          |
|      | ५७,४८.३-५,३५,३९,४३,                   |          |
|      | <del>६२,९५,९६, ११३, <b>११</b>४;</del> |          |
|      | 84.8,20,21;41.24;                     |          |
|      | <b>५२.२६;५</b> २.६, <b>१०-</b> १३,१५, |          |
|      | 14,21,84, 42,44,44                    | सीक      |
|      | 44,41,42,121, 184;                    | सीका     |
|      | 48.4344.263 69. 963                   |          |
|      | <i>६२.८,२०;६३.</i> १४;६४.६;           | सीह-1    |
|      | ६५.६. १९, २४,२७, ३६,                  |          |
|      | ३७, ३९, ४०, ५०; ६७.                   | ه        |
|      | ¥¥; ६९. २२, २६, ४∙;                   | सीइटदर   |
|      | 90.98,20,29;20,29;<br>                | सीहकदि-१ |
|      | 49.48; 42.98; 46.4,                   |          |
|      | 6, 99,98, 98,94,96,                   | 11-5     |

| 89; us. 2, 22; 60.           | बीइक्स             |
|------------------------------|--------------------|
| 99,40; 69.8; 64.88;          | सीर्णाम            |
| ८९.५६.५७; ९१.१८;९२.          | बीहरूप-१           |
| 1,11. 25; 52.2, 14,          | ,,-?               |
| २४,२५ २७,३१ <b>–३३</b> :९४.  |                    |
| 8,4, 99-93, 96-20,           |                    |
| २३.२७,२८,२९ ३७,३८,           | सीहबकंग            |
| 80,40,60,69,00,06;           | सीहरव              |
| 94.96-20,20 83,86,           | सीहरह-१            |
| <b>६</b> ७. ५६;४,८,५, १० १७, |                    |
| क्षे, २८ ४३, ४५, ४७,         | ,,-2               |
| 86,50. 3, 5, 90, 95,         |                    |
| 25; 56, 88, 85, 49;          | · "-\$             |
| 44.4,11.12, 14, 21,          |                    |
| 80,89,84;900, 30,            | ,,-8               |
| ₹ <b>१३५; १•१. ११, १</b> २,  | सीइवाइ             |
| 95,29-22,20,24,29,           | सीहवाहण-१          |
| ३४,४∙,४१,४५,४६ ४८,           | ,,2                |
| 4.2, 9,02,08; 9.8.2,         |                    |
| ३२, ४१, ४६, ५०,५३;           | सौहविक्सम-१        |
| 103. 3, 1980, 186,           |                    |
| 983, 958-966, 9907           | ,₹                 |
| 904.9,2 0,992: 992.          |                    |
| 94,44;994.4,94,24,           | सीहस्रेण-१         |
| ४५;११८.१, ३४,३८,४७,          | ,,-2               |
| ८५ ९१. = बीइंद ११८.          | ,,<br>सीइसोदास     |
| ३४,३८: = सीयाइंद ११७.        | ताह्यादात          |
| ३५: ११८. १; = सीबादेव        | सीहिया             |
| 774.84                       | 1                  |
| वानरबोद्धा ५७.११             |                    |
| सातवें वसवेव की माता २०.     | सीहेंचु            |
| 156                          |                    |
| मुनि, द्वितीय बलदेन के       |                    |
| पूर्वजन्मगुरु २०,१९२         | सीहोदर }<br>सीहोयर |
| राक्समट ८.१३२                | सीहोयर ∫           |
| वेलो सीहोवर १९.५०            |                    |
| राक्षकट ५६.२७:५९.२,          |                    |
| 4,5169.26                    |                    |
| बानस्थट ५९.३२:६७.११          |                    |
| देखो सीहेंदु, ७७.९६          |                    |
| ्वियाबरवंशीय राजा ५.४६       |                    |

सीर्चंद

सीर्च्ड

99,22,28;00.98,28,

25, 89. 45; 06. 94,

इश्वाक्रवंशीय राष्य ५.३ वानरबोद्धा ५४.१७,१९ स्माकुरंशीय रावा ५.४३ नवनती इतिसेच हे पिता ८. १४३ (देखी इरिकेड) राक्षसयोद्धा ५६.३८ वानरयोद्धा ५४.३६ राजा, सत्तरहर्वे तीर्थंकर का पूर्वभवनाम २०.१५ सोदास का पुत्र, श्रवाकु वंशीय राजा २२. ७६,९४ अर्बिरिश का ब्रहायक राजा ३७.११ बानरबोद्धा ५४.२२ इक्शकुवंशीयराजा ५,४३ राक्षसवंशीयराजा ५.२६३ मरजपुर डा हणुन का पूर्वभवनाम दाशरबी पडम का सहा-बक राजा ९९.४९ गुंजाविद्याजनपर क विद्याबर राजा १०१.५६ अर्थत जिन के पिता 20,80 मुणि १०५.१०६ सोदास का अपरनाम 22.00 नघुल की रानी २२.५९, ६०,६१,६५,६६,७०-स्व २२.७१ (सोबास) बन्धपुर का राजकुमार, देखो सीदखंद ७७.८६, 64,69,98,99 **३३.२५**: उज्जेषी का राजा, देखी सीहजदर ३३.५५,५८, 49,62,42,46,62,50, 44, 909, 902, 908, 199, 194, 920-922, 121-120, 124, 180; **३४.२०,२१,२५;३७.२०** 

| सुद्रश              | विभुन ८२.२८,३३,३९                       |               | २० ३५:४६.८९:४७.३,७,                                  | , <b>,−</b> ₹    | सुनि, इंडे बसवेर का          |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| सुंब                | बारद्वाण और बंदणहा                      |               | <b>1-11,18,18,14, 21,</b>                            |                  | वृषेभव जाम २०.१९०            |
|                     | का पुत्र ४३.१८:४५.४०,                   |               | ₹₹,₹ <b>५</b> ₹ <b>९,३</b> •, <b>३</b> १ <b>३</b> ४, | ,,-8             | यांचने नसदेन ७०. ३५          |
|                     | 89,88346.24;49 26                       |               | <b>₹५,३७-३९,४</b> 9,४२,४४,                           | ,                | (देको सुदंसम )               |
|                     | -सुब खुंब् का पुत्र ११३.                |               | १५ ४८; ४८,६, ७, ३४,                                  | ,,-4             | सुनि १०३.१४४                 |
|                     | 12,20,20                                |               | 1•5, 127; 85.5, 10,                                  | सुवरिसमा-१       | तीसरे बळदेव की माता          |
| <b>युंदरशा</b> स।   | विद्यापर रामी, अंजला                    |               | 13,16,21,28, 20,42,                                  | •                | 20. 95g                      |
|                     | की नानी, पविस्तुस्त्रम                  |               | 90; 43.96, 34 989;                                   | ۶-,,             | रानी, देवपि सिक्त्य          |
|                     | की माता १७.१०३                          |               | 48.8,33;44. 86;40.                                   |                  | का पूर्वजन्मनाम, १०४.        |
| द्धंदरसत्ति         | वादारबी अरहसह दीक्षित                   |               | २०;५९.४२,५०,६८,७८;                                   |                  | २,३२                         |
|                     | राजा ८५.५                               |               | 60;60.3;69.99,35;                                    | सुधम्म-१         | मुनि, सातवें बस्तवेब 🕏       |
| सुदरा               | राजपुत्री. सिरिवदिय की                  |               | £2 29, 22, 29; £8.2;                                 |                  | पूर्वजन्मगुद २०,१५३          |
|                     | रानी ७७.८५                              |               | <b>६८.१६:६९ २,४,४३,७२</b> .                          | ,,2              | मुनि, तृतीय बलदेव के गुक     |
| झुंदरी- १           | विवाधर रानी, उवरंभा                     |               | <b>₹₹,₹₹</b> ;♥₹,₹₹; <b>♥</b> €,₹ <b>₹</b> ;         |                  | 20.204                       |
|                     | की बाता १२.७०                           |               | ७७.९,२३;८५.२५;९४.३                                   | सुनंद-१          | मुनि, बीसर्वे तीर्वकर के     |
| युंदरी२             | वानरराज सुरुगीव की                      |               | 54.83:56.84; 55.64;                                  |                  | प्रवेतनमगुरु २०.२०           |
|                     | प्रत्री ४७.५३                           |               | 101.5, 24:102 122;                                   | ,,-3             | माद्याणपुत्र १०४.२६          |
| ,,-३                | रायण की भी ७४.९                         |               | 112. 2: 112. 1, 14;                                  | सुनंदा           | सीयस्त्रिम की माता           |
| <b>सु</b> कंड       | सदणपुर का राजा १७.                      |               | 118.3,15                                             |                  | ₹•.३६                        |
| •                   | 99                                      | ۶,-२          | राक्षसंबंधीय राजा ५ २६०                              | युनयण            | राक्समट ८.१३३                |
| सुकेर               | पुरोहितपुत्र, पुनः मुनि ४९.             | बुचंद         | दाशर्बी सरहसह दीक्षित                                | <b>बुनामा</b>    | यक्षिणी ३५.३४                |
| •                   | 84,80,84,40,40                          |               | रावा                                                 | सुनेत्ता         | र्पायमें बासुदेव की प्रटरानी |
| सुकेस-१             | देसी सुकेसि ६. १४८,                     | युषर          | विचाचर राजा १०.२०                                    |                  | 20.966                       |
| 9                   | २१५,२२१:०१६३                            | सुजहास        | संबुद्ध की सक्साण दारा                               | सुपर्दे          | सुपासकिन के विता २०.         |
| ,,-२                | धहिबरिश का सहायक                        |               | अधिकृत तस्रवारं ४३.१९,                               |                  | <b>11</b>                    |
| ,, .                | रावा ३७.१०                              |               | २३: ४५. १४ (देसी                                     | युपास            | सातवं तीर्थंकर १.३:५.        |
| सुकेश्वि            | राक्षसबंशीय राजा, देखी                  |               | स्रहास)                                              |                  | १४७:५.५१: २०.४, ३३,          |
| 3                   | सुकेस (१) १.४६ <u>;</u> ६               | सुणंद-१       | राजा, तीर्थंकर महाबीर                                |                  | 48;44.88                     |
| •                   | 162, 201, 282                           |               | का पूर्वभव नाम २०.१६                                 | <b>सुपासकिति</b> | नकदेन सक्साण का उन           |
| सुकोसक              | इष्त्राकुनंशीय राजा २१.                 | ,,₹           | वानरसट ७०.६५                                         |                  | 59,8%                        |
| 24104               | 65; 22.6 92, 98. 29,                    | ,, <b>ર</b>   | श्रावक ११८.६५                                        | सुपुष्मचंद       | वानरभट ६७,११                 |
|                     | ₹₹, ₹₹, ४∙, ४४, ४₹,                     | सुणंदा        | श्रेष्ठि-पत्नी १०३.७                                 | सुष्पम-१         | नीये बलदेव ५.१५४:=           |
|                     | १०६:२८.१४१ (देखो                        | <b>स्तारा</b> | ्वानरराज खुग्गीच की                                  |                  | सुष <b>र</b> ७०.३५           |
|                     | कोसक)                                   |               | परमी १.५६३ १०: ४७.                                   | ۶,               | महापुर का राजा २०.           |
|                     |                                         |               | 11, 18, 14, 22, 28                                   |                  | 989                          |
| सुग                 | देशो सुध ८.१६<br>सनि ८९३९ ४९ ४४ ६६      |               | (वेको तारा)                                          | ,,- <b>ફ</b>     | राजा, चेदोवस व सूरी-         |
| सुगुति .<br>सम्बद्ध | सुनि ४१.३९,४१,४४,६६<br>जानर राजा जानरकी | सुदंसण        | वीनवें बलदेव ५. १५४                                  |                  | व्य के पिता ८२.२५            |
| सुम्गीव             | वानर राजा, वाहारवी                      |               | ( देखो सुद्रिस <b>ण</b> <sup>४</sup> )               | ,,-¥             | विजयावई नगरीका राजा          |
|                     | पंचम का सहायक, बानर                     | सुद्रिसण-१    | अद्वारहर्वे जिम के पिता                              |                  | 103.130                      |
|                     | संस्य का नायक १.५५ ५६,                  | _             | 20.88<br>                                            | सुप्पमगुर        | मुनि २०.१४२                  |
| •                   | ७५: ३ १०: ९ ४,६,४५,<br>७-:              | "-4           | मुनि, तृतीय बासुदेव के                               |                  | राक्सरानी ५.२५३              |
| •                   | ५०:१०.५: १९. ३७,४०:                     |               | पूर्वकमा गुरु २०१७६                                  | ,,-8             | विषाधररानी ६३.१९             |

## १. व्यक्तिविदेशनाम

| ध्रणभा-१         | वियापर धणवासूचा की        | सुभूसण         | विभीसम्ब का पुत्र ६७.                       | बुक्तिसा                                | करवाय-माता, स्सारह         |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|                  | रामी ५.१३८,१३९            |                | 15:114.3                                    |                                         | की पाणी २५. ४ (वेको        |
| ,,Q              | चीये बसदेव की माता        | सुबाइ- १       | पीयवें तीर्थकर १.२,५.                       |                                         | ंसोमिचि १)                 |
|                  | ₹•.15६                    |                | 184;5.51; 20.8, 21;                         | धुमित्ति                                | (रेको सोमिसि २) ४८.        |
| ۶,−₹             | क्षाम-१ की की २८.         |                | 54.89                                       |                                         | 11                         |
|                  | 127                       | ,,−₹           | रावण क सारिय ११.                            | बुसुर्~१                                | राक्षसवंशीवराजा ५.२६१      |
| सुरपष्ट्-१       | (देको खुल्पभ-१)           | 4              | 115                                         | ۶,۶                                     | कोसंबी का राजा २१.२        |
| "5               | सुनि २०.१०१               | ,,- <b>ર</b>   | महिंद (१) का मंत्री                         | सुब                                     | रायण का मंत्री, राक्षस     |
| युरंधु           | बजाजेय की माता ९५.        |                | 14.10                                       | ,                                       | भट, देखो सुन ८.१३३,        |
|                  | 6.8                       | सुमंगला-१      | चकरती संगर की माता                          |                                         | २७४;४६. १९; ५३. ९२;        |
| सुवंदु तिस्रम    | कमळसंकुळपुर के राजा,      |                | 4.52                                        |                                         | 45.86:45. 2, 6; 69.        |
|                  | सुमिला के पिता ११.        | ,,-9           | विचाषर बाजी ६.१६५                           |                                         | 90: 49.38                  |
|                  | 100                       | n-1            | सुमद्-जिन की गाता                           | सुवधर                                   | दासरकी अरहसह दीक्षित       |
| सुवस-१           | रक्षाकुवंशीयराजा ५.११     | _              | २०.३१                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | राजा ८५.४                  |
| ,,-2             | मुनि, प्रथम बकदेव का      | ·•-8           | उसह विन की रानी,                            | द्यवसागर                                | मुनि ५.२०५                 |
|                  | पूर्वमवनाम २०.१९०         | 1              | वकरती सरह की माता                           | सुयस।यर                                 | स्रिन ५.२२३,२२५            |
| सुनुबि-१         | बास्तिबिह्न का मंत्री ३४. | •              | २•.१•६                                      | सुरकंता                                 | दस्काकु राजी ११.८          |
|                  | 29                        | सुमणा          | विद्याधररानी १५.२१                          | <b>सु</b> रजेष्ठ                        | राजा इस्रोसवें तीर्थंकर का |
| »-F              | अइविरिष का दूत ३७.        | सुमणुस्सुवा    | दाशर <b>धी अरङ्ग की प्र</b> णयिनी.<br>८०.५१ | 2/08                                    | पूर्वजन्ममाम २०.१५         |
|                  | 16                        | चुमारू         | सोमपुर का राजा ७७.                          | सुरपभ                                   | वंसत्यसपुर का राजा         |
| , <del></del> }  | वाशरबी अरहसह वीक्षत       | 2414           | १००,१०४                                     |                                         | ४०.२:=धुरव्यह ४०.१५        |
|                  | राजा ८५.३                 | चुमालि         | राषण के पितामह 1.                           | पुरमहे                                  | वानर सुक्तीम की प्रजी      |
| स्वर्-१          | इक्षाकुवंशीयराजा ५.४      | •              | 86,40; \$. 220, 280;                        |                                         | 80,48                      |
| n-9              | सीधास्त्रयंवर में उपस्थित |                | v.14,21, 24-26,45,                          | द्यरमंत                                 | सप्तर्षि ८९.२              |
|                  | राजा १८.१०२               |                | 142, 244; 4. 54, 55,                        | सुरवण <b>ज</b> डि                       | वेसो रयणजिस्ति १०१.९       |
| , "−₹            | अइविरिध् स्न सहायक        |                | v4, 184, 18v, 187;                          | <b>धुरसन्त्रिमराव</b>                   | गंधम्बरीयमयर क             |
|                  | राजा ३७.१०                |                | 69.25; ww.99                                | \$/W.M4/14                              | •                          |
| n8 .             | देसी सङ् ७०.३५            | सुमित्त−१      |                                             | <b>सुरसं</b> दर                         | विवाधर राजा ५.२४३          |
| Baldi-J          | बुझरे बलवेद की माला       | Blatti-1       | राजा, सङ्कु-२ का पूर्व अव                   | 8/84/                                   | विद्याधर राष्ट्र ८.३४,४१   |
|                  | ₹•.9९६                    |                | 12. 99-12, 14, 14,                          | द्धरारि                                 | (देसो अमरसुंदर)            |
| ,, <del></del> * | काजन-१ की पुत्री,दाशरबी   | _3             | ₹₽,₹ <b>५,</b> ₹७,₹९,₹•                     |                                         | राक्षसवंशीयराजा ५ २६२      |
|                  | भरह की की १८.१३१,         | ۶,۳۶₹          | शुणिसुञ्चयजिन के पिता                       | सुरवनाम                                 | भूताचिप ५.१०३              |
|                  | 124:04,18:60:49           |                | ₹•.४६                                       | सुस्रोयण                                | गयणबहुभ का विद्याबर        |
| सुमा-१           | रावण की भी ७४.११          | ,, <del></del> | यकवर्ती अधवा के पिता                        |                                         | राजा ५.६६,६९,७१, ९१,       |
| ,,-2             | दाशरबी अरह की प्रणयिनी    |                | २०.१११;२१.११                                |                                         | 55                         |
|                  | 60.40                     | ** A           | तीसरे बळवेश का पूर्व                        | सुनर्ह                                  | राजा, बीसवें तीर्थंकर का   |
| सुभाषुचम्म       | राक्षसर्वज्ञीय राजा ५.    |                | बन्धनाम २०.१९० (देखी                        |                                         | पूर्वसद्यनाम २०.१५         |
|                  | 968                       |                | मंबिसुमिस )                                 | सुरज                                    | विवाबरवंशीयराजा ५.१६       |
| सुभागुनाम        | र्मान १०४.२२              | ( s)lq         | मुनि, इठं बसदेव के ग्रह                     | सुबणाकुंस                               | मुनि, प्रथम बस्रदेव के शुक |
| धुमीसण           | राक्समट ५६.३१             |                | २०.२०५                                      |                                         | q q                        |
| चुम्म            | बाठमें चक्रमती ५.१५३;     | <b>,,−</b> €   | राशरणी अरह वह शिक्षत                        | शुनयण                                   | विद्यापरवंत्रीय राजा ५.१८  |
|                  | ₹•.98•                    |                | राषा ८५.५                                   | <b>प्रविद्</b>                          | बानरबोद्धा ५७.८            |
|                  |                           |                |                                             |                                         |                            |

.

| सुर्गत            | राक्षसम्बद्धीकराका ५.२६१                                         | स्रिवकुमार  | राषकुमार, ब्खरह क                         | सेवंस-१           | म्यारहर्वे तीर्वंकर १.३:५                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| g-14-1            | देको मुजिसुक्वय ३३.                                              |             | 'पूर्वजन्म नाम ३१. १५,                    |                   | 180,6.50; 5. 53,80                                              |
|                   | 46                                                               |             | ₹•३₹                                      |                   | 4,30,996;54,38                                                  |
| ۶,–۹              | ं <b>मुजिसुच्यय वा</b> पुत्र २१.                                 | स्रकासा     | वानर किक्किया की पुत्री                   | <b>بر و</b>       | गयपुर का राजा, जिल                                              |
|                   | २३.२७                                                            |             | 6.294                                     | ., .              | उसाह को प्रथम पारण                                              |
| ,,- <b>3</b>      | सुनि १ १४.७,१५,२२                                                | सरकेवरिंद   | लोकपाल कुबेर के पिता                      |                   | करानेवाका ४.२.१२                                                |
| <b>सुन्यसृ</b> चि | सुनि, भाठवें बलदेव के                                            | at and the  | 6.86                                      |                   | मुनि, चौथे वासुदेश वे                                           |
|                   | पुरु २०.२०६                                                      | सरदेव-१     | वैक्रिमका गवा ५५.३५                       | ,, <del>-</del> } | पुर्वभवगृह २०.१७६                                               |
| सुज्यवरिस         | मुणि, तीसरे वसदेव के                                             | " -5        | वासरवी राम की प्रवा                       | -                 |                                                                 |
| 2-141/14          | पूर्वभाषगुर २०. १५२                                              | "           | का अनुशा ९३.९७                            | सोदास             | इक्शकुवंशीय राजा, देखं                                          |
| -1720-101         | धारम जिल की माता                                                 |             |                                           |                   | सीवसोदास १२. ७१                                                 |
| मुख्यम            | व्यक्त । जन का जाता<br>२०,४१                                     | स्रहास      | देवो रविभास १४.४                          | -                 | <b>₩₹,₹●,₹</b> ₹                                                |
| 27777277          | माद्यम कविक की स्री                                              | सुरिविणक    | परमचरियं के रश्यिता                       | स्रोम-१           | विश्वाचर लोकपाल ७३७                                             |
| सुसम्बा           |                                                                  |             | ११८.११८ (देखी                             |                   | \$6 80,8\$                                                      |
|                   | 34.86,68,68                                                      |             | बिमल२)                                    | " -s              | नीये वासुदेव के पिता<br>२०.१८२                                  |
| <del>पुसा</del> र | बानरमट ५९.३८                                                     | सुरोदय      | अरीष्ट्र का शिष्य, शुक्रमा-               |                   | गंधावई का प्रतिहत                                               |
| <b>ग्रुसेण</b>    | बानरभट ८. २७४; ५४.                                               |             | क्षेकार का पूर्वजन्मनाम                   | ,, -ŧ             | श्री अप्रकास्य का पुरश <b>ह</b> त                               |
|                   | <b>₹</b> ₩%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                   |             | ८२.२५,२८,११६,११९                          | बोमदेव            | सास्त्रिगाम का नास्य                                            |
|                   | ७१. ८, ३८; ७६.२३;                                                | सुलकर       | वाशरबी राम की प्रका                       | बानदव             |                                                                 |
|                   | ७९.२३                                                            |             | का अगुआ ९३.१७                             |                   | 9-4.20,32,09                                                    |
| मुपेल             | बामरमट ५७.१२                                                     | सेण         | विद्याबरवंशीय राजा ५.१५                   | सोमपम             | सोमनश प्रनलक, बाहु                                              |
| गुहमह             | कोडवमैगळ के राजा                                                 | राण<br>सेणा | संग्रह जिन की माता                        |                   | वस्तिका पुत्र ५.१०,१९                                           |
|                   | केसाई के पिता २४.                                                | समा         |                                           | सोमवंस            | एक वंश का नाम ५.२                                               |
|                   | ₹,₹•                                                             | 20          | २०.२९                                     |                   | १३;९५ ६४                                                        |
|                   |                                                                  | सेणिब       | मगड का नरेश, देशी                         | सोमसुवयण          | राक्षसमट ५६.३६                                                  |
| <b>सुहाभा</b> र   | कोमुईनयरी का राजा                                                |             | मगडनराडिव १. ३४:                          | सोमिलि-१          | देखो सुमित्ता और कैक                                            |
|                   | 35.900                                                           |             | 2. 94; 8. 40; 4. <b>48</b> .              |                   | २२. १०८; ३२.३६; ८२                                              |
| स्र-१             | ईक्वाकुवंशीय राजा ५.६                                            |             | २५८:७.५३,१३४,१४३:                         |                   | ८;११८.४२                                                        |
| ,,- <del>*</del>  | राक्षसवंत्रीय राजा                                               |             | 9.9,99,84;92.5, 34;                       |                   | -पुत्त ३८ ५७; -सुब                                              |
| ,,                | 4.963                                                            |             | 94.6; २०. ३, १६, २८,<br>३५, १०५ १६० १६८,  |                   | २७.३०३ ५९, ७३, ७२<br>३३ १०३, १३९, १६२                           |
| ,,- <b>\</b>      | कुंधु जिन के पिता                                                |             | 154,707; 79. 1, 28;                       |                   |                                                                 |
| " *               | 90.83                                                            |             | 24.03,66;20. 3; 26.                       |                   | - सम्सव                                                         |
| ,,-9              | सीचा स्वयंवर में उप-                                             |             | 134; 30. 56; 39. 3;                       |                   | व्सरह का दितीय पुत्र                                            |
| ,, -              | स्थित राजा १८.१०२                                                |             | ३५.२०:४३. ८:४८. १३,                       |                   | = 39.07, 990, 984                                               |
| lo                | राक्षसमट ५६.२८                                                   |             | ३१; ५३. ८४: ५६. ११;                       |                   | ३२. ४९ <b>:</b> ३३. १७, १८:                                     |
| gg.mlq            |                                                                  |             | 46.3,96:63. 98: 68.                       |                   |                                                                 |
| »- ¢              | वानरमट ५७.४.१४                                                   |             | 9;६६.१५; ६९.५६; ७१.<br>१७,४१,६४;७२.१५,२६; |                   | २०, २७, २८, ३८. २०                                              |
| *,-'9             | बाबरसंह ५७.५                                                     |             | 05'56'88'04'56'00'                        |                   | 84,82,40 44:24.99,                                              |
| ,,                | वानरमट ६७.९                                                      |             | 46, 60, 998; 40. 7;                       |                   | ३५:४०.८,१२, १५; ४१                                              |
| 0                 | वाशरबी अरह-सह                                                    |             | دع.٩,६٠,٩٩٤; د٩.٩;                        |                   | ४,४२. ३५,४३.२८; ४४                                              |
| ,,~°              | B-A                                                              |             | ८८.३,३८,४ <b>०</b> , ४२; ८९.              |                   | 93.90,35,89; 80. 0,                                             |
| وسي <sup>11</sup> | विक्षीत राजा ८५.३                                                |             |                                           |                   |                                                                 |
|                   |                                                                  |             | 89: 59 2: 50 9: 55.                       |                   |                                                                 |
| "-4•<br>"-4•      | ार्क्षात राजा ८५.३<br>राज्युत्र ८८.१६<br>राक्षरची राज्य का सहावक |             |                                           |                   | ३३,४८;४८.७, १०; ५४.<br>१४;५५. ४९; ५७. २०;<br>५९ ८०;६१.४५,६२;६३. |

|               | ७१ १७;७२.६२; ७३. ४,<br>५, १३; ७७. ५५;७५. १,<br>२६,१९,३१;९४ २. ११,<br>२१:१००.२६. ४७;१०९.<br>२४:११०. ८, २५, ४३;<br>१११.१३;११३. ६, ११,<br>१७;११७.१४.<br>(देवी सुमिसि और | दृत्य              | क बुलुबंस ४९. २९; ५१.<br>५;५२.४०;६१. २८; ७६.<br>७;१०१. २५; १०८. २१.<br>३७,४७<br>राक्षवाया, रावाय का<br>एक गायक ८.२७४; १२<br>९२;५२,९२;५६.२७; ५७.<br>३२,१३,३४,३५,९५.१;७०.३ | द्वाकाइक<br>द्विडिंग<br>हिमंग<br>हिमाणिरि<br>दिमाणूका<br>दिमाराज | राशसकोखा ५६.३३<br>राक्षसकोखा ५६.३३<br>विचाधर राजा १०.२०<br>वानरकोखा ५७.७<br>हरिकंशीय राजा २१.८<br>राजा विकास-४ की राजी<br>२१.४२ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सीवीर         | सहिविदिस का सहायक<br>राजा ३७.१२                                                                                                                                      | हब<br>, हरि        | विद्यापर राजा १०.२०<br>दाहारची भरह के साथ                                                                                                                                | <b>हिबंध</b> र                                                   | <b>काकंदीपुर</b> का राष्क्रमार<br>१०४३,२५,२९,३१                                                                                 |
| <b>इंबरह</b>  | <b>इंसरीय</b> का विद्यापर<br>राजा५४.४५                                                                                                                               | इरिकंता            | वीक्षित राजा ८५.४<br>वानर <b>नरह-नीरह</b> की<br>साता ९.५                                                                                                                 | हियकर-१<br>,,-२                                                  | वणिक् ५.२८<br>पोयजपुर का राजा ५-                                                                                                |
| <b>म्</b> णुब | पवर्णजय-अंजजा ९७<br>इतुमान, देखो पवजपुत्त,                                                                                                                           | हरिकेड             | माता ५.५<br>वकवर्त्ती <b>इरिसेण</b> केपिता<br>२०.१५० <b>वेसो सीहज्ञ्</b> य~२                                                                                             | हिनयभमा                                                          | १२७<br>सुग्गीबपुत्री ४७.५३                                                                                                      |
|               | <b>मावर,सिरिसेक</b> १.५९,<br>६१, ८७; १७ १२१; १८.                                                                                                                     | इरिग्गीव<br>इरिजंद | राक्षसवंशीय राजा ५.२६०<br>विद्याभरवंशीयराजा ५.४४                                                                                                                         | हिययसुंदरी                                                       | <b>अंसणा की माता १५.</b><br>११;१७१०१                                                                                            |
|               | भग, भद;१९,४, १४,१६,<br>१८,२८,३२,३४,३६.३९.                                                                                                                            | इरि <b>णंकुस</b>   | मुनि, चतुर्व बलदेव के गुरू                                                                                                                                               | हिययायकी<br>हिर् <b>ण्णग</b> हस                                  | सुमित्रियुत्री ४७.५३<br>इस्ताकुनंत्रीय राजा २२.५०,                                                                              |
|               | 81, 82; 80, 26, 25;<br>84,128;85,1—1, 16;                                                                                                                            | इरिणगमेसि          | २०.२०५<br>विद्याधर राजा, <b>ईव् क</b>                                                                                                                                    |                                                                  | 44                                                                                                                              |
|               | ५०. १६, ५२. १६, १९;<br>.५६.१, २, ११, १८, ४३,                                                                                                                         | हरिणाइ-१           | बलानीक ७.११<br>विद्याधर राजा १५.२०                                                                                                                                       | हिर् <b>ण्णनाम</b><br>हेम                                        | इक्ष्याकुवंशीयराजा २२.९९<br>विद्याधरवंशीय राजा १०.                                                                              |
|               | 88, 48, 44, 40, 62,<br>50, 996, 929, 986;                                                                                                                            | 9                  | क्षमाण पुत्र ५१.२०                                                                                                                                                       |                                                                  | 29                                                                                                                              |
|               | ५७ २; ५९, १७, १८,<br>१९,२३-२५, २८-३०,                                                                                                                                | हरिदास             | वणि <b>क् पुत्र</b> ५.८३,८५,८६,<br>८७,८८                                                                                                                                 | हैंमक                                                            | विप्रपंक्ति, मंत्री ५७.७८,<br>७९,८०,८२                                                                                          |
|               | इद्र,४३;६४.३, ३५; ७१<br>४०, ४६, ४६, ४७; ७२<br>३४;७९. २३;१०८. १,४,                                                                                                    | हरिमइ<br>हरिमालिणी | नागपुर का राजा ८२ २७<br>• इणुम की भी १९.३६                                                                                                                               | हेमणाह                                                           | <b>साकेय</b> का राजा १०५.                                                                                                       |
|               | ४९;१•९.१;<br>= स्थ्रम ५३.११६;६•.१;                                                                                                                                   | हरिय<br>हरिरावा    | राक्षक बोद्धा ५९.५<br>इरियंका प्रथमिक राजा २१.७                                                                                                                          | हेबप्पभ                                                          | केकाई के स्ववंतर में<br>दसरह का प्रतिपक्षी राजा                                                                                 |
|               | <b>= ह्युनंत</b> १५, १, २, ३;<br>१८५६;१९.९, २६: ५३.                                                                                                                  | इरिवंस             | वंशमाम ५.२:२१.१०,११,<br>३०,३२                                                                                                                                            |                                                                  | 28.20,20,29,22                                                                                                                  |
|               | १७:५९, ७५; १००, ६०;<br>१०१.५;                                                                                                                                        | इरिवाइण            | सहुरा का विद्यापर राजा<br>१२.२,५,६,३१;                                                                                                                                   | हेसरह-१                                                          | <b>पोयजपुर</b> का राजा ५.<br>१२८                                                                                                |
|               | <b>≖ इणुवं</b> त १९. १५; ५९.<br>२१:६४.२,२६;                                                                                                                          | हरिसेण             | ~नंदण <b>= सङ्घ</b> ~२ १२.४<br>द <b>वर्वा अक्रवर्ता</b> १.५२;५.                                                                                                          | हेमरह-२                                                          | इक्षाकुनंसीय राजा २२.९६                                                                                                         |
|               | = <b>हणुव</b> ४७. २५; ४९.<br>१४, १८; ५१. ३; ५२.६,                                                                                                                    |                    | 148; 6. 138. 189,<br>188, 140 144 160,                                                                                                                                   | हेमवई-१<br>"-२                                                   | संदोयरी की नाता ८.९<br>रामी १०३.९१                                                                                              |
|               | 12,22,22,42,92,90,<br>68. 00, 102, 126,                                                                                                                              |                    | 142-148,144, 144, 144, 144, 144,                                                                                                                                         | हेमसिह                                                           | रानी किरणमंडला का                                                                                                               |
|               | 138,188; 48. 3, 73,<br>38; 48. 34; 46. 84;<br>106.16, 37, 34, 84;                                                                                                    |                    | १९९,२०१, २०३, २०७,<br>२०, १५०;८०, १५: <b>-कहा</b><br>८.२११                                                                                                               | हेमाश<br><b>हेइ</b> य                                            | त्रका १०१.५८<br>राक्षसयोद्धा ५६.३६ ·<br>विद्याधर राजा १०.२०                                                                     |

#### परिशिष्ट २

#### मधम परिशिष्ट के वर्ग-विहोच (१९) नागरिकपरिवार (१) अमात्वमंत्रिपरिकार (२९) छोकपार्क (२) मायुष (२०) नैमिसिक (ই০) ব্যা (३) ऋषि-तापस-परिवाजक (२१) पश्चितिशेष (३१) विद्यागुरु (R) **2000**£ (२२) पुरोहितपरिवार (३२) विमान (५) गंधवंपरिवार तीर्येकर (अरह-वाती, विदेशवाती) बक्तवती (अरह-वाती,अन्य) २३) प्रजाप्रगण्य (६) गणधर (२४) ब्राह्मणपरिवार (७) निषका-बेश्या (२५) मित्र-सची (३३) शलाकापुरुष (८) गृहपति-वणिक-अष्टि-परिवार बस्रदेव (९) ग्रम्ध वासुदेव विचाधर प्रतिवासुदेव (१०) प्रन्यकत्तां (११) तन्तुवायपरिवार (३४) शिलाबिशेष (१२) तीर्घकरभिक्षादातु (३५) शिष्य (३६) अमण-अमणी (१३) दासश्चरवपरिवार (२९) राजपरिवार (३७) अमणशासा (१४) वृतपरिचार विद्याधर (१८) भावक-भाविका (१५) इती सामान्य (३९) सारचि (१६) देव-देवी सोम **KR** (४०) सेनापति (१७) द्वारपाक (४१) इस्तिनाम ८) केसवाइक ९१८) भाषी (५) गंधर्वपरिवार (२) आयुष (१) अमात्य-मंत्रि-परिवार अमोहविजवा (सक्ति) वजावत्त (भंतुव) स्री पुरुष मारीइ पुरुष चंदहास (सङ्ग) सुजहास स्रहास **मणिच्**ल वित्तमाला अणेयनुद्धि मेहादि रविभास (,,) मोग्गर (६) शणधन उम्मसेण (३) ऋषि-तापस-परिजाजक पजनेत इंदम्ह, गोयम उप उस इसेण अंगिरम (स) भिक्य न जामज्ञा सारपुसण (७) गणिका-वेश्या अभिगकेर वंगस संबेहपार अ गमणति वसंतलमरा नणंगलवा मारीई अणुद्धर सम्बगुल विसप्पन रमणा सिद्धत्य सर्समर् नारम जब-य,-यंत (८) यहपति-चणिक्-श्रेष्टि-परिचार सारण (४) कळकर असदंड गोमुह् सिरीनंद पुरुष पंच-मुद्द,-वर्गण १ पहिसुद् ८ महणा गोहानिय सुबुद्धि ९ विमलवाहण अप्पासेय विद्यपद २ सम्मुह जिणव्स सुमइ १० अभिषद अरहदास ३ सेमंदर मर्ससुर् असीय जिणपडमस् सुय ४ सेमंबर ११ बंदाम मस्सागर अहिदेव तिसम हेमंड १२ मक्बेव ५ सीमंकर मर्बक डमग भणदत्त १३ वसेणई ६ सीमंथर मस्त न्यणाणंद १४ मामि-हि गुणभर विजयावनी ७ वक्सुमाम महामइ

| नवदस                   | सहरवना                                  | (1                 | (v) वृत्तपरिवार                     | (2              | o) वैभित्तिक                             |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| विवयदस                 | साबरदत्त                                | <b>पुरुष</b>       | बिरिभूइ                             | सायरविदि        |                                          |
| पडमस्                  | खिरिकंत                                 | अभयसर              | सुबुद्धि                            | (21             | ) पश्चितिहोष                             |
| पभव                    | सिरिग्रस                                | <b>उदिश</b>        | स्री                                | अवाह }          | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - |
| पवर                    | सिलाधर                                  | मुर्भ              | उन्धीम                              | ज्ञामि 🔪        |                                          |
| वंश्वदस्त              | : इरिदास                                | सामत               |                                     | ৰভাভ 🕽          |                                          |
| भावण                   | <b>हिवक</b> र                           | 41-1-1             | (१५) वृती                           | (88)            | पुरोहितपरिवार                            |
| मणदत्त                 | स्ती                                    | विसमाणा            |                                     | पुरुष           | महुपिंगक                                 |
| महाभूण                 | किलिमई                                  | •                  | (१६) देव                            | अधिगकेस         | सिरिभृष्                                 |
| महीदेव                 | कुवर्विदा                               | अविगमेख            | मणिचूस                              | उपमण्तु         | सुकेउ                                    |
| मेड                    | गुजदारै                                 | श्रामरूपम          | महालीयण                             | जलगसिह          | सोम                                      |
| मेहबाह्य               | ब्द्रणा                                 | अवादिय             | · वाणिम <b>र</b>                    | धूमकेख          | स्री                                     |
| तवादत                  | थवा                                     | Esignal<br>Challen | रवणपूरु                             | <b>पिंग</b> ल   | सरस्वहं                                  |
| राजक                   | <b>पारिणी</b>                           | <b>उदहिकुमार</b>   | स्वाणेव                             | <b>વસ્તમૃદ</b>  |                                          |
| बसुब्रा                | <b>अवन्ता</b>                           | गरुडाहिव           | वजारह                               |                 | एमके प्रजाप्रगण्य                        |
| विज्ञुबंग              | <b>मगरिणा</b>                           | चमरकुमार           | बेणुदानि                            |                 |                                          |
| विणयव्स                | मित्तमई                                 | व्यवस              | सीदंव }                             | দান             | सहुगंध                                   |
| विदिनक्ष               | र्यणप्यभा                               | धरण                | सीया-इंद                            | <b>का</b> सन    | विजय                                     |
| संममदेव                | रवणामा                                  | पुष्णभर्           | सीयादेव                             | क्षेम           | स्रदेश                                   |
| सचस्र                  | विणयसई                                  | पुरव               | सुक्तनाम                            | पिंगल           | स्लषर                                    |
| सर्वंगम                | द्वणंदा                                 | भीम                |                                     | (58)            | त्रा <b>क्षण</b> परिवार                  |
| समुद्दत                |                                         |                    | देवी                                | पुरुष           | रमण                                      |
|                        | प्रमध                                   | वितुस्सवा          | सुनामा                              | अहमूह           | वसुनंद                                   |
| पडमचरिय, रामदेव-       | रामायण ( मादान )                        | अवणपाली            |                                     | अश्गिभूर्       | वसुभूद                                   |
| चरिय, राह्यचरिय        | वेय-सत्य (वेदवास)                       | (                  | १७) द्वारपाल                        | <b>अ</b> श्चिमल | नाउभूड्                                  |
| मारह (महाभारत)         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | सिलाकवार           |                                     | <b>इंज</b> ण    | वामदेव                                   |
| •                      |                                         | •                  | (१८) घात्री                         | क्याण           | विणोभ                                    |
|                        | म्यक् <b>रा</b>                         | वसंतक्षया          |                                     | क्षविक          | विमुचि                                   |
| विमल                   | स्रिकिमक                                | (१९)               | नागरिक-परिवार <sup>*</sup>          | कुकिसभार        | विसासभूष्ट                               |
| (११) सन्तु             | वायपरिवार                               | पुरुष              | भरगद                                | इसद्य           | विस्समृह                                 |
| पुरुष                  | स्रो                                    | असोबदत्त           | भइवरुग                              | सीरक्षंव        | वेसाणक                                   |
| वीरय .                 | वणम्खा                                  | आविल               | भावण                                | गिरिभूइ         | सुइरअ                                    |
| (१२) तीर्वंकर-         | प्रथमभिक्ता दात्                        | किंपुरिस           | वरकिति                              | गोभूइ           | सुनंद                                    |
| वंभव्त                 | सेयंब                                   | जडणदेव             | विसाक                               | जणवस            | सोमदेव                                   |
| वसमदत्त                |                                         | इगकिलियर           | सहस्यविज्ञ                          | वभासकुंद        | स्रो                                     |
| (१३) दास-१             | हुरय-परिवार                             | भारका              | स्रो                                | प्रकृष          | अइराणी                                   |
|                        | व्यवल-गर्,-वेग                          | पश्छिमय            | उपस्थि                              | वस्यक           | अस्मिक्का                                |
| <b>पुरुष</b><br>अमरषणु | भारतम्                                  | पढम                | बीरबारा                             | वंशवह           | अस्मिला                                  |
| कावडिय                 | स्री                                    | पीइंकर             | भाइनी                               | संबग्ध          | अणुकोसा                                  |
|                        | ज्या<br>ज्यावह                          |                    | <br>बोई विद्योक्परियम आप गद्दी होने | मस्मूर          | क्रमीर                                   |
| कृत                    | -17176                                  | •                  | विषेक के भीचे रक्का गवा है!         | मितमध्          | पड्अ सा                                  |

| पित्रेगु                    | बरसा                           | निम्नंद          | विक्यू          | servit              | बंदलपावर                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| मित्तवसा                    | साविली                         | निश्चेम          | विकास           | आहड़<br>इंदणीक      | चंदमरीह                   |
| विस्तावसु                   | बाहा                           | निर्ण            | विसकाम          | इंदाउ <b>इ</b>      | भंदरह                     |
| वेशवह                       | सुसम्मा                        | प्रवेतसम्        | निवसीयर         | इंदासणि             | चंदाम                     |
| वरियमई                      |                                | पंजासणि          | बिसंग           | उद्गालं <b>ग्</b> क | <b>₹</b> ₩                |
| · (\$4)                     | मिष-स्वी                       | पन्द्वायण        | विहि            | <b>ভতিম</b> শ       | अय                        |
|                             |                                | ' पसंब           | वीइत्व          | <b>उर्</b> गम       | जयभिस                     |
| पभव                         | सप्पक्षि <b>ग</b><br>निस्तकेषी | पहत्य •          | संख             | र्कत                | जयसेण                     |
| पहसिष                       |                                | पीयंकर           | संताव           | कंद                 | जलबाह्य                   |
| महत्त्व                     | वर्षततिसमा<br>वर्षतमामा        | पुरक्रमूक        | संभिन           | क्रिंग              | जसकंत                     |
| वसंतद्ध                     | , ,                            | वित्यस्थ         | सर्लक्षेत्रण    | <b>518</b>          | वसोयर                     |
| (2)                         | ६) योखा                        | पुष्कसेहर        | समाकुद          | किसिनाम             | जिजनाम                    |
| (१) राझस                    | गंभीर                          | बाहुबलि          | सर्भु           | किरीच               | जिणपेटम                   |
| <b>अध्य</b> क्ष             | गभीरणा <b>भ</b>                | <b>बीभच्छ</b>    | सरह             | कील                 | <b>जिणम्</b> य            |
| <b>अद्ध</b>                 | गयणान                          | <b>मिणंज</b> णाम | ससेक            | कुंब                | <b>जु</b> ञ्चवंत          |
| अकोस<br><b>अकोस</b>         | गयपुजाल                        | <b>सीम</b>       | सङ्सण्या        | कुत                 | कोइ                       |
| <b>अपन</b>                  | <b>पं</b> टरथ                  | <b>सीमणा</b>     | सिलीसुइ         | <b>इ</b> हुग्म्र र  | जोइ व्यिक्ष               |
| अवंगकुसुम                   | वर्णम                          | <u> अुवंगवाह</u> | बिहि            | <b>कु</b> र्मुं व   | तविवाद                    |
| अणंगरावि                    | चोर                            | मच्यु            | चीह             | कुमुबाबस            | तरंगतिल्ल                 |
| असणिनिषाभ                   | पंचल                           | मयणसर            | बीहकडि          | कुसुममाल            | तरस                       |
| असमिरह                      | चंदकुंद                        | <b>भव</b> र      | बीहवलंग         | कुसुमाउह            | दुरंग                     |
| आणंदण                       | चंद                            | मयरद्भ           | द्यगयण          | क्र                 | दहरह                      |
| इंदाइ                       | नंदक                           | <b>मरु</b> सर    | <b>यु</b> मीसण  | केलीगिक             | वासणी                     |
| उदगणा <b>अ</b>              | चंदणम                          | महाकाम           | सुव             | क्रोण               | दिणबर                     |
| स्तुवा <b>श</b>             | चल                             | महाजुद           | स्र             | कोसुईनंदण           | 35                        |
| कुमण                        | चवक                            | महाबाहु          | सोमग्रुवयण      | कोळाहरू             | <b>दु</b> प्ये <b>क्स</b> |
| क्यंत                       | ৰ্বৰূ                          | भहामालि          | हरथ             | संद                 | दुन्तुद्धि                |
| क्ष्मं <b>यविडय</b>         | जडर                            | महोयर            | इरिय            | <b>क्षणक्षेत्र</b>  | दुम्सइ                    |
| कामनिय                      | षर                             | भाणि             | हालाह्ळ         | स्ववियारि           | <b>दुम्म</b> रिसण         |
| काशनका                      | जीसुत्तनाय <b>क</b>            | मारीइ            | हिंदि           | सितिषर              | ब्सव                      |
| बाल                         | त <b>न्त्रिजीह</b>             | मास्रि           | हेमाभ           | नेम                 | नंदण                      |
| <b>का</b> खि '              | तिहिविसिक्ष                    | सुइअ             | (२) बानर        | गयदरघोस             | नवसत्तमास                 |
| कुलिस्डदर                   | तिसिर                          | रत्तवर           | अइबस            | गयवरतास             | नक्सरख्य                  |
| <b>कु</b> लिस्रिणा <b>अ</b> | <b>3ब</b> र                    | वजनस             | संव             | गस्यचंदाम           | गार                       |
| कूर                         | <b>बुम्म</b> रिस               | व्याणक्          | अक्रोस          | घडउवरि              | पत्थार                    |
| केंड                        | धूमक्ख                         | वजमुद्           | अणुद्धर         | <b>ৰ</b> ণ          | पमाविभ                    |
| कोव                         | <b>बृ</b> सुराम                | वजनेग            | अव्यक्षित्रभ    | चणरह                | पमत्त                     |
| कोइण                        | नंदण                           | विजिद्व          | अरिविजञ         | थम                  | पंगस्मासि                 |
| सरनिस्सण                    | नक्                            | विकास            | अविणद्व         | चंडंघु              | प्रवास्                   |
| बोभ                         | नह                             | विजासुकोसिय      | <b>अस</b> णिवेग | चंडुम्मि            | पह्न                      |
| यथ                          | निरमाश                         | विज्ञुवयण        | माडीव           | चंद                 | प्रहर                     |

| पियक्ष                   | श्रम                            | बील                          | गरिएमण                         | <b>बयणं</b> कुस | धुंबल                       |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| पियविष्मह                | वरचविलेबि                       | शीहकवि                       | वाइण्यस                        | <b>भगरद्य भ</b> | सुभाष                       |
| पीइंड्र                  | वजंस्                           | बीह्याय                      | <b>रं</b> रशुर्ण               | भगरह            | स्र                         |
| पीईकर                    | मजदंत                           | सीहरव                        | <b>उद्ध</b> पर <b>क्</b> म     | <b>मयारिदमण</b> | सोदास                       |
| पुरुषचंद                 | वजोयर                           | सीहरह                        | उदयरह                          | महाइंदइ         | बोमित्ती                    |
| वन्दर                    | <b>गसम</b>                      | सुणंद                        | 434                            | बहाबल `         | इरिणाइ                      |
| बस्त                     | <b>बायायण</b>                   | सुपुण्याचंद                  | क्रमक्षंषु                     | <b>महाविरिज</b> | <b>हिर्</b> क्णग <b>टम्</b> |
| विक्रि                   | विकल                            | चुविहि                       | किलियर                         | गहिद्विक्स      | हिर्=णन अ                   |
| बहुस                     | विरम                            | द्यसार                       | <b>99</b>                      | <b>मियंक</b>    | हेमरइ                       |
| बाल                      | विग्यस्यण                       | सुसेण                        | <b>इवेरदत्त</b>                | रचुस            | स्री                        |
| माणु                     | विज्ञा                          | युसेल                        | <b>5</b> 4                     | रवितेश          | अवराइआ                      |
| भीम                      | <b>বিত্তু</b> নম্ম              | <b>स</b> र                   |                                | रहनिडघोस        | इंडुमई                      |
| भीनरह                    | विज्ञुत्यण                      | हिमंग                        | (सु)कोसल                       | राम             | <b>उज्जुब</b> ई             |
| ज्ञूवनि <b>णा</b> अ      | वियस                            | •                            | गर्दंड                         | ₹₹              | कहगई, केसई, केगई            |
|                          | विसास                           | (३) विद्याघर                 | चरम्मुह                        | राधव            | <b>कंता</b>                 |
| भूसण                     | बीवसंत                          | अह्पिकर                      | चंद                            | लक्षण -         | कणयमाका                     |
| संद्दसण                  | बेलक्स                          | स्रग                         | जसरह                           | वज्ज बाहु       | कणयामा                      |
| <b>पंचल</b>              | संस्थ                           | केसरि                        | तावण                           | वसंततिलभ        | कमक्रमई                     |
| <b>भंदर</b>              | शंगाम                           | <b>पणमास्रि</b>              | तेगस्स                         | बसइ             | <b>क</b> हाणमाला            |
| <b>भंदरमा</b> लि         | संताव                           | जलहर                         | <b>दसरह</b>                    | वसहकेड          | कुबेरी                      |
| भणहरण                    | संतास                           | वस्यिक्स                     | दासरही                         | वसुवस           | केकई केगवा, सुमित्ता,       |
| मणुरण                    | सर्क                            | तिर्दिग                      | भरण                            | विजय            | सोमिसी                      |
| मत्त                     | सप <b>क्या</b>                  | दंख                          | नघुस                           | विभु            | गुणमई                       |
| गर्                      | समाण                            | परणवेष                       | पउम                            | विरद            | गुणसमुद्दा                  |
| मगरबन                    | समाद्                           | <b>म</b> यं <b>क</b>         | पंचमरह                         | बीरधुसेण        | चंदकंता                     |
| <b>मबारिदमण</b>          | समाहिबहुल                       | महोदहि                       | पश्चिमगण                       | संभूभ           | चंदगा                       |
| मदगह                     | सम्मेश                          | <b>भियं</b> क                | पभु                            | सतुंत्र         | चंदसुही                     |
| महसुह                    | सरह                             | सिहि                         | पभूवतेय                        | संस्थित - व     | चंदकेहा                     |
| महाबल                    |                                 | (२७) राजपरिवार               | पयाबि                          | सरह             | जियपडमा                     |
| महारह                    | स <b>न</b><br>सन्दर्सर <b>६</b> |                              | पुंजस्थक                       | सन्दकिति        | नंदा                        |
| मेहक्त                   | सम्बद्ध                         | (१) शस्ताकु                  | पुरंदर                         | ससिपष्ट         | नलकुष्वरी                   |
| रहरसण                    | सन्द्राच्य<br>सन्द्रपिय         | पुरुष                        | पुर्देतिल म                    | ससिरह           | परमावह                      |
| रइवित्रसण                | सम्बसार                         | अङ्बिरिभ                     | <b>पं</b> भर <b>६</b>          | सायरमर्         | पहाबई                       |
| रणबंद                    | ससिमंबस                         | <b>अंड्र</b> स               | बलगर्                          | सिरिषर          | पुहुईवेबी                   |
| र्यण                     | ससिवदण                          | <b>अविभ</b>                  | बालचंद                         | सीहजस           | वं धुमई                     |
| र्वि                     | सागर                            | अञ्जुणविक्स                  | बाहुबरि                        | चीहदय           | भाणुमई                      |
| रविजोह                   | सागर                            |                              | <b>गरह</b>                     | चीहरह           | मणोइरा                      |
| रविमाण<br>र <b>द्यंद</b> | सागरणोस                         | भणंतलपण                      | भुव <b>बलपर</b> सम             | चीहवाह          | रइनिहा                      |
|                          | सार                             | <b>ज</b> गंतरह               | <b>प्रगलिक्ष</b> ण             | बीहसोदाच        | रस्माना                     |
| रा <b>ज</b><br>स्टलाम    |                                 | <b>अ</b> जिंद्र का           | गं <b>धा</b> थ                 | सुकोस्स         | <b>रयणम</b> ई               |
|                          |                                 | अभिययस                       |                                | धुपासकिति       | कच्छी                       |
| स्थनाम<br>सेट            | शास<br>शाहुवच्छक                | शणर् <b>ग्य</b><br>श्रीत्यवस | गंघा <b>य</b><br>श <b>्र</b> म | _               |                             |

| विचित्तमाळा        | इसम्मीर             | रिउमद्दण                    | चंदवयणा             | अंधर्भ, अंधरुमार | सिरिमाका            |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| विसमा              | दसाणण               | संकासीग                     | तंडिसाका            | अमर्यम           | <b>इंदरी</b>        |
| प्रसिष्मा          | दश्वाणीय            | क्षरण                       | वीविया              | . आह्य,-स्य      | द्वतारा<br>पुतारा   |
| सहदेवी             | रहनुर               | ब्रज                        | देवी                | कइस्य            | द्धरारा<br>सुरमई    |
| सिरिकंता           | वहनवण               | वजनजन                       | नंदा                | किर्मित          | श्चरका<br>स्रक्रमका |
| बीवा               | निरवाश              | बज्जमा कि                   | पडमगद्भा            | केवरमरिंद        | इरिकंता             |
| चीड्या             | पमीय                | वज्रमुह                     | पउमा                | गयणांपद          | हिययधमा             |
| सुभरा              | पवणुत्तरगर्         | শব্দিব্ৰ                    | पत्रमावद्दे         | गिरिनंद          | हिंगमानली           |
| चुमा               | पश्चिम              | विष्कुमार                   | प्रभावद्            | चंदओं है         | (५) विद्याचर        |
| दुवंगका            | पुषारह              | वि भी सण                    | पीइमहा              | चंदरस्सि         | पुरुष               |
| <b>चुमणुस्दुया</b> | विमीसण              | विहीसण                      | पीई                 | <b>ज्या</b> णंद  | अश्मीम              |
| द्यमित्ता          | विश्वीसण            | संपरिकिल                    | भए                  | नक               | अंगारम              |
| द्धरकता            | <b>अथवाह</b>        | सिरीगीव                     | माणुमई              | नील              | अक्रमिक             |
| बोमिसी             | भाणुक्र्ण           | सिरिमाकि                    | माणुवई              | पश्चिदंद         | असतेश               |
| हिमच्ला            | माणुर <b>क्या</b> स | सीहदाहण -                   | भंदोदरी             | पवणगड्           | अणिक                |
| (२) उत्तेषस        | मीम                 | ग्रुकेस                     | भणवेगा              | बालि             | <b>अमरश्रंदर</b>    |
| पुरुष              | <b>भी</b> मपड्      | युकेसी ।                    | मणोरमा              | मंदर             | भरिदम               |
| भायरंग             | भीमरह               | युग्गीव                     | <b>मयणप</b> उमा     | गदअकुमार         | असणिषोस             |
| बहभूह              | मसह                 | सुभाणुधम्म                  | माहबी               | महोयदिख          | असणिवेग             |
| स्री               | मणोरम               | सुभूसण                      | <b>मिगाव</b> ई      | रविष्यम          | <b>अस्साय</b> र     |
| वणमाला (निह्न)     | मबारिदमण            | सुमासि                      | रक्षेया             | रिक्सरभ          | अहरंद               |
| (३) रासस           | महेतकिति            | सुसुह                       | रेमा                | बज्जंठ           | <b>आर्ष्य</b> (क्स  |
| पुरुष              | महंदतजस             | दुरारि                      | र्यणमास्त्रा        | बालि             | <b>आस्</b> षरय      |
| <b>भेगारभ</b>      | महगर्               | गुन्देत                     | रवि                 | सुरगीव           | भाउद                |
| अभियवेग            | महण                 | स्र                         | <b>क</b> च्चिणी     | क्री             | आणंदमाकि            |
| <b>अ</b> रिसंतास   | महबाहु              | <b>इ</b> रिक्गीव            | <b>संकायुंद्</b> री |                  | आयासर्विद्          |
| बद्दभत्तिमंत       | महरव                | स्री                        | सन्छी               | अणुद्धरी         | <b>आसदम</b>         |
| <b>आर्थगर्</b>     | <b>महारक्ता</b> स   | <b>अ</b> णंगसुंद् <b>री</b> | वसंघरा              | इंदमाली          | इंद                 |
| <b>आह्मगङ्कमार</b> | मारुवंत             | भाउगह                       | बिमलाभा             | <b>इमसनामा</b>   | इंदघणु              |
| रवर .              | मासि                | <b>भा</b> सिणि <b>देवी</b>  | <b>संमा</b> वली     | गुणवर्ष          | <b>इंबर</b> ह       |
| इंदप्भ             | मेहज्झाण            | <b>इंदाणी</b>               | स्रसमङ्ख            | चंदाभा           | इंदासहप्पभ          |
| इंदमेह             | भहत्पभ              | रमसी                        | सिरिकंता            | चार्वावरी        | <b>इंदामयनंदण</b>   |
| <b>चरगसिरी</b>     | मेहवा <b>इ</b> ण    | कंता                        | सिरिदत्ता           | जिणमई            | उभाह                |
| कित्रिभवल          | रक्सस               | कणवपभा                      | सिरिपमा             | तारा             | उर्भ                |
| इंम                | <b>रयणक्स</b>       | कुणयावली                    | सिरिगई              | पडमराग           | स <b>म</b>          |
| <b>ड</b> ुंभकण्ण   | रविरक्सस            | <b>इ</b> मलसिरी             | सुंदरी              | पडवामा           | एकपूड               |
| गयारि              | रविवेज              | क्यविता                     | ग्रुप्पमदेवी        | <b>मणोबाहिणी</b> | <b>क</b> णराज्यश्च  |
| गह्योभ             | रविरइ               | किरि                        | (४) वानर            | <b>मगण्</b> सवा  | <b>द</b> णव         |
| चणवाद्य            | रविसत्तु            | केक्सी                      | पुरुष               | विञ्जुप्पभा      | कणबरह               |
| বাহ                | रामण                | <b>चंदणश्वा</b>             | भइवल                | बिरिकंता         | कमलसिरी             |
| <b>बंदुशकि</b>     | হাৰত                | चंदणहा                      | अंगम, अंतकुसार      | सिरिध्यमा        | कारदर               |

| विकिप             | <b>पू</b> सण             | भाजसंबेग             | विकंगव                   | सेष                    | परमान्द्                     |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| कुम्पर            | देवरक्ष                  | भारह                 | विज्ञाससुरवा व           | <b>एंस</b> रप्         | पीइमई                        |
| कुरुणेष्ण         | बोज्ब :                  | मेचपश                | विज् <b>ञुते</b> म       | र्णुभ                  | भोगवर्ष                      |
| कोकावद्वदर        | नंदिमासि                 | नेक्दरा              | विञ्जुदस                 | <b>र</b> व             | <b>अंदाइणी</b>               |
| बरद्वाण           | <b>नंदी</b> सर           |                      | विज्जुदंत                | इरियंद                 | मणबेगा                       |
| गंगाहर            | नक्ससद्मण                | मे <b>रमहान</b> रवड् | विज्ञुदाव                | इरिणाइ                 | <b>मण्युंदरी</b>             |
| रोधक्य            | नमि                      | मेहरह                | विज्जुल्यम-इ             | इरिवाइण                | मणोरमा                       |
| गंमीर             | नवणाणंद                  | मेहनाहण              | विज्जुवेग                | ছিডিৰ                  | माणससुंदरी                   |
| गयणविजय           | नलकुष्वर                 | मेहचीइ               | <b>শিক্তম্</b>           | हिमराय                 | माहबी "                      |
| गयणिडु            | नि <b>न्याणभ</b> त्तिमंत | रताड                 | विज्युमुह                | ह्रेम                  | रइवेगा                       |
| भगवाहण            | पडमनिष्                  | रकणकेसी              | विणमि                    | हेइम                   | र्यणसकाया                    |
| चंड               | परस्मासि                 | रयणित्र              | वियक                     | स्री                   | रयणसिरी                      |
| <b>चंदंक</b>      | पडमरह                    | रमणबन्धि             | विराहिक                  | अंजणा-संव्री           | रयणावली                      |
| <b>चंदग</b> र्    | पशिद्धानम                | र्यणमालि             | विरिवदत्त                | <b>अं</b> सुम <b>ई</b> | कच्छी                        |
| चंदचुर            | पविस्र                   |                      | विसास                    | अणंगकुगुमा             | वजासिरी                      |
| चंदगह             | पस्हाम                   | र्यणरह               | विदुद्धमल                | <b>अ</b> णं गसरा       | विज्जुपभा                    |
| चंदरह             | प्रवण                    | र्वणवज               | बीससेण                   | अणुराहा                | वेशवर्                       |
| <b>चंदवदा</b> ण   | प्रवर्णक्य               | रविकित्ति            | वेसाजक्स                 | <b>अ</b> सोगल्या       | संप्रादेवी                   |
| <b>चंदनवण</b>     | प्रवणसङ्                 | र <b>विकुंद</b> स    | वोसर्विद्                | आइ <b>चकिति</b>        | सचमई                         |
| चंदसिंहर          | प्रमुणविश                | <b>लिंद्रगास</b>     | संतुक                    | भावसी                  | सर्वपमा                      |
| वंदोबर            | पद्मकिति                 |                      | 4146                     | भार्मा                 | सबहुवा                       |
| वर्षक             | पीइंकर                   | ৰজা<br>ধৰ্ম <b>ক</b> | पसुर                     | <b>उ</b> वरेभा         | सम्बसिरी                     |
| चकार              | पुंडरीय                  |                      | सयकभूष्यग                | कणयसिरी                | सिरिकंता                     |
| चाउंडरा <b>वण</b> | पुणन्तमु                 | वजंबर                | ससंक                     | कणबामा                 | सिरिचंदा                     |
| चित्तमाणु         | पुरुषभग                  | वज्ञव्               | ससंकथम्म                 | कणवानली                | सिरिदामा                     |
| अस                | पुण्याचेद                | वज्रवत               | श्वसिकुंडल               | किलिमई                 | स्थिरिदेवी                   |
| व्ययंत            | पुरचंद                   | पजदभ                 | <b>स</b> सि <b>मंड</b> ळ | केउमई                  | <b>ब्रि</b> रिप <b>भदेवी</b> |
| क्याणंद           | प्ररंबर                  | वजपाणि               | सहस्तनयण                 | कोसिय                  | सिरिप्पभा                    |
| वलकंत             | <b>गउपूर</b>             | <b>बज्जबाहु</b>      | सहसार                    | गंघ-वा                 | सिरिमई                       |
| ब्रस्थ व हि       | बारू                     | _                    | साहसगइ                   | गंघारी                 | सिरिमाका                     |
| जनजिंद            | 36                       | वजावरनवण             | सिरिकंठ                  | शुणवाला                | सिरिरंभा                     |
| <b>जियमाणु</b>    | पथ                       | <b>पजरं</b> घ        | सिरिसेल                  | चंदमई                  | सिरी                         |
| ভিৰ               | भवधम                     | <b>ग</b> जसुंदर      | शीहचूड                   | चंदमुही                | सुंदरमाला                    |
| तिकिस             | <b>मयारिद्मण</b>         | वजासुजण्डु           | सीइविक्स                 | चंदछेहा                | सुंदरी                       |
| तिक्वंगव          | सर्गंदण                  | पजारह                | सुनह                     | चंदनगणा                | द्युप्पभदेवी                 |
| तिबिग             | महाबक                    | वजातहपंजर            | ग्रंद                    | जयचंदा                 | दुषभा                        |
| तिवरामुद          | महिंद                    | पंजाभ                | सुरसिवधराय               | तिडिप्पमा              | <b>सुमंग</b> का              |
| নিপুত             | महिंहर                   | वजास                 | सुरसुंदर                 | <b>লতুক্স্</b>         | सुमणा                        |
| तिजड              | गहुच्छान                 | <b>बाउकुमार</b>      | सुरज                     | तर्गमासा               | <b>हरिमालिणी</b>             |
| <b>च्डरह</b>      | महोदर                    | वालिक                | द्भवयण                   | नंदमई                  | <b>हियबसुंदरी</b>            |
| दुराणग            | माकोड                    | विजयसीद              | स्रकोगरिंद               | परमा                   | हेमगई                        |

| (६) बामान्य        | <b>कुकिस्</b> य <b>व</b> | धिइकंत                | न किसिह                               | वधु                 | सर्चक                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| पुरुष              | मेहन                     | <b>भी</b> र           | बाहु                                  | बसुपुज              | ससिपम                      |
| भइवस               | केसरि                    | नंद                   | 35                                    | बद्धसामि            | सहवेष                      |
| अश्विरिभ           | बेमंकर                   | नंदण                  | अविर <b>ही</b>                        | बाउडुमार            | सहसकिरण                    |
| <b>अं</b> क        | गयवाह्य                  | नंदिषोस               | भाषु                                  | वालिखिह             | सिद्धाः                    |
| संबद्घ             | <b>चणवाहरह</b>           | नंदिवद्यण             | माणुष् <b>यह</b>                      | विस्तवाहण           | सिरिकत                     |
| अविगदाण            | <b>चंदभर्</b>            | नैविसेण               | मीम                                   | विवित्तरह           | सिरिचंद                    |
| भवन                | चंदमंडल                  | निलिणिगुम्म           | . भूरिण, भूरी                         | বিজ্ঞ               | श्चिरिधम्म                 |
| अणिवारिअविरिअ      | <b>बंदो दय</b>           | मागदमण                | भूसण                                  | विजय                | सिरिषर                     |
| अणुद्धर            | चक्र भ                   | निर्द्द               | भोयरह                                 | विजयपन्तश           | सिरिनंदण                   |
| अभियपम             | चितामणि                  | निस्संदिअ             | मइंदवाह                               | विजयरह              | सिरि <b>वद्यण</b>          |
| श्रवस              | वितरह                    | परम                   | मंदर                                  | विजयस <b>च्</b> यूक | सिरिषद्भिय                 |
| अरिदमण             | <b>इत्त</b> छाय          | परमरह                 | मंदिर                                 | विजयसायर            | सिरिसेणराय                 |
| अरिइसण             | जडणदत्त                  | परमासण                | नहथ                                   | विजयसेण             | सिवंकर                     |
| अवराइम             | जंबूणक                   | पडमुत्तर              | महसेण                                 | विजवारि             | सिहि                       |
| असंकिथ             | वक्सदत्त                 | पं <b>क्ष्य</b> गुस्म | महाघोस                                | विउज्जुपम           | सीहडदर                     |
| आणंद               | वक्सरेण                  | पञ्जुष्ण              | महाधव                                 | विणोश               | सीहर्नंद                   |
| आणंदिस             | जगज्जुइ                  | पिंडणंबी              | · महापडम                              | विषद्ध              | सीहद्वय                    |
| भाससेण             | अणमेजम                   | प्यावल                | <b>महावक</b>                          | विमलवाह             | सीहरह                      |
| दंददत्त            | जणग <b>ार्</b>           | प्यावश                | महाबुद्धि                             | <b>विरस</b>         | सीहवाहण                    |
|                    | जमद्भिग                  | पयास <b>जब</b>        | महिददत्त                              | विस्सरेण            | सीहविक्रम                  |
| -इंदाम<br>-इंदाम   | जब                       | पयाससीह               | महिहर<br>सहु                          | विस्सावसु           | सीहसेण                     |
| रंडुरह<br>उकासुद   | जयकंत                    | परचुराम               | भारिद <b>ल</b>                        | बीर                 | सीचेंदु                    |
| <b>उ</b> न्मा छुड् | असप्पष्ट                 | पसंबवाहु .            | मुणिभद्                               | वीरसेण              | सीहोबर                     |
| <b>उद</b> गसुंदर   | जसकिति                   | पश्यावस               | मेड                                   | बीससेण              | सुंदरसत्ति                 |
| उस <b>र</b>        | असहर                     | पहाबर                 | मेहकुमार                              | वैसमण               | युक्ठ                      |
| एगकण्ण             | <b>जिणवहरसे</b> ण        | पियंकर                | मेहपभ                                 | संभरभ               | धुकेस                      |
| कंकड               | <b>जियस</b> चु           | <u> पिसंबक्ष</u>      | मेहप्पह                               | संपुर्णियु          | युवंद                      |
|                    | तिय <b>संज</b> ध         | पि <b>स्था</b> नम     | मेहरह                                 | संव                 | पुणव                       |
| कंडब<br>कंतासोग    | तिसिर                    | पियनंदि               | रइवद्धण                               | संभ्य               | सुदरिसण                    |
| कडोर               | दंश्य                    | पियमद्रण              | रणकोल                                 | संवर                | खपइड                       |
| क्तार<br>कलविरिय   |                          |                       | रमणरह                                 | प्रचासम             | सुरपभ                      |
|                    | दबरहू<br>दमगंत           | विहु<br>पीयंकर        |                                       | es.                 | <b>सुबंधु</b> तिल <b>अ</b> |
| क्रयधनम            |                          |                       | <b>बर्नाम</b><br>लच्छी <b>इ</b> रद्धम | सत्तुंदम,-ण         | <b>धुनुदि</b>              |
| करवर               | <b>इम्स्</b>             | <b>पुढ्</b> षंघर      |                                       | सतुदमधर             | सुमर्                      |
| -कलह               | देव '                    | पो <u>हिल</u>         | वरघर <b>ह</b><br>ब <b>ा</b> कंष्      | समसुद्ध             | सुमाक                      |
| कसिव               | दोण,चण                   | वं धुरुद्             |                                       | समुहिषज्ञ           | सुमित्त                    |
| - <b>কা</b> ল      | <b>भ</b> ण <i>स</i>      | वंगभूर                | र्व अस्तिका                           | संभु                | <b>इस्</b>                 |
| कुंदल              | धम्ममित्त .              | र्वभरह                | वजनाभ                                 | सववाहु              | सु <b>यध</b> र<br>सरनेत    |
| कुंम               | थम्मदर्                  | बहुवाहण               | विद्याद                               | सरह                 | <b>सुरजेट्ट</b>            |
| कुवेरकत            | षर                       | वास्रचंद              | वसभदश                                 | सा                  | युरपम                      |
| -कुलबद्दण          | <b>घरणिघर</b>            | वाकमित्त              | नसहरम                                 | सस्य                | सुबर्ह                     |

### वर्गीकृत-भौगोकिक-विशेषनाम

- (क) प्राम-नगर-पत्नी
- (घ) नदी

- (क) जन-जनपद्-देश
- (क) पर्वत

(छ) समुद्र (ज) सरोवर

(ग) द्वीप-निवेश

(ब) वन-उद्यान-कानन-गुहा-वापी

| <b>(42)</b>                      | प्राम-नगर-पङ्घी            | कंचण-नशर             | 4.239;9=4.9                           | •ं <b>•</b> व-पुर  | ४८.१४; -बरमबर ४८.                          |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| मधोजना                           | ११.७; ३७.१९. (देखो         | -97                  | ७. ४५: ९१. ३ (देखो                    |                    | ३३; -बरपुर ४८.२३                           |
| ., ., .                          | कोसळपुरी)                  |                      | कणयपुर                                | कुंबरपुर           | ९५.३४ (देखो गयपुर)                         |
| अंगपुर                           | 39.0                       | कंपिक                | २०.१५०, १५८: ८२.५६,                   | कुंड—!गामपुर       | २.२१; -पुर २०.५०                           |
| अंबरतिस्य                        | 6.960                      |                      | 40;44.29                              | <b>कुंदनयर</b>     | <b>३३.६५</b>                               |
| अक्सपुर                          | 48.39                      | -9₹                  | ८.१४३,२०५,२०७                         | कुंभ-नवर           | ८.५७ -पुर ८.५७                             |
| अध्यक्तपुर                       | 46.46                      | -1                   | २•.३९;२५.9६                           | कुककुडनबर          | 996.43                                     |
| असबपुर                           | 51.8                       | कणबपुर               | <b>६.२४१;१५.२०; १०६.३.</b> .          | <b>कु</b> ब्बर     | 45.6                                       |
| ् <b>अमर</b> पुर                 | ₹.98                       |                      | (देशो कंचणनयर)                        | <b>्रकुम्बर</b>    | ७७.४५; -नयर ७७.४८.                         |
| अमरावद्                          | ८.२७० (देवी देवमयरी)       | क्रमाकुंडल           | 6.294;95.24;89.95                     |                    | (वेको कूषवह)                               |
| अरिजयपुर                         | 4.9-5: 93.34:44.93         | -9र                  | 1.6.1                                 | कुन्ब (गाम         | 80.00                                      |
| वरिद्वपुर                        | ३९.७७ ( देस्रो रिष्टुपुर ) | <b>क्मलचंकु</b> लपुर | २२.१०७. ( देखो कुसुम-                 | कुसरगनयर           | २.९८;९५.३५ (देखी                           |
| <b>अक्</b> णस्या <b>म</b>        | \$4.4,68                   |                      | <b>q</b> t)                           |                    | मगह्युर )                                  |
| <b>अरु</b> णुरगाम                | 1.49                       | ∫काबंदिपुर           | 1.8.2                                 | कुसत्यल-नबर        | ५८.४; -पुर २१.७९.                          |
| <b>अव</b> णपुर                   | 90.46                      | कायंबी               | २०.३५:९५.३२:१०४.२१                    |                    | (देली अवहत्यल)                             |
| <b>अवह</b> त्यल                  | २२. १०६. (देस्रो           | ∫कासिपुर             | £.93v;?*. \$3;9*8.9*                  | कुसुमंतपुर         | ७.१२२ –य ७.७४                              |
|                                  | कुसत्यलनयर)                | <b>कासीपुरी</b>      | १०४.१६ (वेबोद्याणारसी)                | <b>इ</b> समपुर     | ४८.८३ (देखो पुल्फा-                        |
| <b>अलंका</b> रपुर                | ४३.१२. (वेस्रो पाया-       | किकिय                | 84.1; 50.96; 109.9                    | 1                  | बहुण्णनयर)                                 |
|                                  | संकारपुर)                  | -97                  | 43,980                                | <b>कुसुमावर्ड</b>  | 9.75                                       |
| arrest (A                        | 20.209                     | किकिथि               | ८.२२९,२३६;५. २४;४७,                   | कृतनह              | ३३.१४८:३४.५५ (देखी                         |
| <b>अस्तर्भापुरी</b><br>असिणपुर   | v.4•                       |                      | ३३, ३८; ५३. ३५, ६३,                   | कोडयमंगल           | कुच्चर )                                   |
|                                  | v.88                       |                      | 141,48.9,48,48.44.                    |                    | v.48;88.8,33                               |
| <b>असु</b> रनाम<br><b>असो</b> गा | २ <b>०.</b> १८९            |                      | ७६.७;८५.२५                            | कोसुईन <b>यरी</b>  | ३९.१००.(देखो पडमिणी)                       |
|                                  | 4.6 <del>1</del>           | -नयर                 | <b>9,9</b> §                          | कोसंगी             | २०.१०, ३२, १६५; ३४.                        |
| आइचपम                            |                            | -3र                  | 9.84;6.84,08,49,43,                   |                    | ४५;५५.३८;८८.२४;९५.                         |
| <b>आह्य</b> पुर                  | ६.१५८: १५.५,२६; १८.        |                      | 140,313,310;4.185;                    | (->                | ३३:-नबरी२१.२:७५.६०                         |
|                                  | 93,94,30                   |                      | 9. <b>8; 9</b> 9.7, <b>8</b> 0, 80.9, | ∫कोसलपुरी<br>कोसला | ९९.३०, ४२; ११३, २३;<br>२०.२८, १०९: ३७, ६४; |
| भाइषाह                           | 59.3                       |                      | २६; ४८. १११; ४९.१६;                   | (कासका             | vs.94;56.35;55.23;                         |
| आणंदपुरी                         | ₹•.966                     |                      | <b>494;42.94</b>                      |                    | 100. 12; 111. 14;                          |
| <b>आक्रोगनय</b> र                | 96,90                      | –भहानवर              | 4.4-184.99                            |                    | 396.48                                     |
| (आस्त्रोयनगर                     | 47.5v                      | बहापुर               | 5.30                                  | -नयरी              | <b>९८.५३;१-१.</b> १७                       |
| इंदनबर                           | <b>३६.</b> १२              | किनर-गीय             | <b>૭.૪૬;५५.५</b> ફ                    | -पुरी              | ८२. ५;९४. ६२:९९. २९,                       |
| इसिकपत्ति                        | \$4.63                     | <b>⊸गीब</b> पुर      | 4.282;                                |                    | <b>३६;११३.२४. ११८.४६</b>                   |
| उजेणी                            | <b>३३.२५;७७.५</b> ९        | -9र                  | 75.25                                 |                    | (देको पडमपुरी)                             |

| केमंबली-नयर                 | ३८. २४; ७७. ५३; –9ुर        | ताम लिसिनवर                | 4.55                                     | पीहपुर                      | <b>६.२</b> १९                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             | ३८. १२.                     | तिलयपुर                    | 59.6                                     | पीढरसंख                     | 40 £8                                                       |
| ्रिम-पुर                    | 9-3.0; -g(1 २०७;            | दस-उर                      | ३३.५९,९०,१२५,१४८;<br>-उरनवर ४३.२५,६०,    | पुंचपुर                     | ₹v. <b>९</b>                                                |
| बेमा                        | ₹•.9•                       | J                          | W8 994;                                  | पुंचरियपुर                  | <b>54 9-,94,44;50.92</b> ;                                  |
| रांधव्य                     | ९१.४; -गीयनथर               | )                          | -ग्गनबर ७९.९;                            |                             | 56.94,9v, \$6,vo:55.                                        |
|                             | 4.283,44.40; -97            | *******                    | -पुर ७७.४७                               |                             | 1,3:100.82;101.10;                                          |
|                             | v. 40                       | (दसंगनबर                   | 12.65 56                                 |                             | -रीयनयर ९७. २, १९;                                          |
| गंबार                       | ३१.१९ <b>२३</b> ; -gर ९१.६  | <b>दहिमुह</b>              | ५१.२ - नबर ५१.१२                         |                             | -रीयपुर ९७.९५; १००.                                         |
| गंधावद्                     | 89.84                       | दाइनगाम                    | \$0,60<br>003403636943                   |                             | ३६: (वेको पोंडरियपुर)                                       |
| (गयण <b>बह्न</b> म          | 44.42                       | दुरूष-पुर                  | 19.3 <i>4,</i> 83, 63,64,43              | पुंडरीगिणी                  | 20 0, 5, 908, 990,                                          |
| ्गवणवहरू                    | 4.66; -BT 3.943             | A                          | -पुरी १२४१,४७                            |                             | 133,166;33.8                                                |
| गयपुर                       | २०, १२४; ६३, ६३;            | देवनयरी                    | ५.२०३ (देशे समरपुर)                      | पुक्सला                     | 39.5                                                        |
|                             | ९५ ३४; - भगर ४.२            | देवोवगीयनगर                | ८५.२७                                    | पुष्का <b>बद्दणानबर</b>     | ७७ ७५. (देखी कमळ-                                           |
|                             | (देखां नागपुर)              | बन्गपुर                    | ₹•.9₹6                                   | 3.1146.4144                 |                                                             |
| गी:बपुर                     | ५५.५३                       | <b>भणगम</b>                | \$0,00                                   | CIWELLS                     | संक्रलपुर ।                                                 |
| गुंजाविद्वाणनवर             | 909.46                      | नंदणन <b>यर</b><br>नंदपुरी | २०२०१<br>२ <b>०.१</b> ०८                 | पुरुद्धपुर                  | २०.२०१; ७७, ४९; ९८.                                         |
| गोबद्धण                     | 5 0.99 kg                   | नंदावस<br>नंदावस           | 903.46                                   |                             | ४,५, ११, <b>३६; —हे</b> २०.<br>१८८ <b>; -हेपु</b> र ५. ११७; |
| घोसपुर                      | 39.59                       | नं <b>दावरूपु</b> र        | ३७.३.३३                                  |                             | ₹0.906                                                      |
| चंद-पुर                     | ५.११४;६५ ३२; -पुरी          | नागपुर                     | ६ १७१;२०.१०,४२,४३,                       | <b>वीं</b> खरि <b>बपु</b> र | <b>९४. १∙३; ९६. ४, ५.</b>                                   |
|                             | २०.३४                       |                            | १३४, १४३, १६९,१८९                        | 41417437                    | (देखो <b>पुंडरियपुर</b> )                                   |
|                             | 62,58                       |                            | २१.४३;८२२७. (देखो                        |                             |                                                             |
| चंदाइ <b>च</b> पुर          | 13 30                       | _                          | संतिनामनयर)                              | पोंचवद्यण                   | <b>دد.</b> ۶                                                |
| चंदा <b>वत्तपुर</b><br>दंपा | २०.१०,३८, <b>५१;९५.३</b> २; | नि <b>षा</b> लोग           | 4.48                                     | पोयण                        | २६.१५; ७७. ८८, ९१;                                          |
| 441                         | -नयर २१.६;                  | नेडर                       | 59.8                                     |                             | ८६. २; ९८. १४; -नबर                                         |
|                             | -पुरी ८.९५६                 | पश्क्रमबर                  | 9-3.936                                  |                             | २६ १६: ७७ ९०,                                               |
|                             |                             | पडमपुर                     | 4,98;996.09                              |                             | १११, ११३; -पुर                                              |
| चक्र-डर                     | ९१४: -पुर २०.१८०:           | पडिमणी                     | ३९.३७,४७. (देखो                          |                             | ५. ५२, २२७; २०.                                             |
|                             | <b>₹€.</b> 8                | •                          | कोमुईनयरी                                |                             | 955,900,960;65.90                                           |
| चक्रवाल-नगर                 | 9, 80; 4, 64;93,33;         | पढमपुरी                    | २०.३० ४४; २८. ७०                         | बहुणाय                      | 44 43                                                       |
|                             | २६८६; -बरमयर २८.            | _                          | (बेस्रो विणिया)                          | <b>म</b> हिल                | २•.९ -gर २०. ३६;                                            |
|                             | १२६. (वेस) रहसक-            | पबाग                       | 62.29<br>lob tolo                        |                             | 54 <b>33</b>                                                |
|                             | बाख )                       | परिखेय                     | 44.44<br>• 06 60.6 933.6                 | भाविसाक                     | બુધ, ખુશ                                                    |
| <del>छता</del> यार          | <b>२०.१०</b>                | पायालंकारपुर               | १ ४५,५४; ५ १३२; ६.<br>२०१,२१९;७.५९;८.७५; | <b>म</b> ऊरमाल              | ₹७ €                                                        |
| <u>जन्सठाण</u>              | 39.96                       | }                          | 90,96,98, 2; 84.86;                      | मंदरकुंज                    | 6,900                                                       |
| जक्खपुर                     | ७.४९,५५;९१.६                |                            | ८५.२७,११३.१४                             | <b>बंदिर</b>                | ५५.५३; -पुर १०४८                                            |
| जयास                        | ५५ ५५                       | (पायालपुर                  | ६. १९७, २०७, २२ ५;७.                     | मगहपुर                      | ८२.४६; ८ ८. १ (देखो                                         |
| बो शुर                      | 03 *0 3 *0 Q la             |                            | १६६;८. २२८; ९. १८;                       |                             | रायगिष्ठ )                                                  |
|                             | ७ ४३:१०.२;९१ ५              |                            |                                          |                             |                                                             |
| जोइपम                       | 6 <b>६</b> 9                |                            | <b>૧૬.૨७,૨९</b> ;४३.१७;४५.               | मसंड                        | 6,6,64 B                                                    |
|                             | ८ ६ १<br>५५ ५५              |                            |                                          | मत्तकोइलरव                  | 9-3.925                                                     |
| जोइपम                       | 6 <b>६</b> 9                |                            | <b>૧૬.૨७,૨९</b> ;४३.१७;४५.               | _                           |                                                             |

| महा-नयर           | २०.९: -पुर २०. १२१,          | रसायलनयर  | १९.८ (देखो बरुजनयर)               |                  | 8,92,98,85; 44. 35;                  |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                   | 960; 22. 59, 65.2;           | रहगीय     | 59.8                              |                  | <b>५७, २१; ५९, २२, ५२,</b>           |
|                   | 1-3.36                       | रह-पक्षाल | ८. ४१; –नेवर ७. ४०;               |                  | 45; ६१. ३, ५, २३,५६,                 |
| महासेल            | ५५ ५३                        |           | 95. 7; 76 0; 40,84;               |                  | <b>७१; ६४. २७; ६५.११,</b>            |
| महिद-नयर          | 94. 90: 906:960,             |           | ४५.२८; —नेतर चक्कवाक              |                  | 93;56.29;60. 6 93;                   |
|                   | ८; ५३ १२२; -नयरी             |           | ३.१५२३६.१६५; ८.२४८;               |                  | ६८ ३०.५०; ६९. ३, १५                  |
|                   | 40, 9                        |           | नेडर चक्रवालनगर १३.               |                  | २१,१२, २७, ४६, ५६,                   |
| महिला             | २४.३६ (देखो मिडिला)          |           | ९; -नेडरचक्रवासपुर ५.             |                  | 40;00. 20, 32, 60;                   |
| भट्टरा            | 92. 2; 20. 960; 64.          |           | ६४;६. १५६; v. १, २१;              |                  | ७१ १० ६१;७२. ३, १५,                  |
|                   | <b>₹, ८, ९, २४, ३२, ३५</b> ; |           | १३. ९, १०. (वेखो                  |                  | 94,74; 42. 78, 74,                   |
|                   | ۵۵,३; ۵८, ۹, २, ३            |           | चक्रवाल ')                        |                  | 35:08.83; 04. 9, 8,                  |
|                   | 14 10, 26; 65 5,             | रामपुरी   | ३५.२६                             |                  | 28, 48; 46. 96 28,                   |
|                   | <b>३४, ५९, ६०, ६१</b> ;      | राय-गिह   | २०, २०२; २१, २४;२५.               |                  | 89;60. 95; 67. 999;                  |
|                   | -पुरी १. ८३; ८६. २७,         |           | २०; -शिष्ह २५. १८:                |                  | <b>5</b> ₹.₹ <b>६; ९५. २४; १०</b> १. |
|                   | ३३, ३८, ४१, ५२; ८७.          |           | ८२ ४४; -पुर २.८,४८;               |                  | ३०:१०२. ४; १०३. ३;                   |
|                   | 92; 66, 8; 65, 9,            |           | 19 4, 86; 20. 942,                |                  | 992.2; 992. 94;996.                  |
|                   | €, ₹9, ₹¥.                   |           | १५३. (देलो कुसम्म-                |                  | 93, 94, 48, 9.8;                     |
| मोइसर             | १०. ३४; -नयर १०.५५,          |           | नयर)                              | लंकानयरी         | ٦. ١٩३; ६. २२८; ७.                   |
|                   | ७४; २२. १०२                  | रायविल    | 4,908                             |                  | 942, 944; 4. 938,                    |
| मिलाण <b>कुंद</b> | 9• <b>३.</b> ९ <b>०</b>      | रिक्खपुर  | ८.२५५; <u>३.५</u> ;८५, <b>२</b> ६ |                  | २६३, २८५; १४, १५७;                   |
| मिहिक             | ₹• 80;                       | रिहुपुर   | २०.९. (देको अशिहुतूर)             |                  | 83.5:86. 97; 85. 75;                 |
| (मिहिला           | २० ४५, १८०: २१. ३२;          | रिखुजन    | 44.48                             |                  | 40.90; 60.0, 97, 96;                 |
|                   | १८. २ १५, ७६, ७८,            | लंका      | T. 88, 42, 62 60:4.               |                  | ७५. २२: ७७. ४७:                      |
|                   | ९६. १३२; ७२. ७;              |           | 133, 223; 6. 999,                 | लंकापुरी         | W. 924, 924, 920,                    |
|                   | ٩٧. ३४;                      |           | 986,990,706;0. 93,                |                  | 164.296, 266, 200;                   |
|                   | -नयरी २८.२६,९५;              |           | ५६:८.२५७:१०.४८,७१,                |                  | <b>4.97.54, 772, 724;</b>            |
|                   | -पुरी २८ ५३, ५९; ३०,         |           | va; 99. 65.59,55;                 |                  | 9,44,9e9,9 <b>६</b> 9,9 <b>६</b> 8,  |
|                   | ९७ (देखी महिला)              |           | 17.1,14, 80, 47. 65,              |                  | ८.२८१;११. १४१, १४२;                  |
| मेहनिह            | ५५.५२                        |           | 1•5,115, 126, 125,                |                  | 19.18; २०. २०२; ४३.                  |
| मेहपुर            | <b>4. 3; 39, 8.</b>          |           | 129 980,988;92.8,                 |                  | 93; 84. 88; 86. 43;                  |
|                   | —मयर ७.४४                    |           | 6.1 <b>६</b> :18,141;14.14;       |                  | 49.23;43.9, 40; 48.                  |
| मेहरव-तित्थ       | ن د د                        |           | 14. 11, 14; 14. 7,8,              |                  | २६:५५.9;६४. <b>१३</b> ; ६५.          |
| रयणस्थल           | 196. 44                      |           | 15.0,13,10, 15, 25,               |                  | 94; 44. 92, 20; 40.                  |
| रयणपुर-१          | <b>६.५,१६८,२१६;१३</b> . २७;  |           | રૂરાયુક ૧૨, ૫૭, ૫૬.               |                  | 13,10, 82; 66 2, 8;                  |
| (4.31             | 44.44;40.9,98,28             |           | 10,90,98,40,89,84;                |                  | 40.40,65,04.93,23;                   |
| "  – <del>২</del> | २०.४१; ९५. ३१                |           | ४८.४४,४७,४९,५२,५५,                |                  | ७६.१; ७७.३९, ५०,५१,                  |
| », −₹             | 67.96                        |           | 118,114, 121, 122;                |                  | ५४;७८.१७,४३;९५.२३.                   |
| "<br>रयणबरचंपा    | ₹•.७                         |           | <b>४९.२७,५०.१८</b> ,५२,२७;        | <b>कच्छीपु</b> र | ५५ ५३                                |
| र्यणसंचय          | 11.25                        |           | 42.2,6,20, 58, 920,               | लच्छीहर          | <b>59.8</b>                          |
| र्यणसंचपुर        | 4.994                        |           | 184, 180, 186; 48.                | लोगपुर           | 19.63                                |
| रविमूब            | 19.4                         |           | 94,37,34,83,83;44.                | वइसाणरपुर        | v.4.                                 |
|                   |                              |           |                                   |                  |                                      |

| वंसस्थल                        | ३९.४; -पुर ४०.२                           | सस्तिपुर                | <b>₹9. 9</b> 8                     | सिरिमल्य                       | <b>९</b> 9,4                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| वरपपुर                         | 42 00                                     | (साएब                   | २०.२७, १८०: २३ ७;                  | सिरि बिजय                      | 59 E                         |
| षरनयर                          | 904.66 40.                                | 1 \$                    |                                    | सिवमंदिर                       | 19.3                         |
|                                | 90.42                                     |                         | ३१.३८;७८.३९;८७ <b>. १७;</b><br>पुर | सिहिपुरी                       | 13.33                        |
| वरपुर                          |                                           | 1                       | ७.<br>४.६८:५.५०, ५९. २०३३          | सीहपुर                         | २०.३७, १६९; ३१. १६;          |
| बरणपुर                         | १६.१७; १९. १९ (देखो                       | <b>\</b>                | २१.४१;२२ १००;६४. ८;                |                                | ५५.५३;९१.६;९५.३४             |
|                                | रसायस्वयर)                                |                         | ८०.१२;९१.२७; – <del>पु</del> री    | सुपइह्रपुर                     | <b>63 34</b>                 |
| ववगयसोगा                       | २०१० (देखो बीयसोग-                        |                         | 9.60; 8. 48; 4 904;                | सुर-गीवपुर                     | ६३.१९; -मिय ८.२५३;           |
|                                | मथरी)                                     | į                       | २२.५८,६०;२३.१५. २०;                |                                | -संगीय ८ १८                  |
| <b>बाणारसी</b>                 | ६.१३५; २०. ४९, १५५;                       |                         | _                                  | सुरव-संगीय                     | ۵,۹;                         |
|                                | 89.86;54.33;908.5,                        | 1                       | २५.२२;२८.९४; २९.३६;                | सुरगेडर                        | ५५ ५४                        |
|                                | २१. (देखो कासिपुर)                        |                         | ३०.१०,१२,८२,८५;३१.                 | <b>सुर रमण</b>                 | 96 99;                       |
| वाराज्य                        | 4,290                                     | 1                       | ११८; ३२. २४: ६३.६३;                | \सुरिं <b>दरमण</b>             | ७५ ३१                        |
| बारिपुर                        | २०.9८•                                    | ţ                       | ६४. ३, ४; ७८ ३६ ५५;                | सु <b>वेलपु</b> र              | ५४.४३. (देखो वे <b>लंघर-</b> |
| विउद्धवरनगर                    | ७५.७३                                     | 1                       | ७९ २, ११: ८६. २; ८९.               |                                | <b>द</b> र )                 |
| विजयत्थली                      | 96.50                                     | i                       | 99: 98. 64; 99. 98;                | सुसीमा                         | २०,७,९,१८९                   |
| विजयपुर                        | २०. १४९, १८९, २ <b>०</b> १;               | }                       | 900. 84, 86; 909.                  | स्र                            | 44.48;                       |
| 144434                         |                                           | }                       | 95;904 .52; 990, 2;                | स्रपुर                         | २०२०१                        |
|                                | 34.65;36.0, 89; 30.                       | Ĭ                       | 992.9; 993.95                      | सुरोदय                         | 6 966,953,956                |
| C                              | 8;36.3,94;65.90                           | साएया                   | २०.१०, ३१, ४०, १६५;                | सेणापुर                        | 318                          |
| विजयावद्                       | १०३. १२९: -नयरी                           |                         | 60 98 95;58 59; <b>5</b> 6.        | सेयंकरपुर                      | <b>६</b> २. <b>६</b> ५       |
|                                | 996. 48                                   | 1                       | ४२,४६ ५४,५५:९९. ३२;                | सेलपुर                         |                              |
| विणिया                         | 9.4.64                                    |                         | १०५. ८२; ( देखो                    | सोभपुर                         | २० १६९<br>७७ १००             |
| विणीया                         | २४.३४; –पुरी ३२,५०<br>(देलो <b>सापय</b> ) |                         | साकेयपुर )                         | सार्व्यपुर<br>सोरि <b>यपुर</b> |                              |
| (Carrer                        | २६. ८; ३०. १३ ७४;                         | ्<br>(सा <b>केयपु</b> र | 10.66;                             | _                              | ₹ <b>9</b> 8 6               |
| (विय <b>ब्</b> भनयर<br>वियब्भा | 30.95                                     | साकेयान <b>यरी</b>      | ८२.११४ ( देखो                      | सोइ                            | ५५५३                         |
| विराद्धि <b>यपु</b> र          | १.५५ ( देखी अर्छकार-                      |                         | <b>अमोज्या</b> )                   | हणुरुइ                         | 14.196;96.44; 19, 3;         |
| 14(11643)                      | पुर)                                      | सामलिनगरी               | 9 • 8. २ ६                         |                                | ५५.१६:८५.२६: -नयर            |
| A                              | २०. १४२. (देखो वन-                        | सालि-ग्गाम              | 904. 99, 22, 22 26                 |                                | 14. 117, 181; 16.            |
| <b>बीयसोगमबरी</b>              | गयसोगा)                                   |                         | -बरदगाम १०५२०.                     |                                | 40,43; -97                   |
|                                | •                                         | (सावत्थि                | 66.95,78;                          | हरिद्धय                        | १.६१;१८.५१<br>९१.५           |
| वेण्यायड                       | 46. 63                                    | सावत्थी                 | २०.२९.१११,१३९,१६९;                 | <b>ह</b> रिपुर                 | २०.२० <b>१</b>               |
| वेलभरपुर                       | ५४.३९ (देखो सुबेछ-                        | {                       | ८८.३४:९५ ३२; -नयरी                 | हेमंकपुर                       | ٧٧,٧٩                        |
| 10                             | g()                                       |                         | 6.136                              | हेमंगपुर                       | 6,730                        |
| संतिनामनयर                     | २०. १८० (देखो कुंजर-                      | सिधुणद                  | 6.156                              |                                | अन-जनपद देश                  |
|                                | <b>पुर</b> )                              | सिद्धाधनगर              | <b>₹</b> ९.८६                      | (अंग                           | ३७.७;८८.२७                   |
| संदणथली                        | 994 9                                     | सिरिगृह                 | <b>59.</b> 4 .                     | ) अंग<br>अंगा                  | 49.44                        |
| स्रयंपभ                        | ७.१५३; -पुर ७.१४९,                        | सिरिछाय                 | 49.4                               | अंधा                           | 90.90                        |
|                                | 944;6.22,48,64                            | मिरिनिलय                | 44.48                              | अंग्ह्रा                       | 96.64                        |
| <b>सच</b> रिपुर                | ₹•. <b>६</b> ५                            | सिरिपह                  | 44 48                              | (अंसुचूडा                      | 55.44                        |
| सयडनाम                         | 4.20                                      | सिरिपुर                 | 95,89;85,9;64 35                   | चूडा                           |                              |
| सयदारपुर                       | 92.90 98                                  | सिरिवहुरव               | 59.4                               | अद्यब्दर                       | <b>२</b> ७.५,११;२८.५९        |
| ससंकनयर                        | <b>دع. دع</b>                             | सिरिमंत                 | 44.48                              | अद्भरह                         | ٥,٩٧٥                        |
| ससिनाय                         | લુધ, લુક                                  | निरिमंदिर               | 59.3                               | भरहभद                          |                              |
| ALL LANGE                      | • • • • =                                 | 1117-177                | 4                                  | •                              |                              |

## ३. वर्गीहत-भौगोस्टिक-विदेशकाम

| अवंतिविसय                | <b>₹₹.</b> 99                | गंधना            | <b>v.</b> 4•        | पुलिब                   | <b>58.8359.8</b> 0                       |
|--------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>अव</b> रवि <b>देह</b> | 4.20, 24, 994, 229;          | गयणव्यस्य        | ५५ ५२               | पुरुवविदेह              | ₹. <b>३२; २३. ३; १∙३.</b>                |
|                          | 39.98;68.60                  | गीवपुरा          | ५५ ५३               | 9-11446                 | 4. 4.1. 14. 41 154.<br>40, 124           |
| असिणा                    | 4.40                         | गोसाका           | 56 64               | वडवरा                   | २७. ८ २६: <b>९८ ६५</b> :                 |
| असुरा                    | 4.88                         | <b>चारुवच्छा</b> | 56,58               | 10-171                  | <b>९९</b> ५५                             |
| भाणंदा                   | 44.44;86.88                  | वच्छा            | *                   | बहुणासा                 | બંધ ધરૂ                                  |
| <b>बा</b> हीरा           | \$6.68                       | चिछाय            | ₹७,८                | भरह                     | ३ ३१,३३. <b>३</b> ५, ४१, ५६;             |
| उत्तर-कुरव               | \$4.40;908.8c; -56           | ৰীল              | 1-7.979             | भारह                    | 4.58,996,986, 220;                       |
|                          | <b>1.20,24;00.40;902.</b>    | <b>च्</b> रा     | <b>९९.</b> ५५       | WILL.                   | 6 925, 209; 20. 65,                      |
|                          | 1-5,992; <del>-50</del> 0    | असुब्हा          |                     | (                       | 948 960;84.44,66;                        |
|                          | 39.6                         | जनग              | ३० १०               |                         | 39. 00; 83. 90;86                        |
| <b>र</b> ञ्जगा           | 96.69                        | जंबूभरइ          | ¥₹.9•               |                         | 199;46 6;40 14; 46.                      |
| एरवय                     | <b>4.49,44,89; 99. 90;</b>   | जक्सा            | v.85                |                         | 12; 62. 104; 66 8;                       |
|                          | 20.65; 24. 40; 902.          | जगस              | ug ug ug ug         |                         | 907.908, 999; 90%.                       |
| 1                        | 104, 111; 102. 174;          | जबणा             | 46.48               |                         | 94,906.22,996, 20,                       |
| एरावय                    | \$2,00                       | जानव             | <b>२.</b> .५६       |                         | ७१, ९२; - वास                            |
| <b>43</b>                | 96.63                        | जोइसदंखा         | 44.44               |                         |                                          |
| कंबोब                    | <b>₹</b> <i>9</i> , <b>9</b> | भसा              | 96.68               |                         | 8. 46; 4. e2, 996,                       |
| ক্তো                     | 90.68                        | णंदणा            | 56.53               |                         | 984; 6. 966; 93.39;                      |
| कुणसा                    | ५५.५२                        | णेमिस            | 44,34               |                         | २ <b>० ११</b> २, <b>११</b> ५, १३५,       |
| <b>∫ क</b> लिंगमा        | 96.50                        | तिरियलोय         | 1.7.                |                         | 945; 84 65; 80 85;                       |
| <b>र्कालिगा</b>          |                              | ন্ত্ৰক           | 7.11                |                         | ६९. ५८; ७० ४६;<br>१८०२५.                 |
| क्षावासी                 | ५५.५३                        | तिसिरा           | 96.64               | भरहद                    | ७.१६४; -वास ८१४३                         |
| क्वोय                    | 40.0                         | दिविखणदेस        | <b>३</b> २.५५       | श्रिक्स ह               | 0.1401 -414 0 104                        |
| कसमीरा                   | 96.84                        | दक्तिजगरह        | <b>२</b> 9          |                         |                                          |
| कागोणंदा                 | \$8.89,80                    | दविकाणावह        | ₹६.६८               | भारइ-वरिस               | 14.4: 31.16                              |
| कासाणला                  | 44.44                        | दाहिणपह          | <b>३२.</b> १३       | भरह                     | बास ३ ५३;१५.४; २०.<br>२५,२०४;७०,३६;७३.४; |
| (कार्किंगा)<br>कर्किंगमा | 55.44                        | (दाहिण भरह       | 9-3 4               |                         | 69.88                                    |
| किसरा                    | 15.36                        | देवकुरा          | 99645;              | भाणुसस्तिव <b>ण्</b> णा | 44.42                                    |
| किन्नरगीया               | 44.43                        | देवकुरु          | a. २७; ८२.६६; १०२.  | गाविसाला                | 44 48                                    |
| कुंता                    | 96.68                        | · ·              | 9 - 5 9 9 7 , 9 7 6 | 神病                      | 12.12                                    |
| कुस्वा                   | 9-2 926;996.63               | महतिकवा          | 44.90               | मीमा                    | 46.42                                    |
| कुहरा                    | 96 60                        | ∫नेमाला          | 56.58               | म्या                    | 96 68                                    |
| केरला                    | 96 58                        | (नेवाला          | .99.44              | मं (लं) गस्ता           | 46.67                                    |
| केलीगिला                 | 44 90                        | पंचाल            | ३७.८                | मंदिरा                  | 44.43                                    |
| <b>को</b> ला             | 96 99                        | प्रवाणंद्वा      | 44.63               | [ सगहा                  | २ १; - मिस्रय १०५.१९;                    |
| संघारा                   | 16.66                        | परिकेषा          | y y y               | <b>्मागहया</b>          |                                          |
| नवा                      | 96 66                        | पारसरका          | 99.44               | मज्यवेस                 | 11.103                                   |
| गंधन्य                   | 90.63,68,64;49.93,           | पुंडरीयविजन      | <b>६३.३३</b>        | मसंदा                   | ed ed " ed &                             |
|                          | २४,२५                        | पुंडा            | 59.44               | बलया                    | 44.98,48                                 |
| गंचन्यगीयनयरा            | 44 48                        | पुरिकोवैरा       | 9¢ <b>६७</b>        | महाविदेष्ट              | 1-7.9-6                                  |

# ३. वर्गोक्त-मौगोक्रिक-विशेषनाम

| महायेला                       | 44.43                                | ससिनाहा               | 44.48               | कंबुद्दीव                       | ४५,३२;४८,३९                |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| (भागद्वा                      | 44.44                                | सा(मा)ला              | 9.6.64              | क् <b>जरदी</b> व                | <b>३.३</b> २               |
| ्मगहा                         |                                      | सिंधुरेस              | 86.9•2              | कुरुवरहोव                       | 94.9+2                     |
| मा सा)ला                      | 96.84                                | सिरिनि <b>लव</b> ा    | 64,48               |                                 |                            |
| भाहिदा                        | 44.98                                | सिरिपहा               | <i>eled</i> : el 8. | खेम                             | (.33                       |
| मिच्छ                         | 17.78.20.16;38.89;                   | सिरिभंता              | 44.48               | जंबुदीव                         | २. १: जंबुद्दीर २. ११४:    |
| नेच्छजण                       | २७६                                  | सीदपुरा               | 44.43               |                                 | 3.29 29. 28; 4 28;         |
| मेच्छा                        | <b>२</b> ७५,१०,१६,२३,२४,             | सीहला                 | <b>56.63355.4</b> 5 |                                 | v.9-4 986;4 \$; 9v.        |
| (                             | २५, २७, २८, ३०;                      | सुय                   | ₹७.७                |                                 | ४८, ५२; ७९.३:८२.६७;        |
|                               | 34,26.49                             | डु.<br>सुरणेडरा       | 44.48               |                                 | 102.59, 909, 902,          |
| मेइनिहा                       | 44.48                                | <b>सुरहेणा</b>        | 96.66               |                                 | ११०: १०३.७; जंबू ४३.       |
| मेहलया                        | 56.66                                | स्रा                  | ५५.५२ .             | . (                             | 90; 62. 40                 |
| रम्मय                         | 102.104 192                          | स्ला                  | <b>९८.६५</b>        | ्र अल <b>भ</b>                  | <b>५.३</b> १               |
| रयणपुरा                       | 44.44                                | सोपारा                | 50.58               | (समु <b>र</b><br>उद्या <b>भ</b> | 431                        |
| रयणा                          | 44.90                                | सोहा                  | 44.43               | तब(जर्)                         | પ્<br>પ્રસ્થેટ             |
| रिवुजया                       | 44.88                                | सारा<br>इरि—वरिश्व    |                     | तोयवलीब                         | <b>€.</b> ₹                |
| रुं(मं)गला                    | <b>56 63</b>                         | -वास                  | 46.6; 996.50        | दहिसुह                          | ५१.५;५३.१२२;५५. <b>१</b> ७ |
| क(म)गला<br><b>कंपाग</b>       | 96.48                                | 414                   | 29. 8, 0; 908. 908, |                                 | 4.286                      |
| लचान<br>लच्छीपुरा             | 44.43                                | हिडिक्य               | 992,920,926         | दुरगह                           | 4.286                      |
|                               | ብ'ብ»<br>ጋጋ•ጋፋ                        | _                     | 96.64               | ध <b>ण</b><br>∫धाय <b>इसं</b> ड | ५.१०८:१२. १०; ३१. ८;       |
| बहसा<br>वंगा                  | 55.44                                | हेम-जय                | 9-7. 9-6 997, 974,  | वायहर्षक                        | 86.34:04.39;               |
|                               |                                      |                       | १३६; -वास १०२.१२८   | (धायईसंब                        | vc.99:902.990              |
| (व <b>रका</b><br>रेकादवरका    | 46.58                                | हेरण्णत्रय            | 909.906 999         | नंदीसर                          | <b>4.84;42 46 48: 94.</b>  |
| वरावडा                        | 40.58                                |                       | ) द्वीप-निवेश       |                                 | 30:88.96                   |
| <b>बर्</b> ला                 | 56.58                                | <b>अ</b> ओ <b>ह</b> ण | 90.94               | ~-वरबीव                         | <b>६.५१,५५,५</b> ६         |
| बल्हीया                       | 56.66                                | अजोष्ट                | 88.48               | नम                              | <b>4 33</b>                |
| नग्रापा<br>नागार <b>सीदेस</b> | 908.8                                | (सुओवण                |                     | पल्हाब                          | 9-,94;86,48                |
| वामणा                         | 36.63                                | भद्रतङ्ग              | 86.34               | ् <b>भ</b> णपरु <b>हाब</b>      |                            |
| विद्यात्यली                   |                                      | अद्भाग                | 4.286;6.32;86.44    | पुक्स रबीव                      | دع ولا; ٩٠٦. ٩٩٠;          |
|                               | \$3.00;0.50<br>Co. do.               | अमल                   | 4.32                |                                 | 996 45                     |
| विजय                          | ७५,७३                                | भलंब                  | 4.33                | <b>कुड</b>                      | <b>५,</b> २४८              |
| विजा                          | 96.64                                | भावत                  | 4.286               | फुरत                            | 4.32                       |
| विदेह                         | ३.३१;३५.५७; ७५.३१;<br>१-२.१११;१०८.७९ | आयिकिय                | 47.86               | भाणु                            | 6.23                       |
| विद्याणा                      | 56.64                                | उक्कड                 | ५.२४८;६.३२          | (अणपस्ट्राय                     | 4.284;4 29                 |
| वेलंघरा                       | 44.90                                | ्उवहिनिग् <b>षो</b> स | 86.48               | यल्हाय                          |                            |
| वोया                          | 46,58                                | <b>जलभ</b>            |                     | भणोहर                           | ५ २४६                      |
| याया<br>संझाराया              | 44.90                                | समुद                  |                     | मेह                             | 4.286                      |
|                               | 96.68                                | (कहबीव                | <b>५५.</b> १६       | रक्ससदीव                        | 4. 926;83.5;86. 40;        |
| सगा                           |                                      | वाणरदीव               |                     |                                 | 84.38;63.4                 |
| ्रसंबरजण<br>संबरा             | २७.७<br>९८.६५                        | (कंचण                 | ४८.५४; -युष्प १०.१५ | रयण                             | ५. २४८: ६ ३२:              |
| सरमया<br>सरमया                | 46 64                                | <b>क्र</b> णय         | 4.286;6.29;44.42    |                                 | -शिव १४.१५१;३२.६१          |
|                               | 56 68                                |                       |                     | रोहण                            | 6.38                       |
| सलहा                          | 3 <b>~</b> ₹1                        | कत                    | <b>६.३</b> २        | 1.8.                            | 1. 1 .                     |

# ३. वर्गीकृत-भौगोलिक-विशेषमाम

| वरुणवीव                         | <b>३.</b> ३२           | सीओया                        | ••२ 9•6                               | विवगिरि             | ٠٤.٥                                      |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| वाणरबीव                         | <b>4.</b> 38           | सीया                         | 907.906                               | अमरगिरि             |                                           |
| कइदीव                           | • •                    | सुबण्गकृता                   | 1.7.7.06                              | <b>बाभिगिरि</b>     | ३ २५;                                     |
| वियव                            | ५.२४८: ६.३२            | इंसावली                      | 13.81                                 | <b>्रेनाहि</b> गिरि | १०२ १०३                                   |
| संझा यार                        | १०.१५; ४८.५४; —याल     | इरि                          | 9-2.9-4                               | निगुंज              | ८२ १०५                                    |
|                                 | <b>५.२४६</b> : -बैल    | इरिकंता                      | 902.900                               | निसद                | 902,904                                   |
| ٠                               | 4.39                   |                              | (क) पर्वत                             | नील                 | 9-7.9-4                                   |
| ( समुद्                         | 4.286                  |                              |                                       | पंचर्षगमय           | 4 2 9.                                    |
| उवहिनिग्घोस                     |                        | अंजण-कुलसेल                  | ८.२१४; -गिरि १८.३९;                   | पुष्क-इरि           | ७६. १६; -विरि ४६.                         |
| सबंभुरमण                        | १०२,१०२                |                              | ₹ <i>७,</i> ६                         |                     | <b>{{</b> , <b>u</b> }}                   |
| ∫ सुओवण                         | <b>4.39</b>            | <b>अहावय</b>                 | 9,40:6. 90: 9 43,                     | बलाह्य              | 690                                       |
| ्र अओहण                         |                        | (कड्लास                      | ७१: २०.२७, ५१: -नग                    | भंदर<br>मेठ         | 1.4612.46129 96126.                       |
| सुवेल                           | ५.२४६६६ ३१: १०. १५;    | ×                            | १.५५; -पञ्चम ५.५६;                    | (44                 | ४२;८६, २०; ९७, <b>१</b> ४;                |
|                                 | 86.48                  |                              | 19.36, 35; 54. 3.<br>                 |                     | १०२.३९,१०३;११३,४०<br>—गिरि ५. ३५; ३. २३;  |
| हरि                             | 4.29; - W 4 284        |                              | 8. 66, 4. 964; 4.903                  | •                   | नगार १, २५, १, ५२,<br>२३.५; १०७, ७; -सिहर |
| हंस                             | ६ ३१; -शीव १०. १५;     | (E-D                         |                                       |                     | २,२४;७७,२३                                |
|                                 | प्रथ ४५: -श्रीव ५.२४६; | ∫ <b>अमर</b> गिरि<br>देवगिरि | <b>९५.३७</b>                          | -64-                | •                                         |
|                                 | ५४.४५; ५५.२४; —रव      | उज्जेत                       | २०.४८; -सेहर २०५१                     | मणिकंत              | 5.39                                      |
|                                 | 86.48                  |                              |                                       | मणुसुत्तर           | <b>6.43</b>                               |
|                                 | (घ) नदी                | कड्लास<br>कथिलास             | ५३.९३;९८.६१;१०३.<br>१३२,१३३; –गिरि ५. | मलय                 | ३१ १००,५५.१६                              |
| कुण्यस                          | 89.3: 45.6             | ( midwid                     | ५३:२७.४; -पब्बय २८.                   | - 0                 | पब्बस ३३.१४१                              |
| ∫ कुंचरबा                       | 82.94<br>83.29         |                              | £; £ 8. ₹ 6; 6₹. ¶•¶;                 | महाहिमव             | 9 : 7.9 04                                |
| ्रे कोंचरवा<br>( <del>ं ।</del> | 4,902; 99, 999; SV.    |                              | -सिहर ७.१४९;४०. १०;                   | <b>महिंद</b> गिरि   | ३०.१९.                                    |
| र्गगो<br>अञ्ह्वी                | 42; 94, 9; 96, 69;     |                              | EE.24;60.93;90E.30                    | माहिद               | <b>५५.9</b> ६                             |
| (                               | 908,900                | <b>कंबुसे</b> ल              | क्षत्र के                             | महु-गिरि            | 9.84:6.244;                               |
| गंभीरा                          | <b>३२.</b> ११,१६       | <b>क</b> विलास               | 4.40                                  |                     | -पव्यय ६.२०८                              |
| जडगा                            | 44 84                  | (अष्ट्रावय                   |                                       | (मेक                | २. २६: ३. ८४;५ १८६;                       |
| <b>अ</b> ण्हवी                  | 89.49;98.80 86         | कुण्णपत्रवय                  | 4.296                                 | सुमेक               | ٤. ६२, ९८; ٩٤. ٧٤;                        |
| गंगा                            |                        | किकिधि                       | <b>६.</b> ४५                          |                     | 18. 1: 14. 42: 41.                        |
| तावी                            | <b>३</b> ५.9           | गुंजबरपव्य <b>य</b>          | 6.66,50,58                            |                     | ८: ५३. ९८; ६३ ५९;                         |
| नम्पर्या                        | १०. २९: ३४. ३२, ३४:    | <b>चित्त</b> कूड             | 23.8,8                                |                     | EC 84: US.8; CO.3;                        |
|                                 | vu. 68                 | अमलगिरि                      | <b>३.</b> २८                          |                     | 63.98; 686; 98.6                          |
| मरकंता                          | 902,906                | जलवीइ                        | 95.98                                 |                     | 9-9.83.88; 9-3.40;                        |
| नारी                            | 9.4.9.6                | तिकृड                        | ५ १२७:६. ६५: ८. २६३;                  |                     | १०८ २१, ४१; -निरि                         |
| <b>मंदाइणी</b>                  | 9040;63.909            |                              | 83. 5; 43. 9; 64.89;                  |                     | १०२.६५; -नगवर                             |
| रत्ता                           | 902.906                |                              | ७१.६७, ६८.१०० ६१;                     |                     | 9.5.8                                     |
| रसावई                           | 9.9.906                |                              | -पक्तय ४८. ५१ -सिहर                   | मेहवर               | 6.75                                      |
| हप्यकूला                        | 907.906                |                              | २३.८.५२.२८.८५.२५.                     | रहावस               | १३ ४२                                     |
| रोहियंसा                        | 902,900                | (दंडगगिरि                    | ¥3.99;                                | ∫रामगिरि            | ४० १६.                                    |
| रोहिया                          | 9•3.9•७                | (दंख्यगिरि                   | 83.98                                 | विसइरि              |                                           |
| सिंधु                           | ९८.६३;१०२ १०७          | दंती                         | 94.9                                  | हित्प               | 907 904                                   |

## ३. वर्गोकृत भौगोलिक-विशेषनाम

| ∫वंस-इरि                       | ३९.४,१९;७९.७: -विरि                        | सुर दुंदु हिगिरि         | ९०८ २२                     | भूयारक्य                 | 96.30                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>रामगिरि</b>                 | १ ७२;३९.१२; - मगवर                         | सुरपञ्चय                 | 996 68                     |                          |                                       |
| १<br>व <b>क्</b> लारगिरि       | ८२.२; —सिक्त ४०.९<br>३.२६:१०२.१०९          | सुवण्यतुग                | 188                        | महार्ज्ण<br>महिरउदय-उजाण | <b>३३.३०</b><br>  <b>२०.२९:१०१.२०</b> |
| <b>बसं</b> तगिरि<br>विजलू-गिरि | २१ ४६<br>१.३४;२ ४९; -शिरिंद २.             | (मंदर<br>∫हिमगिरि        | ७३ ७; -सिंहर २.३८          | वसंततिलय—उजाण            |                                       |
|                                | ३७; -महागिरि २.३८                          | <b>हिमद</b>              | 907.904                    | <b>विज्ञा</b>            | <b>34.9</b>                           |
| विश-इरि                        | १०.२५: -विरि ३१.१००                        | (हमालय                   | 10 93                      | <b>्विज्ञाडवी</b>        | \$8.58                                |
| _                              |                                            | (च) वन−उद्या             | न-कानन-गुद्दा-वापी         | समत्तकुमुखाण             | 84.64                                 |
| विद्यापाय                      | 9-3 96                                     | <b>असोगमालिणी</b> वार्वी | 86.06                      | सयडामुह-उजाण             | 8.96                                  |
| वेयव्द                         | १.४७,५६३३ १५०३५.६४;<br>१२५.२३३३६, ८२, १५६, | कालिजर महारण्य           | 46.9                       | सङ्ख्या                  | ८ <b>२.</b> ९०५                       |
|                                | २३४;७. ९;८.१८;१५४,                         | चंत्रकाणण वण             | ३.२३                       | हिमालय-गुहा              | 90.13                                 |
|                                | २०:१७ ५५:२७ ४: २८.                         | तिस्रययण                 | 66.89                      | (1                       | <b>छ) समुद्र</b>                      |
|                                |                                            | <b>डं</b> डारण्ण         | 96.83                      |                          |                                       |
|                                | ८३।३१ १४:८५.२८; ९१.                        | दंडगारणग                 | ३१ २५:४१ ३५:४२.२८;         | खीर-समुद्                | ₹,900                                 |
|                                | 9; 9 • 9 4 §; 9 • 2, 4 0;                  |                          | 85.83                      | खीरोदहि                  | 2.24129.96                            |
|                                | -मिरि १२.५३,१३९;१३,                        | देडयमहारण्य              | <b>९५.</b> २२              | <b>सीरोयसायर</b>         | <b>3.53</b>                           |
|                                | ९;१५.३१;सग ८.१;                            | <b>दंख</b> यर् <b>णा</b> | 84.3                       | ∫रयणायर                  | 43.49                                 |
|                                | −नगवर ९० १; −नगवस्टि                       | दंख्यारणग                | 80.93.993.46               | ्लश्य-जल                 | ३.३०:६. ३४; ८. २५७;                   |
|                                | ६२; ७ २१;पव्यय                             | दंडारण                   | 81.1;83.18; 83.14;         |                          | ४३. १०, २१: ४८. ५०;                   |
|                                | ३ २६                                       | 401/11                   | vs.4;54.98;903 3           |                          | ५५.१: -तोय ६. २९;                     |
| वेलंघरपण्यय                    | 48.38                                      | देवरमण-उज्जाण            | 86.94                      |                          | ३७. ५५;१०२. १०४;                      |
| संब्वागिरि                     | 9688                                       |                          |                            |                          | -समुद्द ३.२२; ७.६०;                   |
| सम्मेब                         | 6 90; 20,42;58 20;                         | <b>नंद</b> ण—व् <b>ण</b> | ७. १९; १२. ४२, ४६;<br>४२१० |                          | –सायर ९९.१८                           |
|                                | १०३. १०८; -पन्त्रस ५.                      | पिडमवरउज्जाण             | ४६.७३                      | <b>लवणोद</b> हि          | <b>६५.१६; १०१.४३</b>                  |
|                                | २०६; ८, २१२; २१.२८;                        | (पडमुजाण                 | 43.60                      | स्रवणीय                  | <b>६४.</b> १३                         |
|                                | १९६३, ७३; —सेलसिंहर                        | पंडगवण                   | 86.05'00                   | लक्णो यहि                | \$8.6                                 |
|                                | 4.9 ६ ७                                    | पलियंक-गुहा              | १७. ७५, १०१; १८. ४५;       | सयंभुरमण                 | 117.96                                |
| सन्सावत                        | 6,90                                       |                          | 40.3                       | सिधुसायर                 | 992.90                                |
| सिरिपव्यय                      | 44.96; 44.26                               | पारियल-अपवी              | 34.90                      | _                        | ) सरोबर                               |
| सिहरि                          | 90२ 904                                    | ∫भीममहारण्ण              | 6.90                       | (4                       | ) acide                               |
| (सुमेब                         | -गिरि ७५. ३८; -सिहर                        |                          | 9,51809,0                  | भाणस                     | १५.४१: -वरसर १५.४०;                   |
| सुरप <b>व्यय</b>               | 90990                                      | भूयरव                    | 96.30                      |                          | –सर १६.४४; ८२.१०८                     |

|                             |                      | सांस्कृतिक सामग्र | ì             |                               |               |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| (क) आभूवज                   |                      | (ग) तपइवर्या      |               | (ब) शक्ति                     |               |
| (स) आयुध                    |                      | (घ) प्राणी        |               | (ड) विद्या                    |               |
| (१) आयुध-प्र                | - T-10 127 100 F 100 | (क) वनस्पति       |               | (6) (44)                      |               |
|                             | हरण-ना <b>व</b> रच   | (क) वगस्पात       |               |                               |               |
| (२) प्रक्षेपास              |                      |                   |               |                               |               |
| (क) आभूषण                   | स्राम                | ( खड्ग)           | <b>६.</b> १९२ | सर (शर)                       | 49.99         |
| अंगुलेयम (अनुलीयक)          | ४९.३५ सहत्व          | ( क्षुरत्र )      | 49.99         | सरासण ( शरासम )               | <b>६१.६६</b>  |
|                             | ५३.१०७ सेडय          | ( सेटक )          | 49.29         | सम्बल (शर्वल                  | 49.29         |
| कंठसुत्त (कण्ठसूत्र)        | ५६.१४ गवा            | (गदा)             | 420           | सिरत्ताण (शिर आण)             | 12.68         |
| कंठिया (कण्ठिका)            | ६८.३० वह             | ( 考彰 )            | 49.79         | सिमा (शिला)                   | 93.50         |
| क्रवय (करक)                 | ३.९९ चटक             |                   | ७.२८          | स्ल ( ग्रल )                  | 12.111        |
| कविसुत्तय (कटिसुत्रक)       | ३.९८ चाव             | ( चाप )           | 43.905        | सेल (बाण विशेष)               | 4.96          |
| कुंबल (कुण्डल)              | ३६.५ खुरिया          | ( ख़ुरिका )       | ७१.२५         | इल                            | 49.64         |
| केंबर (केयूर)               | ४६.२९ जिंह           | ( यष्टि )         | 44.94         | (ख-२) प्रक्षेपास              |               |
| -                           | , ४९.३५ ससर          |                   | ५३.८२         | भग्गेय (अग्नेय)               | 93.936        |
|                             | १३.१०८ तिस्स         | (त्रिश्ल )        | 43.909        | इंधणस्य (इन्धनास्य)           | 9.68          |
| नक्सत्तमाला (नक्षत्रमाला)   | २.३९ तोणीर           | ( तूणीर )         | २४.३०         | उज्जोबस्य (उद्योतास्र)        | 12.926        |
| नेडर (नुपुर)                | ६८.३३ तीमर           |                   | ५३.१०९        | उरगस्य (उरगास्त्र)            | ٧٩.६६         |
| <b>मस्ड (मुकु</b> ट)        | ८.२७३ धणु            | ( धनुष् )         | 92.68         | गरुडत्थ (गरुडास्त्र)          | 12.12.        |
| द्यदा (सुद्रा)              | ३३५७ मंगल            | ( ला <b>इन</b> )  | ७२.३३         | तमनिवहत्य (तमनिवहास्त्र)      | 12.130;       |
| मेहला (मेखला)               | ६७.२२ नावपा          | •                 | \$9.86        |                               | 69.44         |
| संताणयसेहर (संत्राणक-शेवार) | ३.९८ पहिस            | (पट्टिश)          | 48.909        | तामसन्थ (तामसास्त्र)          | 44.43         |
| सिद्वामणि (शिक्रामणि)       | ७.१०६ परसु           | ( परश्च )         | 12.909        | दिवाबरत्थ (दिवाकरास्त्र)      | <b>६</b> 9.88 |
| <b>E</b> TT                 | ३६.४ फर              | <b>े ( फलक</b> )  | 99.39         | धम्मस्य (धर्माक्ष)            | 49.63         |
| (स-१) आयुषप्रहरणावर         | पा पलय               | ,                 | 44.29         | पिंड्घणस्य (प्रतीधनाद्ध)      | 49.68         |
|                             | ५३.११५ फिल           | ( परिष )          | 4.26          | महत्थ ( महास )                | 49.50         |
| -                           | १२.१११               |                   | 4.75          | मारुयत्थ (मारुताक)            | 45.69         |
| असिलिद्वि (असियिष्टि)       | হ.৭৫৬ সিভদা<br>সিভিদ | ल } (मिन्दिपाल)   | 0.30          | रक्ससस्य (राक्षसास्र)         | 49.48         |
|                             | १२.१११ सिडिम         | ाल )              | 6.930         | वयणतेयस्य (वनतेयाच )          | £9.86         |
| कृष्य (कल्प)                | ९.७३ भुगंगप          | ास (भुजन्नपादा)   | ५९.७८         | बाइणस्थ (बाइणाक्ष)            | 49.60         |
| करवत्त (करपत्र)             | ६९.४५ मुसल           |                   | 49.66         | विक्वविणायगस्य (विद्वविनायकाक | ) ७२.१३       |
|                             | १२.१११ मुसुंहि       |                   | २६.५६         | विणायगत्य (विनायकाका)         | 49.50         |
| कवय (कवय)                   | ६.११ मोगगर           | ( मुद्रर )        | 40.26         | समीरणस्थ (समीरणास्म)          | 49.69         |
|                             | ५३.१०५ वजत           | (वज्र)            | 4.90          | सिंदत्य (सिंदाका)             | ७२ १२         |
| - P (                       | १२.१११ बसुनंद        | य (बसुनन्दक)      | 40.60         | (ग) तपद्वयां                  |               |
| कुठार                       | ७२.१४ सति            | (शकि)             | 10.49         | ( पडमचरियं २२.२४-             | २७ )          |
| कुहाड (कुठार)               | ९९.२४ सङ्गाह         | ( संनाह )         | 93.68         | बार्ष्णसुहनामा (बाचीणैशुभना   |               |

|                                       | (11 (B) (14) (4)   | (MM)          |                           | 49           |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| कणयाविल (कनकाविल )                    | काम (काक)          | 6.09          | तिमि                      | 98.90        |
| कुलिसमज्ञ (कुलिशमध्य = वज्रमध्य )     | किमि (कृमि)        | ३९.५५         | तिमिगिलि (तिमिन्निलि)     | २२ ८३        |
| केसरिकीला (केसरिकीडा = सिंहविनिकीडित) | कुंबर (कुडर)       | 2.919         | दुरंगम                    | ¥.¢          |
| बरिसलिंद (बारित्रलिंब)                | कुक्कुर (कुक्कुर)  | ٥٩.٧٠         | दुरव (दुरग)               | 3.98         |
| जवमञ्स (यवमध्य)                       | कुक्कुर            | 98.60         | दहर (दर्दुर)              | 99 990       |
| जिणगुणसंपत्ति (जिनगुणसम्प्राप्ति)     | कुम्म (कूम)        | ٦.٩٥          | दाढि (दंध्ट्रिन्)         | 0,96         |
| तित्यष्ट इंद)सुव (तीर्यादयश्रुत ?)    | कृरंग (कुरङ्ग)     | 9-3.95        | धेणु (धेनु)               | 3.84         |
| तिलोयसार ( त्रिलोकसार )               | <b>5</b> 77        | 62.36         | नंडल (मकुल)               | 56.98        |
| दंसणनाणलद्भि (दर्शनज्ञानलक्ष्य)       | कुरली              | 90.05         | नाग                       | ₹\$.9€       |
| भन्मोवासणलद्भ (भर्मोपासनालन्धि)       | कुरुल (कुरर)       | 98.96         | पंचमुह (पञ्चमुख)          | 90,52        |
| पंचनमोद्धारविद्धि (पश्चनमस्कारविधि)   | केसरि (केसरिन्)    | ₹.⊍8          | पत्रव (पत्रग)             | ₹८,9•6       |
| पं <b>चमै</b> दर                      | कोइल (को।कल)       | 94.25         | पयंग (पतङ्ग)              | 903.24       |
| परिसहजय (परिषहजय)                     | कोल                | 66.4          | पवंगम (पवश्रम)            | ६.९०२        |
| पवयणमाया (प्रवचनमाता)                 | कोल्हुय (श्वगाल)   | 0,90          | पाडिप्ययम (पारिष्लवक) परि | सविशेष १४.१८ |
| विवोक्तियामञ्झ (विपीक्तिकामध्य)       | सर                 | ง. <b>ๆ</b> ง | पिंगल (पिङ्गल)            | 904.48       |
| मुइंगमञ्ज्ञ ( मृदङ्गमध्य )            | गह्भ (गर्दभ)       | 99,992        | बद्गह (बलीवर्द)           | ९९.२५        |
| मुत्ताविल ( मुक्ताविल )               | गय (गज)            | 3.62          | बप्पीह्य (चातक)           | २१.४३        |
| रयणावलि (रहनावलि)                     | गरुड               | 40.93         | बरहिण (बर्हिन्)           | 22.920       |
| सम्बभोभइ (सर्वनीभद्र)                 | गवल (वनमहिष)       | 66.6          | बलय (बलीवर्द)             | ८०,१३        |
| <b>सीसंकारयलाँद</b> ( शीर्षकारलन्थि ) | गवा है (क्रो       | 60.93         | बलाबा (बलाका)             | 98.96        |
| सोक्ससंपत्ति ( सौस्यसम्प्राप्ति )     | गाई (गो)           | 3.940         | भगर (भ्रमर)               | 96.80        |
| (घ) प्राणी                            | गाह (ब्राह्)       | ६.३७          | भल (भलक)                  | 56.93        |
| ( पश्च-पक्षी-मत्स्य-कीट-जन्दु )       | गिद्ध ( गृध्र )    | 98.96         | सिंग (मृ <del>त्र</del> ) | 33.986       |
| থাৰ্চ্চ ( <b>স্থা</b> ধা) ৭৮.২৬       | गी                 | 98.35         | भुयंग (भुजङ्ग)            | ४१.२३        |
| क्षज ११.२६                            | गोधेणु (गांधनु)    | 4.54          | मय (मृग)                  | 58.89        |
| अयगर (अजगर) ६३.५४                     | गोमाउ (गोमायु)     | 44.93         | मकर (मय्र)                | 11.110       |
| <b>अ</b> लि ३३.९                      | गोहेर (गोधा)       | 86,53         | मगर (मऋर)                 | 58.85        |
| अहि ४८.२२                             | घोणस (घोनस)        | ३९.१७         | मच्छ (मत्स्य)             | 90.39        |
| श्रास (श्रद्ध) ५.७३                   | चकाई (चकनाकी)      | 96.49         | मच्छी (मक्षिका)           | १०३,४५       |
| आसीविस (आशीविष) ७०.१६                 | चक्काय (चकशक)      | ३४.३२         | मजार (मार्जार)            | 4.900        |
| तह (उध्द्र) १४.२९                     | चक्की (चकत्राकी)   | 96.48         | भयर (मकर)                 | 6.246        |
| उरग १४.१४                             | चमर                | <b>३</b> .८२  | मगराय ( मृगराज )          | 2.90         |
| उल्लंब (उल्लंक) ९७.२४                 | चित्तय (चित्रक)    | 98.99         | मसग ( मशक )               | 33.906       |
| क्टब्रम ) १६.४७                       | जंबु (जम्यु)       | 904.45        | महिस (महिष)               | 3.111        |
| करछव } (करछप) ३४.३३                   | जडाउ (जटायु)       | 88.80         | महिसी (महिषे              | 3.946        |
| कस्छह                                 | जडागि (जटाकिन्)    | 88.30         | बहुबर (बधुकर)             | 94.25        |
| करभ ८.२७२                             | जलवाह              | 66.8          | महुयरी (मधुकरी)           | <b>₹.69</b>  |
| करि (करिन्) ४२.१८                     | जलहात्य (जलहरितन्) | <b>38 33</b>  | महोरग                     | 18.16        |
| करिणी ८०.५३                           | जलूग (जलीकस्)      | 1.38          | माइवाह (मातृवाह)          | 4.399        |
| <b>ड</b> रेणु ७८.२८                   | सस्य (सम्          | ८,२५८         | मायंग (मातक्र)            | 56.93        |
| कलहब १०.३२                            | तंतुय (तन्तुक)     | 98,90         | मीण (मीन)                 | 10.118       |
| कलह्य (कलभक) ७८.२८                    | तरच्छ (तरक्ष)      | 83.93         | मूसअ (मृषक)               | 4.900        |

| 98                 |        | ४. सास्कृतिक                         | eina!                           |                                  |               |
|--------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| मेची (मेची)        | 89.44  | ह्य                                  | 8.36                            | कुमुय (कुमुद)                    | ४३.२          |
| मोर (मयूर)         | २९.8३  | इरि (सिंह)                           | ३२.9●                           | कुरवय (कुरवड)                    | 97.0          |
| रासइ (रासम)        | ७१.५४  | इरि (बानर)                           | ₹.6₹                            | कुवसम्                           | 19 36         |
| िक (ऋक)            | 48.84  | <b>इ</b> रिया                        | 33.6                            | केयई (केतकी)                     | ५३.७९         |
| रिद्व (अरिष्ट)     | 90445  | इरिणी                                | 16.3                            | कैयरी (वृक्षविशेष)               | 88.5          |
| रुक (इरिण)         | ३.८२   | (क) वनस्प                            | ति                              | कोरिंटव (कोरण्टक)                | ५३.७९;४२.८    |
| रोहिय (रोहित-हरिण) | 87.97  | ( तरु- <b>हुम-बह्री-पुण</b>          | ा-तृण )                         | बाइर (बादिर)                     | ४२.७          |
| वंजुल (वञ्जुल)     | 98.96  | अर्गुत्तम (अतिमुक्तक)                | 83.6                            | बाज्जूर (बार्ज्र)                | ¥9.5          |
| वर्ष (ब्बाघ्र)     | 44.88  | ∫अंकोस (अङ्कोस)                      | ₽₹.€                            | सज्ज्री (सर्ज्री)                | ५३.७९;४२.९    |
| वप्पीइ (चातक)      | 99.990 | ्वंकोद्वय (अश्वोलक)                  | ५३.७९                           | चंदण (चन्दन)                     | २१.५४         |
| वय ( द्वक )        | 996,0  | ∫अंव (आम्र)                          | 82.9                            | चंदणलया (चन्दनलता)               | ५३.६७         |
| वराह               | ३.८२   | (अंबब (आम्रक)                        | ५३.७९                           | चंप                              | 84.6          |
| वलवा (बढवा)        | 7.7    | अंबाड्य (आम्रातक)                    | ¥7. <b>६</b>                    | चंपग (चम्पक)                     | 86.08         |
| वलाय (वलाक)        | 35.3   | अञ्जुण (अजुन)                        | ¥7.Ę                            | ( वयव                            | 1.918         |
| वसद ( द्वम )       | 3.68   | अरलुग (अग्टुक)                       | 87.6                            | चित्र (पुग्पविशेष)               | <b>FF 15</b>  |
| वाणर (बानर)        | 11.6   | अरविंद                               | 86.3                            | चूय (चूत)                        | ५३.७९         |
| वायस               | 99.96  | (असोग (अशोक)<br>(असोय                | ३. <b>१३४</b><br>२ <b>१.४</b> ९ | जंबू (जस्बू)                     | २०.३९         |
| बारण               | 8,48   |                                      |                                 | ज्हिया (यूथिका)                  | ५३.७९         |
| বিভিন ( বুঝিক)     | ३९.9७  |                                      | 87.6<br>89.5                    | तंबोह्नवही (ताम्बूलवही)          | ४६.७२         |
| विसहर (श्विषधर)    | 40.93  | इंग्रुय (इनुद)<br>इंदतरु (इन्द्रतरु) | * 7.7<br><b>२</b> ०.२९          | तण (तृण)                         | 11.115        |
| संस (शङ्क)         | 6.246  | इंदीवर (इन्दीवर)                     | ₹८,३०                           | तस्र (ताल)<br>तिलय (तिलक)        | ५३.७९         |
| संबुक (शम्बूक)     | 9.28   |                                      | 82.9                            |                                  | 88.6          |
| सप्प (सर्प)        | ₹.8€   |                                      | 87.99                           | तुंब (तुम्ब)<br>तेंदुग (तिन्दुक) | २९.२४<br>४२.७ |
| सयवत्त (शतपत्र)    | 4.90   | उपल (उत्पल)<br>कैचणार (कावनार)       | 43.09                           | दक्सा (द्राक्षा)                 | ५३.७९         |
| सरम }              | ३३.६   | कंदली                                | ५३.७९                           | दम्भ (दर्भ)                      | 96.96         |
| सरह (शरम)          | \$2.90 |                                      | 43.08                           | दहिवण्ण (दिधिवणी)                | २०.४१         |
| ससय (शशक)          | 46.9   | क्काह (कटाह)<br>कणयलया (कनकलता)      | \q.9q                           | दाडिम                            | 29.86         |
| बाण (श्वान)        | 904.60 | कायकवा (कायकाता)                     | 3.34                            | वेनदास                           | ५३.७९         |
| सारंग (इरिण)       | 98.40  | कमल                                  | 4.47<br>8 <b>2.9</b> 9          | धम्मण (धर्मण)                    | 87.¢          |
| सारस               | १०.३२  | क्रमलिणी (कमलिनी)                    | 43.60                           | धव                               | 83.6          |
| सिप्प (शुकि)       | २२.८४  | क्रयंव (कदम्ब)                       | 84.6                            | थायइ ( थातकी )                   | 43.05         |
| सियास (श्यास)      | 6.246  | कयली (कदली)                          | 83.5                            | नंदि (नन्दि)                     | 20.82         |
| सीइ (सिंह)         | 2.994  | कविद्व (कपित्थ)                      | 84.6                            | मग्गोह (न्यप्रोध)                | ३६.२९         |
| सीही (बिंही)       | 46.26  | कास                                  | 29.06                           | मलिणी (मलिनी)                    | \$8.40        |
| सुंसुमार           | 98.90  | किंपाग (किम्पाक)                     | <b>३३.</b> ४२                   | <b>212</b> )                     | 4.928         |
| सुग (शुक)          | 900.46 | किंसुय (किंगुक)                      | 39.86                           | नाय } (नाय)                      | 29.85         |
| सुणय (शुनक)        | २२.८४  | कुंद (कुन्द)                         | ५३.७९                           | नारंग (नारज्ञ)                   | 86.08         |
| सेण ( स्येन )      | ३०,७२  | कुंदलमा (कुन्दलता)                   | 29.85                           | नालिएर (नालिकेर)                 | 89.5          |
| इंस                | ८.२५८  | कुजास (कुरजक)                        | 43.09                           | नालिएरी (नालिकेरी)               | 83.5          |
| इंसपोयअ (इंसपोतक)  | ३०.७२  | कुढंगा (कुटड्डा)                     | 43.09                           | निय (निम्य)                      | 83.0          |
| इत्थि (इस्तिन्)    | २.१७   | कुरम (कुटम)                          | 99.995;88.6                     | पडम (पद्म)                       | २५.७          |
|                    |        |                                      |                                 |                                  |               |

| पंद्रव (पङ्कज)              | <i>ष</i> . <i>षष</i> | सेवाक (शैवाल)               | ₹•.२            | अरिविदंसी (अरिविष्वंसिनी) |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| पकास ( पकाश )               | २८,१०९               | हिलह्म ? (हिलह्म ) हरिइ-    | दुष २१.४८       | अवकोवणी (अवकोकनी)         |           |
| पाडल (पाटक)                 | <b>२१</b> ४९         | (च) वादित्र                 |                 | आकाशगाम } आकाशगामि        | -A \      |
| पाडिक (पाटका)               | ५३.७९                | भाईग                        | 3,60            | on afternion )            | 711       |
| पियंगु (प्रियु)             | 48.00                | कंसालय (कांस्यतासक)         | 40.23           | आसालिया (आशालिका)         | 93.68     |
| पुंडरीय (पुण्डरीक)          | 46.48                | <b>का</b> हल                | <b>६9.</b> २    | इसाणी (ऐशानी)             |           |
| वंडच्छ ( पण्ड्रेस )         | 85 99                | बरमुही (बरमुखी)             | ५७,२३           | उद्दिहा (उद्दिष्टा)       |           |
| पुष्पाग रे                  | 83.5                 | खिखिणी (किङ्किणी)           | 90.998          | कामगामी                   |           |
| पुजाय 🕽                     | 29.85                | षंट                         | 3.03            | कामदाइणी (कामदायिनी)      |           |
| पूर्यफली (पूर्गफली)         | ५३ ७९                | झहरी                        | 3.95            | कित्ति (कीर्ति)           |           |
| फणस (पनस)                   | 85.0                 | क्महब (क्महक)               | 40.23           | कुडिला (कुटिला)           |           |
| बउल (बकुल)                  | ३.१३४                | <b>उद्या</b>                | ५७.२३           | कोनेरी (कौनेरी)           |           |
| बयरी (बदरी)                 | 29.48                | अधिकार है                   | <b>६9.</b> २    | कोमारी (कौमारी)           |           |
| बिक्ष (बिल्ब)               | 85.6                 | तिमिल तिमिला                | 40.22           | खगामिणी (खगामिनी)         |           |
| मंदार (मन्दार)              | ५३.७९                | तिसरिय                      | 00.46           | गहडा (गहडा)               | 49.68     |
| महिया (महिका)               | ५३.७९                | तूर (तूर्य)                 | 88.94           | गिरिदारिणी (गिरिदारिणी)   |           |
| मह्नीदुम (मह्नीदुम)         | २०.३५                | बुंदुहि (बुन्दुभि)          | ٩.३५            | घोरा                      |           |
| माउलिंगी (मातुलिङ्गी)       | 29.48                | पडह (पटह)                   | 3.60            | वंडाली (चाण्डाठी)         |           |
| मायइ ( बृक्षविशेष )         | ५३.७९                | पणव                         | 3.60            | जंभणी ( जुम्भणी )         |           |
| मालइं ( मालती )             | ५३.७९                | पावय (पावक)                 | 40.23           | जयकम्मा (जयकर्मा)         |           |
| रतकोरिटम (रक्तकोरण्टक)      | ५३.७९                | मंभा                        | ५७.२२           | जया                       |           |
| रत्तासोय (रक्ताशोक)         | 29.86                | मेरी                        | ५७.२३           | जलथंभिणी (जलस्तम्भिनी)    |           |
| रायणी (राजादनी)             | ५३.७९                | मुइंग (मृद्र )              | 3.60            | जोगेसी (योगेशी)           |           |
| <b>बर्</b> क्स ( बड़ाक्ष )  | ५३.७९                | मुरय (मुरज)                 | 3.95            | तमोरूवा (तमोरूपा)         |           |
| स्त्रवंग (लवज्ञ)            | 6.89                 | वंस (वंश)                   | 18.53           | दरिसणआवरणी (दर्शमावरणी)   | ५९.४०     |
| लोण <b>रुक्ल</b> (लवणकृक्ष) | ४२.७                 | वस्वीस                      | 113.11          | दहणी (दहनी)               |           |
| <b>ৰ</b> ৱল ( <b>ৰকু</b> ল) | 85.5                 | वीणा                        | 3.66            | दारणी (दारुणी)            |           |
| वस (वंश)                    | 83,39                | बेणु                        | 9-2.923         | दिणरयणीकरी (दिनरजनीकरी)   |           |
| ब्द (वट)                    | <b>३३.</b> २         | संख (शङ्ख)                  | \$.08           | दुण्णिवारा (दुनिवारा)     |           |
| वम्ह (अहान्)                | ५३.७९                | सचीसय                       | 9-2.923         | निहाणी (निद्राणी)         |           |
| वेणु                        | 58.88                | हुडक                        | 40.83           |                           |           |
| सत्तली (सप्तली)             | 43.09                | (छ) विद्या                  |                 | पडिबोहणी (प्रतिबोधनी)     | 44.83     |
| सत्तवण (सप्तपर्ण)           | ५३.७९                | निम्निकिसित विद्याएँ मुख्यत | ः सातवें उद्देश | पश्चित्त ( प्रश्निति )    |           |
| समी (शमी)                   | २१.५४                | की १३५-१४५ गाथाओं में       |                 | वंधणी (वंधनी)             |           |
| सरल                         | 83.6                 | इसके अलावा अन्य स्थली क     | निर्देश नीचे    | बलमहणी (बलमथमी)           |           |
|                             | 39.85                | कर दिया गया है।             |                 | बहुरूवा (बहुरूपा)         | € < . ¥ € |
| सहयार } (सहकार)             | ५३.७९                | असोधा ( अक्षोध्या )         |                 | भयजणणी ( भयजननी )         |           |
| साग (शाक)                   | 85.0                 | अशिगधंभणी (अभिस्तंभनी)      |                 | भाणुमाकिणी (भानुमालिनी)   |           |
| सिंदुवार (सिन्दुवार)        | ५३.७९                | अअरामरा                     |                 | भुयंगिणी ( भुजंगिनी )     |           |
| सिरिमंजरी (श्रीमजरी)        | २७.३३                | अणिमा                       |                 | भुवणा (भुवना)             |           |
| 1/11/41-1/1 / 211-1-1/2 X   | • •                  | me) _6_64                   |                 | बणगामिणी (मनोगामिनी)      | 49.99     |

# ४. सांस्कृतिक सामग्री

| Ęo                                    | ४. सांस्कृतिक सामग्री |                        |       |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| मणयंमणी (मनःस्तम्भनी)                 | वरुणी (वारुणी)        | संति ( शांति )         |       |
| मयणासणी (मदनाशनी)                     | वहकारी (वधकरी)        | संवाहणी (संवाहनी)      |       |
| माणसमुंदरी (मानसमुन्दरी) ७.७३         | वाउब्भवा (वायुद्धवा)  | सति ( शक्ति )          |       |
| रइबिद्ध (रतिवृद्धि)                   | वाराही                | समादिहि (समादिष्टी)    |       |
| रक्षोरूवा (रजोरूपा)                   | विउनाभरी (विपुलाकरी)  | सन्वाहहा (सर्वाहहा)    |       |
| रवितेया (रिवतेजा)                     | विजया                 | सिद्धत्या (सिद्धार्था) |       |
| क्वपरिवक्तणकरी (क्पपरिवर्तनकरी) १०.१३ | विस्ना (विसंज्ञा)     | सीहवाहिणी (सिंहवाहिनी) | 49.68 |
| लियमा                                 | <b>बीरा</b>           | सुरखंसी (सुरवंसी)      |       |
| वजोयरी (वजोदरी)                       | वेशाली (वताली) ४७.४३  | सुविद्याणा (सुविधाना)  |       |
| बरिसिणी (वर्षिणी)                     | संकरी ( संकरी )       | सुहदाइणी (सुखदायिनी)   |       |

#### वंशाविल - विशेष

#### (क) इक्वाकु (क) राक्षस (ग) बानर (घ) विद्याघर (क) हरि

| (4    | F) | रभ्याकु-वंशावली |        |     |      |   |  |  |
|-------|----|-----------------|--------|-----|------|---|--|--|
| नामों | के | आगे             | कोष्ठक | में | दिये | ग |  |  |

ाये अंक प्रवासियं के उद्देश और गाथा के हैं।

- (१) आइचजस ( चकवली भरह का पुत्र, ५.३ से ९ वें उद्देश तक)
- (२) सीइजस
- (३) बलभइ
- (४) वसुबल
- (५) महाबल
- (६) अभियवल
- (७) सुभइ
- (८) साबरभइ
- (९) रवितेश
- (१०) ससिपह
- (११) पभूयतेश
- (१२) तेयस्सि
- (१३) तावण
- (१४) पयाबि
- (१५) अइविरिस
- (१६) महाविरिध
- (१७) उइयपरक्रम
- (१८) महिंदविक्रम
- (१९) स्र
- (२०) इंदजुइण्ण
- (२१) महाइंदइ
- (२२) पभु
- (२३) विभु
- (२४) अरिद्मण
- (२५) वसहकेड
- (२६) गरुडंक
- (२७) मियंक

(अन्य कई राजा)

( बीसर्वे तीर्थंकर मुनिसुन्न तके तीर्थंकाल में )

- (२८) विजय (२१.४१)
- (२९) पुरंदर (२१.४२)
- (३०) कित्तिधर (२१.७८)
- (३१) सुकोयल (२१.८९)
- (३२) हिरणगगस्भ (२२,५०)
- (३३) नघुस (२२.५५)
- (३४) सोदास (२२.७१)
- (३५) सीहरह (२२.७६)
- (३६) बंभरह ( २२.९६ से २२. १०१ तक)
- (३७) चडम्मुह
- (३८) हेमरह
- (३९) जसरह
- .४०) पउमरह
- (४१) सयग्ह
- (४२) ससिरह
- (४३) रविरह
- (४४) मंघाव
- (४५) उदयरह
- (४६) वीर मुसेण
- (४७) पडिवयण
- (४८) कमलबंधु
- (४९) रविससु
- (५०) वसंततिस्र
- (५१) कुबेरदत्त
- (५२) कुधु
- (५३) सरह
- (५४) विरह
- (५५) रहनिग्घोध
- (५६) मयारिदमण
- (५७) हिरणनाभ
- (५८) पुंजाबल
- (५९) कक्क
- (६०) रचुब

- (£ 3 : stats and
- (६२) दसरह
- (६३) राम या पडम (२५.८)

इस प्रकार विमलसुरिकृत परमचरियं में 'आइचजप' से राम' तक इक्शकुर्वश के तिरसठ राजाओं के नाम है। रविषेणक्रत पद्मवरितम् में कुल संख्या छासठ है। उसमें ने ३९ से ४२,४५ और ५५ का उल्लेख नहीं है, परंतु नौ अन्य राजाओं के नाम हैं। वे इस प्रकार हैं:-- पांचवें और छठें के बीच में 'अतिबल', आठवें का नाम केवल 'सागर' और उसके और नवें के थीच में भद्र 'नाम का राजा, चौबीसर्वे और पश्चीसर्वे के बीच में 'बीतभी', अद्वा-**इेस** वें और उनतीक्षवें के कीच में 'सुरेन्त्र-मन्यु 💃 और अबतीसर्वे व तेंतालीसर्वे के बीच में 'शतरब', 'प्रशु', 'अज'. 'पबोरब' और 'इन्द्ररथ' के नाम हैं। (देखिये पदाचरितम्, अभ्याय ५, २१ और २१)

#### (स) राभ्रस-वंशावली

- (१) मेहवाहण रे (विद्याधर पुष्णधण का पुत्र) घणवाहण ∫ (4.930)
- (२) महारक्खस (५.१३९)
- (३) देवरक्ख (५.१६६)
- (४) रक्खस (५.२५१)
- (५ । आइचगइ (५.२५२)
- (६) भीमरह (५.२५६)
- (७) पूबारह (५.२५९ से ५. २७० तक)
- (८) जियभाणु
- (९) संपरिकिस्ति
- (१०) सुरगीव
- (११) इरिग्गीव
- (१२) सिरिगीव

#### ५. वंशावछि-विशेष

| (1 | (¥ i | सुसुद  |
|----|------|--------|
| (  | 11)  | सुमुद् |

- (१४) सुम्बंत
- (१५) अभियवेग
- (१६) आइचगइकुमार
- (१७) इंदपम
- (१८) इंदमेह
- (१९) मबारिदमण
- (२०) पहिअ
- (२१) इंदइ
- (२२) सुभाणुधम्म
- (२३) सुरारि
- (२४) तिजड
- (२५) महण
- (२६) अंगारअ
- (२७) रवि
- (२८) बकार
- (२९) वज्जमज्ञ
- (३०) पमीय
- (३१) सीहवाइण
- (३२) सर
- (३३) चाउंडरावण
- (३४) भीय
- (३५) भयवाह
- (३६) रिउमहण
- (३७) निम्नाणभत्तिमंत
- (३८) उपगसिरि
- (३९) अरिहमतिमंत
- (४०) पवणुत्तरगइ
- (४१) उत्तम
- (४२) अणिल
- (४३) चंड
- (४४) लंकासोग
- (४५) मऊह
- (४६) महबाहु
- (४७) मणोरम
- (४८) रवितेअ
- (४९) महगइ
- (५०) महकंतजस
- (५१) अरिसंतास
- (५२) चंदवयण
- (५३) महरव

- (५४) मेहज्झाण
- (५५) गहस्रोभ
- (५६) नक्सत्तद्मण
- (अन्य कई राजा)
- (५७) मेहपह
- (५८) किलिधवस

(मुनिसुबत के तीथं-काल में)

- (५९) तकिकेस (६.९६)
- (६०) सुकेस (६.१४८)
- (६१) सुमालि (६.१२०)
- (६२) रयणासव (७.५९)
- (६३) राषण (७.९६)

इसप्रकार पडमचरियं में 'मेहवाहण'से 'रावण' तक राक्षस—वंशावली में कुल तिरसठ राजाओं के नाम हैं। 'पद्मचरितम् में यही संख्या छासठ हैं। अन्य तीन राजा १६ और १० के बीच में 'इन्द्र', २२ और २३ के मध्य में 'भानु' और २४ व २५ के बीचमें 'भीम' हैं। महण (२५), अंगारअ (२६), स्र (३२), चाउंडरावण (३३), मयवाह (३५), उत्तम (४१) और मजह (४५) के स्थान पर कमशः मोहन, उद्धारक, चामुंड, मारण, द्विपवाह, गतभ्म और मथ्र-वान् के नाम हैं। (देखिये पद्मचरितम्, अध्याय ५.७७–४०४ और ६ तथा ७).

#### (ग) वानर-वंशावली

- (१) सिरिकंठ (विद्याधर अहइंद का पुत्र)
  - (5.7)
- (२) वजकंठ (६.५९)
- (३) इंदाउहप्पम (६.६६ खे ६.६९ तक)
- (४) इंदामयनंदण
- (५) मरुबकुमार
- (६) मंदर
- (७) पत्रणगह
- (८) रविष्पम
- (९) अमरपभ
- (१०) कह्द अ (६.८३ से ६. ८४ तक)
- (११) रिक्सरअ
- (१२) अइवल
- (१३) गमणाणंद
- (१४) खेयरनरिंद

(१५) निरिनंद

(अन्य कई राजा)

( मुनियुमत के तीर्थ-काल में )

- (१६) महोयहिरव (६.९३)
- (१७) पडिइंद (६.१५२)
- (१८) किकिथि (६.१५४)
- (१९) आइषरक (८.२१४)
- (२०) वाली व सुग्गीत (९.१,४) पउमचरियं और पद्मचरितम् में बानर-वंशावली के राजाओं की संख्या 'सिरिकंठ'

से 'वाली' तक समाम है। मह्यकुमार (५), रिक्सरम (११), अइबल (१२) और पडिइंद (१७) के स्थामपर पदाचरितम् में कमशः मेरु, विकाससंपन्न, प्रतिबल और

प्रतिचंद्र के नाम हैं।

#### (घ) विद्याघर-वंशावली

- (१) निम (५.१४ से ५. ४६ तक)
- (२) रयणमालि
- (३) रयणवज्र
- (४) रसणरह
- (५) रबणवित्त
- (६) चंदरह
- (७) वज्रसंघ
- (८) सेण
- (९) वजदत्त
- (१०) वजदअ
- (११) वजाउह
- (१२) व्यज
  - (१३) सुत्रज
  - (१४) बजंधर
  - (१५) वजाम
  - (१६) वजबाहु
  - (a ) ----
  - (१७) वजंक
  - (१८) वज्रसंदर
  - (१९) बजास
  - (२०) वज्जपाणि
  - (२१) बज्रसुजण्हु
  - (२२) बज
  - (२३) विज्जुमुह
  - (२४) सुवयण
  - (२५) विज्जुदत्त

- (२६) विज्ञु
- (२७) विज्जुतेश
- (२८) तडिवेश
- (२९) विज्जुदाढ
- (३०) वढरह
- (३१) आस्त्रम
- (३२) अस्सायर
- (३३) आसद्ध
- (३४) पउमनिह
- (३५) पडममालि
- (३६) पडमरह
- (३७) सीहवाह
- (३८) मयधम्म
- (३९) मेहसीह
- (४०) संभूअ
- (-) -
- (४१) सीहद्दश
- (४२) ससंक
- (४३) चंदंक
- (४४) चंदसिहर
- (४५) इंदरह
- (४६) चंदरह
- (४७) ससंकथमा
- (४८) आउह
- (४९) रत्तद्व
- (५०) इरिचंद
- (५१) पुरचंद
- (५२) पुण्णचंद

- (५३) वार्लिंद
- (५४) चंदजूड
- (५५) गर्याणदु
- (५६) दुराणण
- (५७) एकचूड
- (५८) दाख्ड
- (५९) तिच्ड
- (६०) चउच्छ
- (६१) वजबृह
- (६२) बहुचूड
- (६३) सीहचूड
- (६४) जलणजिंह
- (६५) अक्रतेअ

(अन्य कई राजा)

इस प्रकार पडमचरियं में 'नमि' से 'अक्रतेभ' तक विद्याधर राजाओं की वंशावली में कुछ पेंसठ नाम हैं। पद्मचरितम् में यही संख्या तिहलर है। उसमें साठवें राजा का उहेल नहीं है: 'संभूअ'(४०), 'ससंकथम्म' (४०), और 'दुराणण' (५६) के स्थान पर कमशः 'सिंहसपुत्र', 'चक्रथमं' और 'उद्धपातन' के नाम हैं; अट्टाईसवें और उनतीसवें के बीचमें 'वैद्युत' और अदनालीस व उनपचासवें के बीचमें 'चक्रध्वज', 'मणिप्रीव', 'मणिभासुर', 'मणिस्यंदन', 'मण्यंक'. 'मण्यास्य', 'बिम्बोध' और 'सम्बताधर' के नाम अधिक है। (देखिये पद्मवितम्, 4.9 8-48)

#### (क) हरि-वंशावली

- (१) हरिराया (२१.७ से २१. ३३ तक)
- (२) महागिरि
- (३) हिमगिरि
- (४) बसुगिरि
- (५) इंदगिरि
- (६) रयणमाखि
- (७) संभूअ
- (८) भूयदेव
- (९) महीधर

(अन्य कई राजा)

- (१०) सुमित्त
- (११) मुणिसुव्यव
- (१२) सुव्यय
- (१३) दक्क
- (१४) इलवद्धण
- (१५) सिरिवद्यण
- (१६) सिरिवक्ख
- (१७) संजयत
- (१८) कुणिम
- (१९) महारह

(अन्य कई राजा)

- (२०) वासवकेउ
- (२१) जगअ

पदावरितम् में 'महारह' (१९) के पश्चात् 'पुलोम' का नाम अधिक है, अन्यशा समी नाम पदमचरियं के सहश हैं।

#### देश्य और अनुकरणात्मक शब्द

|                                                         | ded and and and and                                              |   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| देश्य शब्द                                              | चडक = शस्त्रिकोष ७.२९: ८.९८,२४७;२६.                              | 1 |
| प्रथम देशी शब्दों की सूची है। उनके                      | ५६३५७.३०                                                         | 1 |
| सामने उनका अर्थ दिया गया है। कोछक                       | चडबर = समृह् २,४८,८,८० १९६,२५७;                                  | , |
| ( )में संस्कृत शब्द हैं जिनसे देशी-                     | २२.१५; ७९ १३;९०.१५;                                              | • |
| श्राहर बनने की संभावना है। कोएक []                      | 903,960;908.94                                                   | • |
| में हेमचन्द्र हुत 'देशी नापमाला' के अध्याय              | चुंपालय ≖ गवाक्ष [३१०] २६.८०                                     |   |
| व सूत्र का निर्देश है। अंतिम अंह 'पउम-                  | छित्त = ( स्पृष्ट ) [३.२७] ४८.८५                                 |   |
|                                                         | जगिंडजात ≖ कलह्युक्त [३.४४]८२.९;८६.२४                            |   |
| चरियं के पर्वे व गाथा की संख्या बतलाते हैं।             | झसर = शक्षविशेष ८.९५,५०.१२,५२.१५                                 |   |
| अदयणा = असती (अट्) [११८] ७७.७४                          | ५३.८२; ५९.३९;६१.५;                                               | • |
| अणोरपार = अतिविस्तीणं १७.२९                             | ७१ २३: १३.२५;८६.४५                                               |   |
| आइंग = वायविशेष ३.८७;९६.६                               | णेगल ≖ चण्चु ४४.४०                                               |   |
| आयह्मय = चंचल [१ ७५] ६ १६२:८.१८९;                       | णडिअ = वंचित, खेदित [४.१८] ३.१२५;                                | 1 |
| ૧૨.૧૫ ૧૮; ૨૪.૧૫;ફરૂ.<br>૬૬:પર ૧૬:પર રૂ                  | ₹9.६•;४६.9६;9०३                                                  | 1 |
|                                                         | ६८,९३:१०६.४०                                                     | 1 |
| उत्तिश्य = कुपिन [१.२९]  ४.१७५; ९.६८;<br>१२८७           | णिक्खुत्त = निहिचत ७ ८४:१८.३८;५३.१३८;                            | 1 |
| उद्गाल = कोलाइल १६.३६                                   | <b>ધપ. ૧૦</b> ; ૬૫.પ:૬૭. ૪ <b>૩</b> ;                            | 1 |
| ओलह्यं = अंगे पिनद्रम् [१.१६२] ६.१७५                    | ۵۶. ۲۰ م و ۱ <sub>۳</sub> و ۲۰ و ۲ | 1 |
| ओसुद्धं = विनिपतितम् [१.१५७] २६.५६                      | णिबडि = दम्भ (निकृति) [४.२६] १४.२६                               |   |
|                                                         | णिययं = शाह्वतम् ( नियतम् ) [४४८] ३१.                            |   |
| ओहामिय = स्थीनतम् ४९.६                                  | ५३;४७ ५;६३.५;६४ ५;                                               |   |
| क्रब्बद = विद्या [२.११] १३४                             | <b>६९.२३;८२ ८६;९४.१४</b> ;                                       | ; |
| कडिल = वन [२.५२] २ ४५<br>कृणय = इषु [२.५६] ९२.२५:१∙२.८२ | 993. 90:994.28, 93,                                              | 1 |
| कयार = तृणावुश्कर [२.११] १३.४:८०.३१;                    | 9.0,998                                                          |   |
| 48.9•                                                   | तित्त = तत्परता [५.२०] ७.८७;३३.९०२;                              | 1 |
| क्रिणइय = शोभमान [२.३० कि.०ग] ६२.९                      | 86, 990; 4 <del>1</del> , 2 3; 36,                               |   |
| केयरी = वृक्षविशेष ४२.९                                 | 42;900.89                                                        | ; |
| कोस्तुय = श्वगाल [२.६५] ७.५७;८.७९;                      | तिसाह = तत्पर [५.३] १.२६:२.६; ६४ १२:                             |   |
| <i>६५.२६</i> ;१०५. <i>४२,४४</i>                         | <b>\$8 98;903.98</b> \$                                          |   |
| गड्डा = खड्डा; खानिः (खन्, खात) [२.६६]८८.४              | तिह्नच्छ = तत्पर (तत्+ किप्स) [५.३]                              |   |
| गणितिया = अक्षमाला (गण्)[२.८१ गणेती]                    | 9.93;6,43;99.66                                                  |   |
| ११.३९<br>गरुस्रिया = सन्दरिका = शक्कविद्याभ्यासस्थल     | तिसरिय = वाखिवशेष ७०.५८:९६.४४:१०२.                               |   |
| विक्रांश्या = संदर्भका - संस्थापया न्यातस्यल            | 923;993 99                                                       |   |
| गामउद = ६६८ प्रामप्रचान (ग्रामीण, ग्राम-                | तुर्विभा = <b>आसरण</b> -विशेष ८२.१०४                             |   |
| कूट) [२.८९] ६६.८                                        | दोर = स्त्र [५३८] ८.१०८                                          |   |
| गोज = गायक ८५ १९                                        | धणियं ≠ गाढम् [५.५८] २८३५;२९.२९:                                 |   |
| विका = मंडित (विका)[३.४] ३ १०५:                         | ३६. २२; ४२. २२; ४४.६,                                            |   |
| 17. 196; 76.76; 83.                                     | ६२; ५२. २२: ७०. ५६:                                              |   |
| २५;७२.२७;११                                             | 9=2.934,946                                                      |   |
|                                                         |                                                                  |   |

भाह = प्रकार ५३.८८ धाहाविय = पूकृत ५.२३९ पउत्थ = प्रोबिन '६.६६] १७.३:७९.३२ पिंडिउंचण = प्रतिकार ११.३८:४४ १९:८७.३ पडभार = गिरिग्रहा [६.६६] ८९ १४ प्ययं = अनिशम् [६.६] ११८८४ परद = पीडित (अपराद्य) [६.७०] ५.७६; 85.6;809.38 पस्य = मृगविशेष [६.४] ७.४; १६.५७; **25.68; 26.929; 00.84** पावय = वाद्यविशेष ५७.२३ पेक्रिम = पीडित [६.५७] ९६.३७ फुप्फुस = उद्यावर्ती अन्त्रविशेष २६ ५४ बह्र = बली र्व [६.५१] ९९ २५:११५.१५ बलम = बलीवर्द ८०.१३ मरगभ = पहचात् [६.१११] ४५.४ संडंब = प्रामितिशेष २.२ माय = त्रक्षविशेष ५३ ७९ मुसुं डि = प्रहरणविशेष २६.५६:१०२८२ मुहल = मुच [६.१३४] ६६.७ मेंठ = इस्तिपक [६.१३८] ७१.२९ रिद्र = काक (अरिष्ट) [७.६] ७,१७;१०५, 49 बट्य = भाजनिवशेष १०२.१२० विष्ण = क्षेत्र (वप्र) [७.८५] २,१२;४२,३३ बप्पीह= चातक [७३३;७.४०] ११.११७; 28.83 वठवीस = बाद्यविशेष ११३.११ वारिज = बिशह (ह, बार्य) [७ ५५] १५.६९; 29.84; विच्छा = निवह (विच्छदं)[७.३२] ६.१-३; 92. 900; 26 48; 63. ३६:७२.२५: ९९.६२,७९: 900.6:904.44;900.99 विरिक् = विदारित [७.६४] ८.११८; १२. 924:84.32;69.23 बुष्ण = उद्विम, सीत [७.९४] १७.७८; ६३.

80; ६९,२१

#### ६ देश्य और बहुकरजात्मक शब्द

**बेकारिक = प्र**तारित [७.९५] १४.४६;२६. 97; 44. 29, 84; 64. 86 स्वीसन = बाबविद्रोव १०२.१२३ सच्छद् = सदश [८.९] ४१.३१ सवराहं = श्रीप्रम् [८.११] २१.१५;७४.३४; 66.90; 69. 96; 900. 9-199-4199-94 सबरहुत = अभिमुख [८.२१] ४.४६;५.७५; €. ₹ ₹ ९; ७. ३ • ; ८. 8 ७, 9-2. 992, 938, 940, 908, 904, 396, 336; १०.५७:३०.१२; ३३.६२; इलबोल = कलकल [८.६४] ८.२८०:१००.

**44.44;84.9=344.9**4;

44.22740.29; 44.96; **६१.५ १२,४२,५९;७**9. 95,46;42.92;54.44; 9 - - , 8, 33 सञ्चल = प्रहरणविशेष ८.९५; १२. ८४;५३. <7, 9-9; 44, 29,**3**5; ६१.५;७१.२३ सामच्छ = मंत्रणा ४२.३५ सेन = शर (शल्य) [८.५३] ७.२६ इक्खुव = ( उहिक्षए ) [८.६०] ८.१२२:५.६८ 88. 35; 990, 4; 996. २२,२३

हरूकन्त (चलन्त) [८.६२] ८.२६२ हिल्हम = दुसविशेष २१.४८ हुडुक्क = वाद्यविशेष ५७.२३ हुत्त = अभिमुख [८.७०] १५ ८४;१९.१९; २७.३१;३२, २४,५५;३३, ७४ १०२; ३४. ३८; ३५. 43;88. 80; 43. 980; 45. 20: 45.69; 69.6, इ४;६७,३४;७१,५९;७७, ۵4; ۵٩. ٦४; **٩**٧، ٤٧, 100; 100. 12: 112. 24:994.22

#### अनुकरणात्मक शब्द

44

कडकडकडेन्ति २६.५६ कडकडकडेन्त २६.५० कणक्रणक्रणस्ति २६.५३;५३.८६ किलिकिकिकिकन्त ३३.८.९४.४९;१०५.५४ लजसाजनाजन्ति १२.११२;२६.५३;७१.३० गुजुगुमाबारं ९.५८:३३.९ गुमुगुमुगुबन्त २.४०:१५.२९;१६.४७;९२.९ गुगुगुगुगेन्त ६.२०९ गुलगुलगुलन्त १२.३२ गुलगुलायन्त ८.२६२

गुलगुकेन्त ८ १७१;१०२.२०

चडचडचडन्त २६.५१,५७ क्रिमिखिमिछिमन्त २६.४८ जगजगजगेन्त १०२.१२५;१०४.७ श्चगञ्चगञ्चगत्ति १०२.२१ तिकतकतकति १२.११२ तहतहस्यो ७१.३० तहतहारावं ३९.२५ दिलिदिकिदिलन्त १०२.२१

बुबुबुबुबुबेन्त १०५.५९

घुलुहुलवहन्त ३.८१

विराधराधराज्यः १२.५१;२६.४४;**१०७.**१० विवाधनाथनेन्स १०२.१०,८१ भुगुभुगेन्त १०५.५९ मडमडमडन्ति २६.५३ रणरणायन्त ५४.३५ क्णुक्णिय १०५.५८ सगसगेन्त ४२.३१ सिमिसिमिय १०५.५५ इह्हइहुइन्त १४.४३

#### ADDENDA

# परिचिष्ट १ से ६ का वृद्धिपत्र

| १.<br>जंगसुय<br>आरिस्वेय                                                        | व्यक्तिनिशेष नाम<br>बैन धागमांग १११.२३<br>बैन धागम शास<br>(आपेबेद) ११.७५                                                                                                       | शंगचुन<br>आरिस <b>ने</b> न                            | ९) <b>प्रान्ध</b><br>पुष्पद्वर<br>वैव<br>) राजपरिव                            |                                | अहसास्त्रण ९२.१५<br>मंडक्रियाचजाण १०३.१४४<br>महिद्दद्य-उजाण ९३.९; १०६.४५<br>महिद्दिय-उजाण ९२.१५                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चंबरवा<br>जियारि<br>पुष्पसुरा<br>अष्डक्ष<br>भाणुस्रवण<br>महत्या<br>विसाह<br>वेब | एक शांखि ६३.२१ वेको कांकिक (२) ११.२१ पूर्वभूत-जेनशाक ११४.२३ राम का कंचुकी ५३.८ वेको भाणुकण्ण ८.८९ आठवें इलकर ५.५५ शिहीसण की भी ७७.१८ भंणारी २९.११ वेरशाक ११.७५,८० देको आरिसचेय | पुरुष<br>जिया<br>('<br><b>पुरु</b> ष<br>भाणु          | रि<br>२) <b>राझस</b><br>१                                                     | खी<br>सुनंगला<br>खी<br>विवद्धा | परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                     |
| सिरिविक्स<br>सुभैगका-५<br>इरिणकेसि<br>इरिणेगवेसि                                | एक भट ६०.४ राजा इसरइ की बाता २८.७० इन्द्र का सेनापति १०१.७०, १०१.७४ परिशिष्ट-२ (२) जायुष                                                                                       | नवंग<br>बहुबाह्या<br>कुबेर<br>कुसुमानोटजाण<br>परसुजान | 92.24;<br>( <b>W</b> )<br>55.95;<br>56.62;<br>( <b>W</b> )<br>66.22;<br>68.95 | <b>44.93</b>                   | भामेल=गुल्क [१.६२] ११७.१९ भोत्थव=वित्व [१.१५१] ९३.३० बहुल=धुल्क [२.७४] १०४.३२ विह्निव=उन्मत्त १३.४३ वेल्लभ=विचृत् [३.२४] (७८१) ९६.१५ बहुरव=विचुत् [४.८] (इहर) ८९.५ विद्वत्व=मिम्न ११६.५, ६ विविद्या=स्मानस्वति (५.५३) १०३.२० |

# परिचाष्ट ७

# पाठान्तराणि

| गायांच | पाठाम्तर                          | মব                                      | गायांक | पाठान्तर               | प्रत        | गायांक | पाडान्तर                  | <b>ম</b> র      | गाथांक  | पाठान्तर                                   | प्रत        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|-------------|--------|---------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
|        | उदेश-१                            |                                         | 28     | पद्वोषं <b>तुष</b> ै   | जे          | 48     | दुक्खयं पतं ॥             | 4               | 4.5     | <b>ै</b> विकावणं                           | जे          |
| 9      | 'भवजिन्दचन्द'                     | ₹                                       | 34     | <b>**</b> =4           | , ,,        |        | लंमो विरा                 | "               | ve      | सर्दे ।                                    | "           |
| į      | तिवशुसिवं                         | 3                                       | 3.5    | मं चिय                 | >0          |        | सहपुरुष                   | 99              | VE      | बिहीसणाई,                                  |             |
| ì      | ससिष्पद्                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 36     | "चरियगब्से,            |             |        | लंभो,                     | 5>              | vv      | <sup>°</sup> सत्तिपहारा,                   | ,,          |
| Ę      | 'रयमल                             |                                         | २९     | कविकुश्रराण            | जे,स        | 46     | लच्छिनामं                 | जे,स            | 96      | भवजे जि                                    | <b>4</b>    |
| è      | •गयं तर्च                         | जे                                      | ₹•     | "बरगजगयगंध"            | ख           |        | दहमंदिरस्स ममणं           | जे              | 96      | °णं, कायस्य प                              | जे          |
| 5      | °जिणो,                            | ,,                                      |        | "बरगयगन्ध"             | जे          | 49     | रामण <sup>®</sup>         | 19              | 60      | <sup>°</sup> ण तवो,                        | n           |
| 9.     | गणहरेडिं                          | जे,स                                    | \$9    | अताणुसार "             | ,,          | 6.     | वं, पसाय जणजुङ            | भणं "           | 69      | भरहभवाणं                                   | **          |
| 90     | वरियो                             | जे                                      | 39     | 'बारसरिसं              | स,मु        | 49     | *नामेण                    | ,               | 68      | सिरिवच्छा लिहणदेह                          | r "         |
| 9.     | थरिउ(ओ)                           | 41                                      | 37     | गाहाहि                 | ने,व        | 45     | भूयाजनीय                  | 50              | 43      | 'प पवसी                                    | 13          |
| 9.     | संसेवेणं व                        | ड जे                                    | 11     | संसेवमिणं णिसा         | जे          | 43     | नियोगं                    | ने,ब            | 64      | सरणुप्पती                                  | 93          |
| 11     | <b>बुह्यणे</b> णं                 | >>                                      | 38     | ठीवंस"                 | 91          | 63     | दरिसणोसव"                 | जे              | 4       | <b>क</b> यन्तवस <b>णे</b>                  | **          |
| 12     | दोसगणण'                           | 4                                       | 33     | पुराणे य अहि           | ,,          | ६२     | ंगजणाइ समं                | "               | 4       | ्रुवग <b>इ</b>                             | 4           |
| 12     | बुभणिएसुं                         | जे                                      | 13     | तिमिका <sup>®</sup>    | ₩.          | 64     | ण पगिन्हियं               | **              |         | <sup>°</sup> दुम्म <b>र्</b>               | जे          |
| 92     | गिण्ड्रन्ति                       | ,,                                      | jя     | कहिए,                  | जे          | 44     | णवर दु <del>क्</del> लं स | 1*              | 60      | °परस्रोय°                                  | "           |
| 13     | जहागमगुणाणं                       | स                                       | 34     | उसइजिण                 | **          | 44     | समणुपत्तो ॥६५॥            |                 | 69      | सोयं<br>°                                  | >9          |
| 98     | पवणिषयारं                         | जे                                      | 34     | <b>अभियं</b>           | 27          |        | मचमं भरगगमणं              |                 | 46      | नेन्याण"                                   | 19          |
| 94     | तित्थयरेडि                        | 4                                       | 54     | चेय ।                  | 11          |        | पडियागम नहिष              |                 | 65      | भावेणं<br>सिद्धं                           | <u>n</u>    |
| 94     | अम्बारिसेहि                       | **                                      | 3.4    | • हमुङ्गोओ             | 39          |        | जिणयुद्दं कार्त ।         |                 | 4.      | उत्तम साइवेडि                              | 7           |
| 15     | कोभो                              | जे                                      |        | <b>ं</b> इतुद्धि च ॥   | #           |        | बम्मं अणंतविरिभी          |                 | 4.      | इस प <sup>*</sup>                          | <b>जे;भ</b> |
| 15     | बारेज                             | जे,ब                                    | \$ 0   | रणसंगामं               | वे          |        | कहेर रणुवस्य              |                 |         | नामुद्दे <b>सो</b>                         | ः<br>जे     |
| 90     | रोगावासं,                         | जे                                      | *-     | <b>सुओ</b> सुइं        | 99          | - •    | उपसी॥ इसिष्               |                 |         | नानुहुसा                                   | ঝ           |
| 96     | हियय चिय                          | "                                       | ४२     | बाइकान्त <sup>®</sup>  | **          | 44     | भरहस्य व सनुना            | म−<br>जे        |         | उद्देश-२                                   |             |
| 96     | चेयमाणाणं                         | 4                                       | 85     | विभवस्स                | **          |        | धेगस्य                    | অ               |         | ده ده                                      |             |
| 95     | हुंति                             | जे                                      | 85     | स्स कारणे चेव          | "           | 99     | विदेषि तह                 | ,,              | ٩       | 'अम्बुरीवे रीवे                            | जे          |
| 95     | अण्णे                             | **                                      | 8.5    | तिंदे हियस व           | ्<br>य      | 60     | ,व दहुण                   | •               | 2       | गोमहिसवल"<br>"बङत्रपुण्णो                  | ''<br>ख     |
| 95     | वि उस्प्रवदिणे                    |                                         | 8.8    | असणिवेगस्य             |             | 66     | सञ्बम्बसमणस्य             | जे              | 3       |                                            | •           |
| 8.     | उ <b>त्तिमंत्र</b>                | ,,                                      | 84     | अंबयवहं                | ख<br>->     | 44     | केकइबरस्य                 | 19              | ş       | ैवइ-प <b>वरकुडुंबिय</b> र<br>मि <b>द</b> ै |             |
| 29     | <sup>°</sup> टरिसणु <b>ञ्जुया</b> | g.                                      | 84     | किकिन्धपुर             | जे          | 90     | वालि <del>बीलस</del>      | n               |         | •कुद्वारो<br>•कुद्वारो                     | जे<br>स     |
| 23     | बहुविविह्वियण                     | गंघलु 🔭 ,,                              | 86     | भइन्ताण                | "           | 9      | रामस्सपुरिनिवेसणं         | स्              | ₹       | <sup>अहरा</sup><br>भती भो                  | ज<br>जे     |
| 23     | मुसुबंध(व)सीला                    | i <del>vi</del> "                       | 8.6    | णिडवायसरण <sup>°</sup> | 19          | 49     | परमं ।                    | ख<br>- <u>-</u> | છ<br>પ્ | भता भा<br>भागाहरणप <sup>®</sup>            |             |
| 43     | जाणाइ                             | 37                                      | 84     | तहयप                   | 39          | ٠٩     | वणमालासंयोगं              |                 |         | नाजाहरजय<br><b>बीचाहोस्रय</b>              | 17          |
| 48     | जे वि य समस्                      | _                                       | 40     | मन्दोयरीय ल            |             | ७२     | 'विभूसणाण                 | ,,              | €.      | वाचाहासव<br>पुक्खरिणीसु                    | ।<br>ख      |
| २४     | 'बल्लदा,                          | जे                                      | ५३     | रिक्लरबाइं व           | <b>新</b> ", | φş     | जडा <b>गिणो</b>           | स               | •       | 3441/4113                                  | 61          |

# ७. पाडान्तराणि

| 11          | <b>ंकिरिणविच्छ</b> रियं     | बे                 | 35              | संबूर "                            | बे                   | vv  | °কুতসী                               | स        | 1-4      | ंहि गहिया                | ख                      |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------|
| 11          | अगर <sup>®</sup>            | स                  | 8.0             | गुसुगुसुगुमेन्त'                   | जे,स                 | vv  | दुक्कोहिं •                          | जे,ब     | 1-5      | वा धीरा                  | ,,                     |
| 11          | भगरुतु <sup>°</sup>         | जे                 | 8.6             | ंक्षो व धृष्ठ                      | जे                   | vv  | <b>K</b> ZÍ                          | जे       | 9.0      | क्रोगसत्थे               | ने                     |
| 12          | <b>ं</b> इरालोयं            | ,,,                | 8.5             | <b>ं</b> स्रोगमिण                  | जे,स                 | 96  | न द्वार घ                            | जे,ब     | 9.0      | रामण                     | स,जे                   |
| 93          | पेरछणयरघन्त                 | "                  | 8.3             | °किरिण                             | जे                   | 96  | धम्मे बुद्धी                         | जे       | 9.4      | 'मंसादी°                 | जे                     |
| 18          | ंस्य व सोहं हात             | ज्य स              | 88              | महाजस                              | n                    | 96  | <b>कोममोहे</b> ण                     | स        | 1.6      | रामण                     | जे, प                  |
| क्रीपैक     | ः अणिको र                   | TSIT               | 84              | संयोग°                             | "                    |     | स्रोममोहेसु                          | जे       | 1.5      | ंज्य वि पञ्चवस           |                        |
| 94          | <b>मरब</b> दगुणेहि          | <br>जे             | 8.6             | अह वा°                             | जे,स                 | 45  | भाविज्ञह                             | *        | 990      | को समुह्यं पि            | <b>T</b>               |
| 94          | वेस <b>व</b> णो             | -                  | 8 6             | मयहाहियो                           | जे                   | 69  | केएस्थ                               | 35       | 11-      | समुप (बजा)यं पि          | जे                     |
| 15          | भगरभरनिद्ध                  | "                  | 86              | <b>अ</b> णस <b>यासे</b>            | 19                   | 69  | गेष्ट्रिज्ञण                         | जे       | 199      | अणसणमहाचोर               | "                      |
| 90          | "सम्गेज्झ <sup>°</sup>      | **                 | 86              | नीसरिजो                            | "                    | 63  | समञ्जेन्ति                           | जे,ख     | 193      | अर्ज व ए                 | - W                    |
|             | •                           | ,,                 | 85              | ओर्ज्जो                            | "                    | 63  | विकिद्वं                             | जे       | 113      | एक्व                     | जे                     |
| 14          | 'ज्ह्यो । बरनयर·            |                    |                 | उड्डणो                             | व                    | 63  | येवाव°                               | ,,       | 113      | रामणेण                   | जे, <b>स</b>           |
|             | गुणणात्परिच्छी वर           |                    | 85              | महयसा <sup>*</sup>                 |                      | 63  | नेव्याण <sup>®</sup>                 | ,,       | 113      | 'नगरि'                   | जे                     |
|             | कडियबहत्ति इत्योद           |                    | y.              | भण्डलामोगं                         | "<br>ਗੇ              | 68  | वरमणुत्तर°                           | स        | 994      | एरावओ ग <sup>°</sup>     |                        |
| 94          | स्रोमण्णिय <sup>°</sup>     | जे                 | 49              | एकके पायारे अह                     |                      | 40  | ° ने विगिच्छंति                      | ,,       | 994      | अभी व भ                  | **                     |
| 9.0         | तस्य नरवरिंदस्य             | जे,स               | 49              | ्वं संजुत्ते                       |                      | 69  | <b>गिण्ह</b> िंत                     | जे       | 194      | मसिरासि ॥                | 29                     |
| २०          | पावेजा                      | जे                 |                 | 'सिहासणे                           | **                   | 63  | करिसणादी                             | "        | 196      | कईहि                     | "<br>जे, <b>ब</b>      |
| 31          | पुरं घणसमिखं                | ₩.                 | 43              | पत्तेयं, दिसं दिसं                 | ⊕e* ''               | 63  | ँसंबाहा                              | बे,स     |          | इइ प                     | ज, <del>या</del><br>जे |
| 39          | नरिन्दचसभो                  | जे                 | બુ <del>છ</del> | र्शम बी <sup>°</sup>               |                      | 63  | नरयं, घोरमणंतं                       |          |          | रर '<br>पडम <b>ब</b> रिष | 41                     |
| 44          | तिश्विल                     | 12                 | 44              | ैक्सि दिसाभाए, '                   | ,,<br>D <sup>0</sup> | • 1 | त्र्य, पार् <b>य</b> णाः<br>दुव्तारं | _        |          |                          | ۵                      |
| २३          | <b>सुणि</b> ऊण              | स                  | ५५<br>५५        | सुर <b>बरा</b> णं                  |                      |     | -                                    |          |          | बिइओ उरेस <sup>°</sup>   | जे.स                   |
| 38          | <b>ंबरयणवरिसणं</b>          | जे                 |                 | धरकराण<br>°सा खत्तीण गु            | "                    | 9.  | कूडतुलक्                             | ,,       |          | उदेश−३                   |                        |
| २५          | खीरोदयवारि <sup>*</sup>     | जे,स               | 44              | सा खताण छ<br><sup>°</sup> महन्ताणं | n                    | 9.  | 'बवहारी                              | बे       |          | 440-4                    |                        |
| 25          | मेर                         | जे                 | 44              |                                    | #<br>#               | 51  | <b>ंगुणेहिं</b>                      | जे,स     | 9        | किरिण                    | जे                     |
| 35          | वेणं सि म <sup>°</sup>      | न                  | 46              | बन्तरभुव ०                         | -                    | 4.5 | <b>करणभंगेसु</b>                     | जे       | <b>ર</b> | °कारणेक्रउच्छाहो         | £                      |
| 20          | कासण                        | 22                 | 46              | सोहम्मादीण                         | जे                   |     | करण जोएण                             | <b>4</b> | 1        | °परियरिओ । व             |                        |
| २७          | <b>ठबिन्ति</b>              | 11                 | <b>6</b> •      | धम्माहम्म                          | **                   | 48  | पावेन्ति                             | जे       | 8        | पदेसं                    | जे                     |
| २७          | ण्हविसण जि                  | जे                 | 49              | °सागहाए                            |                      | 94  | संघति                                | ₹        | 8        | गजहरचसम                  | 31                     |
| 36          | °बाहारं,                    | ,,                 | 63              | जीवाजीवं तं                        | <b>स</b><br>-        | 54  | 'तिकसनेमणुन्हविशं                    | "        | 8        | तेएण                     | 29                     |
| <b>\$</b> • | भदहरु                       | ब                  | ₹ B             | उममी                               | जे                   | 96  | मबहाहियो                             | जे       | ę        | दि <b>•णोसी</b> स        | 4                      |
| <b>1</b> -  | सहद्धकरम                    | जे                 | ÉB              | होति                               | जे,स                 | 300 | उत्थरह                               | **       |          | दिण्णा आसीस              | जे                     |
| <b>j</b> •  | <sup>°</sup> वजुत्तचित्तस्य | n                  | 64              | वणस्सइ तह चेव                      | ्जे                  | 1   | मउर्छेतो                             | 13       | •        | चिय उव <sup>°</sup>      | "                      |
| \$ 0        | °बगुज्ञोवकरं                | 23                 | 90              | विसयरागम्                          | जे,स                 | 9   | <sup>°</sup> उज्रोवं                 | 27       | v        | °ण पत्थवं सो पु          | n                      |
| ३०          | <sup>'</sup> जगुज्जोयकरं    | W.                 | ७३              | <b>हाभा</b> छामे                   | जे                   | 101 | <b>कु</b> सुमपडुच्छ                  | 41       | 6        | <b>इ</b> सस्थवादीहिं     | ने,स                   |
| \$3         | °सयं समायो,                 | स                  | şv              | रोगसोगेसु                          | **                   | 9-3 | सिविणे                               | **       | 5        | रामणो                    |                        |
| 13          | समेतो मारि ति               | वि <sup>°</sup> जे | .98             | गरुव                               | ब                    |     | सुमिणे                               | जे       | 3        | <b>सुरगुरो</b>           | <br>जे                 |
| <b>\$8</b>  | अद्मागहा                    | ,,                 | 40              | चा <b>डरे</b> त <sup>*</sup>       | जे                   | 3-3 | <sup>°</sup> त्रमन्दि <sup>°</sup>   | 概        | •        | <b>सुरनरो</b>            | <b>स</b>               |
| 3.5         | मुणिवसभो                    | ,,                 | <b>૭</b> ૫      | °मग्गम्म                           |                      | 903 | मन्नलसर्वेहि                         | जे       | •        | "तिरिएहि                 | जे,ब                   |
| 36          | बोहंतो                      | 23                 | 40              | दुक्लेहि                           | 19                   | 9.8 | पवत्तो                               | ,,       | 1.       |                          | । जे                   |
| \$ o        | 'विभूरसहिनो                 | ,,                 | . 44            | <b>ंब</b> ्डे                      | **                   | 9.4 | वानरेडिं                             | जे,ब     | 9.       | <b>डि</b> ड्रेण          | ,,,                    |

| 13         | <b>क्रम्भयण्यो</b>                  | जे स       | 3 6        | यतेर्दि                             | ब         |      | °C                                |                   |     |                                     |          |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|----------|
| 13         | क्यो व ।                            |            | •          | मण[भरामा,                           | **        | ۷•   | विभूवसहित                         | स                 | 38  | सिरिसेहिं इस्येहि                   | स        |
| 98         | वानरेहिं                            | <b>बे</b>  | ₹6.        |                                     | जे        | 49   | पुणमिलाभवाइ                       | जे                | 90  | वियरेइ सु                           | r        |
|            | पाणराह<br><b>भगवं</b>               | स          | ३८         | निष्म पुढ़ियं                       | 3.        | ७२   | बन्तरदेवी                         | 4                 | 9-3 | सम्भूबगुनेहि                        | जे,स     |
| 15         |                                     | 10         |            | ज्यसमुहिया                          | å         | ξv   | ंसं खेतं ॥                        | ,,                | 904 | सुरकुसुम <sup>®</sup>               | जे       |
| 9.8        | दंसेहलन्य                           | जे         | ३९         | थेवसेसे                             | "         | 98   | 'वसम'                             | जे                | 9-4 | तइलोक्के अईसवं                      | **       |
| 98         | केवलीणा सि                          | 71         | 8 9        | बस्दी तहेब का                       | जे        | 98   | खडपगारा                           | **                | 906 | पहा                                 | जे,स     |
| 48         | जह जिणवरेण                          |            | 84         | य वड्ढी                             | "         | 40   | ंकेकेयणस् <b>रक</b> ित-           |                   | 9-6 | वसमी                                | जे       |
| 14         | नेय मणुषभाह                         |            | 85         | एयं मुणिउं                          | 3>        |      | पञ्चित्रमा                        | "                 | 900 | णव(व)केणं                           | 3        |
| 15         | <sup>°</sup> माणं मि दे°            | জ          | 8.5        | केण किएण                            | 1,        | 19'4 | रयणबुद्धी                         |                   | 900 | कीलयस्रतेसु                         | जे       |
| 16         | पत्थव 🧁                             | <b>3</b> 1 | 8.5        | भूमिसतं                             | 17        | ve   | <sup>°</sup> लं चिक्रम पासे       | n                 | 906 | <b>ँ</b> ळावण्णो                    | 4        |
| 10         | <b>बेल</b> विभागो                   | जे,ख       | 8.5        | °व्यवाजेण                           | **        | v    | ुलोयन्तो<br>पुलोयन्तो             | "                 | 110 | देवेहिं                             | जे,स     |
| 70         | <b>का</b> ळविमागी                   | ,,         | 8.6        | , गोसप्येणं च पा°                   | स्र       |      | पुलायन्ता<br>ते सम्ब <sup>°</sup> | <b>स</b><br>जे    | 992 | पासण्डाणं च उ                       | जे       |
| 10         | भागो य तस्य                         | जे         | •          | थे <b>णु</b> बसप्पेण                | 3         | 96   | •                                 |                   | 113 | नवजोडबण <sup>®</sup>                | ,,       |
| 96         | भालोयं त <sup>°</sup>               | **         |            |                                     | -         | 96   | समुजलिसरीय                        | । ज,स             | 111 | नारह                                |          |
| 15         | मुरवसं <sup>°</sup>                 | "          | 8 €        | परिजमति                             | स         | 95   | फलि <b>इ</b> °                    |                   | 198 | ेपट्टणपएसा                          | *        |
| ₹•         | एस परिद्विपरिणस                     |            | 85         | सहावेणं                             | जे        | 45   | सुललिय'                           |                   | 198 | कण्णाणपद्मर <sup>®</sup>            | 41       |
| 22         | संपरिक्सिलो दो                      |            | 49         | तस्त सुई सुपवण्णा,                  | 27        | 9%   | सुबलिए लया°                       | जे                | 998 | सिप्पाइं ड°                         | "        |
| **         | स्यसहस्या नाय                       |            | 43         | <b>च</b> क्खुनामो                   |           | 60   | ंमणिमयू <b>इ</b> °                | "                 | 114 | जोगेण नरा                           | "<br>3   |
|            | तस्य परिवेदो पड                     |            | 48         | जेण                                 | जे        | 69   | कुसुमसुग <b>न्घ</b> ै             | 43                | 196 | ते हुंति                            |          |
|            | तस्य पारवदा पदन<br>इति अक्षित्रपाठः | ।वर<br>जे  | 48         | सिदं च                              | ₩         | 69   | घु <b>लुहुलुबह</b> े              | 4                 |     | <del>-</del>                        | 29       |
|            |                                     | স          | 48         | अह्वतं                              | जे        | 69   | उग्गाविवह"                        | 18                | 110 | कम्मविरया                           | <b>4</b> |
| 23         | नवनउद्                              | 4          | 44         | अण्णे भालयग्समा,                    | 31        | 62   | <b>इ</b> रिणडक <sup>®</sup>       | जे                | 110 | हुंति<br>°                          | जे       |
| 43         | विच्छिची                            | 29         | 46         | भरहस्मिए छडप्पणा                    | ख         | ८२   | <sup>°</sup> धणचन्दे              | स्त               | 116 | सम्बसत्त <sup>े</sup> ,             | "        |
| १५         | महानदीओ                             | जे         | 44         | पीइसमा आश्वि                        | जे        | 24   | बन्दप्पह्°                        | जे                | 194 | ेन्दा अवे तओ ।                      | ۳ م      |
| २७         | सङ्घीउ तहा,                         | **         | 44         | पियसमा आसी                          | <b>गु</b> | 64   | "सिंबहा सा, '                     | स                 | 195 | न्दा मन त <b>ना</b><br>स्रोगसंबन्धे | षा ,,    |
| 30         | सीद्वासका कि                        | n          | 40         | भोगव्छिद् गागवसो                    | ने        | 64   | उष्मासेन्ती                       | ,,                | 121 | लागसमन्य<br><b>एवं</b>              | "        |
| 25         | <b>ैभूमिसरगा</b> ,                  | n          | 46         | °लायणा"                             | स         | 69   | <b>उंखपण्डा</b> णं                | जे                | 922 | प् <b>ष</b><br>अईच्छिओ              | जे       |
| ₹•         | जिणचेईयाहि र <sup>°</sup>           | 朝          | <b>§•</b>  | °विणिओगे                            | जे        | 66   | ₫ंबर सुम°                         | ख                 | 933 |                                     | জ        |
| ₹•         | जिणचे स्पर्हि                       | ऋय.        | 51         | महदेशि अप <sup>*</sup>              | ••        | 66   | <sup>°</sup> गा म जेगविहा         | जे,ख              |     | मतिष्डि मो                          | . •      |
| 4.         | य देवलोग <sup>°</sup>               | जे,स       | ६२         | <b>र</b> सम                         | "         | 66   | "जागरु"                           | 13                | 155 | नजह                                 | जे,स     |
| <b>3</b> • | देवलाकसमा                           | प्रस्य.    | 62         | ंसि स्र म <sup>°</sup>              | 19        | 68   | केएस्थ                            | स                 | 933 | कुणइ बहुं चे                        | 4.76     |
| 31         | अम्बुर् वगम <sup>°</sup>            | जे         | 63         | सुविणा°                             | 3>        | 50   | °ओह्कुलं                          | मु                | 124 | बहु वि महीभी                        | "जे      |
| 31         | °वो सि ।                            | जे,ख       | 43         | नवरविपुद्धा,                        | 17        | 53   | सभावभावस्थं                       | ख                 | 934 | बहु विमस्त्रिओ                      | 4        |
| 33         | एरवयस्सा,                           | जे         | Ęų         | सुद्रणत्थं                          | 15        | 53   | सुर गणेहिं                        | जे,ख              | 926 | <sup>°</sup> संज्युजावं             | जे       |
| 32         | किण्णरबीवो                          |            | Ęų         | °ण सुर्ण अत्थं                      | ख         | 48   | <b>अ</b> भिसि <b>ष</b> िजणमा      | जे                | 920 | <b>उसहो</b>                         | "        |
| 33         | ँणी बढ्ढी                           | <i>,,</i>  |            | ्र पिस्कमे ! द्व                    |           | 58   | महिसिचिउं स                       | मा <sup>°</sup> स | 936 | सबहुओ                               | 13       |
| <b>३३</b>  | काढे,                               | "<br>स     | çu         | ङ् । पनवन ः छ<br>सुणे <del>तु</del> | "<br>जे   | ९५   | महिद्दिए सु                       | जे                | 131 | वयसहाको                             | •        |
|            |                                     |            | 66         | <sup>धुणपु</sup><br>'ओ मासाणि पं    | मु        | 54   | पगओ                               | ,,                | 132 | <sup>°</sup> चन्द्रधणि <sup>°</sup> | ने       |
| <b>3</b> 8 | महिन्दीमो                           | _          | Ęu         | जगस्मि                              | ગ<br>કો   | 94   | पसण्याचिता                        | ,,                | 133 | <sup>®</sup> परि <b>वेड</b> ा       | п        |
| \$ 6       | <b>भा</b> डिंदि                     | <b>€</b>   | <b>§</b> ¢ |                                     | 9<br>H    | 54   | जिणा भिसे वं                      | जे, <b>स</b>      | 133 | ंसंबा उ सु                          | ,,       |
| S &        | बिभूसण'                             | ন্ত        | 69         | बोभन्तो<br>                         | _         | 33   | उषट्टेन्ति                        |                   | 132 | सिविया                              | n        |
| \$6        | <b>एते छे</b>                       | ,,         | 40         | लब्ण पुत्तं                         | 4         | 24   | ad Since                          | -1                |     |                                     |          |

|     | सरवरिन्द                     | जे,च                  | 16.        | <b>ेकि</b> रिण                         | बे                | २७         | करेंति             | जे               | 49         | परिसद्भवेदि              | जे                   |
|-----|------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 111 | _                            | ज, <del>क</del><br>जे | 14.        | ंजुबतीओ                                | 19                | २७         | अण्याणिया          | 27               | 49         | <b>उत्तिम</b>            | <b>&gt;&gt;</b> -    |
| 155 | वंदिण मणुषुष्ठ सम            |                       | 16.        | जुनसाजा<br>अ <b>वन्यवेदाओ</b>          | ''                | २७         | विश्व कि           | <i></i>          | 43         | व संबद्धाती              | "                    |
| 154 | पत्ती व वदज्जानं             | 17                    | 159        | रा कि तस्य उ,                          | fir <sup>e</sup>  | 36         | अणुभवंती           | ,,               | 43         | महाभागा                  | ₹,₹                  |
| 984 | <b>पुत्तसमल</b> परियंतं      | 37                    |            | समिबि                                  |                   | 36         | परिभमन्ता          | ,,               | 44         | _                        | जे, <b>क,स</b>       |
| 156 | नमोकारं                      | »<br>- ×              | 168        | करेंति                                 | "<br>जे,स         | <b>3</b> • | परंजीत             | जे <b>मु</b>     | 44         | भुजाई                    | क,स                  |
| 134 | चर्डाह                       | जे,स                  | 162        | करात<br>विडलं व                        | जे                | 3.         | सम्बजीवानं         | क,स              | 46         | <sup>°</sup> समिद्धि     | <b>3</b> .           |
| 136 | सहस्तेहिं                    | **                    | 163        | सम्मत्तो                               | ₩<br>₩            | 31         | धम्मर्गण           | <b>ા,</b> હ      | 46         | देवलोगस्मि               |                      |
| 156 | यस्रो जड्जं(य जि             | गो) सु                | 163        |                                        | 41                |            | °बरविश्चिष         |                  | _          | देवलागस्म                | ग<br>जे, <b>ड,स</b>  |
| 150 | विजाउदो                      | <b>₹</b>              |            | उदेश-४                                 |                   | 31         | "णा सुइया          | "<br><b>等</b> ,每 | ५७         | -                        | ज, <b>क</b> ,क<br>जे |
| 935 | <b>चर्डाई</b>                | जे,स                  | •          | "रो साणं                               | बे                | 31         |                    | क,स<br>जे        |            | गहवरुणो                  | ,                    |
| 155 | सहस्सेहि                     | "                     | ,          | <b>नब</b> रागर                         | जे, <b>च</b>      |            | मु <b>र्</b> बा    | ज<br>क स         | 49         | ध्य विष्युताणं           | <b>फ</b> ,ख<br>जे    |
| 180 | केइत्थ                       | जे                    | 9          | "जुबलो                                 | जे                | 33         | <b>डे</b> एस्थ     |                  | <b>§</b> 3 | ंबलयर यणवासा             | জ<br>ক্ত             |
| 14. | नीइए                         | **                    | ų          | 'बामरादीणि                             |                   | \$8        | di                 | जे, <b>६</b> ,स  | <b>६</b> २ | रज्जविभूई<br>*———ेर्     |                      |
| 18- | छम्मार्च                     | जे,स                  | ,          | केए।थ                                  | ·,                | 33         | •                  | जे,क स,सु        | €8         | "महुरेहि                 | जे <b>,क,स</b>       |
| 980 | <b>ંમર્સાર્દ</b>             | **                    |            | 'रयणादिम'                              | जे                | <b>3</b> & | रोगाइवि            | जे               | 44         | सव्यजीवं                 | <b>६,स</b>           |
| 188 | गेण्डन्सि                    | बे                    | •          | 'सुन्दरीओ                              | ज<br>जे, <b>स</b> | 34         | चउरासीइं तु        | जे,इ,स           | ¢0         | निसुणे <b>ह</b>          | जे <b>६,स</b>        |
| 982 | <b>अम्बरय</b> स <sup>°</sup> | ,,                    | 3          | "तलच्छो                                |                   | 36         | चउरस"              | 3                | Ę to       | माहणु <sup>द्वस</sup> ी  | क,स                  |
| 988 | पासे पत्ता                   | **                    | 11         | ্ত্ৰৰজ                                 | ₹<br>1            |            | चोइस "             | जे क,स           | 46         | ंइ सस <b>न्न</b> े       | जे                   |
| 188 | नमिविनमि                     |                       | 11         | युरमिगन् <u>यो</u>                     | 48                | ₹ '        | मगवभो              |                  | 45         | करीय                     | ₹,₩                  |
| 984 | "परियार"                     | ,,                    | 14         | कुसमेहि<br>इसमेहि                      | "<br>जे,बा        | e ş        | सए व देहे          | जे               | 43         | ंणं ते नि                | 21                   |
| 986 | *जु <u>या</u> णे             | **                    | 78         | दुन्दुमिषण                             | ज, <b>च</b><br>जे | 30         | देहे य निग्ने।     | न्तं ६,त         | 40         | एयं                      | ৰ                    |
| 985 | हो भि जले                    | "<br>स                | 98         | 'गभीर'                                 | 91                | 3,6        | <b>ँ</b> णाम सा    | - 5              | ७२         | बयणे                     | जे                   |
| 986 | पभू                          | <del>े</del><br>जे    | 94         | पवरपुरिस                               | ,,                | *•         | एतो तक्स°          | 99               | ७२         | णा विगयमोद्या            | 39                   |
| 185 | विज्याओ अ <b>ने</b> °        | -                     | 17         | यवरपुरस<br><b>घातिक्वयण</b>            | ."                | 8.         | तक्षिलपुरि         | जे               | Şv         | अञ्जयाणाई                | ,,,                  |
| 141 | उम्बिद्धो                    | "<br>च                | 96         | उपकास्मि                               | .,                | 89         | तक्सि"             | ,                | şv         | अनपाणाइं                 | <b>क.स</b>           |
| 149 | पणुवीसा                      | जे, <b>ब</b>          | 16         | तहेय                                   | *,                | 83         | ण वयंतत्राण        | 19               | 90         | कागिणि"                  |                      |
| 949 | डभयनो                        | जे                    | 96         | वि <b>र</b> लं                         |                   | 8.5        | टि. १ प्रवृत्ता    | ₹                | ७६         | ण पुणो स्                | जे                   |
| 949 |                              | 3                     | 16<br>20   | •                                      | <b>ब</b><br>जे    | 8.5        | सम्बन्धिय          | जे               | 99         | एश्यं                    | "                    |
| 943 |                              | ्य<br>स               | ~~         | समणुष्पत्ती<br>समुष्पत्ती              |                   | 8.8        | तत्तो म चक्क्      | <b>.</b> ,       | 99         | क्यस्य तुम्हे            | #                    |
| 941 | 1 <sup>1</sup> •             |                       | 3.         | _                                      | स                 | 84         | भुवयासु            | ₹                | 46         | भणियं, भ                 | <b>5,4</b>           |
| 961 | भाग विक्साय<br>अभि विक्साय   | ਾ<br>ਤੇ               | <b>20</b>  | सवहद्वा<br>वंजन्य                      | »<br>>            | 24         | वि वयासु           | 46               | 96         | जिणवरेहिं भ              |                      |
|     |                              | जे, <b>स</b>          | 28         | पंचअणुव्यय <sup>°</sup>                | जे, <b>क</b> ,स   | 84         | लक्ष्मा, दो वि     | <b>S</b> eri     | 96         | एक्सणे नि                | "<br>जे              |
| 943 |                              | ज, <b>च</b><br>जे     | <b>ર</b> ક | सत्तर्हि<br>रिकारराज्या <del>र</del> ि | **                | • •        | एक्समेक दिख्य      |                  | 4.         | <sup>°</sup> धेयं ति ।   | ्र<br><b>ड</b> ,स    |
| 941 |                              |                       | २४         | , -                                    | ••                | 8.6        | अहुयांडे जत्तव     |                  | 60         | ँभा <b>व</b> णमेत्तं     | <b>a</b> ,4          |
| 941 |                              | <b>स</b><br>->        | 98         | •                                      | <b>क</b> ,स       | 86         | जुज्ज्ञन्त स       | "<br><b>इ</b> .स | •          | भासणमे <b>ते</b>         | जे                   |
| 944 |                              |                       | 54         | _                                      | जे                | 84         | ं<br>अविरोह        | <b>₩</b>  ₹₹     | 60         | मासणमरा<br>जणोसु य सूव ( |                      |
| 941 |                              | 4                     | 24         |                                        |                   |            |                    | ح                | ده<br>ده   | 0 220                    |                      |
| 941 |                              | ,,                    | 34         |                                        | <b>₹,₹</b>        | , da       | नासेंति<br>केल्न्स | जे               | 4٦<br>4٦   | • •                      | "<br>** 27           |
| 944 |                              |                       | 26         |                                        | जे                | 40         | देविड्डी           | دو<br>حد حد      |            |                          | क,ख                  |
| 94  |                              | ņ                     | <b>3</b> 4 | _                                      | »                 | 49         | गुर्च              | <b>६,स</b>       | £3         |                          | अ, <b>क,स</b>        |
| 94  | , 'इवदे'                     | जे                    | 34         | विकिष्ठ                                | जे,क,स            | 41         | एणिह               | जे               | 68         | त्तपक । सप               | or, w                |

#### **८. पाठान्सराणि**

| 48  | 'न्ति उमा <sup>°</sup> जे, <b>६</b> ,च | 31   | चिस्वा           | <b>5.</b> 8 | 40         | ंगतत्तो इ.स                                       | 5.   | विद्य भरणं                   |                   |
|-----|----------------------------------------|------|------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|
| 64  | जे रियम्ते प                           | 66   | "पहरेडि          | <b>4</b> ,4 | 40         | माबापिबपु <sup>®</sup> जे                         |      | समुप्पतो                     | à                 |
| 46  | मोद्देश्ता "                           | 13   | 'पहरेसु से'      | 3           | 40         | ैवर्ण सयस्र । <b>य</b> .स                         | 51   | भावणी                        | ,,                |
| 29  | कुसत्येहिं। कु,वा                      | 23   | बहुविहं          | 1           | 40         | पच्चाज                                            | 53   | वियत"                        |                   |
| 6   | बसुमतीप जे                             | 28   | देसवाळे          | ચ<br>સ્ત્રે | 46         | दस चेत्र समा तह जे                                | 53   | अह ताग च                     | ,,                |
| 66  | वसुमर्ग ॥ क                            | 48   | ंभो जिणसगासं     | OI .        | 46         | ंग सदि महा क, स                                   | 53   | महाजस                        | ,,                |
| 40  | पुरवेवीत्रि .,                         | _    |                  |             |            | अह चोइसमे ज                                       | 58   | परमधीसो                      | "<br>वे,क         |
| 44  | नेब्बाणं जे,स                          | 28   | मुजिसवासं        | •           | ·<br>191   | <sup>°</sup> रा, पंचाणडहे                         | 54   | किणिया गो <sup>°</sup>       | 3                 |
| 66  | तिलोगनाही क्स                          | २६   | काऊच             |             | 41         | भूणी <del>लक्</del> सं जे                         | 54   | मुल्लं बाम्ब                 | 20                |
| 46  | नेम्बाण <sup>°</sup> स                 | 90   | मणह              | _           | •          |                                                   | 3.6  | गोवस्रएण                     | "                 |
| 45  | तणसिव 🐧                                | 99   | कुमुकावइ*        | जे          | -          | । बमसीलवराणं क                                    | 36   | बिहि मुल्डलं                 | ,-                |
| 45  | समगुपत्तो "                            | 54   | समुज्यक्यो       | 19          | €.8        | सुणेह ं जं                                        | 36   | विदेखण य ज                   | ज, <b>क,स्र</b>   |
| 5.  | तुष्मतुद्रा किंगद्विहे ,,              | 3 4  | ततो चभी          | क,ब         | Ęų         | मेहबाहणो क,स                                      | 55   | तावलिति                      | 9                 |
| 4.  | पुरुवजिणा <sup>°</sup> ,,              | \$ 7 | सिरिबद्धपाणस्य   | ••          | 44         | गुणक्यसं <sup>°</sup> स                           | 55   | संसितो                       | क,स               |
| 4.  | नामेर्डि जे,क,स                        | 54   | सचवादी           | जे          | 44         | गुणभूवसंपण्णो क                                   | 55   | ससिना मे°                    | में               |
|     | इहे व क,स                              | źя   | पुरवराजी         | <b>फ,स</b>  | 44         | तत्थ स्रो, जे                                     | 55   | वसमो                         | जे क,स            |
|     | टरेसो व ज, इ,स                         | \$ 6 | सिविवद्यजो       |             | Ęv         | रूयसंपन्ना इ.स                                    | 100  | <b>अं</b> जारो               | 3                 |
|     | धम्मतो ६,स                             | 36   | देवस्त्रणा भो    | क,स         |            | स्त्रसंपुष्णा व<br><sup>8</sup> णो ब्रह्मिउं वयसो | 1-1  | <b>ै</b> ष तं,               | मे                |
|     |                                        | 3 €  | ठिविक्रणं        | 19          | Çu         | ***                                               | 1.3  | *रा ए                        | **                |
|     | <b>उद्देश</b> -५                       | şv   | विजाहरेण ए       | जे '        | 96         | ैसो वि जाइयंती क,स                                | 1.3  | निमित्ता उ                   | •                 |
| 8   | ंहो विय, क,स                           | 38   | तिबो हाओ         | क,स         | <b>V</b> • | सहोयरी वे,क,स<br>अपेस्छमाणो                       | 1.3  | ते उ नियत्ता                 | उ सा              |
| ¥   | अमयवली जे                              | 8.   | मुणियमभी का      | जे          | 49         | •                                                 | 1-8  | सिसुणो चुओ                   | जे                |
| 4   | संसितंह ,,                             | *•   | णं तिसुत्तेणं।   | 19          | 49         | , पुणो विसो आगशो                                  | 108  | धरो रज्ञाति                  | 5—                |
| '5  | तस्य वि पुँ "                          | 89   | पष्ट्रबन्धे      | <b>क</b> ,स |            | सघर इ,स                                           |      | <b>जु</b> च्य <b>ण</b> ो     | जे                |
| ٩   | महानन्दई ६,स                           | 83   | ण तभी            | 99          | ७२         | "गो। यक्षो अर" ,,                                 | 108- | _                            |                   |
| 9   | तत्तो पभो विभो इय, क                   | 8.5  | टि. १. चंदको     |             | ७२         | पिटकांती जे                                       | 108- |                              | ,,<br>क, <b>क</b> |
|     | तत्ती पभी विभी वि                      | 88   | रत्तोड्डो        | ने          | υş         | तस्स विव ने, इ,स                                  | 106  | ° जोएणं                      | 494               |
| 8   | °जसस्स संगवो क,स                       | 84   | मालियु वियुक्तो, |             | 48         | समिद्धी म अ                                       | 100  | ण विस्त्रभूद                 | <b>5.4</b>        |
| 11  | प्वमादीया अ                            | 84   |                  | ने ४,४      | 99         | ंसिओ सर्वमंती <b>६</b> ,स                         | 106  | . चुबंसमणा                   | w,w               |
| 11  | सोमप्पमस्स "                           | 84   | नरवरिन्दी        | 20          | 99         | ंदुरिवचवलो, वे                                    | 1+5  | अरिजियपुरे                   | क,च               |
| 98  | केर्स्य ,,                             | 84   | एमचूडी सु,       | वे,ड,स      | 49         | •                                                 | 9.5  | जायावइ कु                    | , , ,             |
| 48. | ंदी । जाभी य                           | #19  | केडरण            | जे          | शीर्षर     | ः पूर्णंचन                                        | 9.5  | कुमरामर <b>भ</b> णु          | 4                 |
|     | रवणवेजी ,,                             | 8.2  | आउब उस्सेह       | 9)          | 63         | बस्वा ६,स                                         | 1-1  | (इति केशोबितं)               |                   |
| 14  | रजन्मामी "                             | 49   | पुत्तो वि जि     | ने,स        | 64         | ज्यंमि जि° व                                      |      |                              |                   |
| 94  | वजंघओ ,,                               | 43   | <b>इ</b> पलमाञ्ज | <b>4</b> ,4 | ८५         | इरिवासी इ,स                                       | 1.5  | "धर्घणनामा                   | क, <b>ख</b><br>वे |
| 90  | विज्ञसञ्जू "                           | 43   | ंवेज गुजपुज्जा   | बे          | 64         | स्वजाए "                                          | 110  | पञ्जजा<br>स <b>हस्समय</b> णी |                   |
| 76  | विज्जुवंडनामो "                        | 48   | गमिसेयाई         | क स,        | 4          | भावणी ६,स,वे                                      | 117  | परिकडेड                      | क,स               |
| :4  | विञ्जुदाडो                             |      | अभिसेयाई         | जे          | 69         | सुरुंगाए ,,                                       | 113  | पार <b>कह</b> ड              | "<br>चे           |
| 15  | 'सारसंपण्णा वे,इ स                     | 44   | जुबर्ष           | "           | 69         | को दुरिवं॥ ज                                      |      |                              |                   |
| 15  | <b>स्रतेस्</b> वे                      | 44   | <b>रामगंघरि</b>  | **          | 63         | समापदा <sup>®</sup> जे                            | 113  | °णमुष्पश्रा                  | <b>4,4</b>        |
| 29  | ंग जोगमास्डो "                         | 44   | रंग मि           | **          | 4.         | कार्म "                                           | 113  | रमको                         | बे,ड,स            |

|     | पञ्चित्री .           | 3               | 183        | समतीताऽणा                        | क,ख         | 904 | सगरप्तु                       | ख                                       | २०१         | भगिरही                         | ₹,₩         |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 118 | "ण फालगभी             |                 | 188        | तित्थगर°                         | क,स         | 900 | कवणुण्या जे                   | बे                                      | ₹•₹         | उप्पाडिय                       | ,,          |
| 114 | ें संबंध न पुरे       | 39              | 185        | वहकन्तो                          | .,<br>ગ્રે  | 900 | अंपिको पत्ता                  | 45                                      | 2.4         | सुमसायर <sup>°</sup>           | 3           |
|     | प्यावले               | 11              | 984        | निवेदओ प <sup>°</sup>            | जे,क,ख      | 1   | बंपिउं पयत्ता                 | ₹                                       | 211         | गामो वि                        | जे,क,ख      |
| 115 | _                     | "<br>ो,क,ख      | 986        | पञ्चा                            | जे          | 906 | को इत्थ                       | લે                                      | 211         | ंहा जेता इत्थं                 | ोण जे       |
| 115 | भाविसो र <sup>°</sup> | 3               | 180        | संभवाहिण"                        | क,ख         | 960 | जस्से य नामसिद्वी             |                                         | 211         | परिमिलिया                      | क स         |
| 115 | सहस्यनयणो             | <b>फ,स</b>      | 980        | सुमती                            | जे          |     |                               |                                         |             | परिमलिओ                        | के          |
|     | अहियनेहं              | Ġ               | 180        | बासपुरुजो                        | **          | 960 | वहर                           | <b>5,€</b>                              | 291         | समणुपत्ता ॥                    | बे,क,स      |
| 115 | नाइयगर्<br>"गुणेहिं   |                 | 386        | नेमी                             | 1 "         | 161 | <b>किसिसंपण्णो</b>            | •                                       | 298         | <b>क</b> णई                    | -           |
| 120 | _                     | ÿ               | 185        | पते                              | जे          |     | किलिसंपण्णा                   | क,स                                     | 378         | ंसहस्स घोरो                    | 3           |
| 131 | ैसानं देह कार         | 4               | 141        | गमेडि                            | <b>37</b>   | 968 | हुमवही जंबा                   | •                                       | 39\$        | सगरपुत्ताणं                    | क,स         |
| 189 | किम्बा अच्छेरयं       | à               | 948        | समदीओ                            | <i>"</i>    |     | हुमबहो जंव                    | स                                       | 29.         | विणिस्सन्ति                    |             |
|     | भ्रम                  | or .            | 143        | बम्भयत्तो                        | <b>फ</b> ,स | 963 | <sup>°</sup> वसभा             | <b>জ</b>                                | २२३         | परिगणेन्ता                     | जे          |
| 123 | ं पुजारहो             | "               | 148        | ंओ सुरपभ                         | वे          | 163 | ैय पायवीडा                    | **                                      | २२३         | <sup>°</sup> परि <b>बुढो</b>   | 4           |
|     | तिलोगपुच्छोडरिहो      | <b>45,48</b>    | 948        | य होइ ना                         | •           | 963 | <b>बाउ<del>ष</del>्ययम्मि</b> |                                         | 358         | ब्रमणेहि                       | ख           |
| 925 | तिलोगपुज्जोडरिहो      | 4               | . ,-       | ब व होइ ना                       | •           | 968 | <b>अह</b> ए°                  | स्त                                     | २२४         | कवनिओगं                        | ञे          |
| 924 | बेयरी                 | <b>4,4</b>      |            | णो चेव होइ                       |             | 968 | <sup>*</sup> कुडुंबम्मि       | क,स                                     | २२५         | उज्ञाणवाल°                     | जे,क स      |
| 114 | वस्त्रमिद्धी          | **              | 144        | रामण                             | जे,क,स      |     | 'कुटुस्वस्मि                  | बे                                      | २२८         | पीयंकरो                        | ज           |
| 924 | <b>सुव</b> णु         | **              | 174        | रामण<br><b>ज</b> रासेंधु         | ज,फ,ख<br>जै | 964 | °धणुफलसु•                     | वे                                      |             | पियंकरो                        | क,ख         |
| 135 | सा <b>यरव</b> रो      | ने              | 174        |                                  | -           | 964 | °विज्जुलिया                   | ख                                       | २२९         | यं करित्तु                     | क,स         |
| 126 | °किरिण                | 9)              |            | <b>जरासंध</b>                    | •           | 964 | ंहास जी <sup>*</sup>          | वे                                      | २२९         | जिण <b>ह</b> रे                | जे          |
| 186 | "प्रकाशियो ।          | बे,क,स          |            | जरा <b>र्व</b> धु                | स           | 145 | सोबिति                        | क,च                                     | 44.         | तुमं ते सहं                    | i           |
| 125 | काणणवणेहिं            | क,स             | 940        | पते<br>*>                        | 37          |     | सोसेन्ति                      | जे                                      |             | स्रुणिय ह                      | जे          |
| 920 | समतेण                 | .,              | 940        | ँभेत्ताए पु <sup>*</sup>         | ₹<br>3ì     | 160 | <b>बक्रहराही</b>              |                                         | 232         | रिवृ सं                        | जे,स        |
| 985 | 'बिश्तपागारा          | जे              | 940        | <b>उस्स</b> िप <sup>®</sup>      |             | 166 | लोग <b>र्म</b>                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | रित् स                         | •           |
| 930 | वंधूज"                | ,,              | 940        | ओसप्पि <sup>°</sup><br>परमभत्तीए | स<br>       |     | ण विणा इह                     | <i>9</i>                                | 436         | एत्तियमेलो                     | क ख         |
| 121 | "मणिकिरिणो            | ,,              | 946        | परममताए<br>तो उज्लि              | ₹,₹         | 150 |                               | on .                                    | 235         | कुओ                            | जे क स      |
| 121 | देवेहिं               | द,स             | 963<br>963 | ता उत्पन्न<br>परमन्धू            | 3           | 151 | मूर्ण<br>तो पिच्छिन्सम        | 1)                                      | 280         | पुत्ती चिय                     | क,स         |
| 982 |                       | जे              | 763        | °बितिउजयै                        |             |     |                               | "                                       | ₹8•         | जुयरज्जे                       | जे,क,ब      |
| 738 | °पागारा               |                 | 968        | अभिसि                            | 33          | 111 | "वसवम्भली                     | 8                                       | 287         | बहुऊण बडि                      | वहं पि जे   |
| 938 |                       | ग<br>बे,क,स     | 966        | <b>उप</b> ही                     | "<br>वे,क,स | 153 | मक्णेसु व                     | >>                                      | 289         | चउ विदं च                      | ु ः,स       |
| 158 |                       | 9               | 164        | <b>क्यविभवो</b>                  | 3           | 425 | "णेषु वि मु"                  | बे                                      | 289         | <b>सुरोत्तमो</b>               | <b>4</b>    |
| 120 |                       | **              | 900        | ंगे व संसंति                     |             | 958 | ण व ह्या                      | 91                                      | 283         | •मनामधेयराः                    | प जे,स      |
| 136 |                       | क,ख             | ·          | ° ग य संसंति                     | ,,<br>स     | 958 | अवराहि <b>य</b> ै             | क,ख                                     |             | <b>ै</b> भनागधेयरा             | q° <b>₹</b> |
| 980 |                       | जे              | 0.00       | मन्तीई                           | वे,ख        | 958 | <sup>°</sup> दुहुवेरीणं       | जे क,स                                  | 288         | 'सुया, छ 🖣                     | व य         |
|     |                       | जॅ,क,स          | 909        | भन्ताह<br>दायं गंगा              | _           | 954 | "कम्पेण                       | क,स                                     |             | बर                             | ६,स         |
| 989 |                       | ज,क,ल<br>जे     | १७२<br>१७२ | <b>ंतदीय</b>                     | ₹<br>3      | 155 | नवनिहीहिं म्व                 | जे                                      | <b>२</b> ४५ |                                |             |
| 985 |                       |                 | 101        | नवाय<br>सगरपुत्ते                | ज<br>वे,स   |     | नवर्हि निहीहिं न              | ₹° <b>क</b>                             | <b>384</b>  | _                              | ्व<br>अ     |
| 183 |                       | "<br><b>ड,स</b> | 998        | सगरपुरा<br>हो विज                | 5,€         |     | नवहि निहीहि व                 |                                         | 484         | _                              | ₹           |
| 983 |                       | 5,4             | 908        | कारण व अ <sup>°</sup>            |             | ₹•• | _                             | वे                                      | ,.,         | <b>"ड</b> ्र"<br><b>व</b> सुएण | 3.          |
| 1-4 | 3/4 "                 | •               | , - •      | काला-। न ज                       | -           | ,   | 41 -411.40                    | -                                       |             | -07.                           |             |

|                            |                                     |                   |                   | •                         | ७. पाठ               | न्तरा      | ù                   |                |       |                               | 45                  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------|-------|-------------------------------|---------------------|
| २४६                        | इंसो दीवो                           | जे                |                   | सम्मत्तो                  | <b>5,4</b>           | 83         | °सरौहियाक्रकिओ      |                | 48    | किकिन्धपुर                    | जे,द स              |
| 286                        | 'जी,हणी व क                         | ,                 |                   |                           |                      | 8.5        |                     | जे,क,स         | wy    | <b>आहारादी</b> स्             | जे                  |
| 386                        | 'समुतेहिं                           | ,,                |                   | उद्देश-६                  |                      | 8.3        | °पाणमादीयं          | जे             | 90    | पवरपीतीप                      | 4,4                 |
| 284                        | 'मणिमचु <b>र</b> '                  | 39                | 1                 | भए पगरीण ।                | इ,स                  | 8.5        | च सन्त्रं की        | .,             | wy    | बन्धता विव                    | जे                  |
| 248                        | जस्स य मा                           | ,,                | ٠<br>٦            | द विस्त प्रज्ञसे °        | बे                   | 8.8        | ज्वामो खयान         | त के,स         | 40    | देव व भूगा                    | "                   |
| 242                        | जगरिंग वि <sup>°</sup>              | *                 | 3                 | ंन्दो तस्थ वि             | •                    |            | जबाओ लंबंति         | जे             | 45    | पयं                           | €,स                 |
|                            | जयंति(ति) वि°                       | जे                | ų                 | 'ई, बीरो                  | "<br><b>स</b>        | 88         | 'बहुलसमाबा          | "              | 49    | धरणिविद्वे "                  | 5                   |
| 248                        | आओह्य ना°                           | ₹                 | ų                 | गामं                      | ने                   | 84         |                     | जे <b>,क,स</b> |       | बरणिवह                        | *                   |
|                            | आरणह <sup>°</sup>                   | जे                |                   | नत्तो                     | •                    | ₽ €        | 'रयणमयुद्द'         | जे             | 6.    | य विवासासाय                   | े जे                |
| 344                        | ंभो । जस्साति                       | ,,                | y                 |                           | "<br>जे <b>क,स</b>   | 8 €        | - 7                 | जे,क,स         | ۷.    | बावेह पव <sup>®</sup>         | •                   |
| 244                        | सहस्यमेकं                           | ,,                | 1.                | इरिसुविभक्त"              | 3                    | 8.6        | व सोमा              | जे             | 68    | रिक्र नि                      | जे, <b>ड,स</b>      |
| 240                        | बीवं पु                             | **                | 9.0               | इरिसवसुभिष्ण <sup>°</sup> | जे                   | 80         | उवकरणा <sup>°</sup> | जे क,स         | 68    | ैन्दो स के                    | जे                  |
| 246                        | समासेणं                             | जे,फ,स            | 11                | <b>यु</b> यसम्बन          | क,वा                 | 80         | 'भोयणादीयं          | जे             | 60    | भणुएण                         | ·                   |
| 249                        | भीमप्प भस्स                         | जे                | 98                | रह-तुरब-त्रोहसं°          |                      | 8.5        | नमेज                | 31             | 46    | रिविधेहि                      | "<br><b>फ</b> ,बा   |
| 249                        | पूचावहो                             | **                | 90                | <b>तु</b> ज्कं            | जे                   | 40         | पूरेन्ता            | क,स            | 65    | ैन्ति <b>स वा</b>             | -                   |
| 849                        | जियमाण्                             | ,,                | 15                | ैसेहि बाहुतं ॥            | **                   | 43         | को मति हाणेण        | ,              | 50    | मनवभो                         | ''<br>जे <b>क,स</b> |
|                            | <b>जिणमाणुं</b>                     | क,ख               | 15                | होज                       | क,न्त्र              | 48         | देवी                | *              | 90    | वाणरिवन्धे                    |                     |
|                            | जिणभागुस्स                          |                   | 30                | थुथुक्सिय                 | ,a                   | 48         | बोकिन्ते            | €,वा           | 33    | पुरुवविरियं                   | जे                  |
| 560                        | . वजानज् <del>ञा</del>              | 3                 | 39                | उत्तमवंसे                 | 93                   | 48         | माणु गेत्तरं        | जे             | 59    | <b>विक्रिन्धपुरे</b>          | -                   |
| 263                        | *रादणो चिव                          | 5                 | 88                | बरगेह°                    | जे                   | 44         | वज्रकंत्            | 4              | 4.8   | किकिन्धे प्र                  | *                   |
| 263                        | रादगा निय<br>रादगो विय              | जे                | २५                | भाददोसेगं                 | 11                   | 44         | ंभो वीरो            | <b>4</b> ,4    | 48    | ंभाए सरिसो,                   | •-                  |
| 363                        | विद्यमहणी                           |                   | 3.5               | बहुनीइसत्थ <b>कु</b> °    | क,ख                  | Ę.         | पुरस्कर् भणस सा     | हुं जे         | 48    | अद्वोत्तरं                    | · · ·               |
| <b>२६३</b><br>२ <b>६</b> ४ | नेष्ट्राण अतिवंती                   | •                 | २७                | °सुद्धवते,                | 4                    | 63         | सहोवरं              | **             | 44    | विजाहरवर"                     | 19                  |
|                            | मण्याच नारापरा।<br>अणिहो व <b>प</b> | <b>₹,</b> ₹       | २७                | वसुमतीप                   | जे                   | <b>£ 3</b> | <b>६</b> णही        | 11             | 94    | °विवकस्मरस                    | ,                   |
| <b>२६४</b><br>२६५          |                                     | <b>क</b> ,क<br>जे | 33                | रीवो य संभवाल             | î "                  | €8         | वधवत्रलेण सहिष      | वो,            | 30    | <b>पुण</b> ह                  | <b>क</b> ,ल         |
| 266                        | मयू <b>हो</b><br>गयकोमो             | # GT              | 3,9               | स् <b>वेयक</b> °          | **                   |            | इन्दो               | 31             | 1-1   | पबर बडल                       |                     |
| 266                        | 'इमणादी                             | जे                | 39                | सुओघणो                    | **                   | 64         | पुरज्ञम्मं          | 91             | 109   | <sup>°</sup> सुसि <b>र्दो</b> | **                  |
| 255                        | <b>इ</b> राजुए ॥                    | ₹                 | 3.9               | नाम पुओ घणो वि            | वेय स                | 64         | परिवृद्धो           | *              | 1-1   | नन्दमस्यो                     | ,,                  |
| 266                        | "हराएण ॥                            | ₹                 | 21                | जलभोज्यामी                | 19                   | 64         | परि खुवं            | - 18           | 9 - 8 | गाडप्पहार                     | जे                  |
| 250                        | 'पुरीय सामी                         | 3                 |                   | जल उज्जाओ                 | •                    | 55         | परिजेति             | जे             | 3 . 8 | <sup>°</sup> बविस्मलो         | <b>फ,ब</b>          |
| 265                        | मेहप्पहरूप                          | ,,                |                   | जलउ झाणो                  | <u> जे</u>           | 45         | बरध्वं              | •              | 3.8   | पवगमा                         | •                   |
| 240                        | विजाहरेहि                           | जे, <b>क</b> ,स   |                   | भाणुं                     |                      | <b>V</b> • | वसे चिय             | ,,,            | 9.8   | <b>ं</b> जीबासो               | €,₹                 |
| 340                        | आणाईसरिय°                           | जे                | 33                | पवमादी <b>या</b>          | **                   |            | वसे व्या            | 4              | 9.4   | दिजा सो सा°                   | जे                  |
| 200                        | °गुणपत्तं ।                         | <b>क</b> ,ख       | 3 <b>3</b><br>3 3 | रमण्डजे<br>*रमण्डजे       | ,,<br>जे, <b>ड,ड</b> |            | वले विव             | *              | 906   | बलजेबु                        | n                   |
| 209                        | पार्वेति                            | .,<br>जे          | <b>१२</b><br>३५   | तस्य वमसु वी <sup>°</sup> | <b>€'4</b>           | ७२         | जेगेय भ             | जे             | 9.6   | महिबब्द                       | क,स                 |
| 209                        | केइत्य                              | n                 | र<br>३५           | तत्य पण्ड पा<br>विर्लवंती | ज, <b>ज</b>          | ७२         | जेणेयं घ°           | फ,स            | 990   | पर्वगमो                       |                     |
| 209                        | <sup>*</sup> डा मलकम्ममुका          |                   | 47<br>46          | हय-गय-दुर्य <sup>°</sup>  |                      | ७२         | हं काउं             | जे             | 118   | अणई                           | **                  |
| 441                        | हर्द प <sup>र</sup>                 | W, 40, 40         | 8.                | "तरुकारेहि                | "                    | υž         | जेणेय प             | 1)             | 114   | साहेहि ने बम                  | नं जेक स            |
|                            | हति महापडम <sup>°</sup>             | *                 | 8.                | न <b>ण</b> ड्             | "<br>क,स             | 98         | अमरपुरि             | ₹,₹            | 115   | °मेहि पुट्ट                   | <b>45,41</b>        |
|                            | शत नहापडन                           | *                 | 83                |                           | जे,क,ब               | 98         | <b>ब</b> रिससोमां   | जे             | 114   | <sup>°</sup> त्थनिच्छया       | -                   |

| 98  |                           |                                         |            |                                       | ७. पाड          | <del>ग्र</del> ा | ù (                       |             |            |                             |               |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 116 | मोहकाडेणं                 | जे, <b>फ,स</b>                          | 943        | ंनो बीरो                              | ,,              | <b>२</b> ३•      | <sup>'</sup> मेहचण्यवस्णो | ₹           | 24         | विवडर                       | जे            |
| 115 | <b>वं</b> तोचंऽण          | जे                                      | 145        | ब सक्ते,                              | <b>इ</b> .स     | •                | °मेड्कण्यवयणो             | 4           | 3 6        | "बाणतोसर"                   | *             |
| 920 | रायमत्तं                  | <del>ख</del>                            | 145        | मध्ये <b>य</b> ठि <sup>°</sup>        | ंबे             | ₹₹•              | <b>ंविउजुणाउढ</b> °       | जे          | 3.5        | ंबाउइसतेसु                  | जे            |
| 11. | मबर्                      | ন্ত্র                                   | 153        | °काकितिसंपुका                         | <b>इ</b> ,स     | 231              | विमुक्तजीवासा             | <b>क</b> ,ख | 36         | <b>बारोकिवं</b>             | 25            |
| 188 | <sup>°</sup> रलद्धमाइप्पा | जे                                      | 954        | का इवद वा(भा                          | )ती जे          |                  | निवयोसी                   | जे          | 35         | ंबरगतोम रन्तर <b>न्य</b>    | <b>\$</b>     |
| 183 | पावेन्ति                  | "                                       | 150        | रह                                    | ,               | 233              |                           | ••          | 25         | °तोमरवडक्                   | ₹             |
| 128 | मोक्सो                    | ,,                                      | 950        | रहए चेव                               | स               | 458              | निग्षोस <u>ं</u>          | 11          | 85         | °द्योबमेह . प               | जे            |
| 124 | जद विद्व तवं              | 71                                      | 909        | <b>ं</b> बामिए                        | जे              | 735              | पि <b>यमा</b> इ           | 27          | <b>3</b> • | पज्जन्तं                    |               |
| 175 | विकिन्नं                  | ,,                                      | 908        | पते                                   | जे,क,ख          | २३७              | एसोहे मंगलपुरे,           | ख           | \$.        | <b>अव</b> क्टिओ             | जे            |
| 986 | <b>अमेयका</b> लं          | 41                                      | 908        | <b>ै</b> संप्रकार                     | वे              |                  | पत्ताहे शंगळपुरे,         | 4           | 31         | दोण्ड वि                    | **            |
|     | <b>आ</b> मेयकालं          | 斬                                       | 103        | बो ते दि°                             | <b>a)</b>       | २३८              | °विभूतीप                  | जे          | 39         | रणरसक्ष्य                   |               |
| 185 | 'असिपत्ता <sup>°</sup>    | <b>क,स</b>                              | 903        | तस्य करेडि                            | जे,ब            | 735              | पीयंकरस्ख                 | 25          |            | रणस्स कण्ड्                 | मु            |
| 125 | पतेसु                     | जे                                      | 907        | बरतणुम्मि मा                          | जे              | 255              | पीइमाइस <sup>*</sup>      | 33          | \$ 8       | <sup>0</sup> समत्था ओ       | 4             |
| 125 | पावेंति                   | जे,क,स                                  | FUP        | वरतणुम्मि मा                          | ₹               | ₹8•              | वि य सुपा <sup>°</sup>    | **          | 3.8        | रुहिरे(रा)हविद°             | जे            |
| 130 | जह रश्रमिम                | जे                                      | 904        | °णं। आस्त्रेय°                        | जे              | ₹8•              | रइं विसेसेण               | फ,स         | 34         | भामरिस्रवसग <sup>°</sup>    | ,,,           |
| 939 | एवा गाथा अप्र             | गाथा-                                   | 900        | वानरीण                                | >>              | 588              |                           | ने,क,ल      | 24         | सपरहुत्ती                   | "             |
|     | पश्चात्                   | <b>फ</b> ,स                             | 963        | आभिद्रो                               | 31              | 588              | ंबारिसयुत्ता              | . जे        | 3.0        | भिष्डिमालप                  | 19            |
| 131 | °िन्त जिणो                | <b>4</b> 5,स                            | 963        | पयक्कणं                               | **              | 488              | स्विमयल°                  | 19          |            | मिडिमालिप <sup>°</sup>      | <b>45,4</b> € |
| 938 | बार्पेति                  | जे                                      | 163        | किकिन्धितुही                          | क,श             |                  | उ <b>रे</b> बी            |             | 8 •        | <b>भाषा</b> सिउं            | •             |
| 138 | बेणिय                     | ,,                                      |            | किकिन्धमुही                           | जे              |                  | सम्मत्तो                  | क,स         | 8.         | सुरवरस्य                    | जे            |
|     | बिणि                      | 46                                      | 968        | इव, चक्रसणाही                         | जे, <b>ड</b> ,स |                  | उद्देश-७                  |             | 8.0        | ं भी नर्दश्स                | क,स           |
| 130 | कासपुरि                   | जे                                      | 960        | तालिओ                                 | जे              |                  | 960.0                     |             | 8.5        | भाइषरत्ति <sup>®</sup>      | जे            |
| 120 | ठाणश्रीएणं                | >>                                      | 164        | परिवेहिउं                             | ,,              | 8                | संजाभो                    | क,स         | 8 €        | °षो भीरो                    | क,स           |
| •   | ठाणजोगेणं                 | क,स                                     | 966        | <sup>°</sup> वमणदत्ता                 | ₹               | 4                | वं रज                     | जे          | 86         | पुरस्तले                    | जे            |
| 125 | झाणोवजोग <sup>®</sup>     | जे,इ,स                                  | 954        | पासइ                                  | ,,,             | •                | °मिन्नुयपस्तरधा           | 99          | 84         | जक्सपुरक्षो                 | <b>ब</b> ,स   |
| 781 | मुद्रिप <b>हारा</b> °     | ્ય, <sub>મ</sub> , ત                    | 950        | <b>क</b> स्सेसो                       | क,स             | - 5              |                           | ने,क,स      | 85         | टि. १ <b>. सदशनामा</b>      | <b>ा</b>      |
| 982 | 'स्य कञ्जसर               | -                                       | 155        | पुच्छावलन्त                           | "               | 5                | <b>भाइ</b> प्पं           | जे          | 40         | <b>आसीणासीणपुरे</b>         | जे            |
| 984 | सुणितु                    | ₹                                       | २०२        | <sup>°</sup> बरतुष्ठरयणपाया           | रे जे           | 11               | हरिणगमेसी                 | 33          | 40         | वइसावरपु                    | 45            |
| 186 | समज्जेइ "                 | •                                       | ₹•₹        | पमायसोगं                              | <b>फ,स</b>      |                  | हरिणेगमेसी                | क,स         | 49         | प्रमादी                     | जे            |
| 980 | नियं भवणं                 | জী                                      | ₹•\$       | <sup>*</sup> तरवरकुसुम <sup>°</sup>   |                 | 18               | ंभो बीरो                  | जे          | 41         | तस्सलीलं                    | **            |
| 180 | गेण्हड्                   | **                                      | 31.        | ैमि पच्छनसंदेहें                      | क,स             | 93               | खेयराणंद                  | <b>फ</b> ,ख | 41         | ैया भीरा                    | इ,स           |
| 185 | तिकिकेसिस                 | ,,                                      | 399        | मचणसोमं                               | जे              | 94               | सुमाली <b>व</b> स         | 41          | 48         | <sup>°</sup> सेड्डिसामित्तं | जे            |
| 940 | किकिन्बपु"                | ,,                                      | 396        | अक्रमपृद्ध                            | क,स             | 94               | बिहुं<br>•                | <i>\$9</i>  | 43         | रणा सु                      | <b>क,</b> ब   |
| 94. | महोदहिरवो                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 296        | विसम्बन्त                             | जे              | 90               | ंकोरदुयादीया              | जे          | 43         | नम्ब्बती                    | 39            |
| 141 | °ि वेयणो                  | 4                                       | १२१        | <sup>°</sup> रम्मप <del>देसे</del> सु | ख               | 96               | टि. वाडिः-श्कर            |             | 48         | <b>कड्क</b> सियाओ           | जे            |
| 141 | ण उविद्या                 | ঈ                                       | <b>२२१</b> | दिक्सणिदसं                            | जे,क,स          |                  | <b>बं</b> ष्ट्रि          | •           | 44         | <sup>°</sup> रे भीमसेण      | 76            |
| 148 | मिसि                      | D                                       | 358        | मिवषोसो मा <sup>°</sup>               | जे              | 96               | गविवयं                    | जे          | 40         | मञ्जप्यभिद्रं               | स             |
| 143 | निहिबक्रमरिउं             | 33                                      | २२६        |                                       | जे, <b>क,ख</b>  | 96               | °री वयह (संशोधि           | तम्),,      | 40         | लोगपालणी                    | <b>६,स</b>    |
| 143 | निह्(ण ?) तकम             | गरिक 🕏                                  | २२८        | बन्दुसिवहं                            | क,स             | ₹•               | अमले कियं                 | ,,          | 45         | *गट्मसंभगा                  | जे            |
| 145 | बिविपुरं                  | •                                       | २१९        | निग्धोसो नि <sup>°</sup>              | ने              | 38               | ंजन संतद्वा ।             | ,,          | 43         | \$4:4°                      | £             |

|            |                               |             |       |                               | े. पाड       | न्वराष     | <b>T</b>                  |                  |            |                                 | 4            |
|------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------|
|            | कुडुम्म'                      | -<br>3      | 13.   | विकिह्मार्च                   | 3            | 163        | °नयरीय                    | बे               | 3.5        | ससिमिय औ                        | जे           |
| <b>{</b> } | ंहिया हमइ जस्स                | ₩.          | 131   | वालिया                        | 24           | 154        | °ण इंदपु <del>रोण</del> । | ,,,              | 35         | जुन्ह                           | 4            |
| ٤٩         | एवं                           | €,₹         | 121   | विह्युं                       | 99           | 166        | जबर बिष                   | बे,ब             | 20         | बढेइ गिरी                       | जे           |
| 44         | साइणहे उ                      | <b>,4,4</b> |       | वि हु पु <sup>°</sup>         | <b>क,स</b>   | 155        | बोदीइ                     | जे               | 25         | महन्तं                          | जे,द.ब       |
| Ç v        | परिवाडियं सो भू               | •           | 188   | अबद्धिवा                      | জী           | 940        | <b>ँमती</b> भो            | 19               | ₹•         | यारि, नि <sup>*</sup>           | जे           |
| Çu         | °रिवं सो धू                   | जे,क        | 128   | य नाण                         | 4            | 101        | ण रम्भं नर                |                  | ₹•         | कुमुबुष्पक                      | ,,           |
| 40         | °णसमाइण्णं                    | 44          | 128   | मिच्छेड्                      | ₹,₩          |            | ( संशोधितः                | () " `           | <b>3</b> • | महुरगु <sup>°</sup>             | ₹            |
| <b>4</b>   | दक्वं                         | 4           | 124   | वा पुल !                      | **           |            |                           |                  | ₹•         | <sup>°</sup> गुजंत <sup>°</sup> | 3            |
| vv         | समन्भासे                      | जे          | 924   | सवरस्स                        | जे           |            | उद्देश-८                  |                  | 31         | कक्षाण सस्त                     | ,,           |
|            | वरिकड्ड                       | ₩.          | 124   | एबं                           | क,≪          | 1          | °व भजासे                  | जे               | 39         | <b>बह</b> न्ताणं                | 1.0          |
| 20         | यते                           | जे          | 124   | बोर्स्सचण <sup>°</sup>        | ,,           | 3          | तीचे गु <sup>*</sup>      | जे,स             | 22         | वेहि पि                         | 91           |
| us         | पविवद्धा                      | स           | 125   | निक्सओ                        | जे           | 4          | मण्झं चिय प               | जे               | 33         | ैलीलंबि कीलंतो                  |              |
| 60         | <b>चु</b> सुर्णि              |             | 120   | जहां न                        | .,           | Ę          | सक्ती                     | ਾ<br>ਜੁ          | 32         | विसम्बन्तो                      | 4            |
| •          | श्चरण<br>सुमिणं               | ₫.,         | 135   | संज ओवयद्वाए                  | जे,क,स       | É          | समुद्रहरू                 | - G              | 3.8        | तो कवत्थी                       | 9            |
|            | -                             |             | 13.   | तदा                           | <b>क</b> ,ख  | •          | एक पश्                    | à                | 14         | अना खुहस्स                      | €,⊄          |
| 6.         | ैइ। परो सम्ब                  | ,,,         |       | तहा                           | जे           | •          | ँ द्वंगयागारं             | •                | ξu         | ं जोडवणधराव                     | ते ब         |
| 69         | °करा थीरा                     | क,ख<br>>    | 939   | लहुं पसजह                     | जे,क,स       | 12         | नामतो                     | **               | 3.0        | उद्यख्डं                        | <b>₹,</b> ₹  |
| 63         | विसालकितिभ                    |             | 133   | सम्मर्स वि                    | ₹ <b>₹</b>   | _          | (°णो नच्च क्रोगविव        |                  | `          | उ <b>दयखेडं</b>                 | 3            |
| ८५         | समारहरू                       | 4           |       |                               | **           | . 15       | अहब चिय बंदर              |                  | 35         | कम्बुरणो                        |              |
| 66         | क्यजलि <sup>°</sup>           | _ n         | 158   | ंभिम असंपुर<br>ंगी य स्रोहा   |              |            | द्विचा रयणा सर्वा         |                  | \$4        | सरकत्राणं<br>सरकत्राणं          | 8.8          |
| <b>5</b> • | "सवो परमो                     | क,स,        | 930   | णा य खाहा<br>री वंधकारी       | जे,स<br>जे   |            | स्तरगहस                   | जे               | 40         | एस धीरो                         |              |
| 53         | एयन्तरंपि                     | <b>₹</b>    | 930   | सः वयकारा<br>सु <b>इडाइणी</b> | 31           | 98         | बेतियघराइं                | 11               | 2.         | वि <b>विन्</b> तन्ती            |              |
| 48         |                               | जे,क,स      | 136   | सुइडाइजा<br>विज्ञोगरी         | **           | 14         | विज्ञमञ्जो                | 斬                | 89         | कणयबुदसिंह                      | •            |
| 44         | जजजीय पि <sup>°</sup>         | क,स         | 150   | ावजाः यरा<br>जलधम्भणि         | ,,<br>       |            | विज्ञान असो               | W                | 88         | कारणपञ्च <u>व</u> साह           |              |
| 44         | नियइवयण <sup>°</sup>          | "           | 152   | जलयम्माण<br>गिरिदा <b>रणी</b> | जे, <b>य</b> | 94         | ग्राम्थति                 | जे               | 8.5        | पत्तं                           | :            |
| 90         | एवं सुभा                      | जे          | 935   | <sup>°</sup> णावज्ञा          | ,,<br>जे     | 16         | ंदुज्यगुरगसेणो            | ,,,              | 84         | मयगब्द <u>म</u>                 | á            |
| 90         | काळेण सो                      | **          | 980   | णायका<br>रवितोगा              | ঞ            |            | °दु जा उदगसेणा            | क,स              | 8 €        | रक्खस प <sup>°</sup>            |              |
|            | विवर्शते                      |             | 989   |                               | ,,           | 96         | °वी मारणो                 | जे               | 86         | <b>ंसंबन्धे</b>                 | 4            |
| 108        | हैं ते ठिओ                    | क स         | 185   | बलमहणा<br>वरिसणी              | **           | 15         | सुभो म <sup>*</sup>       | <b>3</b> 1       | 40         | ताणसत्यं                        | ;            |
| 101        | गरुब <sup>°</sup>             | जे,क स      | 982   | वारसणा<br>थोवदिव <sup>®</sup> | **           | 15         | पवमादी                    | #1               | 49         | महुचेडे                         | €,:          |
| Fol        | चिन्तन्ती                     | क,ख         | 985   | थावादव<br><b>ँदियहे</b> सु    | ,,<br>स      | 90         | °पण <b>व</b> ा            | •                | 49         | वे <b>ज</b> ाहर <sup>°</sup>    |              |
| 900        | <b>ं</b> जावप <b>डिपुण्णा</b> | <b>फ</b> ,ख | JAŚ   | ंद्रा विज्ञा व                |              | 90         | सुपेहि                    | 46,4€            | 49         | ंसच् <b>डहे</b> हि य, अ         | ह जे.द       |
| 112        | यते                           | क,ख         | 188   |                               | न। ,,        | 10         | वयणस्टि                   | •                | 43         | ंसु रही                         | ( J., J.,    |
| 118        | बहुरास्रावं एवं               | >>          | 984   | पसाओ                          | ,,           | 96         | ंचाहिबती                  | जै               | 48         | पदरक्काणं                       |              |
| 118        | 'ण तुक्रवन्तीणं               | जे          | 180   | नंदसु वंघ <sup>°</sup>        | जे           | 15         |                           | 99               | 48         | गयाइं नि                        |              |
| 114        | ग <b>हरुम्</b> उ              | 27          | 180   | <sup>°</sup> अपडिभूओ          | जे,स         | 31         | _                         | 9>               | 48         | परमङ्ख्यितंपतो                  | <b>1 5</b> , |
| 116        | पटकोबेन्सा                    | 21          | 186   | हिंडह                         | 4            | <b>२</b> २ |                           |                  |            | पवरहिं वसंजुती                  |              |
| 196        | घरणिपद्वं                     | n           | ं १५१ | मतीया                         | जे           |            | संगमपुरे                  | €,₹              | 48         | सर्वपमपुरं                      |              |
| 115        | °विश्वहरा-रू•                 | ,,          | 149   | "सङ्गरमायं                    | 4            | २५         |                           | 4.5              |            | ्र विशेष्ट साई                  |              |
| 115        | य सोभ                         | स           | 944   | _                             | ौ            |            |                           | "<br><b>5,</b> 4 | 70         | नियमी विव                       | ₹,           |
| ,15        | म गच्छन्ति                    | >=          | 940   | क्षपरिक्रमा                   | जे,ब         | 36         | च ।चम् स्र                | -)-              |            |                                 |              |

| <b>(</b> 0 | विवरीयत्था                        | ঞ্জ                   | 94       | 217 mm*                     |                     | 181   |                                             |                   |      | 0                               |                       |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------|-----------------------|
| •          | विक्रप्येन्ति                     | ज<br>जे, <b>स</b>     |          | सर <b>कसर</b> ँ             | <b>फ</b> ,स         | 187   | करा इमे<br>***********                      | <b>क</b> ,स<br>वे | 702  | दहुणं ह <sup>°</sup>            | जे                    |
| 4.         | विकयोति                           | ज, <b>न</b>           | 5¢<br>50 | रहिएहि<br>*कञ्जुञ्जुवा      | "<br>जे             | 184   | "नयविष्ठण्यू<br>"नयविष्ठन्यू                | -•                | 102  |                                 |                       |
| 59         | दिन्सणसे उंडीऍ                    | जे                    | 96       | चक्कपहारो <sup>*</sup>      |                     | 183   | सुनेह<br>सुनेह                              | 5,स<br>**         |      | वे भाषए दुरियं                  | • • •                 |
| 49         | षीरो विस्                         |                       | 99       | वेस्य महत्यं<br>विसं महत्यं | ,,                  | 183   | खण <b>र</b><br>जिणगर                        | -                 | 105  | सम्पूर्णगाथा न                  | ास्ति ,,              |
| 63         | पद्मयसरिक्षा                      | ,,<br>स               |          |                             | ,,,                 | 983   | मणामिरम <sup>°</sup>                        | ₹,स               | 903  | प्रवत्ती                        | 5,4                   |
| 43         | <b>पण</b> माणो                    | ज<br>जे               | 1.0      | । विसिद्धा<br>तहारणं विस    | ा के                | 180   | °रहोपत्तो                                   | "                 | 108  | सम्पूर्णगाथा म                  | ास्ति बे              |
| 44         | तेणं चिय                          | सु, <b>ब</b>          |          | • •                         |                     | 186   | र <b>ह</b> ापचा<br>ता <b>डिया</b>           | स<br>ने           | 904  | पराहको आ                        | ,,                    |
| 68         | ण बीओ                             | ज, <del>प</del><br>जे | 9        | कडा विसुद्दा                | क,स                 | 985   | विय, म                                      | ঙ্গ               | 100  | <sup>°</sup> मोहणार्दि          | **                    |
| 44         | सर्यपमपुरे                        | जे,क,स                | 1•1      | सो इत्थिन                   |                     | 985   | ाप <b>प, म</b><br><b>ंरे स्नसं</b> चपरिवारो | "                 | 306  | "मग्गपसरो                       | ,,                    |
| 44         | वेचलोग मिम                        | जे, का, ब             | 1.1      | करगमुकेहि                   | <b>फ,ख</b>          |       |                                             | 1 ,,              | 106  | * लगङ्गमणं                      | >>                    |
| 40         | वेसपरिभवं                         |                       | 9-2      | बन्धुबनेही                  | 11                  | 185   | तो होही<br>सर्वममहिवओ                       | "                 | 906  | वि <b>ष्ट्</b> ड्               | 19                    |
| 45         | अह उत्त                           | ,?<br>20:             | 9-4      | <b>अ</b> षुरसरीरो           | *                   | 140   | *                                           | . g               | 905  | ंण गओ                           | **                    |
| 40         | <b>कु</b> रमकण्लेणं               | <b>क</b><br>जे        | 9 = 4    | मनुरसरीरे                   | •                   | 940   | ंद संभगदियः                                 | •                 | ۱۵', | सुदोवदेसं                       | "                     |
| ७१         | <b>द्यमं</b>                      | জ                     | 9 - 6    | एक्सेक्णं                   | जे                  | al- 5 |                                             | जे,क,स            | 94   | कारेमि                          | 33                    |
|            | -                                 | <b>,,</b>             | 7.4      | मुहासाय                     | 24                  | 943   | दोण्ह वि                                    | 3                 | 161  | को विष                          | ,,                    |
| 98         | 'यस्तंजिमय                        | તપ્,                  |          | <b>ं सुहासायं</b>           | स                   | 744   | ंनरिन्देणं सो,                              | "                 | 169  | न एत्य संवेही                   | फ,स                   |
|            | <sup>°</sup> प्ररं जं <b>चा</b> ऊ | - n                   | 7.6      | कारणहे                      | ો                   | 140   | ंभो <b>व</b> रावा                           | 1)                | 163  | नरवद्देण                        | जे,क,स                |
| wy         | पुर ज चार्क<br>विभी <b>चिरं</b>   | Ψ, ,,                 | 105      | ता सुबसु राग                | क,स                 | 946   | नागसिरी                                     | 17                | 163  | विद्वम <sup>°</sup>             | क,ख                   |
| weg        |                                   | ,,<br>                | 1-5      | दावेह                       | जे                  | 945   | नागमई                                       | 92                | 968  | बेगबतीय                         | à                     |
| 79         | <b>घरणीविवरं</b>                  | जे,फ,स                | 111      | दुज्स5ण्हं                  | क,स                 | 945   | <b>काळुक्खेवं</b>                           | 23                | 164  | तो वंश्विखण                     | 10                    |
| 4          | वियताणं                           | जे<br>—               | 118      | वकसमस्य                     | जे,स                | 145   |                                             | वे,क,स            | 164  | ंग सा पु                        | "                     |
| ***        | भणइ एवं।                          | ज<br>जे               | 118      | तो पह <sup>*</sup>          | जे,क,स              | 14.   | दहुणं हरि°                                  | Ì                 | 960  | ैन्दा ता <b>एँ</b>              | ,,                    |
| 96         | नवरी                              | •                     | 118      | चिरावेष्ठ                   | 3                   | 960   | °जोञ्चणं पुष्णा                             | ,,                | 160  | <b>पिष्य</b> रं                 | .,<br>स               |
| 46         | <b>अच्छ</b> सि                    | ক, <b>ৰ</b><br>ভ      | 994      | 'रिबुभक्                    | <b>韦</b> ,哥         | 161   | होड़ि म                                     | ₹                 | 965  | <sup>°</sup> सरदृरिय°           | •                     |
| 4          | मि <b>श्रजण</b> "                 | অ                     | 115      | ण बरसरसएडि                  |                     | 943   | निम्बाडिओ                                   | ,,,               | 950  | पतेण                            | क<br>जे,क,स           |
| 6.         |                                   | 31                    | 115      | उक्तां द°                   | •                   | 163   | नासमपहा भो                                  | ₹,₹               | 950  | °भोगेहि                         | ज,क,का<br><b>क,वा</b> |
|            | वयणाई                             | জ                     | 120      | ंम्मि भणओ पा                | रक्षों<br>इस्तो     | 154   | उजाणे बर <sup>०</sup>                       | ब                 | 150  | ंदि सदो                         | क,क<br>जे             |
| 49         | आयड्डिय                           | **                    |          |                             | र् <sup>क</sup> , क | 964   |                                             |                   | 151  | जलमेसि प <sup>°</sup>           | ₩.                    |
| 43         | चावा पव                           | বা                    | 122      | गिषिहरूण                    | <b>a</b> •, •.      |       | तीए कए ॥                                    | जे                | 151  | पवज्जे हं                       | -                     |
| 48         | ता चलणेसु <b>पे</b> °             | जे                    | . 122    | सबुरिस"                     | ,,,                 | 164   | उजाणे बर <sup>०</sup>                       | स                 | 153  |                                 | क,स<br>के             |
| 45         | व संबं(षं) कु                     | 19                    | 123      | समिजन्दि मो                 | "<br>લે             | 150   | जिणहरवराई ते (                              | रं जे             | 158  | पभू<br><sup>*</sup> बा सविहवेणं | ·                     |
| 45         | जं तए म <sup>®</sup>              | 47                    | 924      | वि बोइओ                     | জ                   | 960   | कारविस्सामि                                 | ख                 |      |                                 | <b>5 4</b>            |
| 44         | महन्बरएण                          | जे                    | 126      | ंदो विओ इओ                  | 11                  | 165   | तह्याओं नि                                  | "                 | 158  | जसमागिणी                        | जे                    |
| 66         | °गयारूढो                          | **                    | 13.      | चमरुधुव्यन्त <sup>°</sup>   | <b>फ,स</b>          | 145   | <b>उजाणवण</b> म्मि                          | <b>₹,₹</b>        | 954  | तीसे मे                         | <b>5,</b> ₩           |
| 46         | गुंजबरिपव्ययं                     | ,,                    |          |                             | "                   | 162   | ंम्मि नियर् जु <sup>*</sup>                 | बे                | 954  | मेहुणबपुरे,                     | "                     |
|            | गुंजइरिपव्ययं                     | ₽,₩                   | 131      | विभीसणो                     | जे                  | 94.   | °घोरन्त°                                    | 4                 | 954  | विजाहरादिव                      | r° जे                 |
| 45         | वेसमणो                            | .,.                   | 155      | सुग सा                      | **                  | 101   | तं पत्तं,                                   | ₹,₹               | 158  | 'बडगरेज                         | "                     |
| 69         | 'सबजादिपहिं                       | _                     | 114      | gri                         | क,स                 | 109   | <sup>°</sup> विद्रक्रमिम <sup>°</sup>       | बे                | 150  | विवडन्त"                        | **                    |
| 48         | गुंजबरिप"                         | n                     | 116      | पञ्चओवरि                    | बे                  |       | विइलवंग                                     | •                 | 155  | रणमुद्दी                        | ₹,₩                   |
| 48         | प्रकार वाणं<br>प्रकार वाणं        | <b>क</b> ,स<br>वे     | 133      | म शत्य च                    | <b>%,</b> \         |       | 'विश्वलवेम्म'                               | •                 | 155  | जो व म                          | ◀                     |
| ••         | 4                                 | •                     | 352      | हमे पुहर्वके                | वं,क,स              | 101   | पलबन्ति व स                                 | •                 |      | °हे, जाव न                      | 4                     |

| 755         | 'दो सरवरेहिं                            | १ २३२            | नरवा                              | <b>इ</b> ,स     | 262        | ंज काव् रिय                               | वे            |     |                                      |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------|
| 700         | 'विसंहलं बे,ड,व                         | r 234            | वसर्व                             | <b>क</b> .ख     | 463        | -                                         | स,म           |     | डहेश−१                               |
| 709         |                                         | रे १३५           | ताण बहु !                         | 车研              | २६३        |                                           | वेड,स         |     | क्षाद्वरद्वस्य के                    |
| 7.9         | चक्रपट्टी                               | २३६              | दाञ्ज व त                         | 79              | 263        | <b>ं</b> नवरी                             | क,स           | 3   |                                      |
| 7.7         | 22:                                     | 23.0             | उदिश्वा                           | à               | 368        | हुयवहानिव                                 | *             | 1   | रंपयो क,स                            |
| 208         | mail:man                                |                  | कहिन्ति                           |                 | 264        | विचित्रकामा                               | ₹             | 3   | वसुमतीय वे<br>उवधागर व               |
| 308         | ेखा, संबंधजुपुत्तेण                     | , `**<br>789     | चलपरि"                            | <b>क</b> ,स     | 754        | °िमलाणच <b>व</b> °                        | वे            | ş   | _                                    |
| 7-0         | ं अक्,र                                 |                  | तेहिं आ <sup>°</sup>              | जे क,स          | 764        | 'रलगोसविय'                                | जे,या         | y   |                                      |
| <b>-</b>    |                                         |                  | ताइ आ<br>कुगइ तिव                 | •               | ,4,        | रल <b>अ</b> सविष                          | <b>€,≒</b>    | 4   | वियानियव <b>ँ ७,स</b><br>इक्सपुरे जे |
| 7.8         | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                  | कुगइ (त्रव<br>पयस्येहि            | 4               | 366        | बोलेन्ते                                  | জ<br>জ        | 9   | 'maha                                |
| 204         |                                         | , 285            | पयत्याह्<br>गयपहरेहिं भू          | 11              | 366        | वाळन्त<br>पुक्षपुरणि                      | ं<br>'ज       | 9   |                                      |
| 4.0         |                                         | , 388            |                                   | <b>क</b> ,ख     | २६०        |                                           |               | ٤   | वंशवाद्दं <b>६,व</b><br>निरावेकको    |
| 3.6         | जिणसासणं जे, इ,                         |                  | हद्भ व वहन्त-प<br>'डं सत्तो       | िसत<br>उंत      | 260        | 'चेतिय'                                   | स<br>—        | 9   | दिवस म्य व                           |
| 7.6         | 3 (114)                                 | 388              |                                   | -               | 286        | दिसाओ<br>*                                | क्स<br>वे     | ,   |                                      |
| 29.         | मोत्त्वं मु,इ,र                         | 1 580            | वसो                               | क, <b>स</b>     | २६८        | ैग क्षिए <b>हिं</b>                       | 31            |     |                                      |
| 799         | 4,101                                   | 286              | चित्रग सक्ण                       | ** 5            | २६९        | विष दु                                    | **            | 10  | ैमि महसा,                            |
| 219         | परंतुङ्घो क,स                           | १ २५०            | , <b>402</b> ,                    | जे              | 3 > 9      | विणिग्नतो                                 | <b>क,स</b>    | 13  | ैन्ता कणाभागुमाधीया वे               |
| ₹9₹         | स । पहलह क                              | 7 349            | ंओ स म <sup>*</sup>               | ,,              | २७४        | तिमिर°                                    | जे            |     | ैन्ता कणमाणुमा <b>ईवा क,स</b>        |
| 215         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <sup>ह</sup> २५२ | एवे आर्थ →                        | *               | २७४        | ंणमा रीया                                 | • •           | 13  | रिवुक्डिइवासी वे                     |
| 316         | • • • • • •                             | वे २५२           | नराहिवी                           | 19              | 306        | <b>ँ</b> णमुद्दा <b>हि</b>                | 27            | 95  | सामिय                                |
| 290         |                                         | . 443            | सुरक्गीवं                         | क,आ             | 206        | <b>अहरे</b> गं                            | ,.            | 15  | रण दंवं वे                           |
| 796         | 3 1 4                                   | 343              | अरस्य                             | ,,,             | ्२७६       | संसारिओ                                   | स             | 90  | ंड्रो तए निह <sup>ें</sup> के,क सा   |
| 396         | 24 4                                    | 3 343            | रिवुभडाणं                         | जे,क,स          | २७७        | तीए वि                                    | <b>६</b> ,स   | 90  | विगयसोही 🐃                           |
| 550         | _                                       | 248              | भोगे                              | जे              | 20%        | म इस                                      |               | 96  | ंबरस सुओ, जे                         |
| <b>२२</b> • | परिहच् <mark>ड</mark> ° व               | II.              |                                   | जे,क,स          | २७८        | य माणेया सा. सु.                          | <b>क</b> ,ख   | 96  | विदारेडं "                           |
| २२१         | 1-1511                                  | 848              | परमगुजे<br>                       | ખ, ખ, લ<br>ક્રો | २७६        | धम्मेस पं                                 | 3             | 15  | भयनिष्देयं 🕠                         |
| 444         | पासेश्व व                               |                  | न यणइ का <sup>°</sup><br>राम्यणी  | •               | २७९        | वयणम                                      | 99            | 95  | सासयसमाबो "                          |
| २२२         | बलबलयमों वे,क,व                         |                  | राम्यणः<br><b>पत्तो</b>           | "<br>बे,स       | 240        | दस्राणणे                                  | <b>韦</b>      | ₹•  | तस्त अणुदहा "                        |
| 213         | वदास्ड ६,व                              |                  |                                   |                 | २८३        | °मोसिःगेजन ।                              | व             | २२  | रिवुज्ञणेणं ने ६,व                   |
| 285         | दसमुद्दी ,                              | , २५७            | ं अडबडगरेण                        | जे              | 263        | भारतः। जन्मः<br><sup>°</sup> परिचुम्मियम् | 3             | २३  | परिममति स                            |
| २२३         | बाम्धं                                  | २५७              | पिच्छन्तो                         | <b>4</b>        | <b>२८४</b> | सामस्था<br>-                              | <b>इ</b> ,व   | २३  | 'सयरम्मेख देसेखु                     |
| 258         | परमपीतीप                                | 240              | अ <b>विसह</b> ै                   | ने,क,स          | 246        | पणवसंपदा जायमह-                           |               | 38  | बालिसमं 🖷                            |
| ₹₹          | वसिओं बतस्य ,                           | , २५८            | <b>आवत्त</b> रिह्नमा <sup>®</sup> | स               | 100        | क्रमूबा, पणव                              | जे            | २६  | एम (व) दह व                          |
| २२५         | रसमुद्दो ५,व                            | 745              | 'संकुर                            | 19              |            |                                           |               | 25  | प्रवगनाही स                          |
| 220         | °जजरियतण् हे                            | 245              | <b>ेपे</b> रन्तवस्थिय <b>े</b>    | ₹               | 356        | ° महरूतमा,                                | <b>45,4</b> € |     | पमयनाहो बे                           |
| 250         | सर्व सम व                               | र १५९            | °क् अवके                          | क,स             | २८६        | 'किसी सुदेस वि'                           | जे            | 25  | म <b>उदमण्डला</b> "                  |
|             | सभ सम                                   | ४ २६-            | °द्रलयस°                          | "               | 266        | <sup>°</sup> सु य विस्थ <b>ना</b> ।।      |               | ý.  | परिभणइ स                             |
| 286         | <sup>°</sup> लपुरा <b>ओ</b> व           | 1 360            | <sup>°</sup> विष्दुमप्पसरं        | जे              |            | (इति अपि च)                               | ने            | 14  | पविसन्तुको वे                        |
| 225         | कुलकवप <sup>°</sup> क,व                 | 1 269            | पस्रदंतवि <b>विद्याे</b> °        | ,,,             |            | इति पं ज                                  | <b>,5,4</b>   | 8.  | ैलं इमें चुच्चं स                    |
| 739.        | बहुक्जनबी° ,                            | 269              | °दिक्षं व्य                       | ₹,₩             |            | उद्देसमी स                                | 10            | * 7 | मोतव्यं व                            |
| 229         | 'जीयंकतरे                               |                  | <sup>°</sup> ट्टं । पृष्टुंतजला   | स               |            | बम्मतो                                    | 4             | 8.8 | ंथणबरोबरि ,,                         |
|             |                                         |                  |                                   |                 |            | ,                                         |               |     |                                      |

| 88   | ्रहरवा निश्ग <b>णु</b> ज्ञय- |                 | 9.8        | तिपरिवारं                     | व, <b>६,स</b>        | 44   | परमसी <sup>®</sup>                                 | 3           | 66         | सुदायगाटा                  | •           |
|------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|
|      | ्मइया ।                      | 34              | 3-8        | पुरुषन्तो                     | •                    | ₫ &  | नहेंय मा                                           | 4,4         | 66         | <b>कमलोगर</b>              | ₩.          |
| 44   | ंसरभ <b>्केस</b> रि          |                 | 1 - 8      | <b>मङ्ग</b> ळसते सु           | वे                   | 34   | नदीएँ मा                                           | बे          | 66         | यरमसिजुसा                  | 24          |
| 57   | सिळापड्डे                    | ,,              |            | <b>मक्रलस</b> एडि             | ₹,₹                  | 14   | <sup>"</sup> तयहिम <sup>"</sup>                    | बे          |            | इति प                      | बे,स        |
| €8   | "राह्यणियं                   | •               | 9.4        | <b>ंभयलग</b> णतं,             | 4                    | 10   | चजजुयलं                                            | <b>फ</b> ,ख |            | पत्थाचे स                  | बे,इ,स      |
| 44   | कत्ती ते पवजा,               | जे              | 908        | <sup>°</sup> विचिद्धियं       | क,ख                  | 8.0  | थणे                                                | वे          |            | सम्मत्ती                   | ₩.          |
| 66   | वेतामि                       | क,ख             | 906        | दिव्याणि सं                   | "                    | 89   | परिगेणिह"                                          | 19          |            | उद्देश-११                  |             |
| 56   | भद्द खुविस्रण                | 45              | 906        | खुर्जेति                      | à                    | 8.5  | °मिउंडण°                                           | 29          |            | 240. 11                    |             |
|      | अक्सु विस्रण                 | ख               | 1-4        | El de                         | ने,क,स               | 84   | नदीपुढीचे                                          |             | 3          | जिणहराइं                   | <b>5,4</b>  |
| 55   | "बन्धणोमूखं                  | 45              |            | ैनेडदाजग <sup>®</sup>         | ज,क,ख<br>जे          | 8.6  | चिय                                                | n           | ¥          | परिमाकुदा                  | बे          |
| Vo   | °भीओइव°                      | ₩.              |            | जरूतओ स°                      | ज<br>जे. <b>इ</b> .च | 8.0  | 'बाखुयाए पुरिवे                                    | श           | 8          | पुन्वदिसं                  | <b>₹,₹</b>  |
| v.   | *सुस्यिय                     | 4               |            |                               |                      | 88   | गवेसह                                              | जे          |            | पुन्वदिसा                  | 4           |
| 49   | अद्वा चउद्वाणे               |                 |            | सम्मतो                        | <b>₹,</b> ₹          | 84   | पवेसिया                                            | जे          | 4          | मह पत्ती                   | जे,क,स      |
| ७२   | सहियाओ                       | <b>क</b> ,ख     |            | उद्देश-१०                     |                      | 4.   | नदी <b>र्</b>                                      | 9           | 4          | नरवसमो                     | जे          |
| 48   | *सेडयकवयतोमरा                | <b>.,</b> .,    |            |                               |                      |      |                                                    | **          |            | न र नाहो                   | <b>等</b> ,研 |
|      | हत्था                        | जे              | 8          | सिरिमतीप                      | जे                   | 40   | बुरोग म <sup>*</sup>                               | स्र         | शीर्षक     | यक्रोत्पत्तिः              |             |
|      |                              |                 | 7          | 'हिवस्सदुहिया                 | तारा 🔑               | 49   | नदिसस्तिलं                                         | . ब्रे      | Ę          | कडेड                       | 3           |
| o \$ | ंकप्यतोमः वि <b>द</b> र      | -               | ą          | <b>बु</b> ङ्घो                | क,स                  | 49   | <sup>°</sup> णतओ मु <sup>°</sup>                   | जै,ख        | •          | समहुराऍ                    | ,,          |
| γį   | कप्पतोमरा हत्या              | <b>₹</b> ,ख     | \$         | ममिलसर्                       | जे                   | 49   | 'इ पह                                              | ख           | v          | इक्लागक                    | -           |
| 46   | रवो कमो                      | ,,              | 8          | <b>चिन्ते</b> न्तो            | जे                   | 43   | मङ्गलसतेहि                                         | जे          | ۷          | उ <b>ज्ज्यमतीओ</b>         | "           |
| 6.   | <sup>°</sup> हेय वित्यरिको   | **              | 8          | चिन्तन्तो                     | क,ख                  | 48   | <b>उत्तिण्</b> गी                                  | जे,ख        | 90         | वणुर्स                     | 99          |
| 60   | पहिंचा य                     | n               | Ş          | कस्सेस पदरक                   | ा ज.क.ख              | ५६   | बकार्डास"                                          |             | 90         | अव <b>ज्हा</b> ओ           | "           |
| 69   | दहवयणो .                     | Ī               | ς.         | परिकहेह                       | 31                   | 40   | ेपाइक                                              | à           | 98         | नरयगामिभो                  | **          |
| 66   | नियमभाहुं                    | <b>६</b> ,ख     | ya .       | चिराउ भी                      | वारंख                | 49   | तुरियं                                             |             | 13         | सत्धिमतीय                  | ,,,         |
| 69   | जिणइंदं                      | **              | 90         | रयजग्बदाणे                    |                      | 69   | °बरीरे                                             | ''<br>जे,स  | 98         | तेणं पि ती°                | "           |
| 65   | निवेसिउं                     | **              | 96         | 'दाणविभवेण                    |                      | 63   | एनं द                                              | जा जा       | 94         | सत्यमती                    | क,ख         |
| 51   | पडमप्पर्भ                    | à               | 95         | °वियारयाण                     |                      | 68   | एतं <b>द</b>                                       | जे          |            |                            | जे          |
| 59   | संसिनिमं                     | ,,              | ₹•         | ंक्बो, गेह अवि                | ,,<br>               | 47   |                                                    | অ           | 96         | °ओं में दहआते              | क 🕊         |
|      | ससिप्पहं                     | €,ख             | •          |                               |                      | 40   | <sup>°</sup> छे, भणमंगुरकां<br><sup>°</sup> कामंते | n           | 96         | पय हे                      | **          |
| 43   | दलं जे°                      | ,,              | ₹• {       | ह्यमीको अयमी<br>उक्को उंकेकिन |                      | 99   | कानत<br>तावं चित्र                                 | <b>स</b>    | 96         | नदीतहरथं                   | जे          |
| 43   | पणिततो                       | जे              |            |                               |                      |      |                                                    | जे          |            | नि यु णि <b>ऊणं</b>        | . 33        |
| 99   | <sup>°</sup> कायजोगेसु       | <b>क</b> ,ख     | 39         | ँलो गोनालसु <sup>°</sup>      | <b>क</b> ,ख          | ७३   | <b>ंउत्तवक्षो</b>                                  | ল           |            | <sup>°</sup> षम्मधरा       | .,          |
| 36   | सुबुरिस                      | वे,स            | 29         | अभेव य बहु                    | जे                   | įν,  | केण व                                              | जे          | 44         | ंतो यजेसु                  | 17          |
| 55   | तुङ्घोय तुह द                | <b>4,4</b>      | २१         | वा महास्रा                    | **                   | 98   | मुणिवसमो                                           | **          | २५         | "जा यदिजा                  | ,,          |
| 55   | पणामेमि                      | w, <del>w</del> | २२         | अक्सोहणी°                     | क,स                  | 4    | ंयमती मो                                           | ,,,         | 44         | <sup>°</sup> क्रपंडिमुक्का | ₹           |
| 100  | 'ण भोणओ <b>ध</b>             | "               | २३         | ंबाहणादीया                    | जे                   | 60   | <b>हिया</b>                                        | वे ख        | <b>३</b> २ | पक्षयरं                    | *           |
| ,    | ण मुणिओ घ                    | n<br>2          | २७         | ं <b>ओ</b> तस्स               | **                   | 69   | इ विदेखं ।                                         | जे          | <b>3</b> 8 | अणियभित्ते                 | 4           |
|      |                              | वे              | 36         | <b>ंपरियराचासं</b>            | ो जे,क,स             | 69   | सरए व घ                                            | ँ स         | 유축         | •म्मागम्मं                 | जे,स        |
| 1    | फिलमिण                       | ,,,             | 35         | °यं विमला ॥                   | जे                   | 48   | अतीयकाके                                           | बे          | 8.5        | पितिमेद्                   | बे          |
| 100  | ंमणिमयू <b>इ</b> ँ           | "               | ₹•         | सुलीजपन्हा                    | "                    | 64 } |                                                    |             | 85         | <b>वतेस्र</b>              | 1)          |
| 909  | पसत्थं                       | 70              | <b>3</b> • | बरसरिविमुक्षं°                | क,स                  | 1    | चिय, परि <sup>*</sup>                              | 4           |            | बएस नामे य जे              | बे          |
| 9-3  | <b>अहिउ जिउं</b>             |                 | 13         | पबरनदी                        | à                    |      | <b>अ</b> वजे <u>स</u>                              |             | 24         | 'धम्मुज्जुय'               |             |

| पेश परसं क का 119 स्वयुं के 5.स था को तुस्स देश प्राप्त प्रमाणका के स्व 110 प्रकृ 5.स था को तुस्स देश पा १९ सुम्माणका के 110 प्रकृ 5.स था को तुस्स देश पा १९ सुम्माणका के 110 प्रकृ 5.स था को तुस्स देश पा १९ स्वयुं के 5.स १९ सुम्माण के १९ स्वयं के 5.स १९ स्वयं के 5.स १९ विस्ता के 110 प्रकृ के 110 प्रमाण के 110 प्रमाण के 110 प्रकृ के 110 प्रमाण के 110 प्रमा | *5  | ंहि ने कीसमं होइ।। | 172      | <b>ब</b> ह्गस् <b>या</b> | <b>4,4</b> | 38 | नोर्मतीप जे           | 45  | फुरफुरेत के,इ,स                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|--------------------------|------------|----|-----------------------|-----|-----------------------------------------|
| पूर्व विद्यं बीवा वे 110 प्यष्ठ क.स के.स. के.स. विद्यं विद्यं के.स. विद्यं के.स. विद्यं के.स. विद्यं के.स. विद्यं के.स. विद्यं विद्यं के.स. विद्यं  |     | जे,क,ब             | 178      |                          | . मे       | ३२ | °ए रिसी था॰ क,स       |     | धणुला गसत्तिस <sup>8</sup> व            |
| ेश किंद्र बीजा के 190 प्यष्ट क.स. के.स. क | 85  | गरुयं क            | 199      | 'मयूर'                   | जे,क,स     | 89 | °ओ तुआस देव! पा•      |     |                                         |
| पा सुणिकण वे ११० 'स्त्रमाविण' जे ११ फ्लाइ जे १५ जिस्तियरिष्ट के.क. पा प्रथम प्रथम जे ११० 'प्रथम जे ११० 'प्रयम जे  | 48  | किंद्र जीवा वे     | 110      |                          | -          |    | _                     |     |                                         |
| प्रशासिया "१९० "वणवन्यो क.ज १५ रेज प्रशासिया "१९० "वणवन्यो क.ज १५ रेज प्रशासिया "१९० "वणवन्यो क.ज १५ रेज प्रशासिया जे.ठ.ज १५ देज प्रशासिया जे.ठ.ज १५ देज प्रशासिया के सिरामान्य जे.ज.ज १६१ प्रशासिया के सिरामान्य जे.ज.ज १६१ प्रशासिया के स्वाप्त प्रशासिया के स्वाप्त प्रशासिया जे.ज.ज १६१ देज प्रशासिया के स्वाप्त प्रशासिया जे.ठ.ज १६१ प्रशासिया के प्रशासिया जे.ठ.ज १६१ प्रशासिया के प्रशासिया जे.ठ.ज १६ देज प्रशासिया के प्रशासिया जे.ठ.ज १६ देज प्रशासिया जे.ठ.ज १६ देज प्रशासिया के प्रशासिया जे.ठ.ज १६० प्रशासिया जे.ठ.ज |     | सुणिसण वे          | 199      |                          |            | 83 | विषया जे              | 54  |                                         |
| प्रशास के स्वार्ण के स्वर्ण | 4.6 | °क्स्मतीया         |          |                          | जे         |    |                       | •   |                                         |
| हाँत जै एट एसो वे इ.स ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                    | 770      | <sup>®</sup> षणवन्दो     | क,स        | -  |                       |     | · ·                                     |
| द्वि प जै.स स्व प्रश्नित हैं जिस्सान के प्रश्नित हैं जिस्सान हैं  |     |                    |          | हुंति                    | जे         |    |                       |     |                                         |
| े दे समयपर्यं क, स विश्वाल के के पर स्वित्त के के पर स्वत के के के पर स्वत के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                    |          |                          | जे,स       |    | -                     |     |                                         |
| ा पसंदेश व व जे जिंदित के जिंदि के जिं |     | 1 4.0.44 44        |          | सहज्ञान                  | ने         |    |                       | 908 |                                         |
| प्रकारियो के, के उद्देश के के  |     |                    |          | °विद्यंसी व°             | जे,क स     |    |                       | 9-3 |                                         |
| े परळोगाडे जे सम्मती के पर रागर्यं का जे १०० केल रणमुहे के सम्मती के पर देवा के के के शिरंदिक के के शिरंदिक के शिरंदिक के शिर्देश के शिरंदिक के शिर्देश के शिरंदिक क |     |                    |          | पकारसमो                  | जे,क,ख     |    |                       | 908 | आसारिकण रहमुहे, क,                      |
| श्री परकार के जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | •                  |          |                          | जे.स       |    |                       | 908 |                                         |
| वेश वेशा वे उद्देश-१२ ५७ परवेश क.ज.सु ११० रणवीरा , विद्या के का स्वार्थ , विद्या के का स्वार्थ के का स्वार्थ मणो ५८ परजीग जे , क, जा का नाह का के का से का  |     |                    | •        |                          | •          |    |                       | 9-8 | गयापहारेणं 🔏                            |
| स्वेतावीया के क्.स १ पदं मणो ५८ भावणं के,क स ११२ कान्यत के के से प्रवादा के के से प्रवाद क |     |                    |          |                          |            |    |                       | 904 | अभिमुहदूओ क,स                           |
| श्रे सोमादीया के १ यदं मणो ५८ भावणं जे,ड,ब ११२ वाणत वा के करतो १९ (एवा नापा पंचमनाथा— ६० करहेज जे ११६ धुर्मेति ११ पर्चात् ) जे.ड,व ६० णाळदणसरा जे १११ व्हिंदिण्याहीर विश्व कर पर्चात् ) जे.ड,व ६० णाळदणसरा जे १११ व्हिंदिण्याहीर विश्व कर पर्चात् कर पर्चात कर पर्चात् कर पर्चात कर पर्चात् कर पर्चात् कर पर्चात् कर पर्चात कर पर्चात् कर पर्चात कर प्रात् कर पर्चात कर प्रात |     |                    | -        | उहरा-१२                  |            |    |                       | 990 | रणभीरा ,.                               |
| प्रशासाद्या ज प्राचानाया प्रशासाद्या ज प्राचानाया प्रवासाद्या ज प्रवास करें कर करें ज जे ११६ हुं मेरित जिल्ला करें कर कर कर जे ११६ हुं मेरित जिल्ला कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |                    |          | यमं स्रको                |            |    |                       | 992 | खणन्त सा <sup>°</sup> ं                 |
| पश्चार । पश्चार । जि.ह., व ६० णलद्धपसरा जे ११८ व्हिरिदिण्यहिरच है, व विद्यानिया । परमने व्याप । जि.ह., व ६० णलद्धपसरा जे १२३ व्हिर्में व १२३ व्हिर्में । क, व १२० जमवण्ड । जिर्में के १२३ व्हिर्में । क, व १२० जमवण्ड । जिर्में व जे १२३ व्हिर्में व जे १२३ व्हिर्में व जे १२४ व्हिर्में व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | •                  | 1        |                          | ामधा-      |    |                       |     | स्रमेति                                 |
| परमतेष्वाणं ,, ६ पहुँ क, ब ६१ एवतेषं जे १२१ छर्पिता जे १२१ छर्पिता जे १२१ छर्पिता जे १२१ छर्पिता जे १२ त्रियं। क, ज १२९ जमडण्ड ,, ज त्राव महु जे ६२ व्य उवारेमा जे १२३ जमडण्ड ,, ज त्राव महु जे ६२ व्य उवारेमा जे १३३ जमडण्ड ,, ज त्राव महु जे ६२ व्य उवारेमा जे, इ. ब १३३ उप्पाकिमप जे ६५ जमडण्य जे, इ. ब व्य उपाविमप जे ६५ जमडण्य जे, इ. ब व्य उपाविमप जे १३३ जुर्दम्यतासु जे, इ. ब विम् विषय जे १४ मेच्छाहि ब ६९ आसालिकी नामं जे १३४ गुर्दम्यतासु जे, इ. ब मर्चे विय जे १४ मेच्छाहि ब ६९ आसालिकी नामं जे १३४ गुर्जुगुक्रेप्टिं के, ब मर्चे विद्य जे १४ मर्चे विद्य के १४ के स्वा विद्य जे १४ मर्चे विद्य के १४ मर्चे विद्य के विद्य | 18  |                    |          | · ·                      |            |    |                       |     |                                         |
| े विशिष्णरूपणं ,, ६ दिणं देवेण जे ६२ तुरियं। क,ल १२९ जमण्यं ,, विश्णं देवेण जे ६२ विर्यं। क,ल १२९ जमण्यं ,, विश्णं देवेण जे ६२ विश्णं देवेण जे १२० जमण्यं ,, विश्णं के प्रतिकृति जे ६२ विश्णं के प्रतिकृति के प्रतिक | 31  | -                  |          | ,                        |            |    | •                     |     |                                         |
| न वहानपर, पण , न वहार पण के द तथा महुं जे ६२ °ण उवार मा जे १३२ ° प्रदेत मुसला, क, बा न महा द के द लाथा महुं जे ६२ °ण उवार मा जे, क, बा १३३ उप्पालिमप जे भि मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | ·                  | ,        |                          |            |    | 3                     |     | 24242 <sup>0</sup>                      |
| े नर्यं जे,इ,ल ८ ब्रास्तिय जे ६४ का द्वारंता जे,इ,ल १३३ उप्पादिमप वे अध्याति इ,ल १२ परिपुण्यो जे,इ,ल ६५ हणह जे १३४ पुरिमगत्तेष्ठ के,इ,ल १४ मेच्छाहि स्व ६९ आसालिणी नामं जे १३४ गुरुजिति इ,ल १४ मेच्छाहि स्व ६९ आसालिणी नामं जे १३४ गुरुजिति इ,ल एन्स्रें इ,ल १४ नरवरिवस्त जे,इ,ल ७० कुरुप्त्या, जे १३४ गुरुजिति के,इ,ल १३६ भितिलिक्षिक्ण इ,ल १३१ भितिलिक्षिक्ण इ,ल १३१ परिज्ञणो जे १३ के,इ,ल १३१ भितिलिक्षिक्ण इ,ल १३१ के,इ,ल १४१ के,इ,ल १३१ | •   |                    | •        |                          |            |    |                       |     | **                                      |
| श्राचीत क, क १२ परिपुण्णो जे, क, क ६५ हणह जे १३४ पुरिमगत्ते क्षु के, क, क १४ सम्बित के, क १४ में किसाहि क ६५ आसालिकी नाम जे १३४ गुलुगुलेग्नि के, क, क गर्यार दिस्स जे, क, क १० कु उत्पस्ता, जे १३४ गुलुगुलेग्नि के, क, क १६ में तित्व पुण्णे जे ७१ प्रतेष जे, क, क १३६ में तिलिहिजण क, क १६ में तित्व पुण्णे जे ७१ प्रतेष जे, क, क १३६ में तिलिहिजण क, क १४० विस्त्य विद्या के १४० परि जाणे जे १४० विस्त्र के १४० विष्ट के १४० विस्त्र के १४० विस् | ١   | 11.61              | 4        |                          |            |    |                       |     |                                         |
| र सब किय के १४ मेडखा हिं का ६९ आसालिशी नामं जे १३४ गण्जेंति क.स. व नरेंदं क.स. १४ नरवर्रेद्दस जे.क.स. ७० कि उपस्या, जे १३४ गण्जेंति क.स. व महदूर्य सरी १६ व गण्ये जे १० व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩   |                    |          |                          |            |    |                       |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ् नर्रवं क, क १४ नरवर्रिद्दस्त जे, क, क १० °कु व्यवस्था, जे १३४ गुलुगुके स्ति बे, क, क १६ नर्रवं क, क, क १६ विश्व कर १६ विश्  | ٩   | •                  | •        | पारपुष्पा                |            |    | 4.44                  |     |                                         |
| ्थ मडदुर्थ सरी १६ विशेषण  | 3   |                    | •        |                          |            |    |                       |     |                                         |
| ्र भारती स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 4                  | •        |                          |            |    |                       |     |                                         |
| ्ष ज तीण क्षं ज ११ ° जल प्रवसियं जे ७५ प्रतेण जे, ज १४१ अभिणान्त्र जे ७५ ° ण ति सं क सं १४१ ° जलते सु जे ७६ ° ण ग ग , जाहे सं क , ज १४१ ° जलते सु जे जे १४२ देवस हं चेर दे ° क , ज निर्देश के के जिल्ला पार्थ के कि ला १४ श्री हिंद्या भिका सं जे जे अप कि ला जे १४२ देवस हं चेर दे ° क , ज जिल्ला पार्थ के कि ला पार्थ के कि ला पार्थ के कि ला पार्थ के जिल्ला मार्थ के जिल्ला मार्थ के जिल्ला क | : 6 | मदहवं सरी°         |          |                          |            | _  |                       |     |                                         |
| ्र °ण तिह स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | °ण तेण स           | 5        |                          |            | _  |                       |     |                                         |
| ्वाहर के स्व रहें हमादाय ज जिंद के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                    |          |                          |            | 94 |                       |     |                                         |
| • नाहित गायापरार्ध जे २३ तायागता क,क, ७७ विद्यादों जे १४२ देवसदं नेद दे के क, का १४ किएण जे १४२ देवसदं नेद दे के क, का १४ किएण जे १४३ किएण प्रमुद्ध के १४० किएण के १४० किएण प्रमुद्ध के १४० किएण प्रमुद्ध के १४० किएण प्रमुद्ध के १४० किएण प्रमुद्ध के १४० किएण के १४०  |     |                    | *        |                          |            | •  |                       | 189 | <sup>°</sup> लसतेसु जे                  |
| १९ कितिण प्रायप क, सा १६ ममं, जे ७७ महायासयरों १४४ केण तियेण जेण जे १४ विमान पूर्व के १६ ममं, जे ७७ महायासयरों १४४ केण तियेण जेण जे १३ वर्णात जे १४ वर्णा के १४ वर्णी के १४ व |     |                    | <b>1</b> |                          |            |    | •                     | 983 | देवसहं चेर दे <sup>0</sup> फ,स          |
| ्व उप्पह्तकण व सं क, स्व १६ ममं, ज ७७ महायासयरों १४४ ° छण तवेण जेण जे इस् प व सिमं जे ७८ तं एव जे इस् प वे, इस से के इस इस से |     |                    |          |                          |            | 99 | विवादी जे             | 385 | °मणिमयूद् ° वे                          |
| १३ उप्पत्ति जे २० द्वांसम ज ७८ तं एव जे इइ प° बे,ड,स<br>१४ मिरिइसहियाण ड,स २८ भोडियमती जे ७९ नमं जे<br>१४ 'इं विमुक्तसंगाण नर' २९ कराजो जे,ड,स ७९ फोर्डेतो जेस उदेश-१६<br>(संशोधितम्) जे २९ 'ठ हीनं, जे ८० मासियं नयणं १ क.स<br>६ 'याकसुरोजसम्भ' जे,ड,स ३० गेण्डिसण जे ८९ नेम्नाणं से ४ लड़ाहि ड° जे<br>६ 'याकसुरोजसम' जे,ड,स ३० गोण्डसण जे ८९ नेम्नाणं से ४ लड़ाहि ड° जे,ड,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                    | 4 6      |                          |            | 99 | महायासयरो             | 188 |                                         |
| प्रिश्च मिरिइसहियाण क,स्त २८ भी हिंचमती ज ७९ मर्स जे<br>१४ ° इं विसुक्त संगाण नर १९ कराओं जे,के,स ७९ फोर्डेतो जे.स उद्देश-१६<br>(संशोधितम्) जे २९ ° ड हीयं, जे ८० मासियं नयणं १ क,स<br>६ ° श्राक्त सुरो जे,के,स ३० गेण्डिसण जे ८९ नेस्ताणं से ४ लहाहि के जे<br>६ ° बाह बस्ताणो जे ३९ माह बदे जे,के, ८२ एवं में के स्व ५ महिं जे,के,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                    | 910      | <b>ेस</b> सिम            | <b>অ</b>   | 96 | तं एव जे              |     |                                         |
| १४ "इं विमुक्तसंगाण नर" २९ कराव्यो जे,क, क ७९ फोर्डेतो जे.स उद्देश-१३<br>(संशोधितम्) जे २९ °ड दीयं, जे ८० मासियं वयणं १ क,स<br>६ "यळसुरोज्ञसम"जे,क,स ३० गेण्ड्सण जे ८९ नेव्याणं से ४ लड्डाहि ६° जे<br>६ "याहपसणो जे ३९ माहपदे° जे,क ८२ एव म क क स ५ महिं जे,क,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | ,                  |          | °मोहियमती                | जे         | ७९ | ममं वे                |     | 44                                      |
| (संशोधितम्) जे २९ <sup>°</sup> ठ होतं, जे ८० मासियं नवर्षं ? क.स<br>•६ <sup>°</sup> श्रकसुरोजसम <sup>°</sup> जे,क,स ३० गेण्डिसण जे ८९ नेव्याणं के ४ लड्डाई क <sup>°</sup> छे<br>•६ <sup>°</sup> शाहबसणो जे ३९ माहबदे <sup>°</sup> जे,क ८२ एव म <sup>°</sup> कता ५ महिं जे,क,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                    |          | करामो                    | जे,क,स     | 45 | फोर्डेतो वेस          |     | उदेश-१३                                 |
| •६ <mark>ैयक सुरो ज्ञास</mark> ने ३० गेविहसण जे ८९ नेआणं के ४ स्ट्राहि क <sup>०</sup> छे<br>•६ <sup>*</sup> बाहबक्कणो जे ३९ श्राहबदे <sup>०</sup> जे,क ८२ एवं अ <sup>०</sup> कता ५ सर्हि जे,क,व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,•  |                    | के २९    | °ठ हीयं,                 | जे         | 60 | मासियं वयणं ? इ.स     |     |                                         |
| ०६ °चाइयक्रणो जे ३९ शाहबदे° जे,क ८२ एवं अर्थ के चा पाह ज,क,व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ( a ansan d)       |          | गेविहस्रम                | जे         | 69 | नेक्ताणं वे           | ¥   |                                         |
| ्रे विश्वास्ति । क्षेत्र कार्यास्ति । क्षेत्र कार्यास । क्षेत्र कार्यास्ति । क्षेत्र कार्यास्ति । क्षेत्र कार्यास्ति । क्षेत्र कार्यास |     |                    |          |                          | बे.फ       | 68 | एव म <sup>०</sup> कता | 4   |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | _                  |          |                          | _          | ·  |                       | 4   | दम्बेहिं ब्रे                           |

| <b>ξ-</b>  | ८ अञ्जपभिद्                             | <b>4,4</b> | 43   | °विमलो मल                    | ° जे, <b>क</b> ,क | ξ¥   | मणुयगतीप                       | जे                 | 45         | सो विस                           | बे                      |
|------------|-----------------------------------------|------------|------|------------------------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 9.         | सहसारो                                  | जे         |      | हर पडम°                      | 4,₩               | \$4  | स्मन्ति                        | जे,रु,स            | 45         | पजाबो                            | •                       |
| 11         | ेक्क च, इ                               | इ,स,मु     |      | <b>हर्इ</b> पडम <sup>०</sup> | जे                | \$ o | व्यपार्वता                     | जे                 | 40         | मेडुचपरि°                        | जे                      |
| 18         | स, अच्छर्                               | ■          |      | सम्मतो                       | ₹.                | 3 6  | वं देंति                       | जे,स               | 40         | °इस्स च नि                       | ने.इ.स                  |
| 23         | व चिन्तेश्तो                            | जे         |      | \$                           |                   |      | वं दिति                        | *                  | <b>V</b> • | निवित्ती                         | ₹.W                     |
| 14         | ते गया तुरज्ञा                          | ₹ "        |      | उदेश-१४                      |                   | 83   | मि च्छ हिंही न                 | क.स                | vg         | उचारादी                          | 3                       |
| 15         | जेण स परि <sup>0</sup>                  | जे,क,ब     | •    | वेद्वप्रसारं                 | जे                |      | मिच्छाविद्वीप                  | ा जे               | UR         | वश्युत्ती                        | जे,क,बा                 |
| 15         | परिवोहिको                               | ,,         | ę    | सहं सुणिकण                   | 19                | YR   | तं पिय                         | ६,स                | υį         | पते                              | 3                       |
| 90         | पव्यक्तं जि <sup>0</sup>                | जे         | ·    | मुणिबरबसम                    |                   | 8.9  | कूएकसरजलेण                     | ٠,                 | WY         | काबपरपीडा                        | <b>फ,स</b>              |
| 96         | देसकाले                                 | п          | 2    | केयरवसमेत्र                  |                   | *4   | अपम्रहिसेषु                    | जे                 | 46         | रसपरिचागी                        |                         |
| 96         | <b>जिषायत</b> णं                        | ,,         | 5    | सभावमहरि                     |                   | X.E  | विय कोगो                       |                    | ७५         | उवसम्मो                          | ।)<br>जे, <b>क,स</b>    |
| 15         | <sup>°</sup> डिसमङ्गो                   | क,स        | 3    | मुणिवसभो                     | इ.स               | YĘ   | कुलिज्ञीसु                     | 12                 | 4          | अव्भितरको त                      |                         |
| 88         | सिहिपुरनामे                             | जे,क,स     | 13   | नरयक्षीगं                    | जे                | 8.6  | <sup>०</sup> पस्रोटृजीहेर्हि   | जे,क स             |            | एसो                              | क,स                     |
| 25         | °पीलियलरीरा                             | 3          | 13   | तेण वि निर्यं                | ,,                | 80   | सागं काऊण                      | €,स                | u Ę        |                                  | 3ì                      |
| 24         | <sup>°</sup> परिद्याणी                  | ,,         | 98   | ेमहणि पश्चिम्                | -                 |      | सकं काऊण                       | जे                 | ७६         | <b>उवरहो</b><br>°शिजरहे          | <b>9</b>                |
| 26         | खीरधारि सि                              | ",<br>क,स  | 94   | अलीया वया व                  |                   | 84   | उभयो वि                        | 11                 | uu<br>uu   | गण्यरह<br>बारससु <b>ओवेक</b>     | "                       |
| 17         | °कुद्धिश्य°                             | जे,क,स     | 94   | ेविया <b>य चो</b> रा         | •                 | 84   | तिस्थाइसे वणं                  | ,,,                |            | बारसञ्ज जानक<br>बारसञ्ज उनेक्ख   | • .,                    |
| 25         | मणिरएण त                                |            |      |                              |                   | ५०   | संसारकन्तारं                   | 9.9                | 9'3        | _                                | _                       |
| 3.         | ेण जणसपरिया                             |            | 96   | पसुं                         | जे,क,स            | 49   | °कुलिपसु                       | ্ ক,ব্ব            | 96         | हुक्वं च<br>धरेन्सि              | जे <b>,क</b> , <b>ख</b> |
| 3.         |                                         | जे,क,ख     | 95   | बोति                         | जे                | 49   | दारिज्ञति                      | जे,क स             | 61         |                                  | 2.3                     |
| <b>1</b> Y | क्। जड़ा<br>कि: ज्या स                  | <b>5,8</b> | 16   | आहिष्पवग <sup>र</sup>        | 37                | 49   | जंदु संघाया<br>सत्तर्भघागं     | जे<br>इ.स          | 49         | चितंता परम                       | हिबं जे                 |
| 30         | <sup>0</sup> बा <sup>र</sup> छत्रस्थामे |            | 96   | विद्वा गुस्का                | क,स               |      | सराचवान<br>कुमारी <sup>०</sup> | क <i>प</i> त<br>जे | 63         | °रिद्धिविभव                      | <b>t</b> ,,             |
| 36         | °सागरात्रगाढो                           | ,,         | 15   | महाहिगरणेण                   | । जे              | 43   | कुमारा<br>दोडगईगमणं            | ·                  | 44         | चालिन्ति                         | .,                      |
| 35         | तलो पाभई दुर                            | "<br>i. जे | 95   | आयेसदाया                     | 1)                | 43   | •                              | जे,रू,स            |            | बालेन्ति                         | 布,嘅                     |
| 35         | ेपरि <b>गयश्चरीरो</b>                   |            | ₹•   | <b>इसत्य अनुज्ञाया</b>       | जे,क,स            | 43   | <b>बज्जे</b> न्ति              | जे<br>             | 44         | पसमेन्ति                         | ,,                      |
| •          | °सु अंगमंगेसु                           | 91         | ₹•   | नरयं                         | ,,                |      | वज्जेति                        | <b>₹</b> ₩         | 64         | °सप्पिसरिसो                      | जे                      |
| ΥŞ         | -                                       |            | 31   | निरओवगा                      | जे                | 43   | इमाई दाणाई                     | जे,क,स             | 64         | य खीरबुद्धीबा                    | ι "                     |
|            | (संशोधतम्)                              | **         | २२   | पषमादी                       | 85                | 48   | पते                            | जे,स               | 65         | पावेन्सि                         | ,,                      |
| A\$        | <b>नायगुंजेहि</b>                       | क,स        | २२   | नरबोबगा                      | 91                | 48   | वीयरागेणं                      | जे,क,ल             | 60         | सोहम्मादिस                       | "                       |
| 84         | निस्रिओ य स                             |            | २५   | °तुण्डमादीसु                 |                   | 44   | माणेण दि <sup>°</sup>          | ,                  | 66         | अह उत्तिम°                       | 1.                      |
| 86         | पे रिछकण अवह                            | •          | . 36 | जे य पुण निवरि               |                   | 44   | निरुवद्यंगोव                   | ह्रो 🕡             | 63         | वहुभितिविवित                     | 0                       |
| 80         | निर्६                                   | जे         | 3.6  | करिसणादीह                    | <b>5</b> "        | 44   | मणुभवर                         | जे                 | 63         | बहुमतिबित्त°                     | ख                       |
| ¥.0        | दढिवरसं                                 | 33         | २७   | पवमादी                       | 90                | 49   | न य होइ तस्स प                 | रिवड्डी            | 63         | सूरं विव                         | 4                       |
| 86         | <sup>°</sup> ण मणे                      | ₹,₩        | 34   | दुक्लं चिव                   |                   |      |                                | जे,क,स             | 4.         | वरजैंदनीख°                       | जे                      |
| 86         | नवर                                     | जे         |      | निययकालंभि                   | क,स               | 61   | निषं कय°                       | **                 | 5.         | °विचित्तमित्ति°                  | ,,                      |
| 82         | <b>मिययच</b> रिउं                       | ₹          | 35   | गो-महिस-तट्ट <sup>°</sup>    | जे                | 43   | नेयारा                         |                    | 99         | गयबसमसर                          | _                       |
| 4.         | नियं ठाणं                               | जे,क,स     | 25   | पवमादीया                     | बहुस्रो ,,        | 68   | तारंति                         | जे                 | 33         | <sup>°</sup> पवणचला <sup>°</sup> | जे,क,मु                 |
| 4.         | <b>उपेर</b>                             | 24         | 31   | पंग्                         | जे,क,स            | 43   | <b>बतेसु</b>                   | n                  | 53         | °सुरभिष्व°                       | क,ख                     |
| 49         | जिण वर दिक्सं                           | जे         | 11   | अङ्गिमञ्ज                    | ,,,,,             | 44   | परिमा व ति°                    | .,                 | 58         | अणमिस°                           | जे                      |
| 42         | <b>भा</b> वन जन और 1                    | n          | 44   | बीभणयं                       | जे                | 44   | पट्टबन्धं,                     | ₹,₹                | 94         | <sup>°</sup> चउरंबसरीरा.         | ,,                      |
| 48         | सञ्चनासं                                |            | 11   | करिसणादी                     | ,,                | 44   | पूर्व                          | •                  | 55         | गेविजादीसु                       |                         |

#### ७. पाठान्तराजि

| 900        | °स्रयं पि पत्ता                         | जे १४१                 | जाए न                                     | जे                    | २२         | हु होइ                       | जे              | 13         | गरसभावेणं                     | ब्रे           |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|
| 9-9        | भागं पि जे,                             | स १४२                  | দি সিজহ                                   | 10                    | २७         | संजोगो                       | जे,स,स          | €8         | _                             | के,क,स         |
| • ३        | पार्वेति क                              | ,स १४३                 | विवज्जेनित                                | 5 <b>4</b>            | 38         | ं व गमिही                    | €,ख             | 99         | <b>जियलोगे</b>                | बे             |
| 908        | सीहो व्य स <sup>°</sup>                 | जे १४४                 |                                           | जे                    | 9.5        | एत्थ मन्ती                   | <b>a</b>        | 44         | *रियमङ्गसरा                   | <b>3</b> .     |
| 904        | ंभवे जेण होइ                            | ,, 988                 | अणुहवंति                                  | ₩.ij                  | ź/a        | तिलम् <b>बेर</b>             | जे              | ĘĘ         | <sup>°</sup> महिला व          | ,              |
| 106        | <sup>°</sup> भिनासिउ <b>भ</b> °         | <br>स                  | अणुहुंति                                  | জী                    | २९         | उ रवयणाई                     | स               | 60         | मिस्सकेसीए                    |                |
| 905        | विमुखइ                                  | ब्रे                   | <b>अणुहु</b> वति                          | ₩.                    | 38         | गुनुगुमुगुमें न <sup>०</sup> | जे क,न्व        | 41         | रोम परिगयाम                   | 1)             |
| 110        | सागारो                                  | ,, 195                 | "फुट्देसाओ                                | जे                    | <b>3</b> • | अद्व दिवहा                   | जे              | 41         | मार्ज                         | ₩              |
| 111        | सावयधम्मो                               | <u> </u>               |                                           | ,                     | 39         | ँउन <b>कः</b> ण हरा          | जे,क स          | **         | अणुमित्रयं                    |                |
| 193        |                                         | ख़ १४५                 |                                           | जे,क,ख                | 42         | <b>उब</b> िबड़े              | जे              | ७२         | न य रुद्धा अ°                 | वे             |
| 118        | पते                                     | न्त्र १५०              | <b>छोमत्थी</b>                            | जे                    | 38         | <sup>े</sup> विद्देपमुद्राः  | ,               | 42         | अप्पणो स <sup>o</sup>         | <b>4,</b> ₩    |
| 994        | वयाणि जे.स                              | .स्व १५०               | नेषहड                                     | ,,                    | 36         | °री सबुरिस                   | •               | υş         | <b>छिज</b> ःमि                | बे             |
| 998        | °िघरती                                  | 3 949                  | ने वद                                     | ٠,                    | 36         | करेडि क                      | क,म्ब           | ωą         | धञ्जुषभो                      | जे इ.स         |
| 196        | सुराहिवज्रणं                            | ,, 949                 | दुकरचरियं                                 | क,ख                   | 36         | मणोग्द्रः स                  | जे              | A 8        | समुन्भिणां जुनईएं             | ताण            |
| 990        | सोहम्मादीसु                             | ું, ૧૫૧                |                                           | क,ख सु                | 34         | सन्वमेत्रभयं द्व             | <b>4</b> 5.ख    |            | मार°                          | बे             |
| 196        | <b>ह</b> ित                             | 9'44                   | मुणिवनमं                                  | त्रे,क.स्र.           | 35         | गाढमिम प                     | <b>६</b> ब      | wy         | Date: 1                       | जे,क,स         |
| 196        | थावेंति जे, <del>व</del>                | ን<br>መደ                | । बंडल व                                  | क स                   | 9 -        | अनुमतेणं                     | बे              | 45         | माहेल च परासा                 |                |
| 129        | <sup>°</sup> यादिपसुं                   | .जे                    | इति पडमं                                  | ख                     | 8 -        | नियागेणं                     | ,,              |            |                               | क.च            |
| 922        | 4- 6                                    | .~<br>:•#              | <b>ंधम्स</b> कद्याणा                      | <b>运,</b> 每           | 8 -        | सन्तूर्ण काय                 | क,ल             | 49         | ंण सुह कओ है                  | ी॰ जे          |
| 1 Y Y Y    | ंसंजिलोध°                               | जे                     | चौ <b>र्समा</b><br>उद्देशी म <sup>०</sup> | कख<br>जे,क,ख          | 8.9        | कंताग्दरि°                   | जे              | 69         | जेण वश्वामि                   | क,स            |
| 123        | अणुभवन्ति                               |                        | उद्दूशः भ<br>स्रक्षास्त्र                 | ου,ου,ου<br><b>45</b> | 8.8        | °वेदणापरि°                   | 11              | 43         | °न्तर य कुमु°                 | जे             |
| १२५<br>१५४ |                                         | ,,<br>3, <b>4</b> €    | उद्देश-१५                                 |                       | 8.4        | पढमे उ <b>ह</b> े            | जे,क,ख          | 66         | <sup>°</sup> जे, गुरुआरंभी    | 19             |
| 128        | सरियाओ                                  | ्राचा<br>सा            | 0 -                                       | क,ख                   | 86         | होइ चउ                       | जे,क,स.         | <b>د</b> ٩ | विहि इछयत्तं                  | €.ख            |
| 925        | एकं दियह मु <sup>°</sup>                | 3 7                    |                                           | जे                    | 90         | सत्तिगयमिम                   | जे              | 53         | पल्हायनरिं हे है              | वे             |
| 924        | पुक्ष विषय चु<br>'फलं <b>व सु</b> "     |                        |                                           | ·                     | 80         | °मिम य पर्ल                  | े जे,क,ख        | 58         | पवणंजये नि                    | 2 5            |
| 123        | कारण <b>प छ</b><br>जुवइविति <b>हम</b> ी | ,,                     | 0 0 0-0                                   | ° क,ख,                | 86         | पुण चेव मरइ                  |                 | 38         | य वारेज्जे                    | জ              |
|            |                                         | "                      |                                           | <del>3</del>          | 85         | °विसघायणठ्ठो                 | बे              | 38         | <sup>°</sup> दाणमणविभवा       | जे, <b>क,स</b> |
| 131        | <b>मुहुत्त</b> वड्ढो                    | , 92                   | _                                         | 91                    | 4.         | वि घिति न                    | क्रभइ जे        | 900        | दुक्खावहं ता।                 | 5,₹            |
| 131        | उथवासा<br>भादीया ।                      |                        |                                           | ,.<br>क,स्त           | 40         | ेवणे. नेव थि।                |                 | 900        | उवणमइ इहं लो                  | ° =            |
| 151        | भाषामा ।<br>भाषियमतीओ                   | ,, 1°                  |                                           | जे                    | Ď          | ₹#°                          | ,               | 100        | <sup>°</sup> संवेगस <b>दा</b> | •              |
| 155        |                                         | ,.                     | •                                         | जे क.म्ब              | 42         | बहुं त                       | 朝               |            | इति प°                        | स              |
| 458        | अथस्थते जे,य                            |                        | _                                         | क,ख                   | • •        | <b>बहु</b> सं                | 45              |            | भजणसु <sup>°</sup>            | बे             |
| 158        | ं जगे स्तसोमे<br>'                      |                        |                                           |                       | 42         | नाम                          | जे,क,ख          |            | उद्देशी सम्मत्ती              | जे क,न         |
|            |                                         | ,,                     |                                           | •,                    | 43         | अर्घ व कस्स                  | जे              |            | _>                            |                |
| 136        | दिढयरं                                  | जे १५                  |                                           | ·,<br>ख               | 44         | जां इक्                      | स्र             |            | उद्देश-१६                     |                |
| 930        | रयणीए                                   | "                      |                                           |                       | ષ્ષ        | दिबहाणि तिश्व                |                 | 1          | पवणंजयेण                      | जे             |
| १३७        | •                                       | ,,                     |                                           | <b>ड</b> ,ख           | 40         | कायरो होहि                   | <b>क</b> ,ख     | 1          | दुक्लियविमणा अ                |                |
| 136        |                                         | ,,                     |                                           |                       | 40         | देणां पि                     | क,म             | 2          | बिरहानलत <sup>°</sup>         | 3              |
| 936        |                                         | ,                      | -                                         | जे <b>क,स</b>         | 46         | पि ताव ए <sup>°</sup>        |                 | 2          | ँरं विश्विन्तिन्ती            |                |
| 154        | जाण ग्रीं                               | जे <sup>२९</sup><br>२२ |                                           |                       | 60         | बहुतघण                       | "               |            | °रं विश्वित्तेन               |                |
| 787        | पंगाम<br>य कामं स                       | ,,<br>इ,स्र            |                                           | जे,क,स,मु             | <b>€ २</b> | रत्तासोगस°                   | जे, <b>क</b> ,स |            | °रं व चितेंती                 | <br>जे         |
|            | A 261-1 A                               | , **                   |                                           | 7-7-70                | , -        |                              |                 |            |                               |                |

| į          | <sup>°</sup> वसोदित्त°    | ज्ञे        | é s | पत्रनी क्ए                           | ₹,₹             | 3          | पावा                                       | *           | 84         | क्रमस्य अवदाप                    | तं जी                |
|------------|---------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 3          | इरिणी विवा                | <br>        | 68  | श्रुविभन्तरो                         | जे              | Ŋ          | तओ केउमई                                   | जे          | 88         | वाइस°                            | , ,,                 |
|            | हरिणी अ वा°               | <b>क</b> ,ख | Ęų  | आगओ इहदं                             | क,ख             | •          | ताथ केटमई                                  | ,,          | 8.8        | वा इमी अञ्चली                    |                      |
| ¥          | 'तणुबासव्यक्षी            | जे          | 55  |                                      | <b>1</b> 5      | y          | आणवेश कम्मक                                | -           | 80         | अमियमई                           | # W                  |
| 6          | <sup>°</sup> ला किर       | क,स         |     | स्रमा                                | गमी स           | ٠          | नेहि इ°                                    | स           |            | अमयमती                           | जे                   |
| 6          | <sup>°</sup> ला पहु हुंति | •           |     | <sup>''</sup> ज्ञा पियय सो           | इह              | •          | पियषरं                                     | ₹,₹         | 40         | तको गु                           | ,,                   |
| 5          | महेन्द्रतणया              | €,₩         |     | समा                                  | गओ क            | •          | पीइहरं                                     | वे          | 48         | महिन्दीनो                        |                      |
| 99         | <sup>०</sup> स्स पवेसिओ   | <b>६</b> ,स | Ęv  | सिंभणसरिसं                           | जे, क,ख         | 90         | पश्चितिकण                                  | जे,ड,स      | 69         | मङ्गळसते द्वि                    | जे,क,ख               |
| 15         | दिव्यत्येहि पि ब्रि       | षा मए       | 56  | <b>सब्ब</b> ळोरो <i>णं</i>           | ज, <b>ह,ख</b>   | 99         | भणति व                                     | <b>6,4</b>  | Ę٩         | अचेइ य प्ययम्                    | ग,थु <sup>°</sup> जे |
|            | अवस्तं जिणेयक             | ते। जे      | 40  | सामिणी अ                             | जे              | 99         | पुरस्तके                                   | वे          | 68         | सुणेहि                           | ,                    |
| 95         | बत्तीसई सदस्या            | ĝ.,         | ७५  | तुहं नित्थ                           | क स             | 11         | पाहिओ                                      | क,स         | 64         | <sup>°</sup> सहस्साई पावंते      | ,                    |
| ₹•         | <sup>०</sup> सत्थभिजन्त   | 13          | 4   | वहेजासि                              | जे              | 93         | ंग्तेणाबि मि                               | क,स         | <b>(</b> o | °स्साइं पार्वितो                 | क,स                  |
| 29         | प्रज्ञगयतुर <sup>°</sup>  | ,,          | 99  | सिणेई                                | क स             | 98         | विल <b>विय</b> म्मि र <sup>°</sup>         | वे          | ĘS         | गिहधम्म <sup>°</sup>             | जे,क,स               |
| 29         | ंहा अवरे जु <sup>°</sup>  | ,           |     | सणेह                                 | जे              | 94         | ंपल्लबो विद्वाणे                           | क स         | ĘS         | कालगया तत                        | य सं°                |
| 23         | पेक्सिडण                  | ,,          | 45  | रइपत्था(ड)रणगु                       | o<br><b>"</b> ) | 94         | सहियाए सम इ                                | p° à        |            |                                  | जे,इ,ख               |
| 38         | वरणसुतेहि                 | ,,,         | 60  | दोण्ड वि                             | क,स             | 90         | परिपुच्छि "                                | क,स         | 99         | भवसागरे                          | जे                   |
| २५         | राहियं य°                 | 79          | 69  | °सुहायात्तलद्र°                      | जे              | 90         | वसन्तरेणाए                                 | बे          | Şe         | <b>तु</b> ज्ञा                   | क,व                  |
| ۵Ę         | ताय वी                    | ,,          | ८२  | सबुरिम                               | ٠,              | 90         | <sup>'</sup> जयमादीयं                      | 29          | \$ e       | निस्संदेहो                       | जे                   |
| 33         | नियबलीलाए                 | **          | ८२  | ं च गच्छामो                          | क,ख             | 96         | त चिय वयणि                                 | हर्सं "     | 48         | उप् <b>य</b> ह                   | क स                  |
| 11         | मत्तवत्रगय                | **          | 63  | अवग्हिसण                             | ज,क,स           | 95         | दारवालिएणं                                 | जे,क,ख      | be         | भोयणादीयं                        | जे                   |
| 74         | मानरजभू°                  | . ,         | 68  | °वा पुषाः नि                         | जे              | 95         | समववाय                                     | 29          | 96         | ैबिहल <b>ुण्</b> णव <sup>°</sup> | जे,क,ख               |
| 3,6        | महेन्द्रक्षया             | क,ख         | 64  | <b>क</b> रेड                         | ,,              | 39         | मरुच्छाहो                                  | क           | 69         | सिहेण ख <sup>°</sup>             | ख                    |
| 36         | नरेन्द्रम                 | क,स         | 64  | °महुरालाचा                           | ,,,             |            | मुहुच्छाहो                                 | स           | ८२         | सरभक्ष                           | जे                   |
| ¥R         | परिजणी                    | जे          | 68  | दुर्म प <sup>o</sup>                 | ,,,             | 39         | होइ स <sup>°</sup>                         | जे,मु,स     | ८२         | गुहाओ                            | ₹                    |
| Νį         | °सं मन्दि मज्ज            | ιė°,        | 43  | गुरुषाचा ग <sup>०</sup>              |                 | <b>२</b> २ | केउमई                                      | जे,मु       | < 8        | गायसु सामिय                      | जे,क,स               |
| ¥Ž         | सरेजासि                   | 20          | 66  | गिण्ह्सु                             | ख               | 33         | किरिमाई                                    | <b>क</b> ,स | € €        | <sup>°</sup> गयभयाओ              | जे                   |
| 88         | <b>अ</b> वद्विशो          | जे,क,ब्र    | 45  | ेमारूं च गगण                         | क,ख             | <b>२२</b>  | लोयकम्म <sup>®</sup>                       | <b>जे</b>   | 60         | अचन्ति                           | 斬                    |
| 84         | °सणादीमो                  | जे          | 65  | विययनिवेसन्भव                        | णं ज            | 23         | पुर्व्वापि                                 | <b>क</b> ,ख | 66         | °णुउजुयम°                        | जे क,ख               |
| តិគ        | °गुमेन्त्रभमरं            | जे,क,स      | 90  | ह सवा                                | 9>              | 34         | °बालिएणं                                   | जे,क स      | 66         | ंड्यो चिय                        | जे                   |
| 80         | सहस्यपलेकि                | क,ब         |     | इति प                                | जे,क,स          | २८         | ँबि पवण्णा                                 | ज़े         | 66         | पयत्तेहि                         | क,ख                  |
| 86         | वीह रंज                   | जे          |     | पवणजणा <sup>०</sup>                  | जे              |            | ंबि पवचा                                   | क,ख         | 59         | रुवड्                            | जे                   |
| X4         | <b>मड</b> िंति            | <b>स</b>    |     | <sup>°</sup> सुन्दरि भि <b>ह</b> ाणो | बे क,ख          | 33         | °पायवेसु <b>सं</b> °                       | जे          | 59         | °िम सुहं                         | क,ख                  |
| 4.         | <b>इंसादीया</b>           | जे          |     | माम उ°                               | ने              | 35         | भइया भ                                     | ,,          | 53         | पिऊ ते                           | जे                   |
| 43         | विहरेइ प                  | क,ख         |     | सम्मली                               | अ, <b>क</b>     | 39         | <sup>°</sup> हेउ <b>वे</b> रि <sup>°</sup> | **          |            | पिओ ते                           | क,स                  |
| 44         | जं मए                     | जे          |     |                                      |                 | 33         | मायाए पि                                   | 23          | 4.5        | पसादेण                           | जे                   |
| 44         | अलंबण                     | ,,          |     | उद्देश-१७                            |                 | 33         | नियबाउ गेहाअं                              | ो क सा      | 54         | एवं ताण                          | जे,क,ख               |
| 44         | सुद्रीणविमणा              | फ,स         |     |                                      |                 | 36         | समाबणी                                     | क,ख         | 54         | नहङ्गणको                         | जे,ख                 |
| 40         | ता कि                     | क,स्त       | ٩   | गञ्जाससहुबदयास                       | प्रवा। जे       | 36         | वषामि                                      | क,स         | 90         | <b>यु</b> बुरिस                  | जे,क,स               |
| <b>Ę</b> • | °हिस्सुरिस                | जे          | 3   | भारकजा                               | 22              | \$2        | मा विपत्ती                                 | जे          | 9 • 3      | एवं विय                          | जे                   |
| <b>§•</b>  | क्रकालहीणं तु             | क,स         | 3   | गती थ                                | जे, <b>ड,स</b>  | 89         | मुणिचसमं                                   | 39          | 903        | पिओ कु <sup>°</sup>              | <b>६</b> ,स          |
| <b>F</b> • | <b>ेसि हु अंज</b> णं      | €,₹         | ł   | बायमध्ये पावा                        | <b>a</b>        | 88         | 'बाग्ररयदोसा                               | 3)          | 903        | अहतं, सु                         | " "                  |

|       |                                         |              |                 |                                 | ७. पाठान                                | तराणि |                          |                 |            |                                     | a                         |
|-------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1=0   | विमावसु                                 | जे,च         | 14              | संपद्मो                         | 3                                       |       | उद्देश १९                |                 | ¥          | सुमती                               | जे                        |
| 900   | बहुलहुमी                                | .,           | 16              | अपेच्छं इसी                     | ₹                                       |       |                          |                 | v          | पुण्डरिगिणी                         | **                        |
| 900   | बहुलहुमीए वे°                           | <b>4</b> ,स  | 15              | न्ती मया                        | 4                                       | 1     | मेडे इह वे               | क,¶             | 6          | उसमादी                              | ,,                        |
| 9.0   | 'स्मा पुण                               | वे,ड,स       | 15              | <b>अर्</b> कणम्सी               | á                                       | 4     | इणु गस्स                 | व               | 94         | हो वरचेड्री                         | <b>फ,स</b>                |
| 1-5   | 'साहे स्ति                              | जे,क,स       | ₹•              | वणं तं खेपसो                    | ग <sup>®</sup> जे, <b>६</b> .ख          | \$    | सोऊण व                   | 2.4             | 96         | सुनन्दो                             | बे                        |
| 105   | रावरिहे                                 | 4            | 21              | ता सुम                          | क,श्र                                   | •     | <b>ह</b> णुयतो           | <b>₹</b> ,ख     | 40         | णा पुण                              | जे,क,स                    |
| 110   | युक्रिस                                 | जे,क,स       | 42              | <b>णा</b> ड् <b>स</b> रीयं      | <b>4</b>                                | 9.    | <b>रणमुहं</b><br>°णग‡(णं | मे              | 90         | गुरू य मी                           | क,वा                      |
| 111   | 'निमिसे                                 | वे,स         | 23              | एयं चिय                         | जे                                      | 11    | <sup>°</sup> गयंदे       | "               | 90         | 'रोषीरो                             | जे, इ,स                   |
| 111   | पाविद्य                                 | <b>3</b>     | 38              | •<br>जयविसन्ते                  | ,,                                      | 92    | ेरो अह मण्णिः            | ओ इ.स           | 96         | ंगे अच्छाओ                          | स                         |
| 113   | पि व सं                                 | स            | 38              | गुरुवणिका स                     |                                         | 92    | गुरूदि ता°               | च,अ             | 96         | ंरो सच्छाओ                          | à                         |
| 112   | संपूर्खण                                | জী           | २५              | • गरग <i>र</i> सर ।             | **                                      | 15    | क्रयपश्चिकम्मो           | 3               | 96         | वज्ञदंती                            | च,च                       |
| 993   | पिंसुजा । तो                            | ,            | 24              | विशिमक                          | .,<br><b>६</b> स                        | 18    | इणुवो                    | 11              | 15         | चित्रास्य वो                        | •                         |
| 118   | उच् <u>छ</u> ंगनि <b>द्वियत्</b> णुं    | 91           | રૂપ             | एकाई कि                         | जे                                      | 94    | इणुमन्तो                 | ,,              | 15         | वितारक्लो                           | वे                        |
| 198   | समुच्छलियो                              | ,,           | 3.6             | त्ररियं                         |                                         | 14    | एवं च इसाँ               | 48              | > •        | नन्दो वि य                          |                           |
| 118   | सिलावहे                                 | ज,क,स        | ર હ             | <b>ब</b> रत <b>ण्</b>           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 15    | <b>ंजसमं हणुवे</b>       | ो जे            |            | अमियसांगी य                         | **                        |
| 994   | रोबन्ता                                 | जे           | 30              | अहर तस्थ व                      | "<br>।र <sup>०</sup> <b>स</b>           | 16    | विच्छुरियं               | 91              | २०         | य विय अमियर                         | गोय क                     |
| 119   | <b>डाइका</b> र                          | ,,           | ૨૭              | तो मज्य                         | े जै                                    | 10    | पणनइ                     | 97              | २०         | व अनीवसोगो                          | य जे                      |
| 196   | जाइविमाणा <sup>°</sup>                  | <u>स</u>     | २७              | सुतेणं                          | •                                       | 70    | अवगृदो                   | जे,क स          | 31         | दामरमुणी                            | बे                        |
| 115   | जम् <u>म</u> ुस्सवो                     | जे,इ,ख       | 26              | किलिमई                          | "<br><b>ड</b> ,स                        | 15    | वो वरपुरीए               | क,ख             | 29         | पते                                 | ,,                        |
| 115   | देवलोगे                                 | जे           | 76              | जुवतीई                          | <b>3</b> ,⊲                             | 44    | सहसनि <sup>०</sup>       | €,₹             | 22         | बोबेउजं वे°                         | €,स                       |
| 171   | षया स                                   | जे,क ख       | 35              | ैस्स संजा                       | eri-                                    | २४    | सुतेहि                   | जे              | 49         | था नेति जा                          | ने क,स                    |
| 121   | हणुखी ति                                | 31           | <b>3</b> •      | न देइ                           | od ),                                   | 38    | समोच्छरिओ                | ,               | 43         | महाभासं                             | <b>5,4</b>                |
| 123   | °उण्ज्वभावा                             |              | 39              | संथाविङ्ग                       |                                         | 24    | <sup>°</sup> विहीसणे     | क,ख             | *4         | पतेसु                               | जे,क,स                    |
| 933   | विस्कृतिणध्या                           | ,<br>新       | 3 N             | °ओ विय य                        | "<br>" <b>क</b> ,ख                      | 34    | 'मादीया                  | जे              |            | क <sup>°</sup> माता-पित             |                           |
| • • • | इति प                                   | ₹            | ₹ '<br>₹ ₹      | पद्यणगती                        | ો <b>અ</b> ,લ<br>ઉ                      | 36    | गेण्हड                   | जे.क,स          |            | " नाता ।५त<br>निर्वाणस्थान          |                           |
|       | हणुवंसभव <sup>°</sup>                   | जे           | २ २<br>३ ७      | गवेसमाणे                        | ₹                                       | 76    | हणुनो<br>*-०             | जे              | "<br>२७    | °ही अह                              | हारण ज्य<br><b>क</b> ,श्र |
|       | नाम उद्दे                               |              | _               | पवणगती                          | जे                                      | R Ś   | °नमियपाबीढो<br>-         | जे,क,ख          | 36         | हा अह<br><b>अ</b> जीओं              | ₹,**                      |
|       | सम्मत्तो                                | "<br>事       | ₹¢<br>8•        | ंगं उवद्द्रणा                   | _                                       | 8.8   | डण्डरयण <u>ं</u>         | जे जे           | 36         | ँलं <b>दे</b> इ                     |                           |
|       |                                         |              |                 | नभयलाओ                          |                                         | 84    | जिणदबपुरे-<br>सासणसदमावा | } स             |            | ँ हे <b>दे</b> औ                    | <b>क</b><br>स             |
|       | उद्देश-१८                               |              | 80              | न भयला ना<br>*जिय <b>आ</b> हारै |                                         | 24    | <b>बास</b> णल <b>द</b> े | y<br>≆6         | 36         |                                     |                           |
| 1     | एयं वे                                  |              | A \$            | ंपु च्छिया <b>र</b>             |                                         | • 7   | इति<br>इति               | न<br>जे         | 25         | तस्वरसास्त्रे<br>'ड पावेन्तो        |                           |
|       | -                                       | क,स          | 8.6             | पुष्ठियान<br>असिक               | ताय ज                                   |       | नाम उद्                  | 99              | २९<br>२९   | ंड पावन्ता<br><sup>°</sup> ड पावंति | 5 €                       |
| ₹     | उ <b>द्ध</b> िहरूण<br>उद <b>द्विज</b> ण | सु<br>#      | <b>89</b><br>49 | नारक<br>इनुयासि                 | »                                       |       | उद्देसो म <sup>°</sup>   | "               | <b>3</b> • | जिणिद अ                             | में                       |
|       | उदा <b>हु</b> खण<br>उवद्विखण            | जे           | 43              | परं तुड्डो                      | क, <b>ख</b>                             |       | सम्मत्तो                 | जे,क            |            | अभिमन्दणी वु                        |                           |
| •-    |                                         | <b>অ</b>     | 48              | व गओ                            | क,स                                     |       |                          |                 | \$0        | अभिगन्दणा व                         |                           |
| 4     | <sup>°</sup> णाभवणे<br>ि                |              | ५५              | मासा                            | जे                                      |       | उद्देश-२०                |                 | 30         | स्वासणन्द्रणा<br>संघट्यमो           | ो ्स<br>जे                |
| •     | वियहरे                                  | क,ख<br>-     | 46              | हणुयम्तो                        | जे,ख                                    | -0.5  | •6                       | <u>.</u>        | 39         |                                     | 31                        |
| •     | ंबरा तरणी                               | जे<br>       | ५६              | हणुअग्तो                        | . *                                     |       | ं इहाणुकिसा<br>          | ग<br>           | 31         | सुमती<br>नरिन्दा                    | 1)<br>NC 207              |
| \$    | पेच्छइ करा                              | <b>क</b> ,स  |                 | इति पं                          | अ,ख,क                                   | 1     | रवसमं<br>'               | जे, <b>रु,स</b> | \$ 9       |                                     | <b>फ</b> ,ख<br>जे         |
| 11    | ममति य                                  | <b>5</b> ,41 |                 | एवणज्ञणा"                       | *, 1) 3)                                | ₹     | 'सादीणं                  | जे              | 33         | सिरिस <sup>°</sup>                  | _                         |
| 11    | क्रिड्डेण<br><sup>९</sup>               | ₹ 2          |                 | नाम उद्                         | <u>बे</u>                               | 8     | अभिजन्दणी                |                 | ₫8.        | परमो म                              | जे, <b>क,स</b>            |
| 98    | °चा इहं                                 | ने           |                 | सम्मती                          | क,स                                     |       | अभिनंदणी                 | स               | <b>3</b> 8 | *णिम                                |                           |
|       |                                         |              |                 |                                 |                                         |       |                          |                 |            |                                     |                           |

| 34  | पणासेव <b>क,बा</b>                  | 90               | °कोडी इत्रंति च° क,ब                | 9.4   | सुणच वे                              |       | ंपुरे य नराहित मु,खे        |
|-----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
|     | पणासंतु जे                          | ७२               | दुस्यभाए जे                         | 9 • 4 | उसमेण यु <sup>°</sup> वे'स           |       | <sup>°</sup> पुरे नयराहिव क |
| 36  | मस्गोहद्दुमो "                      | ७५               | ਸਰਝ੍ਰੰ ,,                           | 9 • ६ | <sup>°</sup> हो व्याप <sup>°</sup> उ | 1 136 | मुणिबरो विचित्तस्स जे       |
|     | नशोह <sup>े</sup> क,ख               | ७६               | उन <b>हिस</b> तेण ,,                | 9.6   | पुण्डार्गि° स                        |       | देवलोगं जे,क                |
| ψ   | तेन्दुग° ज                          | vv               | पयाइं अं                            |       | पुण्डरिंगि° डे                       | 1 935 | °णाधो                       |
|     | तंडुग <sup>०</sup> स                | 45               | °स्स होइ सणा को° क ख                | 906   | रुभिऊण ,                             | •     | ईसावश्सामि° जे              |
| 10  | बासपुज्जो जे                        | 98               | अणा को° जे                          | 905   | जसमईप ,                              | 989   | पत्तो अरमछि-                |
| 35  | कम्पितं कयवस्मा                     | 6.               | ° रंजाण वीसतिमं कसा                 | 110   | पुण्डरिगि <sup>०</sup> क,स           |       | जिणंतरे पसो ॥ जे            |
| ٠.  | सामा क,स                            | 4.               | °t इगुणवीस° जे                      |       | पुण्डरिंगि° उ                        | 787   | पुदर्श                      |
| 15  | सम्मो वि <sup>°</sup> जे            | 69               | ंबीसतिमं क,स                        | 111   | य विणीयाए ६,स                        | A 4 5 | वीइसोग <sup>°</sup> "       |
| 8.  | साएबाए सिव दि° जे                   | <b>د</b> ۶       | <b>ेखा</b> उसया जे                  | 111   | भावणीए व                             | 983   | सप्पभगुरु क                 |
| 89  |                                     | 68               | परिनेब्बुं ,                        | 198   | <sup>°</sup> ण तवं मधवो              | 803   | चिविद्यंण क                 |
| 8.5 | भत »<br>कश्चिमा <b>क</b>            | CV               | (faufaurani)                        |       | सर्णकुमार्राम उपको उ                 | 943   | मयूराप जे                   |
|     | प्रवासेसु 5                         | 68               | ेहरविमु <sup>°</sup> क,ख            | 993   | अतिस्वो क,स                          | 988   | ेबसमेहि जे,क                |
| R Ś | पणासेतु 🖷                           | ૮ષ               | <b>ंयमतीया</b> जे                   | 118   | पुण्णाणुभावजीएणं क,ब                 | 9.46  | गेय खे° क                   |
| 8.5 | _                                   | 65               | यमताया ज<br>गोदण्ड <sup>०</sup> स्त | 970   | विभागे क,व                           | 0.00  | देवि रज क                   |
| 8.8 | 4 3311 3                            | -                | ेरिसेस् जे                          | 990   | विणय <b>मइं</b> डे                   | 986   | ंर, सुकायन <b>मियंतरे</b>   |
| 84  | महिका जे,क,स                        | 25               | ·                                   | 196   | हमबाहू ,                             |       | धीरी जे                     |
| 84  | कुंदन <sup>°</sup> क                | 69               | अतिविद्विः .,                       | 996   | परीवसइ ,                             | , 944 | ~ 6                         |
| 809 | °ह्दो रिक्श निय भ े जे              | 66               | आइपमा <sup>०</sup> "                | 995   | जिणायतणे ,                           |       |                             |
| 84  | नासेतुते। खप्पं॥ इ.स                | 68               | जाव <b>य</b> ते <sup>°</sup> कस     | 115   | <sup>'</sup> ईसन्तियं ,              | 944   | °वरवसमो जे,क                |
| 80  | मगहाहि क,स                          | 63               | वरिसाए 🐾                            | 939   | तत्तोवि चुयसं ,                      | १५७   | भणाभिरामं जेक               |
| *6  | °पुरंमि एसो जे                      | 9.0              | होही जे,क,ख                         | 122   | सुष्पम <b>सु</b> °,                  | 1 160 | पते म <sup>°</sup> जे       |
| 86  | <sup>0</sup> लं होउ क, <b>क</b>     | 5.               | भाइपमा <sup>°</sup> जे              | 983   | वयसमीइ'' ,                           | 1 940 | दाबेन्ति जे,क               |
| 4.  | ेलो जणणी यतिसिल                     | 44               | वान भि <sup>भ</sup> ,,              | 933   | सङ्घाएदोस° ,                         | 9 4 7 | <sup>°</sup> डुम्मस्स जे    |
| •-  | हं जे<br>दिन्स <b>६ स</b>           | 4.8              | बाउं बल उ <sup>०</sup> <b>क</b> ख   | 923   | माचियमती ,                           | 9 4 3 | ेंदुम्मस्स "                |
| 4.  | 17 3                                | 94               | <sup>°</sup> धणुवीसा कख             | 928   | सहदेशिनरा ,                          | 448   | दुक्तं क                    |
| 44  | माएंदर्स ., ,,                      | 84               | परिद्वायं क,स                       | 928   | नगरे ,                               | 994   | रखांलगासु क                 |
| 44  | <b>किं</b> सुयसय <sup>©</sup> ,, ,, | 94               | नव अद्व सत्त सङ्ढा                  | 924   | सोधम्माद्वि <sup>°</sup> क,स         | १६७   | <sup>°</sup> देवमादीया जे   |
| 46  | पते                                 |                  | छत्त्व धण् अद्दछहा                  | 924   | दट्ठू।म्म उ                          | 1 100 | ंरविय पोय <sup>°</sup> जे   |
| 49  | <b>पते</b> जिणवश्चदा क, <b>स</b>    |                  | य । पचसया पणुर्वासा                 | 926   | 'रंति रूपं जे,क,स                    | 1 900 | इमाणि नामाणि जे,क           |
| § • | ंगं संपत्ता सार्व ,, ,,             |                  | उस्सेहो" ज                          | 920   | तो भणइ                               | 909   | मा परिस्त्रभूई जे           |
| 63  | भयषं                                | 58               | ं हो होई जिण' जे,क,ख                | 926   | होउ कथपडिकम्मो उ                     | १ १७२ | ँमां अह हो <sup>°</sup> "   |
| 84  | <b>अवगाढं</b> जे                    | 50               | असीय स <sup>्</sup> क,ख             | 926   | कयबलिकस्भो य                         | 644   | °ताया जे,क                  |
| 44  | तु पह्नस्स .,                       | 90               | ंया य सत्तरी सद्दी जं               | 986   | कयपडिकम्मा क,स                       | 9.65  | पते जे                      |
| ६७  | <sup>°</sup> हीणाव <b>स</b> ° ख     | <b>द्यीर्थ</b> क | <b>चा</b> गूंषि                     | 925   | पत्तो भणन्ति                         | १७३   | जुबन्तं ,,                  |
| Ęc  | ओसांप अ                             | 909              | ेरीए अजिओ क,स                       | 350   | ेणाण <b>स्</b> वं इ                  | 903   | ेरण्याहरणं क                |
| 66  | <sup>°</sup> िषणीए वि क             | 909              | <b>छण्</b> य पु <sup>°</sup> जे     | 143   | ကျဲခင်း Combre                       | 904   | ेबदणकरं जे                  |
| 46  | सरिसो जे.क,ख                        | 9-3              | पते "                               |       |                                      | 905   | तह य ह <sup>°</sup> जे,क    |
| 90  | °सभाएण जे                           | 9=8              | पुण तीसा स्त                        | 133   |                                      | 900   | °रा पते जे                  |
| 45  | खब्सेदा "                           | श्रीर्षंक        |                                     | 938   | इतः पइचात्<br>स्व प्रती पछि ६०       | 9:09  | महासुक जे,ह                 |
| 90  | कोडीए इं ,,                         | 9.4              | समझ्बाए क                           | 14*   | पत्राणि नोपस <b>मन्ते</b>            | 905   | एतेषु जे                    |
|     | 4 33                                | 1-1              | and and                             | 1     | California Manada A                  | • •   | , a di                      |

| 960  | संतिनयरमामं च           | जे,क         |             | नाम उद्दे°                | जे                 | ВŚ                       | चूलामणि                             | बे,क             | 43         | सायरसविद्धिं प                  | 5                  |
|------|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| 160  | महिला                   | п "          |             | उरेशे सम्मत्तो            | 4                  | 88                       | हरबादणेण                            | 3                | 43         | मणोरमा मु                       | 5                  |
| 969  | पतेसु                   | जे           |             |                           | -                  | 8.8                      | पीतीप                               | •                | .sg        | किह मो°                         | जे,क               |
| 161  | नगरेस्                  | "            |             | उद्देश-२१                 |                    | 84                       | य बाहुजे, तं                        | 13               | 99         | जरापरिवमक्तिको                  | 3                  |
| 963  | ंमो प्या <b>व</b> ई     | ,            |             |                           |                    | 86                       | ेय <b>इ</b> लिइम-                   | ,,               | باو        | विरागं                          | जे,क               |
| 963  | पच्छिमो क               | जे,क         | 2           | ण अस्य म                  | ਜ                  |                          | वरदालिष"                            |                  | ৩ <b>९</b> | विभूतीप                         | जे                 |
| 968  | अस्विगा                 | जे           | 3           | महिवाली                   | 4                  | 84                       | कंड्रलझंकार                         | ",<br><b>₹</b>   | 43         | ° ६म्मलुद्धी                    | 5                  |
| 964  | <sup>°</sup> ओ विय      | ,            | 3           | *समिद्धि                  | ₹5                 | 85                       | व (विउल                             | •                | 24         | वरमराहिव                        | -                  |
| 966  | मणोहरा ह                | ,,,          | 4           | पोहिल्लमु ै               | जे,क               | 85                       | °ममोगपु°                            | "                | 6          | पुडवीए                          | "<br>जे            |
| 960  | पभावई                   | जे,क         | •           | जेण य ह                   | जे                 | 49                       | <sup>°</sup> बसमं                   | <i>)</i> '<br>ਤੋ | 2.9        | किन न नह                        | <b>5</b>           |
| 36'3 | <sup>°</sup> जोब्बणवराओ | ·<br>事       | •           | इहर्द                     | 33                 | '33                      | अइसम्बिन                            |                  | 66         | अवस्महं धी                      | -                  |
| 966  | पुंडरिंगिणी             | जे           | 70          | राया य महिहरी             |                    | 43                       | पतेण                                | ने               | 51         | मउडादिवि                        | .,<br>जे           |
| 966  | आणन्दयरी                | जे,क         | 90          | पवमादिया                  | जे                 | પુષ્ટ<br>પુષ્ટ           | 'क्याब्दापा°                        | ज,क              | 53         | गामसङ्क्षं तु                   | 5                  |
| 950  | °णो चैव ना°             | जे           | 93          | चोइय                      | जे क               | 44                       | निरीक्सेसि                          | ગ, ૧.<br>ક્રો    | 53         | ंसं भरेड                        | जे, <b>क</b>       |
| 959  | °रो विय                 | <b>転</b>     | 93          | सीहमहिसेय                 | जं                 |                          | निरक्वामि                           | *5               | • •        | 3 <b>4</b>                      |                    |
| 959  | एयाणि                   | <del>क</del> | 98          | चडर्स                     | 17                 | 46                       | बंधं मोक्खं                         | जे,क             |            | <sup>°</sup> णाणास ए <b>द</b>   | ""<br>第            |
| 959  | नामाइं                  | <b>F</b>     | 9 '4        | नहा भा<br>उज्जोयन्ता      | 45                 | 49                       | पद्यां सार्व्य<br>पश्चितिहरू        | 31, 41<br>To     |            | वण्णणा उद्देसओ                  | Ì                  |
| 151  | नामाइं                  | <b>事</b>     | 9.9         | व्यापना<br>वस्वामिणीहि    | **                 | £ 0                      | लभइ                                 | ने,क             |            | सम्मती                          | ज, <b>क</b>        |
| 953  | °भो उ ।                 | जे           | -           | वरवाणणाह<br>विहीए सीरो    | ,,                 | 4°                       | लमर<br>तह इवर निरा                  | -                |            | त्रन्तरम                        | w <sub>e</sub> (IV |
| 953  | पते                     | जे           | 96          | -                         | ,<br>জ             |                          |                                     | जाराज<br>जे,क    |            | उद्देश-२२                       |                    |
| 958  | *कृष्पा अ               | <b>\$</b>    | 95          | इन्दादी<br>*              | সা                 | ६ <b>२</b><br>६ <b>२</b> | काऊण<br>सोहम्मादीसु                 | ળ,જ<br>કો        |            | 9851-44                         |                    |
| 988  | वंभाओ                   | 奪            | ۹۳.         | ेलसतेहि                   | ,,                 | 4.4<br>6.8               | ेलाओं मणुओ                          | 5                | 3          | <b>ँ</b> ६ लहुं घा <sup>°</sup> | জ                  |
| 954  | पतेसु                   | जे           | २१          | विह अस्स सुन्त            | या                 |                          | पात्रा चणुना<br>″णकम् <b>मम</b> र्ल | जे, <b>रू</b>    | 8          | तेसि, नय°                       | 19                 |
| 94.6 | अण्णा विस्वे            | ,,           |             | आसि ।                     | 19                 | ÉR                       | ए <b>यं मुणि</b>                    | •                | •          | जो सो सिद्धं र                  |                    |
| 990  | °सि इत्थं               | ···          | २५          | पं <b>चा</b> ईसय<br>केन   | »,<br>~~           | ६५                       | एय मुख<br>विगयनहो                   | 3) 11            |            | रज्जे                           | ,,                 |
| 996  | जिणे                    | **           | २६          | ÈS                        | जे,क<br>जे         | <b>६५</b>                | ावगयन <b>इ</b> ।<br>इडयरो           | भ भ<br>जे        | 4          | <b>मिक्ल</b> ट्ठा               | 1)                 |
| 996  | आसि                     | जे           | 39          | ैकेणं अइकंता<br>॰ — े — क |                    | ક્ષ                      | दडवरा<br>एकं पि                     | - <b>₹</b>       | 5          | पासण्डा                         | ,,                 |
|      |                         |              | <b>3</b> 9  | ं जोरोणं<br>े             | जे, <b>क</b><br>जे | 66                       | एकः । प<br><b>अभि</b> उजिउ          | क<br>जे          | 9.         | पुक्लरणी <sup>°</sup>           | ,,                 |
| 955  | अरम्बिजिणवराण<br>य, दसो |              | <b>38</b>   | निसुण <u>सु</u>           | স                  | <b>\$ \$</b>             | जान गण गण<br>ेजुवती <b>उ</b>        | ·                | 90         | िलमादीणं ।                      |                    |
|      |                         | "            | <b>\$8</b>  | त्थ वासे                  | "<br>~~ ~          | Ęs                       | जुवता <b>ऽ</b><br>'इयगस्म           | ,,               | 90         | °र <b>स्स</b> ञ्भन्त°           | ,                  |
| २०१  | भयलपुरं वि <sup>®</sup> | »<br>        | ₹%          | सुउञ्जु <b>य</b> ।        | जे.क<br>जे         | 86                       | इ. व. परम<br>जह बीयं                | "                | 99         | तो विव                          | ,                  |
| २०३  | तहेव इ°                 | जे,क         | \$4         | दुक्यमृह                  |                    | 45                       | जह नाय<br>तो भण <sup>°</sup>        | 1)<br>           | 91         | पद्धजामुदग°                     |                    |
| २०३  | महुकेढा                 | <b>₹</b>     | <b>₹</b> '4 | अक्रयबलिकम्मा             | 46                 | ६९                       |                                     | जे,क,मु          | 92         | <b>पतेण</b>                     |                    |
| २०४  | जगसिन्धू                | <b>₹</b>     | 3 6         | अणुबद्दांन्त य            | **<br>             | ĘS                       | वि ओइणा तु व                        |                  |            | <sup>°</sup> हो मुणिय           | ,,                 |
| २०४  | <b>एते</b>              | जे<br>-      | 3 4         | परिय <b>त्त</b> न्ति      | जे                 |                          | ्वियण अंगा<br>तं भण <sup>°</sup>    | ÷ = = =          | 98         | हा मुज्य<br>विविन्तेन्तो        | •                  |
| २-४  | ंगं वा।                 | <b>45</b>    | 36          | पिच्छिन ग                 | "                  | 90                       |                                     | जे,क,मु<br>=     | 94         | ।व। <b>चन्तन्त।</b><br>पयच्छामि | 5                  |
| २०४  | ंसनु वासुदेवाणं ।       | । जे         | <b>३</b> ९  | ण व <b>केई</b>            | <b>क</b><br>∸      | 90                       | ँग् <b>णाहं</b> ,                   | ज़<br>-          | 90         |                                 | <b>5</b>           |
| २०६  | ंणं एती,<br>            | "            | ñ.          | ँकालमाइमि<br>°⊶े ⊊-°      | ज                  | ७१                       | तुक्श<br>°————                      | <b>क</b><br>जे   | 96         | एग<br>से अण <sup>°</sup>        | जे, <b>फ</b><br>जे |
| २०८  | डहियं <b>के</b> °       | <b>₹</b>     | 8.          | °पड़ो य वि°               | 1                  | ७२                       | °संवेगो<br>—ोक्स्टे                 | সা               | 96         | _                               | 31                 |
| २०८  | थोषभवा"                 | जं,क         | ४२          | जस्स महा <sup>°</sup>     | <b>क</b><br>->     | ७३                       | सोद्रग्ने"                          | , ,              | 95         | <b>ंबर</b> गरेण                 | н<br>с             |
|      | EE T°                   | » II         | 8.3         | °या इंग्विं।              | जे                 | o ĝ                      | भत्तार भाय वि                       | _                | ₹•         | पायवडि <b>या</b>                | जे, <b>ढ</b>       |
|      | °रादिभवा°               | 15 15        | 8.≸         | <b>ैया विहु</b> ना        | **                 | Ęv                       | विश्वागदु "                         | जे,क             | ₹ ०        | मोसूण                           | 4                  |

| 4   |                                          |           |       |                             | ৩. বাষ       | ानसरा      | जि                                |             |     |                                         |              |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------|--------------|
| ₹•  | <b>सुणिवई</b> णं                         | •         | ag    | अमारि                       |              | 14         | वय ते                             | जे          | 13  | समायका ॥                                | \$           |
| 29  | संभाविऊण                                 | €         | vç    | वसिवित्तो                   | 3            | 44         | उषदेर्स'                          | ,,          | 94  | उपाइया                                  | à            |
| 28  | खियगुण <sup>°</sup>                      | 46        | 99    | कालं पि ।                   | जे, <b>क</b> | 94         | <sup>*</sup> तुरियो               | **          | 46  | "इरयदीविए                               | *            |
| 26  | दसमादिप'                                 | बे        | 6.    | पंच बच्चाओ ।                | 4            | 9 Ę        | कोसदेसे                           | *           | 90  | ंण अणंगसमो                              | जे           |
| 26  | वेमाणिय                                  | ₹         | 63    | भुषायु                      | 45           | 90         | सभूतछे                            | 4           | 90  | णवरं                                    | 4            |
| 25  | तब-संजम                                  |           | 63    | <sup>0</sup> ओ नगरं         | *            | 96         | ं <b>नो</b> विम                   | जे          | 90  | °रं मण्णायकुळ                           | <b>बे,</b> क |
| 25  | 'बितीया                                  | बे,क      | 68    | °न्ति रस(अ)ण-त              | ° 🕏          | 96         | <sup>°</sup> संस्वाओ              | 4           | 20  | विश्विक कण                              | 45           |
| ३२  | गुळुगुळुगुलेंत <sup>°</sup>              | जे        | 3.6   | <sup>°</sup> हो दसग्हो      | ₩.           | 15         | साएयपुरं पवेसिय                   | ा जे        | २०  | सुडमती                                  | जे           |
| 38  | सेलमोडे                                  | 45        | 50    | <sup>°</sup> हो सवररहो,     | *            | ₹•         | पवैसिउं                           | 27          | २१  | <b>ैवरिं</b> दा                         | "            |
| 34  | °द्माणुज्जुयमतीया                        | वे        | 50    | ेही सेबररही.                | जे           | ₹ •        | विभीसणो                           | ,,          | २१  | जा एव                                   | **           |
| 3.6 | एगप।एणं                                  | 5         | 36    | रविमच्चू तह                 | 転            | 31         | कित्तिमनरस्य                      | 1.9         | २२  | ओ सामि ち                                | 4            |
| 30  |                                          | बे,क      | 96    | रविबंधू तह                  | 3            | २२         | लक्सरसं पग                        | *           | 25  | पिच् <b>छ</b> सु                        | 転            |
| 36  | 'वसमा                                    | जे        | 30    | ेंदत्तो, नरवसमो             | _            | २३         | 'रे विलावं                        | जे,क        | **  | 'हे पते                                 | <b>3</b>     |
| 36  | ंया य नहें हि महि                        | , \$      | . (   | पुण राया वीरहो व            |              | 3.         | 'पवणजहणवेगो                       | जे          | २२  | है एवं                                  | ₹.           |
| 35  | बहुरुजुबमईणं                             | *         | 904   | °सत्तसंप°                   | जे,क         | 5.3        | पवणजवणवेगो                        | -           | 58  | ऊसियघय <sup>°</sup>                     | जे,फ         |
| 35  | _                                        | जे,क      | 9 = 4 | नियमरओ                      | <b>4</b>     | 3.5        | लंका                              | -           | 38  | रिबुबर्ल                                | Ì            |
| 88  | सम्पूर्णगाथा नास्ति                      | ₹6        | 908   | <b>अ</b> म्बप्पभाएं         | जे           | <i>5</i> 8 | दसरहस                             | जे          | ₹ € | अण्णेणं                                 | जे,क         |
| 84  | )) II                                    | 45        | 900   | ंविभूतीप                    | ,,,          | 30         | °प्यादी                           | "           | 36  | °इसताई                                  | जे           |
| 86  | नेव्याण                                  | ज         | 106   | ेया विय ताण                 |              | 54         | <sup>°</sup> मतीओ                 | 11          | 39  | हेम <sup>्</sup> पभो                    | "            |
| **  | महिमाकराण एका                            | 45        |       | स्त्रियक्र क्रमला ।         | सा ,,        | २ ६        | <sup>°</sup> हा चेव               | क           | 33  | <b>ं</b> मगलनिलओ                        | 45           |
| 86  | ° তা বৃত্য হিন্দু                        | 46        | 905   | जु <b>बतीहिं</b>            | 2.0          | २६         | इह मु                             | जे,क,मु     | źs  | °विभूतीपॅ                               | जे           |
| 86  | ंण वि निक्खुलं                           | 46        | 905   | <sup>°</sup> हिं समे,       | •            |            | इति प                             | जे          | 34  | व असंदरो                                | ,,           |
| 8.4 | नेष्याण                                  | जे        | 900   | ंवियमती                     | ો            |            | नाम उद्सी स                       | ,,          | 3 € | ससंभवो                                  | ,            |
| 40  | हिरण्यगन्त                               | 72        | 990   | °सत्तिसरी°                  | जे क         |            | सम्मत्ता                          | जे,क        | 3 6 | दढिचितीओ                                | ,,           |
| 49  | दुहिय                                    | ,,        |       | इति प                       | 1) ))        |            |                                   | ·           | 35  | देजासि                                  | 6            |
| 43  | ंभो इसो दूर्मो                           | 45        |       | <sup>°</sup> पत्ति विद्वाणी | 39           |            | उद्देश-२४                         |             | ¥°  | <sup>°</sup> पायप्प <b>देसो</b>         | 3            |
| 48  | 'सत्तकन्ति"                              | जै        |       | नाम उद्दे°                  | 29           |            |                                   |             | 10  | रायण्यस्सा<br>इइ प <sup>°</sup>         | बे,क         |
| 48  | सुहपसुत्ती                               | जे,क      |       | सम्प्रती                    | <b>有</b>     | 3          | युणेह                             | जे          |     | म्म् प<br>नाम उद्दे                     | ज, क<br>जे   |
| 46  | ंवं निर्धा <b>यं ज</b> ै                 | जे        |       | उद्देश२३                    |              | 3          | कोउगम"                            | "           |     | जर्मी <b>अम्मली</b>                     | *5           |
| 44  | <sup>°</sup> वं, निरधाइयं ज <sup>°</sup> | \$        |       |                             |              | 3          | सुहमती                            | "           |     | अहसा चन्नता                             | 49           |
| 46  | °हि भइयं                                 | <b>\$</b> | \$    | <b>जिणवराणं</b>             | जे           | 3          | केकई                              | à, <b>5</b> |     | उद्देश-२५                               |              |
| 40  | महादेवी                                  | वे        | ¥     | पुंडरिगिणिनयरीए.            | ,            | \$         | <sup>°</sup> लावण्णप <sup>*</sup> | वे          |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |
| 46  | <b>बिलु</b>                              | 45        | ч     | ंजण व चें                   | जे,क         | 4          | नट्रस लक्स                        | יי          | 3   | "ण सिरि दुदा                            | ্ত্ৰ<br>জ    |
| 46  | साकेयपुरी                                | बे        | v     | युणेह                       | जे           | ч          | नदृषिहं संपुष्णं,                 | *           | 3   | निवेदेति                                | 7.5          |
| 44  | <b>ँह ओ</b> विउ प <sup>®</sup>           | 45        | •     | निवेदेमि                    | "            | Ę          | °णं विय                           | 3           | 4   | अदिद्विया                               | 4            |
| ۥ   | ंमतीया                                   | 3         | 90    | दसरहस्य                     | *            | •          | °विह्वयण                          | •           | ч   | <sup>°</sup> वरपेरन्ती                  | Ŝ            |
| ६१  | ंगओ नवरिं। सोडा                          |           | 9.    | मारिही                      | जे           | 6          | <b>लोइबगाण</b>                    | वे          | دم  | चिय समत्थं                              | ,,           |
| € € | ेनो आसि महि।                             |           | 9 •   | मारिहडी                     | <b>\$</b>    | J a        | से इमस्य इ                        | 27          | •   | सुविणया                                 |              |
| Ęv  | एव भ <sup>°</sup>                        | •         | 11    | संभगइ                       | जे           | 90         | गेवहड                             | "           | •   |                                         | ,,           |
| 90  |                                          | जे,क      | 13    | जाणिस                       | •            | 11         | ते विय त                          | "           | •   | तुई म                                   | 4            |
| ••  | भोगं भो <sup>०</sup>                     | 3         | 15    | न मुणेसि                    | <b>\$</b>    | 11         | तर्दि समन्ता                      | ત્રે કંદ    | 3.  | बहारे यथ°                               | 4            |

|            |                                |                  |          |                                    | ø. 40       | क्सरावि  | म                         |                     |            |                                           | <b>C4</b>  |
|------------|--------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> 2 | <b>ैचेकंगणा</b> ह्             | बे               | 21       | क्सइ सया                           | •           | 40       | <b>ंबडा</b> एख <b>ड</b> ं | ने                  | •          | <sup>°</sup> शुक्रयकोया,                  | *          |
| 18         | गाधायाः पश्चिमार्द             |                  | 3.3      | सुणेह                              | À           | 40       | अणुह <b>िता</b>           | ₹6                  | v          | <sup>°</sup> ज्ञापन रा                    | *          |
|            | गस्ति                          | 4                | 26       | लमइ                                | ₹           | 49       | वज्जेहि                   | •                   | •          | पतेसु                                     | जे         |
| 14         | <sup>°</sup> रसी <b>ड</b> ा    | वे               | 35       | पमादी                              | बे          | 6.       | सो विय .                  | · 1,5               | •          | ते चणया                                   | जे         |
| 16         | भवनभी                          | ₹                | ą.       | ंडण पुरी                           | 13          | ĘĘ       | नि <b>यमं</b>             | के                  | 6          | ैयसिनस्स प°                               | <b>4</b> 5 |
| 96         | भगवड                           | 3                | 3.0      | नरें दस्स                          | ,,,         | ÉR       | पाविही                    | जे                  | 13         | विद्वत्थानि                               | बे         |
| 96         | 'क्डी से                       | ,,               | 33       | अवर्ष                              | जे,क        | Ęv       | जिणिउं ण                  | •                   | 13         | भवणाइं                                    | जे         |
| 9 9        | -                              | , <b>4</b> 5     | 33       | मुचिहिई                            | जे          | 65       | सम्गाओ                    | 1                   | 98         | मभिसेय'                                   | 91         |
| ₹•         | अंगवासीर्द                     | €.               | 38       | पतेसु                              | ,,          | 99       | अंच तओ जम्मे              | 30                  | 94         | राषवी                                     | ,,         |
| 9.9        | ंह सुदुक्तिका                  | <u>.</u>         | 34       | "णं होइ                            | जे क        | ७३       | पश्चितं चणहे              | <b>3,</b> 5         | 94         | ेरणमि <b>इ</b> सु                         | "          |
| 28         | <b>बाबमादीयं</b>               | â                | 34       | तुममवि                             | ₹           | ७३       | रक्खए                     | <b>45</b>           | 90         | बियमन्त <sup>°</sup>                      | - 6        |
|            | <b>कु</b> सले                  | <u>.</u>         | ŖĘ       | सरीरहे                             | जे क        | 36       | सिखापहे                   | ्र <b>वे</b>        | 90         | कि ताण पसुस्रिक्स                         |            |
| 36         | <b>पुत्त</b>                   | <u>.</u>         | 30       | दाणेण य वि <sup>°</sup>            | जे          | ७६       | <b>प</b> ण्योडेनि         | ज,क                 | 16         | "सियवयणो स"                               | ब्रे       |
| 34         | ुरत<br>°वित्त                  | ~<br>%           | 30       | <b>ं</b> रिथ उसाँ                  | ₹.          | 96       | ं को गेण                  | <b>a</b>            | 96         | किंह मेच्छ <sup>°</sup>                   | . 11       |
| 36         |                                | जै               | 35       | पाससंबन्ध                          | ·<br>布      | 96       | लदंभिह दे <sup>°</sup>    | <b>ন</b>            | 96         | मेच्छवसं                                  | जे,क       |
| 36         | गुरुसु                         | G)               | 43       | वियसा                              | ₹.          | ७९       | °णे बहल प°                | 3                   | 95         | वहर                                       | अ          |
|            | ₹₹ प°                          | **               | ४२       | जातीय <u>ं</u>                     | क,मु        | 6.       | चावारुएण                  | **                  | 95         | बहुत्तिह                                  | **         |
|            | नाम उद्दे <sup>°</sup>         | **               | 85       | जासाय<br>जोगणं                     | ₩, G        | 69<br>63 | सोदावणीए<br>तीसे वि       | <br>ज, <b>क</b>     | २०         | सुहर जय                                   | ,          |
|            | समसो                           | _                | • `      | ्रापण<br>(िन्ति इस मि <b>का</b> या | -           | 64       | कैण हरिओ                  | -1,√0<br><b>₹</b> 5 | २१         | पि <b>उपणा</b> मं                         | 31         |
|            | सम्भक्तो                       | 币                | 8.3      | तत्थेव य ने <sup>°</sup>           | 3           | 4.3      | परिसंठवेइ                 | 46                  | २२         | जणयकणयाणं                                 | f          |
|            | उदेश २६                        |                  | gų       | तस्थव                              | 4           | 53       | अज्ञवाभेड                 | ₹ .                 | 58         | 'सत्थ्य सिय°                              | जे क       |
|            | ७६स २५                         |                  | 84       | ब्रु हप्प                          | जे,क        | 50       | समत्थं                    | উ                   | २५         | कणगो                                      | बे         |
| 3          | विदेह ति                       | जे               | 8.6      | पतेसु                              | जे          | 36       | जोयणला <sup>°</sup>       | • •                 | २५         | चिय जणभो                                  | <b>4</b>   |
| ٠<br>٦     | पश्चिवासह                      | <b>₹</b>         | 86       | ँग जा लेहिं ।                      |             | 8,6      | मोहणडुं                   | <b>4</b>            | २५         | वारेइ                                     | जे         |
| ų          | ताए गु <sup>°</sup>            | जे               | 84       | °छिमिन्तसह                         | जे          | 9,6      | मोबणहा                    | 3                   | ३२         | सुगपि <b>रह</b> ै                         | ₹          |
| •          | बर्बर्ड                        | ,,               | 86       | छिमछिम <b>छिम</b> न्त <sup>°</sup> | <b>事</b>    | 909      | ैसमचर गर                  | -                   | ३३         | <sup>°</sup> मंत्रतीकु <sup>°</sup>       | जे         |
| c          | जाओं चित्र सन्भावी             | 33               | 88       | °सु विवद्धच                        | 4           | 9.9      | 'जा महमणिब                | -                   | <b>3 8</b> | <sup>°</sup> वसमो                         | , "        |
| ,          | तणदारुवेद्धि                   | ••               | 40       | °तबुतम्ब°                          | 85          | 1-1      | रियकिरिणसंह               | तया है              | ३४         | ेओ वड्डियामरि                             |            |
| 3.         | पदाससीलस्स                     | "<br>死           | 49       | °सडिति वे                          | *           | 1-1      | ओहासियं                   | *                   | ३५         | <sup>°</sup> ल <b>कु</b> न्त <sup>°</sup> | जे         |
| 31         | <sup>°</sup> उ <b>हसरेणं</b>   | जे               | 49       | °बढेंत घे°                         | बे          | 902      | <sup>े</sup> णगुणेष       | জী                  | ३५         | स्रोमेता                                  | जे 🐐       |
| 92         | नरवतीणं                        | .,               | 49       | खण्डेति                            | 91          | 902      | नि <b>रू</b> विया         | 3                   | 3.2        | ंबक्रतोमरस <sup>°</sup>                   | जे         |
| 92         | <sup>°</sup> व <b>ई भष्</b> णं |                  | 49       | वे <b>डि</b> उं                    |             | 9-3      | सुरवइम                    | जे क                | 30         | विवायन्त्रो                               | 4          |
| 98         | ँहो सि एँ भे,सु                | ))<br>(85        | 49       | महीवहे                             | 22          | 903      | कन्नासतेहि                | बे                  | 36         | णासइ य भवग <sup>०</sup>                   | 5          |
| 98         | त्तो करथइ य स                  | ., <u></u><br>કો | 45       | न्छ। पठ<br><sup>°</sup> दङ्ढंग।    | अ, <b>ड</b> | 903      | विमळगुणस्रंत              | ते                  | 36         | पलोपन्डो                                  | #          |
| 94         | केणि                           |                  | 43       | उ.हं <b>अ</b> °                    |             |          | पृति प <sup>°</sup>       | ,,                  | 35         | राघवी                                     | जे,क       |
|            | पव भणिय°                       | 17               | 48       | °मडेंति कुता                       | "<br>जे     |          | नाम उद्दे°                |                     | 80         | <b>णय</b> रे                              | •          |
| 90         | नरेंद्रं                       |                  |          | धरणिबहु                            |             |          | सम्प्रशो                  | ₹                   | 85         | मण्सो                                     | जे         |
| 90         | च-द्<br>भमइ तर्हि              | 73               | 48       | °हणोसरणाइं                         | ) ।<br>जे,क |          | ->                        |                     | 83         | <b>धीर</b> सत्तो                          | जे,क       |
| 96         | भमइ तको                        | ,<br>朝           | બુફ      | हुणासहयाह<br>केबि                  | ज,फ<br>ज    |          | उदेश–२७                   |                     |            | <b>इइ</b> प°                              | जे,क       |
| 96         | नगर तथा<br>'अलिपुडो            | वे               | 44       | काप<br>अभे मु <sup>°</sup>         | ح<br>ا      | ર        | सा मीया                   | *                   |            | नाम उद्दे                                 | बे         |
| 75         | आलपु <b>र</b><br>गेम्हे        |                  | पद<br>पद | ंक्षघायानु                         | वे          | 8        | °वि <b>द्युण्</b> गा      | 4                   |            | सम्मत्तो                                  | 4          |
| ₹•         | ग+ह                            | "                | 74       | क्षयःय। प्र                        |             | J        |                           | -                   |            |                                           |            |

|            |                                                   |                |            |                                |           |     |                                              |                |        |                                                       | _              |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                   |                | <b>₹</b> 4 | पायवसादाय                      | <b>45</b> | سام | तो कण्णा तह कर्ण                             | ते जे          | 117    | अपुण्लेणं                                             | जे             |
|            | उद्देश-२८                                         |                | ₹Ę         | उष्भासिन्तं                    | जे        | υĘ  | 'बसमा                                        | "              | 198    | <sup>*</sup> सहावाठिया                                | 3.9            |
|            |                                                   | जे             | 36         | वासभवणं,                       | 4         | u Ę | <b>ं</b> छामिमुद्दं                          | े<br>•         | 998    | परमसोम्मा                                             | •              |
| 1          | <sup>°</sup> स्स य दरध्या,<br><del>° को केट</del> | A              | 14         | सरकाओ                          | जे        | 90  | ंवतोमं                                       | जे,क           | 994    | ेणुसम <del>ुद्</del> छवं ग                            | बे             |
|            | ैन्तो तेहिं<br><sup>8</sup> नो नांचे ना           | .,             | 18         | बादिगरस्स                      | ,,        | 45  | खेयरवसमो                                     | जे             | 196    | <sup>°</sup> नरेंदाण                                  | "              |
| 4          | णो, तूरंतो ना <sup>®</sup>                        | ~              | 8.         | <b>म</b> अलिपु इं              | "         | 63  | तेण तथ्य वेयड्ढे ।                           | } क            | 115    | कुमुमबुद्रीओ ।                                        | 79             |
| •          | <b>ं</b> ऊणमाढलो                                  | 4              | 8 •        | उम्मुच्छिय म <b>मा</b> °       | <b>4</b>  |     | सम्माईकण तत्ती                               | ) _            | 121    | खुभिओं य सायरो                                        | स्रो जे        |
| •          | एय                                                | *              | 85         | वसो सा                         | जे        | 48  | काही अ <sup>°</sup>                          | जे             | 131    | कमेण होइ आ <sup>°</sup>                               |                |
| •          | णयर                                               | <b>5</b>       | 83         | <b>े</b> विओ विग               | 99        | 68  | तो होही                                      | - 5            | 155    | 'परितोसा                                              |                |
| •          | उज्जाणवरे                                         | जे             | 74         | बुहुं स <sup>°</sup>           | 4         | 6.8 | तो होइ तस्य कण्णा                            | ,न जे          | 123    | ैया पासं                                              | ,,             |
| 6          | चंदगती                                            | **             |            | ैम्मुहो, तमेव विष्टू- \        | . #       | 64  | <b>च</b> णुहं                                | 11             | 135    | <sup>*</sup> हरनयरे                                   | ₹5             |
| 90         | <b>बीहूसासे</b>                                   | **             | 85         | भयवं तिलीयणो 📗                 |           | 46  | हिजिही                                       | 18             | 176    | अन्भुवकम्मो                                           | जे             |
| 90         | सोवइ                                              | *              | 86         | बिण्हु भयव ति                  | बे        | 64  | णि विदस <b>अ</b> °                           | ,,             | 136    | ममस्स दो                                              | #              |
| 11         | सुसुगम्घगं                                        | *              | 85         | "महिल                          | 70        | 64  | "ण कया मए अ <sup>°</sup>                     | 12             | 131    | <b>लिग्घं</b>                                         |                |
| 11         | 'विही य                                           | बे,क           | 85         | तुहुं बहु सरवं                 | ,,        | 60  | 'धिकारेणं                                    | 54             | 939    | म समुवेह                                              | जे,क           |
| 92         | ंभो नाणं।                                         | ""             | 84         | तुहु महु सरणं                  | ቕ         | 66  | परिवेबिउ                                     | 11             | 123    | कणगो                                                  | जे             |
| 45         | तत्थ ग                                            | •              | 49         | चन्दगनीणं                      | जे        | 4.  | मे होहिइ एमा,                                |                | 133    | चं सानि जड                                            | •              |
| 93         | <sup>°</sup> द्वा, सहसा <b>ध</b> °                | जे             | ५२         | भो ! कयं च                     | 4         |     | <b>जेहस्</b> सालंबणं                         | 4              | 934    | चेव अझेणा                                             | <b>あ</b>       |
| 98         | <b>कस्से</b> रिसी                                 | •              | 42         | तुमं कहकओ वि                   |           | 59  | ग् <b>कस्य</b>                               | जे,क           | 136    | नरेंदे                                                | जे             |
| 90         | एवं कहें ऊण                                       | क              |            | वश्यव्यो                       | ज         | 5.9 | बीय                                          | ने             | 138    | भरा वि                                                |                |
| 96         | <b>दियहे</b>                                      | 4              | ५३         | एस्थाणीओ                       | *         | 42  | <b>बिट्टे</b> हैं                            | <b>4</b>       | 930    | चिय                                                   | ,<br>86        |
| 15         | लभामि                                             | जे             | 44         | पुर्विव                        | <b>4</b>  | 53  | बमंत छोगं                                    | जे             | 935    | रामस्य तओ                                             | <b>*</b>       |
| २०         | <b>े</b> विनडियं                                  | **             | પદ         | दिजाइ                          | जे        | 4.3 | संधाविक्रण व                                 | ते,क,मु        | 935    | नियोगक'                                               | जे             |
| २०         | <sup>°</sup> वणिवश्चियं                           | -              | 46         | अणुसरिसा ।                     | ₹.        | 53  | उवसोभिया                                     | जे             | 980    | °सहूसर्व                                              | जे,क           |
| ₹•         | चन्दगती                                           | जे             | 44         | गाढिमा अणु                     | 45        | 43  | "भण्डलाडोवा                                  | 4              | 980    | नरवरंदा                                               | ज, ज<br>जे     |
| २३         | न य जुँ                                           | जे,क           | 46         | भणइ तओ                         | -         | 58  | *भरहेण                                       | *              | 989    | दसरहसुबा बलकि                                         |                |
| २३         | तिह्नं ग                                          |                | •          | षन्यगती                        | जे        | 44  | महिलं                                        | 奪              | 989    | समं काऊण सेविय                                        | rr .           |
| 28         | किंबि उ                                           | 45             | 45         | ैरेडि, हरिकण वि •              | •         | 50  | <b>ं</b> णेस तो ते,                          | जे             | 189    | समं कयसोहिया ।                                        | "              |
| 24         | °मादीयं                                           | जे             | 60         | देवेसु वि जे                   | <i>y</i>  | 36  | <b>ं</b> मण्डणाडीवा                          | जे,क           | 189    | पविसंति क                                             | जे             |
| ₹ €        | ैय आणेथि सहं                                      | ₹5             | Ę <b>9</b> | <b>आ</b> सामिओ                 |           | 35  | °सिरीए                                       | <b>35</b>      |        |                                                       | जे, <b>ड</b>   |
| २६         | वित्तासिन्तो                                      | ৰ              | Ę <b>1</b> | परिपुण्णो                      | ₹<br>₹    | 900 | समुजो                                        | जे             |        | इति प <sup>*</sup><br><sup>°लक्</sup> मण <sup>*</sup> | <b>5</b>       |
| २७         | नगरमज्झे                                          | जे             | 44         | इस्छिमि                        | 4         | 900 | ससुजओ                                        |                |        | °णलंभावि°                                             | जे             |
| २७         | अविद्वहर्व                                        | • •            | 44         | संजोगं                         | जे        | 1-1 | मेहप्यभो                                     | जे             |        | नाम र°                                                | ,,,            |
| 25         | मासमेकं                                           | ,,             | 66         | ँगोयरमहीज ।                    | -         | 9•2 | बन्धुभद्दो                                   | *              |        | <b>चंम</b> त्तो                                       | #<br>#         |
| 35         | अवस्थिओ                                           | ,,             | <b>६६</b>  | करेह नेहं नियय                 | "         | 908 | न एश्य सं                                    | जे             |        |                                                       |                |
| 25         | ं<br>भो जात साव वे                                |                | ۷ <b>۲</b> | ँया तस्त                       | "         | 904 |                                              |                |        | उद्देश-२९                                             |                |
|            | दर्ठूणं भइदुगो                                    | जे             | 91         | या तस्त<br>"जुवतीणं            | **        |     | पवसा<br>'ह दुक्खन्ति भ                       | 4              | -0-6-m | °                                                     |                |
| <b>३</b> २ | दर् <b>रूण ज</b> इदुगा<br>तो अण <b>इ मरवई</b>     | <b>₹</b>       | 99         | युवताण<br>पडममादी              | "         | 906 | ६ दुक्कान्त म<br>"पश्चयाकोवा                 | <b>ड</b><br>जे | शायक   | ंसड्बभूयसरण'<br>ंमीयमीतीय ।                           | ~              |
|            | ता अणश्चरमञ्<br>आणेहि                             | 4              | ७२         | पडममादा<br>परममुव <sup>°</sup> | ))<br>Te  | 106 | पंत्रवाकावा<br><sup>*</sup> या अ <b>ने</b> । |                |        |                                                       | जे             |
| <b>३</b> २ | नागाइ<br><b>नरवरेंदो</b>                          | <b>क</b><br>जे | ७२         |                                | ा<br>जे   | 110 | या अ <b>ण</b> ा<br>दाणं णेय <sup>°</sup>     | 3)             | 4      | <sup>°</sup> भूमी करिंति<br>करेंति                    | <b>क</b><br>जे |
| <b>३३</b>  |                                                   |                |            | परमत्रवादा ।<br>गिण्हत         |           |     |                                              | "              | 3      |                                                       | ज              |
| <b>3</b> 8 | द्वादाराषम                                        | **             | 98         | 1-105 2                        | 4         | 111 | <b>जबरे</b> म <sup>°</sup>                   | 4              | *      | <sup>*</sup> छीनियोगं                                 | 29             |

| 1          | भसीए क                               | 8.5       | चारणहील                        | जे           |             | मुणिपायमूलिम                     | 4           | v        | ममिय सं°                                       | 4             |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|---------------|
| بو         | ैन्तो, शुणइ परमेण बि <sup>°</sup> ,, | **        | <sup>°</sup> कन्न च चितंता     | ₹6           | 35          | जणियभावा                         | जे          | 49       | क वड्                                          | **            |
| ·          | सोगं च "                             | 88        | विचिन्तेन्ता                   | जे           | 83          | पावेंति                          | 91          | 60       | <sup>°</sup> दंसण्मुयहि°                       | ,             |
| 4          | पवत्ता डे                            | 9.9       | नरेंदवंसा                      | <b>g</b> )   | 8.4         | पार्वित                          | ₹6          | 6.       | <sup>°</sup> रोमगी                             | 3             |
| 4          | °णियाओं न क                          | . 46      | <b>स्रणिऊ</b> ण प <sup>°</sup> | जे           | 89          | हेहे नि नि° उं                   | <b>र,</b> क | ٤٤       | <b>आ</b> मन्तेऊण                               | ,,            |
| 9          | पुर्वित्र जे,क                       | 86        | गुणि <b>ऊण</b> प <sup>०</sup>  | <b>46</b>    | 8.5         | मं <b>का</b> एदो <sup>ः</sup>    | जे          | 63       | प्रवासेगो                                      | 37            |
| •          | <b>जुवतीणं</b> जे                    | 58        | ੰਬਲਮੰ                          | जे           | 83          | <b>जहोत्र स्वाणि</b>             |             | 64       | ° यं से                                        | ,,            |
| 5          | ग्रज्ययारस्य र                       | 84        | मुणिगणक <sup>®</sup>           | ₹6           | 84          | <b>ः</b> णिकःग                   | g)          | 6        | <sup>°</sup> स्थिविद् <b>य</b> सा <sup>ण</sup> | •             |
| 9.         | अन्नमेदेणं डे                        |           | <b>११</b> प°                   | जे,क         | 8 5         | ंगनोणं उ                         | क           | ۷ ۶      | ं आणान्दओ सु <sup>0</sup>                      | ,             |
| 93         | अब्भन्तरं जे,क                       | i         | नाम उद्देसी                    | जे           | 86          | गतीर्ण                           | জী          | 66       | आ <b>लिंगे</b> ऊण                              | जे 🕏          |
| 93         | ° इनियमियमतीया जे                    | r         | उदेशो सम्मनो                   | <b>a</b> s   | 85          | मुगुत्त <b>ाग</b> ारं            | 11          | 66       | <sup>°</sup> वियोगानल                          | जे            |
| 13         | कि परसं,                             | ,         |                                | _            | 40          | विष्टु वि                        | 10          | 40       | तस्य आसस्या ।                                  | .,            |
| 93         | जीवन्त <sup>°</sup> द                |           | उदेश-३०                        |              | 40          | °भिमुत्रयं च                     | ,           | 53       | चिन्तगिगणा                                     |               |
| 15         | कि किजाइ जे                          | 1         |                                |              | ખુર         | तमे काउं                         | 91          | 33       | परितोस                                         | जे            |
| 16         | ंणा पशुद्धा, व                       |           | सरइ ॥                          | <b>₹</b>     | 43          | जाययभेनो य अहं,                  | • •         | 43       | <sup>°</sup> नम्ससियं                          | जे,क          |
| 96         | त्रभिसित्ता है                       | 1         | °गर्जेनो<br>°-८-२              | जे<br>       | 48          | °रो तत्र गु°                     | *           | 45       | <sup>° द्वा</sup> भेद्दे<br>जाए अं°            | जे            |
| 15         | तुमं आ <sup>°</sup> ,                | •         | °गणितो                         | <b>5</b>     | 48          | चन्दगती                          | ন্ত্ৰ       | 43       |                                                | উ, <b>দ্ধ</b> |
| ₹•         | तो क• ,,                             | •         | न हुक्ख़(कित्र)वि              | _            | 44          | नरेंदो                           | .,          | 43       |                                                | जे,क          |
| 39         | ंसग <b>ं</b> व                       |           | धि पत्र भ°़                    | ुजेक<br>२    | 40          | चन्द्गती                         | 91          | 36       | वन्धवीत मे।                                    | <b>₹</b>      |
| <b>₹</b> ₹ | विदुन व                              |           | अह जाह उपयंत                   | ता, ज        | 46          | पुष्पमदीए म°                     | 31          | 30       | कणय मि॰                                        | जे,क          |
| २४         | तेय ज€ "                             | 93        | नमेण                           | 31           | 40          | °ओं हच तेण अंप "                 | **          | 90       | 'रे नमिजग गओ                                   | जे            |
| २५         | ाय हु ग <b>य</b> ,                   | 93        | ेवस वैम्मली                    | जे           | 49          | ेजुयलय                           | <b>4</b> 6  | 36       | <b>ग्</b> यं से''                              | 45            |
| 24         | ढाइंति जे                            |           | <b>ब</b> न्द्गतीणं             | जे           | 45          | परकावे र                         | ते,क        | 96       | ेन्धूय भाम°                                    | ,,            |
| २६         | °णद <b>क्</b> खाओ <b>व</b>           |           | भणई भा०                        | •            | <b>६</b> 3  | <sup>°</sup> ढो. दुद्वो तं कणयमा | मो          | 36       | प्रभामण्डलो                                    | जे            |
| 36         | गती वि ,                             | 9 ६       | <sup>°</sup> जोगेणं            | जे           |             | य ॥                              | जे          |          | इति प <sup>o</sup>                             | क,जे          |
| 25         | तसो विय 🦙                            | 90        | निययभङ्गी                      | जे, <b>क</b> | ٤9          | ँडो. घणदत्तसुओ                   |             |          | 'लसमागम°                                       | जे 🕏          |
| 38         | इन्ता, <sub>स</sub>                  |           | अह तुज्ञ                       | <b>%</b>     |             | कयाणी गा।                        | ₹           |          | नाम उद्दे                                      | जे            |
| 39         | विसम्बिसं ,                          | _         | °गिरिसंकुलंदुः                 | _            | €8          | ताए सम                           | 雹           |          | सम्मता                                         | 37            |
| ३२         | °णोबंदसं जे                          |           | नरवरेन्द्रो                    | जे           | ÉA          | तीय सम                           | जे          |          | उदेश-३१                                        |               |
| ३२         | बर्धिईया ,                           |           | °नरवतीर्ण                      | 13           | 64          | मुणा <sub>्वि</sub> °            | ৰূ          |          |                                                |               |
| 33         | विसयसुद्धं                           | २२        | तस्य मुणिपा <b>य</b> °         |              | ६८          | मणहरे                            | जे          |          | °पडत्रज्ञानि°                                  |               |
| 33         | च  णस्संतो । काहेमि                  | <b>२३</b> | दोग्गई                         | जे,क         | <b>£</b> \$ | कयनियाणी,                        | 21          | 3        | °नरंदो                                         | जे            |
|            | य जिणधम्मं दु <sup>°</sup> रि        |           | मणिकुण्डले                     | _            | 40          | <b>चित्त्रम्</b> या              | •           | <b>W</b> | ंबादी उ                                        | जे            |
| 30         | सरसिउदेसं जंद                        |           | चित्र <b>ड</b> न्ती            | जे           | 9           | ंण य मेल ओ कयाणा                 |             | 6        | ंकुखे समुद्रपणी                                | मे            |
| 36         | हिंडे क                              | •         | इमाओं                          | • •          | 99          | जाने य पि <sup>°</sup>           | <b>₹</b>    | ٠,       | चडओ य पु <sup>®</sup>                          | 事             |
| 14         | उवाँद्वया जे, <b>व</b>               | •         | ेड <b>य भाग</b> ण्डली          | ,,           | ७२          | भूट विद्यम <sup>े</sup>          | जे<br>-     |          | चडभा यो पोक्ख°                                 | _             |
| 89         | धारासरत्र <sup>°</sup> व             | •         | उवमोभिया                       | 77           | ७२          | क्षेत्रण<br>सम्बद्धाः सम्बद्ध    | ₹           | 9 0      | °नरंदो                                         | जे,क          |
| ४२         | नदीओ उ                               | •         | वि <b>एसो</b>                  | 31           | ७३          | माहुणाओ काल°                     | "<br>"      | 93       | °णो विय,                                       | m 13          |
| 8.5        | <b>उत्सुगमणाओ</b> ज                  | •         | विपनो                          | 45           | ७३          | नगोत्तरे कि°                     | जे<br>के    | 93       | °बोंदिघरो                                      | "             |
| *2         | विस्तरित जे,व                        | •         | ટિ. ૧ <b>પત્તો</b>             | 2            | 90          | •                                | तेक<br>==   | 94       | पियाकुच्छि <b>संभवो</b><br>एसो ।               | बे            |
| 8,5        | गजंति नि≈म(ज्झ)राई ६                 | 36        | <b>जिणपायम्</b> रुम्सि         | जे           | ৬५          | इहा आँ                           | \$          |          | ्रता ।                                         | অ             |
|            | <b>1</b> 3                           |           |                                |              |             |                                  |             |          |                                                |               |

| ९०  |                                         |               |            | 9,                             | पाठान    | तराणि    |                              |                   |            |                                                |            |
|-----|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
|     |                                         |               |            |                                |          |          |                              |                   |            |                                                |            |
| 96  | वज्ञधरम <sup>०</sup>                    | जे            | 48         | सुगेजम                         | "        | 994      | रामवियोगे                    | ঈ                 | ч          | <sup>°</sup> द्रुद्ध वं                        | জ          |
| 70  | <b>र</b> हिडमणो                         |               | 48         | अगोउझं                         | "        | 115      | <b>ऊसु</b> गमणो              | **                | Ę          | पवं चिय                                        | जे,क       |
| 70  | रिखुपुरं                                | **            | 46         | अभिसिचह                        | जे       | 990      | पेडक्र                       | ,,                | Ę          | विणियोगं                                       | जे         |
| 16  | भो णरवालि°                              | <b>有</b>      | 44         | जेणं चिय अउत्र                 | "        | 190      | पिच्छाइ                      | ₹5                | 9          | ेसं वत्तव्या,                                  | ₹          |
| 15  | सम्पूर्णगाथा नास्ति                     | जे            | 40         | नरवरेंदं                       | "        | 114      | एसो विय                      | લે                | 6          | <sup>°</sup> यंमि त <sup>°</sup>               | जे         |
| २•  | <sup>°</sup> नामघेयो                    | "             | 46         | इविजय भावतो                    | ,,,      | 115      | ताव दिवसाव°                  | 45                | ٤          | <sup>°</sup> वसभा                              | ,,         |
| 53  | 'वयभू'                                  | ,,            | 46         | <b>रुविऊणमा</b> °              | 5        | 920      | नयरीय                        | ,,,               | 6          | °मेत्तपयाणं                                    | जे         |
| 43  | अरिदसणो                                 |               | 49         | नेहबद्धी                       | জ        | 950      | द्विष्ठ जिणचेश्यं स          | ण <sup>०</sup> जे | 5          | गामेसु यं नगरेषु                               | , य        |
| ₹₽  | सहसारकप्पे सुखरो                        |               | 63         | एको ऽत्य                       | 斬        | 999      | <sup>°</sup> ण विणएणं ।      | 22                | 9.         | <sup>°</sup> सरमस <sup>*</sup>                 | जे,क       |
|     |                                         | म             | ६२         | °वो, मगई इह                    |          | 922      | वरकुमारे                     | ₹                 | 93         | तुव्मे नि <sup>°</sup>                         | जे         |
| 34  | दुमे जो                                 | जे            |            | पानसंकुछे रण्णे                | भे       | 922      | वसिए                         | •                 | 92         | णियत्तह इओ,                                    | 45         |
| २५  | <b>क</b> रि <b>ऊण</b>                   | **            | ६३         | परिचितेइ                       | जे मु    | 955      | जनणीणं                       | **                | 93         | विश्वणपर्द                                     | जे,इ       |
| २५  | दुराकिति°                               | ,,            | € 8        | दि <del>वसा</del> भिला         | জ        | 933      | दोहिं वि पुत्ते              | जे                | 18         | ँगेण व, विविहे                                 |            |
| ₹   | परिबोहिओ                                | जे            | Ęv         | <sup>°</sup> नरेंदाण           | "        |          | समिग्दे                      |                   |            | वदे°                                           | <b>-</b>   |
| २८  | विहु भा°                                | 4             | 98         | °समुद्दन्मि                    | **       | 458      | परिणियशाओ                    | - 45              | 96         | <b>भुयावगाहिया</b>                             | जे         |
| 56  | °णुभूयारं                               | "             | 94         | गेण्हड्                        | जे       | 928      | पईसमीवं                      | जे, <b>ड</b>      | २०         | महायस                                          | .,         |
| ₹•  | नरवरेंदो                                | जे            | 40         | <sup>°</sup> यवादी             | ,,       | 354      | महायस                        | जे                | २२         | मे <b>रुक्या</b> री                            | 45         |
| 35  | करिय तर्व तो गओ                         | ,,            | હ          | अप्यणी                         | <u>.</u> | 924      | मा उब्वेषसं                  | जे,क              | २२         | मेकक्रो                                        | जे         |
| 38  | रोवेज्ज <sup>°</sup> वे                 | <b>,</b> \$   | 99         | पकं पि                         | "        | 325      | इह किचि                      |                   | 23         | विणोदी                                         | •          |
| § 8 | °को हं सम्ब                             | जे            | 95         | नीसंगो                         | जे       |          | अरिय सा <sup>°</sup>         | • •               | 23         | नरेंदा                                         | "          |
| 34  | ते बिण्णि                               | 転             | 29         | तो प <sup>o</sup>              | जे       | 936      | ैवि सामत्यं<br>भ             | <b>₹</b> 5        | 38         | मोत्त्रणनग"                                    | ₩.         |
| 3 6 | उध्यदृण <sup>°</sup>                    | बे            | 63         | गुणकरो                         | ,,       | 126      | नरेंदो                       | ने                | २४         | निवेदंति                                       | -          |
| 36  | अग—क्गा"                                | •             | 68         | <sup>°</sup> धम्मसंसिओ         | 12       | 126      | °ओ त सि°                     | 99                | २६         | पुत्तविभोगे                                    | ·,         |
| 35  | नाभस्स                                  | जे            | 64         | भणधन्ने                        | ,,       | 126      | ंदो विह                      | **                | ` <b>'</b> | पुत्तवियोग्<br>पुत्तवियोग्                     | जे         |
| 45  | परथेमि                                  | ক             | 64         | डिण्डई                         | 1)       |          | इति प                        | क जे              | 33         | न <b>रंको</b>                                  | ज<br>जे    |
| 89  | नरदवसभस्स                               | जे            | 66         | सारियतो "                      |          |          | नाम उ°<br>सम्मत्तो           | जे<br>क           |            | पुरावियोगं स <sup>°</sup>                      | 31         |
| 85  | ंबायविह्नो मु <sup>3</sup>              |               | 68         | अणुपालेहि                      | "        |          | चम्मता                       | 40                | <b>२८</b>  |                                                | "          |
| ४२  |                                         | 看             | 3.         | करेह                           | ,,       |          | उद्देश−३२                    |                   | ₹•         | णादीसंसारे                                     | "          |
| 8.5 | मंदच्छवी .                              | 番             | 59         | परिपालणं                       | ,,       |          |                              |                   | <b>₹1</b>  | भोगहेउसि<br>°                                  | <b>4</b> 5 |
| A Ś | वि य मंद्रपंगुरणा                       | जे            | 59         | ेण विप'                        | **       | ٩        | जिणायतने                     | जे                | 33         | <sup>°</sup> यत्तणंसु भो <sup>°</sup>          | जे         |
| 8.5 | <sup>o</sup> णाजीविया                   | 17            | 58         | <b>अ</b> डवीनदीगि <sup>०</sup> | 23       | 3        | णिस्संचारे                   | 4                 | 3.5        | संजोगवि <sup>°</sup>                           | जे,क       |
| 84  | <sup>°</sup> धू <b>व</b> सुसुयन्बा      | बे            | 53         | पगंते                          | ,,       | 3        | चेतूणं धणुरयणं               | 91                | 33         | <b>ैसोगमादी</b>                                | जे         |
| 86  | रइपियं,                                 | 27            | 53         | पणमइ                           | ,,       | 3        | त्रिणं णमेऊणं                | 46                | <b>₹</b> ₹ | ंपसानेहाणु <sup>*</sup><br>मणो वि <sup>°</sup> | 12         |
| 85  | सम्बस्स                                 | जे            | 54         | °पंकजे                         | ٠,       | 8        | ते, दीवेहि जणं               | 91                | 38<br>36   |                                                | ***        |
| 49  | कि करणीयं                               | ,,            | 94         | राघवो                          | 13       | 8        | दो चेय जणे प                 |                   | ₹५<br>३७   | ँयासिन्तो य परि<br><sup>°</sup> इ पश्चन्तदे°   | (सह ,,     |
| 49  | गेण्हिमी                                | 4             | 909        | नरवरेंदं                       | >>       | 1        | को एत्थ                      | ₹5                | 34         | •                                              | **         |
| 45  | °न्ति, सामिब ? कि                       | ने            | 9.8        | सस्याण                         | 21       | \$       | सुर <b>य</b> स्त्र <b>को</b> | <u> </u>          | 3 6        | परविदेसं                                       | जे         |
| 42  | अपनं कारणं तुई आ                        | ,,            | 1-4        | पावेउन घी'                     | **       | 3        | अत्रम्हिउ<br>कार्याक्टोको    | जे,फ              | 3 6        | गतेसु                                          |            |
| 43  | तुमे<br>नरवरेन्द्रो                     | "             | 99-        | कोई च                          | 2,0      | <b>₹</b> | क्यावरोहो<br>े               | <b>5</b>          | \$ 6       | सोगसमु°                                        | **         |
| ५३  | नरवर <b>न्द्</b> ।<br>सु <del>द</del> ख | "<br><b>写</b> | 117        | <b>भवणामो</b>                  | 2)       | 8        | °रे पसो                      | <b>転</b><br>2     | 36         | पुत्त तुमं                                     | n          |
| 48  | <b>सोक्</b> लं                          | जे            | 114<br>114 | एक मेक<br>भणकणाइण्या           | जे<br>खे | 4        | सुन्नायतणे                   | <u>ब</u> े        | 36         | न उसो०<br>°                                    | 19         |
| 14  |                                         | -1            |            | 4 4 44 1 \$ 4 1 1              | O.       | *        | संकेयहाणदिष <sup>®</sup>     | -                 | ₹5         | 'वियोग'                                        | ,,         |

| ٠,   | काहंति                                        | जे                 | υş       | पुयाहहो                                 |                |     | EE do                              | जे,क        | १७          | तुन्मेहि                         | वे क          |
|------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 3 4  | वरकुमारा                                      | ,,                 | હુ       | । दिष्शामलं बरधरो                       | सो             |     | नाम उ                              | जे          | 35          | ं ओ, दिवसा णि                    |               |
| 89   | पश्चिम जणो                                    | ,,                 | ſ        | । मालाधरी य देवो                        |                |     | उदेसो                              | .,          | § 0         | वज्रहणण                          | - B           |
| 83   | नवाप                                          | 59                 | ્        | सुरहिसुरूवी समु                         |                |     | सम्मता                             | <b>碼</b>    | 30          | दडारणी                           | à             |
| 83   | <sup>°</sup> बरधणुद्दा                        | ,,                 | ७५       | दिव्यभाव <sup>°</sup>                   | ₹5             |     |                                    |             | <b>3</b> •  | अणगार सा <sup>0</sup>            | -             |
| # \$ | बहुद्वसेसु य दे                               | ₹.                 | '9 €     | विमाणं च                                |                |     | उद्देश- ३३                         |             | 39          | 'चिती भो                         | 37            |
| 8.5  | विवसे हिं                                     | जे                 | vv       | <sup>°</sup> मतीओ                       | जे             |     |                                    | _           | 3.8         | नरेग्वो                          | ,,            |
| 8.8  | <b>तु</b> रगं                                 |                    | 96       | सुर्राभग°                               |                | 9   | एसो त                              | जे          | <b>38</b>   | थेव                              | ₩.            |
| 8.6  | केकईपुत्तो                                    | ₩,                 | ७९       | करइ जिणि°                               | *,<br>*5       | 3   | अकिट्ट मणीग                        | मु          | 34          | निवेदेशि                         | बे            |
| 84   | °क्षो य णेहेणं                                | ,,                 | ७९       | °कालं ॥ ७९                              | 40             | 2   | अकिद्रवरवण्यक्°                    | जे          | 3 €         | पावेन्ता                         | बे,ह          |
| 86   | ं होउ णिमयसिरो                                |                    | 60       | कम्मेहि                                 | *              | 3   | हद्भग्यम <sup>०</sup>              | •           | 36          | विशाओं य सत्त                    | <b>%</b>      |
| ¥Ę   | सपुरिस                                        | ,,<br>জ            | ٥٠       | <b>अ</b> न्माह<br>ण्डविउं               | ~ ~            | 3   | 'हिं विता'                         | त्रे        | 36          | पञ्च ठंताओ                       | 9             |
| 80   | स <del>तुं</del> जो                           | 91                 | 69       | °हिकुड़िमे                              | जे,क<br>जे     | 8   | °िन्त य वि°                        | ₹           | 35          | निरया                            |               |
| 20   | राणुन।<br>लक्ष्मीमरो                          | जे                 | 69       | घयाभि                                   | ₹              | É   | विदारित                            | উ           | 35          | ैवल असिपल जंह                    | ा<br>समी      |
| _    |                                               | ज<br><b>क</b>      | 63       | ेबिरियादी                               | जे             | .3  | दरुपम्माविषय                       | जं          | 8.          | पतेलु                            | , ,           |
| 80   | तुःज्ञ्चणहं<br>के                             | 4                  | 63       | अणुभव°                                  |                | 6   | वानरवु <sup>®</sup>                | ,,          | ¥ o         | न लभंति                          | "             |
| 40   | केकई                                          | **                 | 63       | निवेदणयं                                | ,,             | 6   | °িক্টেদন°                          | ₩.          | 89          | एबारिसं                          | 9             |
| 49   | <sup>°</sup> पेडी सदा य<br>मारल्ला            | जे,क               | 63       | जिण वरे                                 | D              | 5   | <sup>°</sup> गुमुगृम( <sup>°</sup> | जे, म       | 89          | तो एरिसं                         | "<br><b>5</b> |
| 43   | नारहा<br><b>ंबबा</b> दी                       | ज, <del>ज</del>    | 63       | अ।रोगं                                  | >>             | - 5 | °विणियोगं                          | जे          | 89          | पार्विति                         | -             |
| 48   | यवादा<br><b>अवगू</b> हिउ                      | •                  | ٧٤       | जारा <sup>त</sup><br><b>महू</b> यवं     | *1             | - 5 | "न्ति उ वि <sup>°</sup>            | **          | 89          | पार्वेति<br>पार्वेति             | ))<br>3k      |
| पुष् | जवन् <u>रा</u> हठ<br><sup>°</sup> न्दो इब दे° | •                  | <8<br>~* | नद्भाष<br>जिणायतणे                      | **             | 9.  | वरसाउक°                            | એ <b>,જ</b> | ४२          | बहुद्दोक्खं                      | ,,            |
| 46   | न्दा इब द<br>स्रो तारि                        | 19                 | ۲8       | परमू <b>य</b> वं                        | ,,,            | 13  | <b>समा</b> उछे                     | जं          | 83          | कहेमि जं                         | ने,क          |
|      | स्रोगेणं                                      | "<br>जे            | ८५       | भवणे<br>भवणे                            | ,,,            | 93  | ैमने पि मोलिए i                    | वसण् 🕠      | 8.3         | <b>अहब</b> अणु                   | à             |
| 46   | -                                             | -                  |          | नवण<br><b>ॅगण</b> श्रक्षिण <sup>°</sup> | 19             | 93  | ंद्रा अह सिया                      | य ,         | કૃષ         | पते                              | ,,            |
| 46   | होइ व्यय                                      | जे, <b>क</b><br>जे | 64       | गण अ। सण<br>गण अहित                     | "<br>客         | 98  | <sup>°</sup> ह्रपडरा,              | .,          | 84          | भगद्या                           | ,,            |
| 40   | सपरियंती                                      |                    | 64       |                                         |                | 98  | उज्जुया य पड                       | रा ज        | 8 6         | <b>यते</b> सु                    | ,,            |
| 40   | सपरितत्तो —                                   | <b>क</b><br>जे     | ८६       | सो हु सुमाणु <sup>°</sup>               | <b>क</b><br>जे | 98  | वङ्गागारा                          | 毒           | <b>1</b> 10 | नतसुरसं <sup>°</sup>             | 1,            |
| 40   | जुर्ति<br>°                                   | জ                  | 68       | पाउण (                                  | জ              | 96  | <sup>े</sup> तिस्थमुगमांसा         | बे          | •           |                                  |               |
| £ 9  | ेस्स सलाहणीयं                                 | **                 | 69       | पवमादी                                  | **             | 96  | जरगवा                              | ₹ <b>5</b>  | 85          | समणाणं तु महाः                   |               |
| € ₹  | होहिइ                                         | 45                 | 66       | तत्रो, पात्रविसुद्धी                    | "              | 16  | विगडनिस्थारं                       | ने          | *6          | गिह्यम्मे अभिर-                  | •             |
| € 3  | <b>गिण्हे</b> उं                              | **                 | 45       | संभगइ                                   | जे             | 96  | नो <del>ंगला</del>                 |             |             | मामोह ॥                          | >             |
| € \$ | गेण्डु उ                                      | जे                 | 50       | सं च दि                                 | **             |     | ंसु संकित्रं                       | ٠,          | 40          | गेण्हड                           | बे,क          |
| € \$ | जिणवरं सम                                     | **                 | 59       | लहार य छ                                | जे,क           | 95  | सुसाकम<br>आणेह                     | g>          | ५१          | <b>मुंचंति</b><br>करेन्ति        | के<br>वे,फ    |
| € 3  | इश्वियलो°                                     |                    | 55       | लभइ                                     | जे             | 31  |                                    | 3·=         |             |                                  |               |
| 54   | होहिह                                         | •                  | 53       | करेंह                                   | जे, <b>ड</b>   | 29  | समोवं                              | जे;क        | ખુફ<br>ખુદ  | य उद्दिही<br>वज्जकण्ण            | 毛<br>第        |
| Ęv   | ंवयणसन्भावो                                   | जे                 | •.3      | <sup>°</sup> वरेन्दाणं                  | जे             | २३  | कुओ                                | जे;क        |             |                                  | •             |
| 40   | विदेसं                                        | "                  | 58       | ∫ पजा पव्यज्जसिरि                       | ,              | ₹8  | वरदेशो                             | ₹.          | 44          | चिततेन सुमरिया<br>चिततेन सुमरिया |               |
| 44   | <b>ं</b> स्स य <b>दाजे</b> णं                 | 21                 |          | र्र लिक्किण सिवं                        | <b>5</b>       | २५  | °वरेंदो ्                          | ज           | 46          |                                  |               |
| • 1  | कालं क॰                                       | ,,                 | 58       | पि पायइ क                               | जे             | २६  | <sup>0</sup> गुरुं, अणगारे         |             | 40          | णरवङ्णा                          | <b>\$</b>     |
| ७२   | ं <b>सुरभिनि</b> °                            | जे,क               | 54       | जु <b>ब</b> इस <sup>°</sup>             | 45             |     | य गाणारे।                          | -           | 40          | <b>रिसवसुत्र</b> े               | ज             |
| ७२   | 'रच्छरेडिं                                    | जे                 | 50       | कथाभिसत्तो                              | ,,             | ર્હ | साङ्क्षपसाएणं                      | <i>₹</i>    | 40          | हरिसब सुन्भिष्ठग                 |               |
| ٧į   | बमप्पए                                        | <b>4</b>           |          | कहाभिसची                                | जे             | २७  | वाजकसन्द                           | जे          | 48          | केणवि                            | बे,ड          |

| ٩,२        |                               |              |            | ف                               | . पाठा             | न्तराणि     |                               |         |           |                                 |              |
|------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------------|
| € o        | दसंगनयरं                      | जे           | 1-6        | संखुभिया                        | जे                 | 936         | बज्जकण्णस्स                   | ₹       | २३        | तुन्भं सम <sup>°</sup>          | बे           |
| 69         | वजनग्णस्स                     | 4            | 900        | स ली ओकड्डे                     | ,,                 | 130         | गणिबं च ?                     |         | २६        | <b>मुये</b> न्ती                | ,            |
| <b>£</b> 9 | वेललया°                       | "            | 9.4        | मतीया                           | "                  | 13 >        | तच्च ग <sup>°</sup>           | जे      | २८        | जणम अविमो                       | **           |
| 63         | वज्रकण्णं                     | जे, <b>ड</b> | 106        | तं वेडिउं                       | जे क               | 124         | °लं दिण्णं                    | 21      | 30        | प्रमाप                          | ज, <b>फ</b>  |
| <b>६</b> २ | कहें हि                       | जे           | 906        | पक्क्को                         | जे                 | 135         | 'वरमादीहि                     | à       | <b>ą•</b> | कूषइ कलुण म                     | जे           |
| €8         | <b>यज्ञ</b> कणो               | "            | 906        | मुज्या समयं                     |                    | 135         | °वेहिं दिण्णाणं               |         | ₹•        | सोगापनेण                        | बे           |
| €8         | नरेंद्म°                      | P1           | •          | विद्यु°                         | -                  | 134         |                               | **      | 33        | ° कच्छम <sup>°</sup>            | जे,क         |
| 60         | ग् <b>क</b> र <b>ति</b>       | •            | 1.6        | जुजड समयं रिक्                  | -                  | • • •       | सयाण तिण्णेत दिश              | णि क    | 36        | निवेदेड्                        | बे           |
| 45         | रायगिहं प <sup>०</sup>        | 4            | 9.5        | °लघाएडि                         | -                  | 18-         | <sup>®</sup> लासंगमेण         | ने      | 30        | अजो विली°                       | •            |
| Ęv         | <b>स्था</b> सि                | जे           | 1.5        | <b>जधानिले</b> ण                | जे,क               |             | जावन <b>य</b> भु <sup>°</sup> | जे,क    | 30        | भणइ य म <b>हा</b> °             | à            |
| ७३         | कतो चिय वाउल-                 |              | 110        | वज्रह अवग्रेमुह                 | , a                | 983         | णं करेसु <b>कलाणं</b>         | जे      | 36        | <b>थे</b> वन्तरं                | #            |
|            | भणरस                          | जे, <b>फ</b> | 111        | एब सा                           | 8                  | 982         | ंणं करेसु <b>क</b> ण्णाणं     | ₹       | ४२        | ैसे य <b>प</b> ण°               | à            |
| હદ્        | "बो, वट्टेइ सभाए              |              | 993        | रिबुने पर्ण                     | जे                 | 180         | वजसवणेण                       | ₹       | *3        | घणवन्दं                         | \$           |
|            | मञ्ज्ञयारीम ।                 | ज            | 113        | आभिद्वो                         | "                  | 983         | वज्र कण्योण                   | जे      | 8.8       | सयपडन्त°                        | ,,,          |
| 99         | ं दुरगविसमपा <b>या</b>        | t "          | 118        | °त्यमच्छक्च्छा°                 | **<br><b>*</b>     | 186         | मन्दमन्दं                     | जे,क    | 8.8       | श्रयप <b>र</b> न्त <sup>°</sup> | जे           |
| 36         | वज्रकणंग                      | 19           | 118        | अवहे य                          | जे                 |             | इति प°                        | 9 70    | 8.8       | मेच्छसा                         | 17           |
| 6.         | वज्रकण्ण                      |              | 998        | <b>विद्युते</b> श्र             | जे.क               |             | नाम उ°                        | जे      | 84        | वेसानरी                         | 弔            |
| 60         | नेथ ते रज्ज                   | 31           | 194        | °वडियजोहं                       | •                  |             | सम्मत्तो                      | जे क    | 8 €       | निरूविऔं                        | बे,फ         |
| 69         | व जार ज्यो                    | **           |            |                                 | जे                 |             |                               |         | 40        | मिण य तो <b>भ</b> ै             | जे           |
| 49         | सक्षं पि गे°                  | ₹5           | 994        | रिवुषलं<br>'वेविरंगं            | জ                  |             | उद्देश−३४                     |         | 40        | बालिसीलं तो                     | 91           |
| 44         | एयं ते                        | जे,क         |            |                                 | **                 |             | 0.5.03                        |         | 4,9       | वालिखीलं                        | 15           |
| 64         | द्उन्नंतयक्मि वि <sup>०</sup> | जे           | 196        | रहारूढा<br><sup>©</sup> इ. घीरो | "<br>~ ~           | ğ           | °तालियसरीरो                   | ने      | 45        | पसादेणं                         | "            |
| 45         | दहुणं दु                      | **           | 996        | इ घारा<br><b>मंनिगामं</b>       | जे, ज<br>-         | 4           |                               | -       | 43        | लभसु                            | "            |
| دى         | अइ <b>दु</b> गन्तो            | 99           | 115        | स्तरनगरम्<br>असर्गीण            | जे                 | •           | विष्पभोगो, मह                 | बे      | 43        | <sup>°</sup> पुरिपश्चिओ         | n            |
| 66         | भूमी पयच्छामि                 | .,           | 92•<br>929 |                                 | •,                 | U           | जाब यं न तस्                  |         | 48        | बालिखोलो                        | ,,           |
| 65         | चन्द्रपमस्स                   | ٠,           |            |                                 | क<br>->-           | 9           | जाव न तस्य उ                  |         | بهري      | 79                              | **           |
| 59         | वज्ञकण्णो                     |              | 977        | _                               | ने, <b>क</b><br>जे | •           | तस्स उद्यं, व                 |         | 46        | बधु जणुं                        | 7,8          |
| 43         | °पाणमादीर्य                   | ,,           | 922        | 2                               |                    | v           | तस्स अंतं (अन्नं              |         | 46        | <sup>°</sup> म्बिया प्रथओ       | 11 ,,        |
| 38         | सन्वेहि वि गुणपुर्व           |              | 923        |                                 | <b>₹</b>           | 6           | ैई इह चेव ग                   |         | 40        | सिणेह                           | 4            |
| 44         | वजकण्णेणं                     | जे           | 928        |                                 | जे                 |             | ंहे, उवसाहियभो <sup>र</sup>   |         | 6.5       | <b>पनागरा</b>                   | ો            |
| 90         | 39                            | "            | 926        |                                 | , n                | 11          | -                             | igʻ,    | 44        | वा <b>लिखी</b> ली               | ,,,          |
| 9          | 1)                            | ,,           | 935        |                                 | जे,क               | 93          |                               | 33      |           | इति                             | <b>À,</b> 45 |
| 55         | तुम्ह पा                      | 21           | 150        | _                               | जे                 | 34          |                               | 19      |           | वालि <b>सी</b> लव <b>क्सा</b> ण |              |
| 1-1        | सीद्योदरो                     | 苓            | 930        |                                 | **                 | 95          | जोयणला <sup>°</sup>           | **      |           | नाम उ <sup>°</sup>              | जे           |
| 9-9        | जह विं                        | **           | 939        | _                               | .,                 | 16          |                               | **      |           |                                 |              |
| 909        | पसिजन्ति                      | ••           | 935        |                                 | 31                 | 96          | पुरसामी                       | 25      |           | उद्देश-३५                       |              |
| १०२        | वज्जरूणो                      | जे           | 133        |                                 | "                  | 9*.         |                               | **      |           |                                 |              |
| 308        | भणेइ                          | ٠,           | 933        |                                 | 布                  | 30          | वा <b>लिखीलं</b><br>रू        | 21      | ٩         | नदी                             | जे           |
| 908        | °मंब रुट्टो सीहीय             | रो           | 9 \$ 14    |                                 | जे                 | 40          | पुत्तो उसी                    | ,,,     | ₹         | <sup>°</sup> मं च सीया          | n            |
|            | भणइ एवं ।                     | 46           | فغم        |                                 | जे                 | 29          | ँसो अहं तुजा                  | ें जे,क | 3         | मं भिमाए, स                     | 45           |
| 904        | संधिव्य                       | जे, <b>फ</b> | 934        | <sup>0</sup> ण रहवराण           | *,                 | <b>\$</b> 2 | ँभालिणो                       | 27 22   | 3         | महं अईचार                       | 99           |

| ч          | °णरगामं                       | >1           | ÉB         | सुसीमा य                                    | ₩.                 | २४  | °जेण भणिया                          | "              | <b>3</b> •  | साहणिएजं तु                                     | •1                                            |
|------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12         | पसिज्जर                       | ₹            | 64         | नरंदो                                       | Š                  | 2 g | पामूउं                              | जे,क           | 33          | रहवरे                                           | ,                                             |
| 15         | <sup>°</sup> घायाहि           | जे           | 44         | सन् बं                                      | जे, <sub>'</sub> . | 58  | <sup>°</sup> लिपुडा                 | ত্ত            | 32          | <b>ेहि समयं</b>                                 | -                                             |
| 93         | भामई चेव                      | 4            | ÉE         | य सहुएइ।।                                   | ज                  | २६  | बिद्धाए                             | জ              | ३२          | वचंती स                                         | 4                                             |
| 14         | इत्यो ण बा                    | जे           | Ęu         | य होई तस्य सा <sup>°</sup>                  | ने                 | 36  | <b>ँमालासमसद्दियो</b>               | जे.क           | ३५          | बहुभडस्यसहस्स-                                  |                                               |
| 94         | पते न                         | ,,           | 53         | <sup>°</sup> जणियकरणो                       | ,                  | 25  | तस्थे <b>य</b> समु <sup>°</sup>     | "              |             | परिविष्मा                                       | 3                                             |
| 90         | <sup>°</sup> नदीणं            |              | 40         | ंलाभियो                                     | 11                 | 30  | ंण तीए                              | ""             | ३५          | किह तं जिलेह भ                                  |                                               |
| 9 9        | निवसामी                       | ₹            | <b>9</b> • | पता य                                       | 49                 | 38  | सा सामि! तुज्या                     | <i>ं</i><br>जे | 3 6         |                                                 | जे,                                           |
| 90         | निविसामी                      | जे           | وو         | ेविहा य स <sup>°</sup>                      |                    | 3.8 |                                     | जे,क           | 30          | जंपसी                                           | •                                             |
| 96         | गज्जियादिस <sup>*</sup>       |              | ڊ س        |                                             | ः,<br>ने,क         | 36  | सरीरादि                             | जं             | ३७          |                                                 | जे,प                                          |
| <b>₹</b> • | मग्गोह <sup>°</sup>           | ,,,          | • ફે       | वि सुमोमं                                   | **                 | ४२  | ंल करेहि                            | **             | 35          | समु उजेगं                                       | 3                                             |
| 22         | तुरियवेगो                     | 1)           | v Ę        | तह विन                                      | त्रे               | ,   | -                                   | जे,क           | 35          | सिबिराण य सा <sup>°</sup>                       | •                                             |
| 25         | पुहर्सि वि॰                   |              | 36         | चिती,                                       |                    |     | ैनाम पत्थं                          | जे             | <b>3</b> 4. | णं हरह                                          |                                               |
| 26         | पुरुक्तिम वि°                 | 12           | UU         | विव <b>डिय</b> -१°                          | .,<br>客            |     | सम्बद्ध                             | जे,क           | 80          | सि <b>बर</b>                                    | 3                                             |
|            | दत्तयहत्यो                    | 3            | وو         | पसादेणं                                     | क<br>जे            |     | 17411                               | जा,ना          | 9.          | भड़ा विगयजीया                                   |                                               |
| २७         |                               | ज<br>जे,क    | 96         | अणउत्रेण                                    |                    |     | उद्देश- ३७                          |                | ¥ ३         | स्यणपाली                                        | п                                             |
| २८         | ैपागारा<br>माय व्य <b>के</b>  | •            |            | • वाः सङ्जोग                                | -                  |     | उद्दरा- २७                          |                | * *<br>**   | <b>ेलिपुडं</b>                                  | 9'                                            |
| ₹•         |                               | जे,क         | 96         |                                             | 45                 |     |                                     |                |             | logs                                            | ,                                             |
| 14         | °बिहीसियाहि                   |              | 96         | सर्भ तु अर                                  | 11                 | ٩   | पच् <b>बक्</b> सं                   | <u>.</u> .     | 84 {        | रसुपालं सल <b>ेलयं</b><br>दश्य वलणेसु           |                                               |
|            | <b>ब</b> हुवार्दि             | ""           | 98         | <b>ैबा</b> सहस्याई,                         | জা                 | 3   | म <sup>ि</sup> त्य<br>२.८८          | র্জ            | 85          | <b>बिलकमां</b>                                  | ŝ                                             |
| <b>३</b> ६ | <sup>°</sup> वडा <b>दिक</b> ° | जे           | 98         |                                             | जे,क               | Ę   | सतेडि                               | 19             | 4.          | वालकाम्म<br>इसिह <sup>°</sup>                   | 9                                             |
| કું હ      | °भावाणं                       | "            | 6:         | °मण्डिया वसुघा                              |                    | 9   | मादीय ।                             | •              | 49          | <sup>३। तरु</sup><br><sup>°</sup> भमई सा अश्य य | • 1                                           |
| ą o        | जो हुवि                       | 3            |            | • •                                         | जे,क               | 90  | नम्बणमात्रो                         | •              |             |                                                 | ,,                                            |
| 3          | <b>'बरेंदं</b>                | 13           |            | ंक्स्त्राणी नाम                             | <b>क</b><br>-      | 79  | 'रहमादी                             | 1)             | 41          | दिहंत                                           | ,                                             |
| ४२         | असणाइ पाण भन्तं               | •            |            | क्वाणं सम्मत्तं                             | 31                 | 93  | अम्बिह्रो                           | 37             | 48          | उसम।दोणं                                        | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| ४२         | पसादेणं                       | जे           |            | सम्मना                                      | <b>有</b>           | 3 3 | पते                                 | 31             | 43          |                                                 | जे,ब                                          |
| 8 £        | परितोस'                       | **           |            | उद्देश∹३६                                   |                    | 93  | <sup>°</sup> सा इव भोग <sup>°</sup> | जे,क           | भइ          | अइबिरियय कि                                     | 9                                             |
| 88         | पहडुा                         | ને           |            |                                             |                    | 18  | पनेसु                               | जे             | 48          | वि वयणं भ <sup>°</sup>                          | ,                                             |
| ४५         | महं एस                        | >>           | 4          | अह ल                                        | ₹.                 | 9 € | °यस्स महत्थं                        | क              | 48          | जइ अच्छिम                                       | •                                             |
| 80         | संाऊण                         | ,,,          | ą          | एवं भ                                       | ,,                 | 96  | साहंह                               | **             | 46          | नहिषाय                                          | 9                                             |
| 80         | दुह्नमलम्भो                   | 4            | ą          | पंबुसी                                      | **                 | 90  | भणियमेत्री                          | র              | do          | ठाई                                             | ,                                             |
| y v        | दुलंभलंभो                     | बं           | Ę          | ऊनुगम <sup>°</sup>                          | अ                  | 96  | নুতম                                | 91             | 46          | <b>मेदे</b> णं                                  | •                                             |
| 28         | सुसोमा                        | <b>4</b>     | y          | रण्णंच अःहः                                 | ₹6                 | 95  | तुमे म                              | 91             | 46          | <sup>°</sup> वेविरस <sup>°</sup>                |                                               |
| 84         | मए उनेव                       | जे           | 9 -        | <b>'त्रणमादाप</b>                           | जे                 | 31  | कुणइ सुभि <b>ष</b> ै                | 专              | ۥ           | चेश्यघर                                         | 1                                             |
| 85         | सहकालं                        | >>           | 99         | विणिरगया रामलक्ख                            | ण .,               | 33  | जे <b>णेरिसाणि</b>                  | जे,क           | 50          | तसंदिणी                                         | 1                                             |
| 40         | नेव्वाण                       | <b>33</b>    | 94         | तेणं, निस्महिया नि                          |                    | 3.8 | भणियमे <del>सं</del> ।              | ज              | ६३          |                                                 | <b>4</b> ,3                                   |
| 40         | भरहेरवपसु                     | ₹            | 94         | पोसहिया नि                                  | -                  | 3 4 | पुरवराओ                             | <b>事</b>       | € €         | ण एम्स स <sup>°</sup>                           | 9                                             |
| 49         | ° याए वरमवणे                  | >,           | 90         | इ <b>भा</b> इ                               | E                  | રફ  | ं कण्डं च वह <sup>°</sup>           | র              | 44          | ं सु दुक्रं ज <b>हंच</b> रियं                   |                                               |
| 45         | <sup>0</sup> णं पत्रसी ।      | 31           | 95         | * -                                         | ने <sub>,</sub> क  | २७  | मिहिलासामी                          | 5              | ĘĘ          | महाभोष                                          | Š                                             |
| É.         | क्वदित्तिकन्ति ।              | 31<br>31     | 1)<br>29   | समादहोय प                                   | 4,40<br>46         | 20  | सीडीइरमादीया                        | न              | ६७          | अइविरिएण                                        |                                               |
| 4-<br>€2   | ेपुरिसा                       | ₹.           |            |                                             |                    | 26  | नरेंदो                              | 33             |             | वि भ०                                           | ;                                             |
| 41         | नामेण <b>अहं</b>              | जे, <b>क</b> | ٦٩.        | ( समदिहीय <b>ऽवलो</b> य<br><b>) बदी</b> सीय | યસુ,<br>ક્રે       | 35  | आगच्छाहि                            | ,,             | Ę va        | ंस्स जस्स परम <sup>°</sup>                      | 13                                            |

|            |                                       |      |          |                                 |                                         |             | _                                | _                |       |                                  |
|------------|---------------------------------------|------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|
| 50         | रज्जे सो विजयरहं                      | , जे | 3 4      | रइक्रणं वं                      | जे,क                                    | 15          | <sup>°</sup> ऊण सी <b>बा</b> ,   | जे               | ખપ    | কাল ভাৰত                         |
| 60         | गेण्डई दि                             | जे   | 25       | ससुरमो                          | जे                                      | २०          | अोगे सराण एती                    |                  | 95    | चविभो जे,क                       |
| ••         | °सीलमुद्रो                            | 斬    | 35       | °इ एंनी अ                       | जे, <b>क</b>                            |             | ्रे भत्तीए वदणं हु               | _                | 95    | य जोइससुरो जे                    |
| •          | धरो ति विशिवो                         | जे   | 89       | दसनेहिं सा                      | जे                                      | <b>२</b> २  | ं अभिणव                          | जे.क,मु          | 49    | <b>ँ</b> नियाणभूओ ,,             |
|            | इति                                   | जे,क | ४२       | दुन्दुभी                        | .,                                      | २३          | <sup>®</sup> चलम्तोरु            | जे               | 63    | गहिथी जे, इ.मु                   |
|            | नाम पञ्चं                             | जे   | 8.5      | ंद्रमणो पश्चित्रहारि            | ानि°,                                   | 43          | अत्यमिओ,                         | • •              | 63    | पंचदंडा जे                       |
|            | सम्मत्तं                              | •    | 8.8      | एतो सा                          | क                                       | २३          | विवसनाहो                         | 74               | 63    | पंचडंडा क                        |
|            |                                       |      | 8 €      | <b>रालदम</b> स्स                | जे                                      | 23          | मइलॅंनी                          | **               | ८५    | सुरलोगे जे                       |
|            | उद्देश-३८                             |      | 8 €      | तुहं वव <sup>°</sup>            | ,,                                      | 44          | जघारी                            | ,,,              | 6     | बविया जे.क                       |
|            | ·                                     | •    | 8.6      | अम्हं                           | ,,,                                     | ₹ €         | <sup>*</sup> हासपमरिय-सं         | खो°.,            | 9.    | भवज्सओ जे                        |
| ٦          | 'समाणुरूवा                            | जे   | 8.0      | इमे म                           | ,,                                      | 35          | राम्रविणं                        | _                | 59    | अणिमस <sup>°</sup>               |
| 2          | कंता वि°                              | *    | 86       |                                 |                                         | ₹ 9         | स्रोडिनिस्                       | ु जे             | 5.5   | जस्सेसा सु <sup>°</sup> ,,       |
| Ę          | °निमित्तं 🕶 ।                         |      | 1        | तओ,                             | जे,क                                    | 33          | केवलं नाणं                       | जे क मु          | 58    | lजेय इसे गुण° ,,                 |
|            | ससुउत्रं च <b>इ</b> °                 | 19   | 85       | <b>बारुभि</b> ऊण                | जे                                      | 38          | <sup>°</sup> गया सरगणा           |                  | 54    | जाणन्ति                          |
| ¥          | विसय <b>धोक्</b> खं                   | 4    | 88       | संनिगासे,                       | 31                                      |             | सुरगणा ब                         | जे               | 94    | ंन्ति तओ दो <sup>°</sup> जे,क    |
| 4          | तुरपण वे                              | **   | 41       | पणमिषमाम <sup>ः</sup>           | ₹                                       | इष          | रामसीवित्ती                      | **               | 55    | अभिलसिया जे                      |
| 5          | <sup>°</sup> बैधु गहिय                | **   | 42       | तस्थिठिउं                       | जे                                      | 80          | ৰীओ                              | 91               | 90    | पियरिं मो ° 🦝                    |
| 90         | °न्तरे नि°                            | जे   | 43       | <b>कु</b> सलाई।                 | •,                                      | 8.0         | °ओ पेम विश्व                     | ì                | 96    | ँविओगे वि व क जो                 |
| 90         | गुणु क् <u>रिश्</u> णं                | ,,   | 42       | °ओ राइणा                        |                                         |             | निययकडोणं                        | 有                | 900   | संघ मोसूण क                      |
| 92         | <sup>°</sup> जम्मे सफल                | •    | 46       | नयराओ                           | ,,,                                     | 8.8         | <b>प</b> ने                      | जे               | 1.0   | पत्तो य संघ° ,,                  |
| 38         | <sup>°</sup> मन्तपयत्रीढो             | ,,   | 40       | असोस े                          | ,,                                      | 84          | <b>डेमाल्</b> ईंग                | 1)               | 900   | पत्तो संघस्सहिओ जे               |
| 94         | ंण किंचि                              | जे,क |          | दर                              | जे,क                                    | 84          | जहाबिसं                          | 布                | 903   | पते "                            |
| 15         | गमणसूजभा                              | जं   |          | °पउमा नाम                       | जे.क                                    | 40          | <b>उ जाणपाल</b> °                | •                | 903   | सामी जे,ड                        |
| 90         | "रो <b>य</b> बुत्तो                   | ,,   |          | सम्मर्त                         | ₹5                                      | 41          | °जमादीप                          | जे               | 9 = ¥ | पते जे                           |
| 9 6        | °नियत्तामी                            | ,,   |          |                                 |                                         | 49          | पणमिय म <sup>o</sup>             | 布                | 904   | धूयं चानार्यं क                  |
| २०         | <sup>°</sup> मादिएडि                  | ,,   |          | उर्श-३९                         |                                         | 46          | वस-कलिल-सि                       | ਸ <sup>•</sup> . | 908   | तायसपुरओ य ओ° जे                 |
| <b>२</b> २ | <sup>°</sup> यारत्थं                  | जे,क | ર        | दंवाणियउवभोगा                   | র                                       | 46          | <sup>°</sup> हर्तिय <b>व</b> धतं | ••               | 900   | <sup>°</sup> वमो उरू .,          |
| 44         | <sup>°</sup> हो पासे                  | 4    | <b>ર</b> | *उवकरण°                         | ज, <b>क</b>                             | 40          | भरेह                             | জী               | 900   | <b>क</b> स्स व दु <sup>०</sup> 🖐 |
| 38         | अणुषं म                               | >>   | 8        | बोलंताणं                        | जे                                      | 60          | अञ्चाड्य                         | ••               | 905   | गिहाओ जं                         |
| 48         | <sup>े</sup> उत्रं विमविग <b>ऊ</b> णं | जे   | 8        | नयरं                            | -                                       | € •         | करेडि                            | ₹                | 112   | रजया 🔻                           |
| 34         | त तस्य                                | 22   | 4        | अव्यव्याचन तु                   | ,                                       | 65          | सुणिसण                           | জী               | 117   | <b>अ</b> वर्गू जे,क              |
| 26         | इम तु राय <sup>°</sup>                | 12   | ۷        | बह कोड                          | ₹                                       | € €         | मेरछं हतूणमु                     | • •              | 113   | <sup>*</sup> सु वरणेण मह भवणे जे |
| 30         | जियस <del>नुं</del>                   | 19   | 4        | एही अ                           | जै                                      | 44          | 'नियोगेज                         | ,,               | 114   | ँसो घट्टो 🚒                      |
| ३२         | ंमि सब्बं                             | 17   | 90       | एय अणी                          | **                                      | <b>§</b> 10 | पवजाे,                           | ,.               | 998   | सररज्जृहि स बद्धो जे             |
| 33         | <b>ै</b> इ हुन <sup>°</sup>           | 13   | 90       | <b>अ</b> भिमुहु हो <sup>°</sup> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 40          | दोण्ड वि                         | ₹                | 998   | पभागं मे "                       |
| ३५         | जाबुह्याचो                            |      | 9 0      | <b>ँहा</b> यं(ठ)ति              | *                                       | 66          | कहेति                            | जे,क             | 996   | किलीस बे                         |
| 34         | °बेसिणी                               | ₩.   | 98       | निकाराइण्णं                     | "                                       | 46          | अश्यद्वाण                        | ₹                | 990   | धण-सवण-बन्धुर <sup>®</sup> जे,क  |
| 3 6        | °ਿਲવੁਝ                                | जे   | 92       | गहगणार्श्व                      | ,,                                      | - 85        | <sup>0</sup> या किवाल्           | जे,क             | 115   | बनलप्पभो ""                      |
| 3 4        | °णो विय                               | ,,   | 9 0      | गोणसेहि                         | **                                      | <b>v</b> •  | ब दो वी,                         | जे, <b>क</b> मु  | 920   | ं हो सओ देवली अच्छो जे           |
| 3.6        | पस <b>यच्छी</b>                       | "    | 90       | 'रइसुतेहिं                      | <u> জ</u>                               | şv          | तिह्न गन्तुं                     | •                | 171   | नेव्याणं जे,क                    |
| ३७         | अरीणदम तुहं,                          | "    | 16       | धणुवस्महेदि विव                 | बिउं ,                                  | υş          | °णं प <b>बबा</b>                 | n                | 181   | होहेंति 🚒                        |
|            |                                       |      |          |                                 |                                         |             |                                  |                  |       |                                  |

|      | 246                           | _          |             |                                 |                   |            |                       |                   |     | _                               |                |
|------|-------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| 929  | होहिति                        | जे         |             | उद्देश-४१                       |                   | 40         | सुकेउं                | जे                | 3   | मातुलंगेणं                      | जे             |
| 121  | होणिए अ                       | जे,क       | _           | f                               | •                 | ७३         | णं तुमे तं            | n                 | 90  | °मादिपदि                        | 19             |
| 928  | <b>ऽवधीणं</b>                 | •          |             | विरिष्ठुणमा<br>                 | নী<br>•           | 42         | पवमादी                | जं                | 11  | च्छुमादिएर्हि                   | n              |
| 458  | <sup>°</sup> या बिहीणं        | ने         | Ę           | नदीप                            | ज                 | 45         | भणिजासु               | ₹5                | 99  | माइएसुं।                        | 韦              |
| 354  | वेरदिढ <sup>°</sup>           | ,,         | 8           | मण्डुबकरणं                      | 37                | 43         | हिंचिना               | 31                | 11  | <b>ंस</b> लिकेहि                | वे             |
| 920  | पवमादी                        | **         | ¥           | समणा समियपाव                    | • •               | 45         | कण्णा गयं दुक्खं      | ٠,                | 13  | तरच्छभक्षाउलं                   |                |
| 135  | ताव स ग <sup>*</sup>          | ,,         | É           | <sup>°</sup> फ्रियु             | <b>4</b> 5        | 43         | ंक्सो ग।              | 11                |     | <b>निच्यं</b>                   |                |
| 930  | <sup>°</sup> मणसेसं ।         | <b>\$</b>  | 5           | <b>ंक्य</b> लय <b>—ख</b>        | जे                | 43         | ंक्स्रो उ।            | जे                | 98  | <sup>°</sup> सबवक्खरोहिय        | जे             |
| 131  | ता आवईहि                      | "          | \$          | <sup>°</sup> य-केल-ख            | ₹.                | 48         | अत्थेत्थ              | •                 | 98  | डण्डय्गि°                       | 29             |
| 121  | संभरेजासु                     | जे         | 9 •         | गन्धादगकु•                      | <b>-</b>          | 48         | रु(अ)गिर              | जे                | 98  | <b>उण्डओ</b>                    | ,,             |
| 983  | इह ते                         | <b>)</b> ; | 33          |                                 | जे,मु,क           | 46         | ंकण पिउ <b>समा</b>    | सँ,,              | 18  | <b>उ</b> षडार् <b>णां</b>       | ,,             |
| 155  | बोहीफलं च                     | जे,क       | 93          | परिगेण्डि                       | जे,क              | 4.6        | निययतायस्स            | 19                | 94  | महानदी                          | **             |
|      | इइ ए॰                         | 21.22      | 18          | ताणं मन्धोदग्                   | জ                 | 48         | निययमाणस्स            | 4                 | 9 € | ैविष <b>्डय</b> े<br>°          | <b>5</b>       |
|      | देसभूसणवद्ग्वाणं प            |            | 94          | निव्यक्तपार '                   | ,,                | 46         | परिबुद्धो             | ভা                | 4 € | °लय <b>सम्बर</b> °              | जे             |
|      | सम्मत                         | *5         | 90          | असु चित्रो य                    |                   | 49         | पत्ते विवा <b>ह</b> ै | ₹                 | 90  | वरनदी                           | 27             |
|      |                               |            |             | दुग्गंधो ।                      | जे,क              | <b>§</b> 9 | ंवा जायतिब्ब-         | •                 | ₹•  | सुरमिषु°                        | *1             |
|      | उद्देश-४०                     |            | 96          | मु जियवानी                      | উ                 |            | संवेगा                | जं                | २१  | निलंति                          | क,सु           |
|      | •                             |            | 96          | डंडगो नामं                      | .,                | ÉA         | एयं मो                | जे,क              | २१  | पडमाभिसं°                       | जे             |
| 8    | निब्मरप <sup>°</sup>          | <b>4</b>   | 95          | <b>ड</b> ण्डगो                  | ,,                | ÉB         | हुंति                 | €                 | २२  | ते भगंतमदुवर,                   | 1)             |
| Ę    | सुर <b>हिक</b> ग <sup>®</sup> | ,,         | २१          | <sup>°</sup> वरेंदो             | 12                | <b>६ ६</b> | करेह                  | जं                | 45  | <sup>°</sup> इ म्हेलियं         | "              |
| 4    | <sup>°</sup> गम्धेहि          | जे         | २१          | ''स्वियभु ओ                     | ,,                | ę o        | भावेण ज               | •                 | ₹₹  | <sup>°</sup> इ म्हेलिया         | 45             |
| Ę    | °स्ताबिया घय                  | ٥ ,,       | 33          | ँद्ध । आलइय व                   | -                 | ĘC         | ंचं चिय मुणि°         | **                | 58  | तो सुविरसीयल                    | जे             |
| Ę    | °तोरणा बहवे                   | 10         | 23          | जोगमिणं सा°                     |                   | 65         | 'धम्मुज्जुओ           | 97                | 38  | नदीप                            | जे             |
| •    | आभरण°                         | जे,क       | २६          | निययनियमस्थो                    | ,.                | υĘ         | कोउगहिययस्य           | ٠.<br>ه           | 34  | सुइनिसजो ।                      | ₹              |
| v    | भोयणाईणि ।                    | 19 71      | 3.5         | पभ्डभत्ती                       | 23                | 9/9        | अवियण्हिंब्ही।        | मो                | २६  | ंसिमद्रा दुमा                   | <b>4</b>       |
| 5    | पडमाण <sup>°</sup>            |            | ₹७          | तस्थेव य परिवास                 | भो                |            |                       | जे,क              | २६  | ँसमिद्धो हुमो ल <sup>०</sup>    | बे             |
| .90  | °सिहरसरि°                     | *          | - 1         | दर्ठूणं न <sup>°</sup>          | जे                | 96         | सुणिन्तो              | जे                | २६  | उववेओ ।                         | ,              |
| 90 ( | <sup>°</sup> हाससेलसरिसाणि    | _          | २७          | दट्ठूण य न                      | ₹.                |            | er q°                 | जे,ह              | २६  | (सच्छोदयभरियसरी                 |                |
| ' {  | ताणि धु <sup>°</sup>          | जे         |             | স্থি                            | **                |            | नाम पक्षं             | जं                |     | गिरी वि एसी                     |                |
| 19   | <b>ं</b> सुन्दरीओ             | 4          | 36          | कयमतीश्री                       | जे                |            | सम्मत                 | ₹                 |     | रयणपुरणो                        | जे             |
| 93   | थन्तुदेसं                     | जे,क       | 96          | वियद्ध परिवा                    | _                 |            |                       |                   | 36  | *                               | **             |
| 93   | महानदी                        | जे         | <b>\$</b> ? | ंत्तो । अहओ य                   |                   |            | उद्देश-४२             |                   | २८  | पि कुणइ धीइं                    | •              |
| 98   | व्यह्मारणं                    | ज          | 4 °         | जन्तावीलिय <sup>°</sup>         |                   | ર          | हेमग्राज्य            | ন                 | २८  | डंड <b>यारणां</b><br>५३३ ट      | जै             |
| 94   | आपुष्डिङ                      | ₹5         | रर<br>३५    | डण्ड <b>ा</b>                   | ,,                | Ę          | अंकुल्लिहा            | 24                | 39  | 'मेर्डि                         | "              |
| 94   | स्रपदं                        | जे         | रा<br>३५    | डण्डमा <sup>*</sup>             | 91                | •          | तिन्दुग <sup>°</sup>  | ₹ 6               | 38  | अभे विय प <sup>®</sup>          | *5             |
| 94   | पुरवराओ                       |            | -           | सी <b>ह</b> मादी <b>या</b>      | ,,                | •          | °फणिसा                | ₹                 | 33  | नदीप°्र                         | जे             |
| 94   | सोमित्ति                      | "          | <b>3</b> 0  | सा <b>ह</b> मादाया<br>इंडगो     | .,                | 9          | °तक निम्बक            | जं                | 38  | म य जु <sup>°</sup>             | <b>7</b>       |
|      | भवणुत्त <sup>®</sup>          | 38         | <b>ą</b> •  | डडगा<br><sup>°</sup> गो सि पावी | "<br>जे, <b>फ</b> | 6          | कोरेण्टब <sup>°</sup> | जे, <b>रू</b>     | ३५  | <sup>°</sup> जबागस <sup>°</sup> | »<br>>-        |
| 75   | भवशुरा<br>इति प <sup>°</sup>  | "          | ą ve        |                                 |                   | ۷          | ैबाइसं                | जे.               |     | इइ प <sup>°</sup>               | जे, <b>ड</b>   |
|      | शम पव्यं                      | "<br>जे    | ४२          | होहेन्ति                        | <b>क</b><br>जे    | \$         | चम्पयस"               |                   |     | हण्हमा <sup>°</sup>             | बे             |
|      |                               |            | 88          | भाइहे दो                        |                   | 3          | केय <b>१ वद्</b> रीसु | े<br>बे, <b>ड</b> |     | नाम पद्धे<br>सम्मलं             | "<br><b>\$</b> |
|      | सम्मत्तं                      | से,क       | 85          | वियोगिम                         | 9.9               | •          | कथर वर्रा श्र         | A).               |     | त्र•्ग त                        | 7              |

| 98         |                                          |            |            |                                                   | ७. पाडा       | न्तरा       | पे                            |                   |            |                          |              |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
|            | उदेश-४३                                  |            | ३५         | °8ंच विय                                          | मु            | ३२          | <b>अवस्त्रे</b> ।यणीए         | ,,                |            | वदेश-४५                  |              |
|            |                                          |            | 34         | सलिललविय                                          |               | ₹ &         | सरि <b>ससरं</b> ।             | जे                |            | 6                        |              |
| ٦          | वोह्नीणो                                 | 45         |            | <b>लिय</b> च्छो                                   | जे,क          | ई 8         | <b>रसः</b> रवसरिसं            | •                 | 8          | एवं पि                   | •            |
| ٦          | सिरी                                     | 4          | ३५         | कुणमाणा                                           | \$            | <b>३</b> ५  | मारिही दो                     | जे 🕏              | 4          | <b>ं</b> सु <b>ह</b> डा  | जे           |
| 2          | °महपड <sup>°</sup>                       | 31         | 36         | <sup>0</sup> <b>लासं</b> मुवग <b>य</b> ा          | वं            | 34          | <b>पते</b>                    | जे                | 4-         | -६ गाये क-प्रत्यां       |              |
| ŧ          | स्रिकण                                   | जे,क       | 35         | नयणंसुय                                           | 79            | 3 0         | जडाउक य <sup>°</sup>          | **                | •          | गजेहि                    | खे           |
| 3          | पहिद्वाइं                                | ં          | 8.         | सयासे                                             | 1)            | ३७          | नियत्ताभि                     | 19                | 4          | सहियं रहि                | n            |
| ¥          | °सारसाणं च ।                             | जे,क       | ४२         | सुन्दरी                                           | अ             | 35          | नभाउ                          | जे                | 4          | मह पुत्तं                | जे, <b>क</b> |
| 4          | °मोइए ए°                                 | जे         | 85         | सो विय                                            | 11            | 80          | जहाउती की                     | 77                | 5          | कहि वचसे अजि             | _            |
| 4          | ँगो धणियं                                | 丏          | 8.3        | <b>संस्था</b> र को                                | 97            | 8 0         | जडागिणो                       | 4                 | 5          | कहं वससे व               | ाज्जं जे     |
| Ę          | सुरभिसी <sup>°</sup>                     |            | 8.8        | होह महं दुक्लं"                                   | 46            | 80          | नहलंगलेसु                     | ने                | 13         | <sup>०</sup> धणुयायवसो   | 22           |
| •          | सुरभित्रर                                | जे,क       | 80         |                                                   |               | 89          | घरणिपट्टे                     | •                 | 98         | <b>अम</b> रिसर्वसगएणं    |              |
| 10         | °इंबीय र°                                | ₹          | •          | (पुरओ                                             | जे            | 8.5         | हीरन्ती                       | जे                | 94         | मुच्छागओ वि              | वेद्यो जे    |
| 90         | पि य अरहं                                | जे         | 86         | तो सक्स                                           | <del>ক</del>  | 8 6         | पकार्गा                       | ٠,                | 14         | °िंह एण तं               | जे,क         |
| 19         | डंडयगि <sup>°</sup>                      | **         | 8.0        | <b>क</b> रे ऱ                                     | 1,5           | 89          | मोसुर्किआगओ                   | जं,क              | 96         | <sup>°</sup> नम्दणी      | »» »         |
| 94         | <sup>°</sup> वाहणादी                     | ,,         | 86         | दिव्यंगणरूव '                                     | *2            | 8.5         | ंओ <b>अहर्य ।</b>             | ₹.                | 96         | सामी                     | जे           |
| 94         | <b>नरें</b> दवसेग्र                      | 45         | 86         | , तओ नि                                           | जे,क          | *5          | पडिश्रोहिओ व                  | 19                | 94         | स।मी                     | 1)           |
| 94         | <sup>°</sup> न्दवंसेस्                   | জ          |            | दह पं                                             | J9 13         | 40          | पते                           | 71                | 15         | तुमे म                   | "            |
| 15         | <b>€</b> 08 1°                           | "          |            | माम पब्वं                                         | जे            | 42          | निक्खवर्                      |                   | २०         | नामं सो                  | 有            |
| 95         | <b>ँडा</b> मस्थो                         | ,,         |            | सम्मन                                             | 车             | 45          | चलमोगाउल                      | ,,                | 29         | सामी                     | जे           |
| २०         | <sup>°</sup> सओगनियम <b>स्स</b>          | ₩.         |            | _>                                                |               | 43          | ग्ए <b>ड्डि</b> ड°            | 91                | 43         | लच्छिन <sup>े</sup>      | **           |
| २०         | व्यज्ञी                                  | <b>क</b>   |            | उदेश-४४                                           |               | 48          | ंच्छड्य तो ज <sup>ा</sup>     | ন<br>ন            | २६         | तुब्मेहि जलयला           |              |
| 21         | कु वर"                                   | ज          | Ę          | ेरिएण बहुं                                        | স             | 48          | केकाय"                        | जे                | 35         | सपरिष्कुङं               | g*g          |
| 39         | नर्शप                                    | ",         | •          | पक्कागी                                           |               | 48          | केगाय"                        | 45                | 39         | ँमेत्ते,                 | ,,           |
| २२         | अभिद्धिका                                | ₹5         | 6          | यबारिना                                           | जे,क          | لإلا        | <b>ंजोगे</b> णं               | जे                | 3.3        | <sup>°</sup> विजाए       | "            |
| 23         | सुरहास                                   | <u>.</u>   | ۷          | वि अहं                                            | जे            | 44          | पुरद्वेह                      | जे                | 32         | तहथ यं                   |              |
| 3.8 (      | ंसंछक्ते <sup>*</sup> वेडिए <sup>*</sup> | मोगे       | 93         | रुयइ श्चिय सोग                                    |               | ખુબ         | <b>बहागी</b>                  | 奪                 | 33         | कहेन्त्री                | 37           |
|            | °िंगपडुं                                 | <b>4</b> 6 | 94         | न्ती. भीवा                                        | "<br><b>不</b> | 8.6         | , गतूण मु <del>च</del> ्छा तं | त्रे              | <b>3</b> 8 | <sup>°</sup> ड ह सायर    | **           |
| 24         | गिण्हड्                                  | • •        | 9 6        | पते                                               | क<br>त        | 30          | . नयः !४हा                    | モ                 | કૃષ્       | °वेहिं न अ <b>स</b> °    | ,,           |
| 3 \$       | विण्यासिन्तेण                            | ,,         | 9 €        | उप्पेहि                                           | ें<br>जेक     | 46          | पि वुचिम                      | 苍                 |            | परिवेयक्ती,              | **           |
| २७         | <sup>°</sup> समु <sup>.</sup> क्रयं      | n          | 95         | <sup>°</sup> प¹डलुचगत्थे                          | जक<br>जै      | 46          | ंलच्छाभो ।                    | る                 | 36         | भारवयनता,<br>"नरेंदो     | **           |
| <b>3</b> ° | पुत्तय ! कयरा <sup>०</sup>               | ,,         | ę a        | <b>द्</b> षीळाए                                   | ন<br>জী       | 46          | कड़ तो वा ल <sup>°</sup>      | •1                | 3 6        |                          | 17           |
| 30         | पुनय ! कया <sup>°</sup>                  | जे         | 29         | भूतालाः<br>सकक्कडे                                |               | 69          | वराकी                         | जे                | 3.6        | तुम मु                   | 19           |
| <b>₹</b> 9 | निषिण अ०                                 |            | ٠<br>٦ (   | न एकः<br>"सरिसर्वगा                               | क<br>जे       | 63          | इय मणु                        | ज,क               | 3 4        | सोग                      | •            |
| 39         | न य खमिया                                | ₹6         | 26         |                                                   | ্য            | <b>\$ ?</b> | मणुयनारमईयं.                  | ने                | 34         | <b>ंसु</b> भित्ता<br>°े⇒ | p            |
| 32         | न य स्वमिओ मे                            | जे         | ۶.۵<br>در  | शोणा<br>°ल्पिक्सा *                               | 19            | é 8         | एएहि                          | 布                 | 8.         | ेजिस <b>उ संतो</b>       | ,,           |
| 32         | अविद्यं                                  | ,,         | 4.9        | ंमण्डियःइ <sup>*</sup> वराई<br><sup>°</sup> सिजाई |               | ĘW          | <sup>°</sup> वा दट्ठूणमह,     | ने                | 80         | ं जिस्रं सत्तो<br>किन्न  | *            |
| 33         | पाव निह                                  | : 3        | 2.         |                                                   | "             | Çw          | पावेन्ति                      | "                 | 8.8        | गिण् <b>ह</b> उं         | जे           |
|            | हा जे मप                                 | _          | २ <b>९</b> | पत्थन्तरम्मि<br><sup>१</sup> रूपि                 | <b>₹</b> 6    |             | रह प                          | "<br>जे, <b>फ</b> |            | इइ पं                    | जे,क         |
| 3 R        | परिवत्तिए                                | जे,फ<br>जे | 35         | <sup>°</sup> द्यारियू<br>अपने सम्बं               | जे            |             | <sup>°</sup> प्पक्षावं नाम    | -1, u             |            | पट्य नाम पण              | 4            |
| 5.8        |                                          |            | ₹•         | अहोसुहं<br>                                       | ***           |             | नाम पर्व                      | जे                |            | पटन स                    | 13           |
| 34         | °पंकर्पिजरियं                            | जे,क       | 31         | एकमुहो द                                          | 45            |             | सम्मतं                        | -                 |            | सम्मक्तं                 | •            |

|                   | उरेश-४६                     | 88         | ,सणंकुवारस्य सा                  | ( <del>)</del> -             | 54         | पागारा                             | जे       | 88         | <sup>°</sup> रूवग्हियं    | जे, <b>क</b> |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|---------------------------|--------------|
|                   | मे. कुणसि स दर उं           |            | सक्तं वि                         | जे                           | 94         | य उवप्याजेणं                       | जे.क     | 8.6        | सरशतेसु                   | जे           |
| <b>₹</b>          |                             | 88         | °िंद वयणेदि                      | <b>₹</b>                     | 36         | <sup>°</sup> ऊणं तु <sup>°</sup>   | जे       | 8 €        | साइसगती                   | 21           |
| 1                 | °सिमंगे, जे,क               | 8.6        | सुचिरं                           | जे क                         | 36         | ने च ह                             | 45       | 20         | धरणिपहे                   | 4            |
|                   | पवणो इव                     | 80         | कि जे°                           | जे                           | 36         | निश्वमे₹ प <sup>°</sup>            | 91       | n' o       | वानरेदस्स                 | जे, <b>ड</b> |
| •                 | सलभो क                      | 80         | कि <b>ह</b> जं°                  | क                            |            | द्द प                              | जे,क     | 49         | तत्वेव नरेंद्रकारणे       |              |
| •                 | सलभो य दिज्झिहिसि जे        | ५३         | खुभिया                           | 3:                           |            | नाम पव्य                           | जे       |            | सम्बे                     | जे           |
| ۷                 | पि वचसि                     | 44         | 'सणादीया                         |                              |            | छायात्रं प <sup>®</sup>            | 客        | 48         | सुरमई नाम                 | ,,           |
| 6                 | °सि तुमं, जे,क              | 45         | ममं सम                           | "<br>5                       |            | क्षम्मल                            | 11       | 48         | सिरिमइ <sup>°</sup>       | 嗝            |
| 5                 | °ओ विसी जे                  | Ęo         | एतो ।                            | <sup>न</sup><br>जे, <b>क</b> |            | •                                  |          | 48         | भणवा <b>हणी</b>           | जे           |
| 9                 | पेम्मासा जे,क               | Ę o        | °री इ <b>हा</b> णीया             | vi,49<br>€                   |            | उद्देश- ४७                         |          | 48         | प <b>उमाबर</b>            |              |
| 90                | <b>पादेसु</b> जे            | 43         | खेयरेंदो                         | जे                           |            |                                    |          |            | जिणवती चेव                | ,            |
| 77                | °मादीया ,,                  |            | खय <b>रदा</b><br>बहुमतीद         |                              | ٩          | <b>कि</b> किथवई                    | <b>₹</b> | 44         | °विभोगम्मि                | जे,क         |
| 92                | भभिनं ,,                    | € ₹        | <sup>°</sup> न्तरं व लग्गो       | "                            | 2          | विमुक्तजीवे                        | जे       | 46         | <sup>°</sup> हाओ ताओ      | 45           |
| 93                | °णंबी पर्व जेक              | €8         |                                  | "                            | 8          | विह स <sup>°</sup>                 | 46       | 44         | विणओषय"                   | जे           |
| 95                | लभइ क                       | €8         | <b>मायंगं</b>                    | ,,                           | 6          | नरं <b>द</b> स्स                   | जे क     | • •        | EE U°                     |              |
| 9 4               | निविस ज                     | 64         | अभिगन्दिओ                        | 22                           | 9          | किकिधिपु '                         | ₹        |            | नाम पर्व                  | ,<br>जे      |
| 9 9               | ँस्मि निद्दए, ,             | E4         | े <b>आ य</b> सीयाए               | "                            | 90         | पण्डजामुवगओ                        | जे       |            | सम्मत्तं                  | 5            |
| 29                | नियं भवण ,,                 | ĘĘ         | समैतकु°                          | 1,0                          | 99         | किकिधि°                            | ₹5       |            |                           | *            |
| २६                | सा न इच्छइ, सुकु-           | € €        | समग्गेणं                         | 31                           | 99         | 'क प्रमाण <sup>°</sup>             | 40       |            | उदेश-४८                   |              |
|                   | भाला म पइं                  | 60         | पदेसा                            | ,,                           |            | ल प्रवास<br>मन्तीहिन सुं           | ,<br>जे  |            | °(                        | _            |
|                   | अणिच्छंती । जे              | 90         | सुगन्घ े                         | ₹                            | 96         | भन्ताग्रह्ण सु                     | ज<br>क   | 9          | ँणि <b>ओ</b> गं           | जे           |
| 9.4               |                             | ७२         | °लपित्रप                         | जे                           | 9 €        |                                    | ক<br>উ   | 3          | ,सम्माणवहाण <sup>े</sup>  | **           |
| २८                | , जाइजाइ क                  | ७२         | केय <b>१</b> ध्रुली <sup>°</sup> | 46                           | 9 ६        | <sup>⁰</sup> णंतभो पत्तो<br>°      |          | 2          | °मोयणादीओ                 | **           |
| २८                | , जा इच्छिजाइ तुमे जे       | ξv         | <sup>°</sup> सामाणं              | जे                           | 9.9        | <sup>°</sup> ण भणइ <b>म</b> ज्झयार |          | 3          | सीयाए तस्मयमणो            | ,            |
| २९                | बाह्य ,                     | 98         | <sup>°</sup> मादीहिं             | ,,                           | 96         | मादनाय                             | जे,क     | Å          | <sup>°</sup> मुह्नावा     | **           |
| 38                | ध चलहिकारेणं क              | 98         | °महुराणुणा°                      | क                            | २१         | अक नं।हणीमु                        | 12 1     | ¥          | पासहिया                   | 4            |
| ₹ ∘               | इमंका जे                    | 40         | ताणि भ                           | जे.क                         | २१         | परिगेषहड                           | ক        | 8          | एए <b>हि</b>              | ,,,          |
| ₹ ∘               | गेण्ह्याम जे,क              | હ ફ        | मामेण असो <sup>°</sup>           | जे                           | २३         | चन्दरस्ती                          | 11       | 4          | °वीर्विमा°                | ,,           |
| <b>३</b> २        | सामिय जे                    | 96         | °चाडुकारी°                       | <b>事</b>                     | ₹ 8        | <b>थलभन्ता</b>                     | 11       | •          | °णि य मुणतो               | जे           |
| <b>३३</b>         | पतेण ,,                     | 45         | °न्तेन्ती                        | जे                           | ₹ ६        | কি কাষ                             | **       | •          | भवजोदरत्यं                | ,,           |
| 33                | गेण्हामि ,,                 | 69         | बिन्तावरी                        | जे,क                         | 33         | पूर्णगाथा नास्ति                   | 4        | 6          | किइ रमसि                  | 斬            |
| <b>₹</b> ₹        | पुब्बिम्म जे क              | <b>٤</b> ٤ | ै।द्वर्ण                         | <b>4</b> 5                   | ३०         | पंडमामी                            | जे क     | 10         | <sup>°</sup> हं मे        |              |
| <b>3</b> 8        | उत्तरिकासि अहर्य, जे        | 68         | कमलुन्थ <sup>°</sup>             | जे                           | <b>₹</b> 9 | ह्यामणं                            | जे       | 93         | <sup>°</sup> त्तवुत्तन्ते | 45           |
| 34                | °न्तं तुमं मए मं क          | 68         | सिवंगो                           | जे,क                         | 33         | किकि घ                             | <b>₹</b> | 18         | इय कु <sup>°</sup>        | जे           |
| 34                | िन्तं तुमे मए <b>म</b> ँ जे | ۷ ۾        | विभीसणो                          | जे                           | <b>38</b>  | <sup>°</sup> सृष्टिहुओ             | ने       | 94         | विरहजुओ क°                | <b>,</b> .   |
|                   | मन्दोद्री क                 | ८६         | °हुज्जुयमतीयो                    | ,,                           | 36         | কিকিঘি                             | <b></b>  | २०         | ,से गब्भो                 | ,,           |
| ₹ <b>६</b><br>३ ९ | भग्दाव्सा क<br>देवसोक्सं जे | 66         | ं <b>प्रभावेणं</b>               | ,.<br>जे,क                   | 8.4        | अवि <b>हि</b> सि                   | जे       | २०         | ँई मुणिओ ॥                | जै,क         |
|                   | प्यसारम<br>°नन्दणी जे,क     | 68         | °मादीया                          | जे                           | 89         | °सतेस्र                            | "        | 31         | ंवाप समं स <sup>°</sup>   | ,<br>জ       |
| 83                | सईको क                      | 48         | मादाया<br>थेवेण                  |                              | ४२         | रुद्धी नागी का मेर्                |          | <b>3</b> 3 | अद्विणा द                 | ,            |
| 83                |                             | 48         | यवण<br>तिविट्ठूणं                | "<br>जे,क                    | 83         | नरोणं                              | र<br>जे  | 43         | महार्ण्णे                 |              |
| ४२                | सुमहिलियाओ क                | 18         | । सम्बद्ध्य                      | VI) TI                       | - 1        | 414141                             | -11      | ` .        |                           | 22           |
|                   | 93                          |            |                                  |                              |            |                                    |          |            |                           |              |

| २३         | कोंचवर े                                  | <b>6</b> ,    | • मयू          | ते                    | जे                        | 54   | पा <b>वि</b> ति                     | ₹             |     | नाम पब्चं                      | जे            |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------|---------------|
| 36         | पीईहरं                                    | जे ५          |                | ाण लहुं <b>अह</b> ं   | म <sup>°</sup> ,,         | 38   | तुब्मे वि                           | जे            |     | संमत्त                         | •             |
| 3 2        | ंधो ते सं                                 | ,, (          |                | ाहि.SE                |                           | 36   | °मारीया                             | **            |     |                                | _             |
| <i>3</i> 8 | सिग्धं रहुवर्° जे,                        | <b>₹</b>      |                | हि लहुं महं म         | о<br><b>4</b> 6           | 4.6  | पत्थं सुज                           | ,,            |     | उद्देश-४९                      |               |
| 36         | <sup>°</sup> सबुत्तन्त <sup>°</sup>       | <b>5</b> ,    | १ ो मयू        |                       | जे                        | 55   | उद्धरिहीइ                           | "             |     |                                |               |
| ¥ •        | विग्गमणं                                  |               | ء } °          |                       |                           | 900  | मा एत्य कुणह वक्खे                  |               | •   | समं, प्र                       | स्य,क         |
| 81         | <b>ं</b> णुञ्जु <b>या</b> डल <sup>°</sup> | ۰, ۷          | ३ मयू          | ते                    | ,,                        | 909  | आमन्ति°                             | "             | 3   | <sup>o</sup> नन्दणीए           | जे,क          |
| ४२         | बु <b>रा</b> न्तं ः                       | <b>46</b>     | ४ °ब्ब         | 41                    | <b>₹</b>                  | 909  | वानरेंद्र'                          | ₹             | ą   | सिरिपणामं                      | जे            |
| 8.3        | साहेहि अ°                                 | <b>4</b> 5 v  | ५ मयू          | ₹*                    | जे                        | 9-9  | अरहघरे वा°                          | ন             | Ę   | दंबार <b>जा</b> °              | ₹5            |
| 88         | तीए निमे,                                 | जे ५          | प णरो          |                       | 4                         | 909  | वाणरेंदमादीया                       |               | 3   | <b>डंडा</b> रण्णंतियं          | जे            |
| 88         | तीए निब्से                                | <b>क</b> ५    | ण तो           | अणड्                  | जे,क                      | 903  | सन्दे य प <sup>°</sup>              | 31            | 8   | तो ल•                          | -             |
| 84         | 41-11-41                                  | <b>4</b> 5    | जं <b>म्</b> प | । सुणेहि मज           | 7                         |      |                                     |               | •   | गओ महं अपुष्णाक                | ने फ          |
| 8.0        | 'स्छुगमणो                                 | <b>अं</b>     | अव             | <b>हा</b> णं          | <b>ો</b>                  | 904  | जलहिसमुत्तिण्णा<br>अणंतसिदा, साहू   | ज,क           | •   | विमुक्ताप.                     | 5             |
| 80         | खेबरे                                     |               | ७७ जमु         | णा प्र                | त् <b>य<sup>°</sup>,फ</b> | 147  | धम्मी उ मंगह्र ।।                   | जे            | ·   | दरिसणं                         | जे 🕏          |
| 49         | 444                                       | जे ,          | ०८ सिल         |                       | जे                        | 9.05 | धिद्धि च जे मु <sup>°</sup>         | • •           | v   | देहि                           | 5             |
| 49         |                                           | ,,            |                | दीसु                  | जे                        | 905  | •                                   | ''<br>जे,क    | 5   | प्रवणसुभो                      | 41            |
| 48         | इंसवरोवहीय निग्धोसी                       | "             | se, भोग        |                       | ,,                        | 900  | सुगीवादी                            | ज,क<br>जे     | \$  | वुच्छई                         | जे,क          |
| 46         | <b>बी</b> भो                              | 99            | ८० सो          | , पवं भाई<br>रिवारेडि | Ē                         | 990  | पुरुवाचाद्।<br>पडिमाओ               | ज<br><b>क</b> | 90  | अह भणइ तथ्य दू                 |               |
| 40         | °णीय नाँ                                  | **            |                |                       | **                        |      |                                     |               | 12  | सरेण                           | ** **         |
| 40         | बिइओं                                     | <b></b>       |                | काले                  | ,,                        | 999  | °gft                                | जे            | 93  | वसणसमागं                       | जे            |
| 46         | °मादिपहि                                  | जे            | ८४ ्डस         | तेण तो म              | , , ,                     | 998  | विरहे तणुयंगी                       | जे            | 98  | कमलरामा                        | -,            |
| 49         | तो कि वहइ सपक्ल                           | .,            | ८५ नीसं        |                       | 事                         | 998  | विरहतावियंगी<br>वयोविद्या           | <b>₹</b>      | 94  | हयगयतुरयस <sup>°</sup>         |               |
| Ęo         | <b>जं</b> पिए <b>ण</b>                    | ₹5            |                | हिति                  | जे                        | 994  |                                     | উ             | 96  | হ্বণবদ্ধবের<br>কি <b>নি</b> খি | "<br><b>5</b> |
| ٤٩         | <b>इमामो</b>                              | जे            | ८७ गेण्ड       |                       | जे, <b>क</b>              | 774  | ँहो होइ                             | "             |     |                                | •             |
| ६२         | 'हि दुमं अ <sup>°</sup>                   | **            |                | यभवणं                 | जे                        | 995  | सामी                                | जे            | 9 € | ंओ दुओ<br>— — —                | , ti          |
| 68         | <b>फार</b> ण                              | क             | ८९ नरें        | द्भ <sup>°</sup>      | जे, <b>ड</b>              | 996  | निययं                               | 22            | 9.0 | सो तह य कहे                    |               |
| ĘĘ         | ं तम्थ वसइ ग <sup>°</sup>                 | जे            | ८९ पाड         | ig°                   | जे                        | 995  | तस्स उ वयणाण                        | क             | 96  | इंडजंतं                        | 45            |
| ĘĘ         | नामेण बंधुदत्ती                           | <b>&gt;</b> > | ९७ नर          | देण                   | जे,क                      | 115  | <sup>°</sup> ण नामिओ स <sup>°</sup> | जे            | 15  | °रादिपर्दि                     | जे            |
| €8         | अह वंधुदत्तमि <sup>°</sup>                | "             | ९१ सर          |                       | जे                        | 995  | अप्पिहिद                            | 91            | २०  | पीतम्बर <sup>°</sup>           | n             |
| ÉB         | विसालभूर                                  | <b>毛</b>      | ٠, ٠,          | तं चिय सु             | ल-                        | 995  | अप्पिही                             | क,मु          | २१  | ेअंगसंग <b>य</b> े             | "             |
| 68         | विसाहभूइ                                  | जे            | <b>#</b>       | ाणं बलयं              | जे                        | 920  | सामन्तं                             | जे 🕏          | २१  | <b>भादीया</b>                  | ,,,           |
| 44         | °ण तेण ने°                                | ٠,            | ९२ पवि         | सेऊण                  | ,,                        | 131  | देसकाळे                             | जे            | २१  | वेढेंता°                       | जे,क          |
| Ę٧         | 'हि पुत्तेणं                              | 客             | ५३ सर          | ज तेज भी              | गो.                       | 939  | कया वि लं                           | क             | २३  | सुयं अभिह माहरपं               | जे            |
| Ęv         | तं देससमागमो                              |               |                | रजणो पति              |                           | 927  | पि इ से°                            | जे            | s'É | य अक्जजो इहं                   | "             |
| •          | कहिंच मुद्रो                              | जे            | य              | भडसहिम                | 11                        | 922  | पि दु स्हे°                         | 畅             | 30  | पसाहेमो                        | 13            |
| 80         | "ण वरतरुं                                 | ₹             |                | मुलेर तरु             |                           | 923  | पसादेर                              | जे            | 35  | <sup>°</sup> नयरं              | ₹.            |
| Ęc         | , मुक्को सो बंधणाउ                        |               | er°            |                       | जे,क,मु                   | 924  | नयमङ्गा                             | 29            | ₹9  | <b>भणिज</b> सु                 | जे            |
| •          | पहिएणं। तुह्रो                            | जे            | ९३ तक          | _                     | •                         | 924  | किंपि ग <sup>°</sup>                | जे            | ₹٩  | णेब्बुइं                       | 45            |
| ६९         |                                           | 19            | ९४ जुई         |                       | जे                        | 924  | कि पि मणन्तेण                       | <b>45</b>     | 33  | घरेजासु                        | ,,            |
| ٤٩         | मयूरस°                                    | 21            | .4 °F          | <b>का</b> भी          | 奪                         |      | दह प <sup>°</sup>                   | जे, <b>ड</b>  | ३२  | वि समागमदेउं                   | जे            |
|            |                                           |               |                |                       |                           |      |                                     |               |     |                                |               |

|      | हगाथादूरे वि तक               |          |     | नाम पव्यं                              | जे                       | g   | <b>पिस्छ</b> इ                    | <b>\$</b>        | 1•         | °करठिवय°                                    | 斬            |
|------|-------------------------------|----------|-----|----------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|      | ण-हियबाई जस्य विवि            |          |     | सम्मत्तं                               | 4                        | 4   | विमुक्ककुकार <sup>°</sup>         | ₹                | 12         | यणं चेत्र                                   | ••           |
| ध्यय | गहिओ वि चंदो, ब               | शसा-     |     | _                                      |                          | 4   | <sup>°</sup> भणस्स व सरिसं,       | <b>,,</b>        | 13         | वरुजाने                                     | जे           |
| सइ   | कुमुयसंबाइ ॥                  | जे       |     | उदेश-५१                                |                          | ч   | °सरिसरावं,                        | জ                | 18         | पबरो ।                                      | n            |
| 43   | <b>बु</b> क्कमो               | **       |     | -6-2 -9                                |                          | Ę   | पविसरइ                            | ,,               | 9.9        | भणियामसो                                    | ,,           |
| 3 3  | दु <b>ल्ल</b> मय <sup>र</sup> | ने,क     | ę   | मुणिणो उ°                              | ₹                        | •   | पहारेग                            | जे               | 90         | वरकणस <sup>*</sup>                          | 45           |
| 34   | 'णि व मज्झवि.                 | *        | 6   | °स्यासं                                |                          | ۷   | °ओ कुद्दो                         | উ                | 90         | ंलामरणो                                     | जे           |
| 34   | मज्सय,                        | जे       | 5   | वरंदे                                  | जे                       | 5   | 'सिंचणं                           | <b>有</b>         | 20         | ंकह, सो सु <b>ण</b>                         |              |
| 35   | 'ई मणभिरामं                   | ₹.       | •   | मारुई                                  | "                        | 90  | तक्खणण                            | €                | 39         | सोयमुवगया                                   |              |
| 3 6  | सेसे वि                       | ٠,       | 5   | <b>द</b> ण्णा ओ                        | 4                        | 7.  | °वि≂छण <b>वं</b>                  | 11               | 22         | दिह्रो सहस्रक्स                             | , •<br>विका  |
| 30   | °बव्दं ति                     | जे       | 90  | °न्ताणं                                | 4                        | 12  | दट्टूण पीइनहं,                    | <br>जे           | • •        | ते पडमो                                     |              |
|      | समयं चिय नियम                 | -        | 90  | अम्हाणं जी <sup>०</sup>                | 27                       | 94  | भिण्डिमालाई                       |                  | २३         | णे उसी <sup>°</sup>                         | ,,           |
| 36   | समय । यस । यस<br>सेन्रेणं     |          | 93  | बीया                                   | जे                       | 9 8 | ভি <u>ল্</u>                      | 73<br>名          | <b>38</b>  |                                             | "            |
|      |                               | ₹        | 93  | <sup>°</sup> पभिति                     | ,,                       |     | पेच्छइ अ सरिसर्ख                  | *-               | <b>3</b> 8 | <b>ैभूयस्स</b><br><sup>°</sup> मुद्श्री एती |              |
| 15   | ंबगारजोग्गं                   | л<br>5 — | 94  | <b>अलभन्तो</b>                         | ,,                       | 98  | भुजण ए <sup>°</sup>               | 51<br><b>5</b> 5 | <b>२५</b>  | पुरुषा एता<br>परिणाओ                        | **           |
|      | EE do                         | जे,क     | 94  | ंरोहोज्जुयमतीशो                        | ,,                       | २०  |                                   | -                |            |                                             | "            |
|      | नाम पर्व्यं                   | जे       | 90  | औ निहणइ रण <sup>०</sup>                | "                        | ₹0  | °लो हवड                           | <b>क</b><br>जे   | 54         | <b>उ</b> ध्य <b>णा</b>                      | *            |
|      | सम्मत्तं                      | "        | 90  | , इमाण तुज्झं                          |                          | २४  | घणादीए                            | জ                | २६         | <b>क</b> हेह                                | जे           |
|      |                               |          | , - | दुहिबराणं                              | *                        | २४  | <sup>°</sup> पुरमरिसं             | 91               | २८         | विच्छि <sup>®</sup>                         | 兩            |
|      | उद्देश५०                      |          | 15  | ेहि तिजाए, ण                           |                          | २५  | ैसमयं च ।                         | <b>4</b> 5       | २८         | चेइ य                                       | "            |
|      |                               |          | 99  | लड़ो तेहिं सहस्त                       | ं'<br>हं <sup>°</sup> जे | २ ६ | °पुरि                             | जे               | ₹8         | वि पत्तो                                    | जे. <b>क</b> |
| ٩    | <b>महें द्</b> णयरं           | ₹ .      |     | साहेंसु                                |                          | २७  | कए य तस्य उत्र°                   | 31               | 34         | आगमो य                                      |              |
| 1    | °मयरं                         | जे       | 95  |                                        | ■ 5                      | 54  | पिय <b>सं</b> जम <sup>°</sup>     | 45               | 34         | किकिथ                                       | •            |
| २    | एश्य                          | **       | २१  | <sup>°</sup> सदग <b>क्</b> रणेणं       | जे                       | 35  | सिणेहं विमल <sup>°</sup>          | जे               | 34         | कइभूयदेह°                                   | ₹            |
| 3    | <b>उदर</b> त्थे               | \$       | 58  | देनागमण <sup>°</sup>                   | **                       |     |                                   | जे,क             | 34         | कइवयधदेह <sup>°</sup>                       | জী           |
| 8    | पुण्लेणं                      | "        | २५  | घेत्रुण                                |                          |     | हणुवॐकृ।कन्नाल।                   | াম-              | 3 6        | वत्ताते र°                                  |              |
| ¥    | पु <del>ण</del> ोसु           | जे       | 34  | निययागमका <sup>°</sup>                 | जे,क                     |     | विद्याणं ?                        |                  | 30         | तुमे न                                      | **           |
| 9    | सुणिसण                        | जे,क     | २६  | तइल्लोक                                | <b>4</b> 5               |     | <sup>०</sup> कणालेका <sup>०</sup> | मु               |            |                                             | ,            |
| •    | महेन्द्रसे                    | \$       | •   | EE qo                                  | जे, <b>फ</b>             |     | नाम पब्बं                         | जे               | ३७         | कजसिद् <u>यी</u>                            |              |
| ,    | <sup>°</sup> रायतणओ           | ₹5       |     | ंलाभविहाणं°                            | जे,क                     |     | संगर्त                            | क                | 36         | <b>ेवादी</b><br>ेवि <b>वेगणो</b>            | **           |
|      |                               | -        |     | नाम पव्य                               | जे                       |     | उद्देश-'१३                        |                  | 36         | •                                           | 13           |
| 91   | <b>जु</b> ज्हों               | जे       |     | सम्मर्श                                | <b>ق</b>                 |     | 945. 15                           |                  | ३८         | में का                                      | *            |
| 98   | य जं दु                       | 3.       |     | (14(1                                  | -                        | 3   | भणिओं जै कारणं                    | जे               | 3.2        | तुमे समध्यहिई                               | **           |
| 96   | <sup>0</sup> ऊण तो सो.        | 29       |     | उद्देश-५२                              |                          | 8   | नरेंदो                            | ,,               | 80         | सुणि <b>उ</b> णं प <sup>°</sup>             | <b>有</b>     |
| 90   | तुइ पुण                       | **       |     |                                        |                          | 4   | ,दहमुद् । पर <sup>°</sup>         | <b>4</b>         | 8.0        | °नन्दणी                                     | जे क         |
| 90   | कि कि चि                      | ₹6       | ٩   | °संमुहो                                | <b>4</b> 5               | ę   | सुरंद े                           | जे               | 80         | <b>कि</b> त्तिय                             | ₩.           |
| 96   | नह्यसं                        | জ,দ্ধ    | ع   | नमेण                                   | जे                       | •   | मए बुनो। नेच्छइ                   |                  | 80         | मह पइस्म                                    | ,,           |
| 96   | <b>लंकाभिमुद्दो</b>           | an 19    | 1   | सुहेण                                  | ₹                        |     | य तप्पभूदे न य देह                |                  | ४२         | °नन्दणी                                     | जे,क         |
| २०   | बहुपडह <sup>°</sup>           | जै       | 3   | उर् <sup>न</sup><br>तो प <b>वणयस्स</b> | ٠,                       |     | य मे समुहावं                      | "                | 83         | खीगोयरेहि                                   | जे           |
|      |                               |          | •   | ैयस्य साहइ संहि                        |                          | 6   |                                   | जे, <b>क</b>     | 8.8        | वाणसी                                       | जे,क         |
| २२   | °ण जे पुष्व <b>क</b> °        | ,,,      | ₹   | यस्य साह्य सा                          |                          | 6   | °मती                              | जे               | 84         | बूयसं                                       | जे           |
| 44   | बह्यभा                        | ,,<br>   | _   |                                        |                          | 9.  | पर <b>छ</b> ड                     | 45               | 8.6        | <sup>°</sup> मक्रीणो                        | *            |
|      | EE O°                         | जे,क     | 3   | °पागारो                                | п                        | 12  | 11-04                             | -da              | - (        |                                             | •            |

## ७. पाडान्सराणि

|             |                         |                  |            | _                                     | _                  |     |                                    |             |            |                                   | _               |
|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 8 €         | कारणीगओ एस्थं           | क                | 94         | दुमा जिहिया                           | जे                 | 4.5 | वन्त वि सुरा,                      | <b>क</b> ,ख | 930        | सिट्ठी एयं पहु                    | जे              |
| 8 €         | <sup>०</sup> णागओ एत्थं | जे               | ٥٩.        | रस कोर्रेट्या                         | 33                 | 53  | कुंम निकुंभ <sup>0</sup>           | जे          | 929        | कहिति                             | ,,              |
| 8.6         | तो तुह पाणे अवहरइ       |                  | 25         | कडा धायई                              |                    | 53  | <b>ँ</b> लतइलो <b>क्के</b>         | क,ख         | 939        | सन्तिए दोसे                       | € 研             |
| 63          | तो मरचु°                | क                | હ          | के गई<br>पासला विल <sup>°</sup>       | .,<br><b>इ</b> ,जे | 48  | सुहं मह देइ दुम्म°                 | क ख         | 939        | पवेसिओ                            | जे,क,ख          |
| 80          | अवद्विगा                | <b>4</b> 6       | ७९         | नश्गीहवंभा तरू                        | जे<br>जे           | 28  | <sup>°</sup> स <b>कयकरग्गह</b>     | क.ख         | 989        | दूतो                              | जे              |
| 86          | सोऊण                    | উ                | •          |                                       |                    | 88  | पिययमस्स ॥                         | क.ख         | 922        | महेंद                             | क,स             |
| 86          | जइविस्सुयं              | क                | 95         | साहारा बहू                            | <b>क</b><br>जे     | 94  | य से महा°                          | जे          | 923        | ेओ पवरतिणि                        | •               |
| 85          | वसारधणुं                | क                | 64         | खण्डरण्डा लहु                         | -                  | 56  | तं इणइ                             | ••          |            | ब:णाओ                             | जे              |
| 45          | 'गहिया य क              | जे               | <b>5</b> • | स्रण्डरण्डा सहुं                      | ₹6                 | 3.6 | <b>महावेरी</b>                     | ,,          | 973        | किकि चि                           | क,ख             |
| 4.          | जस्स य ल°               |                  | 98         | तुडंगा फुडन्ता                        | जे                 | 98  | करेड इड                            | ,,          | 928        | गंतूण व <sup>0</sup>              | जे              |
| 40          | विय रिवूण               | जे               | _          | चला पहेचा                             | ь. <b>स</b>        | 56  | करेशिह नि°                         | <b>क</b> .ख | 938        | ं मुद्दो सो य मा                  | •               |
| 4.5         | ंबरीए इड्डाए ।          |                  | ७९<br>७९   | स्रुवन्तपह्न गः<br>स्रोसमाराजनामुद्ध- | n, <del>vi</del>   | 30  | रायं विषा <sup>°</sup>             | क,ख         | , , ,      | सिग्धं                            | . `्या<br>जे    |
| A8.         | उज्ज्वाभो <b>ह</b> े    | *3               | •,         | साहा फिडंता फलोहा                     | जे                 | 9,0 | तुमे गाढं                          | जे<br>जे    | 124        | निययसिष्ठं                        | ₹               |
|             | ं <b>च्छियाओ</b>        | "<br><b>4</b> 5  | 38         | लोलमालादलोम्मुक-                      |                    | 36  | उ <b>क्तं</b> पडहुपउरे             | क,ख         | 924        | तद्वराइमं                         | जे              |
| ५५          |                         | -                | •          |                                       | क,ख                | 36  | <sup>0</sup> जोईगणं°               | चा,च्स      | 124        | <sup>०</sup> स्साइं बहु,          | ,,              |
| 46          | विया पारणं कु           | 10               | ७९         |                                       |                    |     | आइगण<br>अ.मेहि                     |             | 976        | सबुद-बाला                         | ,,              |
| 40          | अह इच्छिए               | >>               | હ          | Triname                               | , ,,               | 56  | •                                  | क,ख         | १२७        | °संकलागु                          | क.स             |
| 44          | °विकित्त                | n<br>2           | -          | सीहमसाउछे पंर्म                       | , ,,<br>ज          | 55  | मम स <sup>*</sup>                  | जे          | 920        | °पारेसु                           | जे              |
| 44          | पवराहार                 | जे               | 35         |                                       |                    | 909 | <sup>°</sup> तथो गहं स <b>मा</b> ° | ,           | 926        | अस्थाणम <sup>°</sup>              | जे,क ख          |
| Ęo          | ँभोयणा सा,              | <b>₹</b>         | 95         |                                       | क,ग्ल              | 9-9 | वस्रमो                             | क,ख         | 925        | दू <b>य</b> न                     | मु,क,ख          |
| Ę٩          | °रिसञ्जंगफरि <b>सं</b>  | जे               | ७९         | पाइक्झुलनकरसुल-                       | _                  | 808 | रहसभरियउ°                          | 3           | 125        | ्राण जं कुणति                     | _               |
| 59          | <b>ैन</b> फं <b>स</b>   | <b></b>          |            | सेणामुहं                              | जे<br>             | 308 | <b>घापन्ति</b>                     | क्,स्त      | 147        | अविसेसो सि                        |                 |
| ६२          | न वच्छ तस्य             | जे               | 99         | 'बलन्तसेणः मुह                        | •                  | 906 | इन्दियभडेहि°                       | 斬           |            | ञावससा ।स<br><sup>°</sup> मियमणो  | _               |
| 63          | सरणं वा होही इहं,       | <b>丐</b>         | 69         | घणवन्द्रं                             | जे                 | 900 | विदिण्णहेम                         | जे          | 935<br>930 | ामयमणा<br>नियय <b>क्</b> रयं      | <b>क</b><br>जे  |
| <b>६</b> २  | होउ इहरं                | ज                | ८३         | ,णिरायरेऊण व                          | क,ख                | 900 | विद् <b>ण्णदेहर्नं कडा</b>         | क,ख         | 133        | उवगार <sup>°</sup>                | ज<br><b>क ख</b> |
| <b>\$ 2</b> |                         | जे, <b>क</b>     | 63         | निनारएउण                              | जं                 | 199 | चलन्तचा हवा बरा                    | क,ख़        | 988        | पंचमुही किला                      | क ख<br>जे       |
| 63          | किंकिधि                 | 45               | 63         | <sup>°</sup> बुहं ड                   | **                 | 111 | गया निसायरा                        | जे          | 933        | किंग्ड हो <sup>०</sup>            | জ<br><b>হ</b>   |
|             | ६७-६८ गाधाः न लभन       | ते क             | 68         | ਧਲਾਲਂ                                 | 布                  | 992 | पडेन्ति                            | ख           | 133        | णीइ प <b>सा</b> °                 | क,ख             |
| Ęć          | भइडपलकरेणं              | जे               | 64         | °तुंगाणि <sup>ह</sup>                 | ६,ख                | 113 | विणद्व <b>क</b> े                  | जे          | 934        | समादुक्कि°                        | क,ख             |
| 49          | पते                     | 13               | 4          | चह्नणमु                               | जे                 | 993 | महाभडा                             | ख           | 930        | तिसो                              | जे,क,ख          |
| 9.          | नदीप                    |                  | 6          | ग <b>ग</b> पदारा <sup>®</sup> ते      | क,ख                | 198 | घाग्ऊणं                            | जे          | 930        | विणिस्सि                          | क,ग्ब           |
| 90          | °लाभिया                 | ,,,              | 6          | विश्रडन्त <sup>°</sup>                | क,ख                | 994 | वि पत्त ते सरणिवह                  |             | 736        | नरस्स नि°                         | जे              |
| 99          | सर्किचणा                | ,,               | 6          | विवडन्ति र°                           | जे                 | 994 | रिवृद्धि परि <sup>*</sup>          | <b>क</b> ,ख | 936        | पुरुव <b>क्षय</b> °               | जे क,ख          |
| <b>৩</b> ২  | ेणी मए रू°              | ",<br><b>%</b>   | 6          | ताणि पाउँ€                            |                    | 994 | स्विण परि                          | जे          | 935        | कुणइ सं <sup>0</sup>              | क,ख             |
| ७२          | क्यद्ध्य                | जे               |            | महिवंदे॥                              | क ख                | 194 | छि <b>ण</b> इ                      | ,,          | 135        | <sup>°</sup> स <b>इ</b> स्साइं    | जे              |
|             |                         | ગ                | 6          | ताणि इड                               |                    | 994 | निसिगंदअदेहिं                      |             | 189        | अह रही                            |                 |
| ७२          | साभिनाणं                | ))<br>EC         |            | कणयणंताई                              | जे                 | 990 | मुच्ह                              | • • •       | 982        | ैलपरि <b>बद्धो</b>                | ",<br><b>%</b>  |
| ७३<br>इ     | गिण्हड्<br>सीयं         | क<br>जे          | 60         |                                       | क ख                | 996 | असिय <sup>र</sup> निहेड्डि         | ,,          | 986        | ैतीरणवरे <b>लं</b>                |                 |
| ७४          | उठवेगं                  | <b>8</b> 5       | 60         | इंदाउद्व इत्वाणि व                    |                    | 995 | विस्वदं<br>दिस्वदं                 | "           | 980        |                                   | <b>क</b> ,ख     |
| 99          | मारेहि                  | -                | 63         | स्वभा ह <sup>°</sup>                  | "                  | 995 | मम पि                              | ,,<br>क,ख   | 980        | <sup>1</sup> छत्तूण<br><b>यखद</b> | <b>₹</b>        |
| ७९          | <sup>°</sup> कोरेंटया   | "<br>बे          | 45         |                                       | ''<br>क, <b>ख</b>  | 115 | सम् । प<br>दुद्धो                  | क,ख<br>जे   | 480        | वर्णम्<br>किकिधि                  | <b>क</b> ,स     |
| 65          | कारटमा<br>देवदारु       | у <b>л</b><br>Э. | 50         | रावणो                                 | <sub>ज, ज</sub>    |     | इडः<br>सिट्ठो                      |             |            |                                   | <i>"</i>        |
| - •         | *****                   | ,,               | • -        | VI 3 - 11                             | -1                 | 920 | 1481                               | ₹,₹         | 986        | तुह निष                           | 29 »            |

|              |                                   |                 |            | <b>૭</b> .                       | . पाठाः      | तराणि      | r                               |                 |            |                         | १०१             |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>18</b> 9. | विस्थायकिसी                       | क,ख             | ₹•         | संगामसोग्डीरा                    | ख            | ц          | तिहुयणे सय                      | ले जे           | 39         | विभीस <sup>°</sup>      | जे              |
| 988          | परिवृद्धा                         | जे              | 39         | केलीकिलो                         | <b>फ</b> ,न  | Ę          | <sup>'</sup> त्रणय              | जे, <b>क</b>    | 35         | अशं पि प                | ,               |
| 985          | पायस्ती                           | <b>)1</b>       | २२         | चटइंडड सींह <sup>°</sup>         | जे           | Ę          | इमाइ                            | क               | ₹R         | वगमणो                   | जे <b>,</b> इ,ख |
|              | इइ पै जे                          | . <b>क</b> ,ख   | 23         | °रो धौरो                         | क,ख          | •          | eru                             | 27              | ₹4         | गिरिभूदी गोभू           | री कसा          |
|              | °लंका हिंगभणं मु,                 | जे क,ख          | २४         | मद्देन्द्रकेऊ                    | 1) ))        | •          | <sup>े</sup> हश्समि <b>द्धि</b> | "               | 34         | जुवाणा मिसे             | जे,क,स          |
|              | <sup>°</sup> मणं तिप्पनासङ्मं     | <b>क</b> ,स     | 38         | पबणगती                           | 19 31        | 6          | इन्दई तभो भण                    | इ। जे           | 34         | स्रा महिला              | जे              |
|              | माम पत्रवं                        | जे              | २४         | पते जे                           | <b>,क</b> ,ख | 6          | अहिगारो                         | *9              | \$4        | मदी                     | क,ख             |
|              | सम्मत्तं                          | क,ख             | २५         | मज्झत्थो                         | जे           | 9.         | ंऊण पडिस                        | <del>,</del> ,, | 3 6        | हेमं ओयणस्              | कं, जे          |
|              |                                   |                 | २५         | भिउडीकुविलाय                     | <b>-</b>     | 90         | ऊण अरिसन्थं                     | क               | \$ 0       | विद्यं सही <sup>°</sup> | .,              |
|              | उद्देश-'५४                        |                 |            | मुद्दो                           | উ            | 99         | वसुमतीप                         | जे              | ₹ <        | पि य वक्साणं            |                 |
|              |                                   |                 | २६         | घित्तण                           | ₩.           | 99         | मुंचइ                           | जे,क,ख          | 35         | अहदेर <sup>०</sup>      | **              |
| 9            |                                   | क,स             | २६         | रेश ह                            |              | 99         | , विहा                          | जे              | <b>३</b> % | <sup>°</sup> महादेवा    | .,,             |
| २            | समरविषएण एनो                      | ঈ               | 35         | सेतो                             | क,ख          | 92         | विभोस <sup>०</sup>              | जं              | 39         | अध्या                   | ,,              |
| 3            | _                                 | ,क,ख            | <b>3</b> • | <b>ंबरें</b> दो                  | जे           | 93         | तनो                             | ক,ৰ             | 80         | च <del>ित्</del> रण     | <b>南</b>        |
| 8            |                                   | क,ख             | <b>३</b> o | सुरभिगंघा                        | क,ग्ल        | 92         | पूरयमि                          | वे              | 8.5        | लग्नित                  | क ख             |
| ч            | मुंचंता                           | क,ख             | 30         | पवणा सुरहिसुवंधी                 | जे           | 93         | 'ये निम°                        | क,ख             | 88         | स्रोमेण                 | जे              |
| ч            | उ <b>ण्हरीह</b> नीसासे            | जे              | 30         | <b>अहिणवयं</b> ता <sup>°</sup> ं | जे,क,ख       | 18         | "घरपागारं                       | जे,क ख          | 88         | सहोदराणं                | 韦               |
| 4            | दंसणं                             | ,,              | 30         | पथासिति                          | जे           | 98         | °इ करेमु                        | क               | 88         | जह य गिरीगोभ            | हितह जे         |
| ч            | विचिन्तन्ती                       | <b>क</b> ,ख     | 39         | पमाहिति                          | क,ख          | 98         | °इ युरेमु                       | स               | 86         | साहितं                  | <b>事</b>        |
| Ę            | अंगुलेयओ                          | जे              | 32         | पते                              | 13.39        | 94         | तुम्हेर्दिन जो                  | जे              | ୫ ୡ        | सिद्ध                   | जै, <b>म्ब</b>  |
| Ę            | कुसलमादी                          | ••              | 3.8        | किंकि घि                         | 12 22        | ኝ ፍ        | व्जय                            | ,,              | 86         | ँमादिपहिं               | जे              |
| ৩            | पर <b>मपमोयागया</b>               | क,ख             | 38         | <sup>े</sup> इणा बहुया           | <b>46</b>    | 9 6        | °रुहादीया                       | जे,क,ख          | 86         | हिं वि वा°              | क,ख             |
| ৩            | पुणो चिय                          | ** **           | ३५         | _                                | क,स          | 90         | तहेव बेलं°                      | जे              | 8 ୧        | दियहे                   | 2) ))           |
| ٩,           | साहिजाणो पवसाए                    | <b>क</b>        | ąų         | आपूरमाणगयणं,                     |              | 9.9        | संक्षायारा                      | ख               | 88         | ंप तस्य ब               | 29 21           |
| गाथा         | धिके – अव्दिव <b>तुम</b> प        | र <b>देसे</b> , | ३५         |                                  | ,<br>क,ख     | 90         | <sup>°</sup> दीवाहिवा           | क,स्त           | 84         | लंकाभिमुहा              | ,,<br>ज         |
| अंत          | ारिओ गिरि <mark>वरेस</mark> हुंगे | ोसु ।           | ३७         | 'बरादीसु                         | जे           | 98         | आमरिस्यसगएपं                    | ा जे            | 49         | मेहणिभा                 | <b>4</b> ,ख     |
| तह           | वि तुम समरिज्ञिस,                 | जहा             | <b>3</b> 9 |                                  | क,ख          | 95         | <sup>°</sup> स्स उपद्विओ        | क,ख             | 42         | गंधव्या गीसर्व          |                 |
| सरं          | रायहंसेहिं॥                       | जे              | 36         | <b>छोगपाले</b> हिं               | जे           | २०         | °भाणुकण्णेर्दि                  | <b>有</b>        |            | सुन्वय तह               | जे              |
| 40           | जं तुच्भ तीए                      | 45              | 8.Ś        | लंकाभिमुद्दा                     | क,ख          | 39         | निक्खामत                        | जे              | ५३         | सीया वि                 | जे              |
| 90           | जंतीए तुज्छ सं <sup>°</sup>       | ं<br>जे         | 88         | सायरजलस्स                        | जे           | <b>२</b> २ | भणियमित्रो                      | €               | 43         | बहुणा य                 | <b>₹</b> ,ख     |
| 90           | तो में मरणे धुव                   | ,,              | 84         | नयरस्य समा <sup>°</sup>          | জ            | २२         | मणियमेले                        | জঁ              | 48         | ससिनामा                 | 21 22           |
| 99           | °सागरपडिया                        | क ख             | છુપ્       | जिणिङ्गण।                        | क,ख          | 22         | विभीसणो                         | ,.              | 48         | भाविसालीया              | 45              |
| 99           | दुक्खेण ग                         | जे              | 8.0        | °िवुषो                           | ·<br>•6      | 22         | वरपुरीओ                         | ,,              | 44         | जोइस <b>हण्ड</b> ा      | जे              |
|              |                                   | -               |            | इइ प°                            | जे,क         | २३         | घोरा य                          | <b>फ</b> ,ख     | 4,6        | पते                     | क,ग्ल           |
| 99           | दियहे<br>                         | क,ख             |            | नाम पश्चे                        | जे           | 23         | कालायम <sup>°</sup>             | <b>E</b>        | 48         | <sup>°</sup> उडादीसु    | जे              |
| 93           | पडिवत्तं<br>°°                    | 27 PS           |            | च उपको                           | क            | 26         | विण्हह                          | क,ख             | مر ۾       | पूरित                   | क,ख             |
| 93           | °समुत्थय°<br>°÷ G G="             | <b>\$</b>       |            | सम्मत्तं                         | क            | <b>२७</b>  | विभीसपेण                        | जे              | 40         | अक्सोहणी                | जे,क,स          |
| 92           | "यं वि विदु"                      | <b>ৰু</b><br>জী |            | _                                | -            | ٠-<br>ع س  | °सिओ पुरिसो                     | · ·             | 46         | 31                      | <b>क</b> ,स     |
| 98           | देह मणं                           |                 |            | उद्देश-५५                        |              | 26         | कारणहे                          | 2°              | 45         | °सहियं                  | जे              |
| 10           |                                   | , <b>६</b> ,स   |            |                                  | ₹            | 3.         | महसागरो                         | • <b>इ</b> ,ख   | Ę .        | पुण्णोदएण पु°           |                 |
| 16           | °पागारा                           | জী<br>. ২       | ¥          | इस्रो लं°                        |              | 39         | <b>छ</b> उमेण                   | ,<br>जे         | Ęo         | मवन्ति                  | जे              |
| · <b>ર</b> • | ससिकिसिकुत्ता                     | जे              | 8          | समुज्जु बं                       | n            | ٠,         | <b>₩</b> ₩11                    | •               |            |                         |                 |

| _   |                                                                 | 99         | <b>अक्लोह</b> णीए <b>र 11जे,क.स</b>               | <b>३</b> २ | भवे य माली ण । जे                       | 6          | वज्जंसु व प्यश्चाओं जे             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 60  | य विद्धार्थ जे                                                  | 92         | ेभडायतु <b>क,ख</b>                                | 33         | हिंखिय तहा ,,                           | 9          | कुहरो ति स्त्रो, तह ,,             |
|     | इति प <sup>®</sup> जे,क<br><sup>©</sup> शक्षणं पथ्यं संगत्तं जे | 93         | <sup>°</sup> डा ससिजुया, क                        | 33         | कुंडकुंडो क,ख                           | 5          | चन्दाउही 5,ख                       |
|     | ्हाणो णाम स्व                                                   | 93         | गहियदृत्था ज                                      | 3 3        | भाषीया जे                               | 9 •        | संकरो य जे                         |
|     | णाम ५५ पव्यं क                                                  | 18         | चित्तुणं क                                        | 34         | ,तूरवरो क.ख                             | 99         | 'ओ य चलो ,,                        |
|     |                                                                 | 98         | ं पं पिथयम भणह क जे                               | 34         | कामवंती य ज                             | 92         | काली, जे                           |
|     | सम्मरा ;,                                                       | 18         | पहणिजस क                                          | 3 €        | अणंतरासी                                | 92         | कर्लिंग चंदु सुउज्जुओ ,,           |
|     | उद्देश- ५६                                                      | 94         | ंन्ता पियं नि वे                                  | * '        | सिलिसुहो चेब ज                          | 93         | भीमो बहारही क                      |
|     |                                                                 | 94         | पहुँ जे स                                         | 36         | <sup>*</sup> लणो विय क,ख                | 92         | सुरोणो क,स                         |
| 9   | गणादियं                                                         | 94         | <b>उंगुर्हि</b> जे                                | 36         | सीहविलंगो 🕏 ख                           | 93         | य पंस्रो, जै                       |
| ٩   | अक्खोहणीऍ जे,क,ख                                                | 96         | अण्णा वीरमहिलिया, ज                               | 3,6        | सीहवलोगी छियंगी व जे                    | 93         | मणहरो मह <sup>े</sup> क,सा         |
| •   | कहेंद्र जे                                                      | 95         | तत्थ महिला, कंठे क,ख                              | 35         | पम्हायणी ख                              | 93         | मक्षाय सारो क,स्त                  |
| 3   | ° सुभण ६ भिण्णासु ,,                                            | 15         | दोलाय <sup>®</sup> क,ख                            | g •        | पते क,ख                                 | 98         | रणक्खेवी ख                         |
| 8   | अक्लोहणी जे, इ, स                                               | ₹0         | अह भणिउं स                                        | 8.         | कित्तिया क ख                            | 98         | रवणस्खेमो जे                       |
| ₹   | मेडस्य क,स                                                      | ₹•         | वणुक्रावा ख                                       | 81         | पतेसु ., ,,                             | 94         | खोमी तहा <sup>*</sup> "            |
| ŧ   | बाहणी जे                                                        | 29         | मामेभ क,स                                         | ४२         | जोइप्पमं जे,क.ख                         | 94         | <b>ँमादीया</b> जे,क,ख              |
| ₹   | तहाणीकणी क,स                                                    | <b>२</b> 9 | धरेह जे                                           | 8.5        | आवूरॅतो जे                              | 94         | पते क,ख                            |
| 3   | भन्ते स                                                         | 29         | रणरसी क,स                                         | 8.5        | य नहमस्यं जेक,स                         | 9 6        | राया य भैंडमाली जे                 |
| 4   | सिन्गा, तिउगा                                                   | 39         | पिच्छ <sup>°</sup> क                              | 88         | वस्य महिएसु । क,ख                       | 90         | पवमादी ,,                          |
|     | सेक्या भु क,ख                                                   | २२         | ते वरसहडा. जे                                     | ४५         | ,उद्भिया क,स                            | 95         | कण्णो जुज्ज्ञावंतो, क,ख            |
| 4   | मुहं ९ इं 🔻                                                     | १२         | रणमुहे ,,                                         | ₽ €        | अवसरुणा जे.क,स                          | 98         | जणपेम्मो क,ख                       |
| 4   | सेजामु इ.स                                                      | २२         | रिबुभदादप्प ,,                                    | 80         | करा जुदसंनद्धदेहा जे                    | 95         | जिणपेमो रह्दपेम्मो                 |
| 4   | शुक्तमं २७ ए° क                                                 | २३         | दोला <b>ली</b> ° क <b>क</b>                       | 20         | विद्यलनहपहं णिरगया                      |            | रहवंदी सायशे य जिण <sup>°</sup> जे |
| Ę   | गुम्माय ति <sup>°</sup> क,स                                     | 23         | <sup>®</sup> लीला <b>यम</b> 'णरणसु <b>ह</b> डा जे |            | सुरधीरा क,ख                             | 98         | जिणमयादी "                         |
| •   | बाहणी ८१ सा <sup>०</sup> क                                      | 83         | पावेति ,,                                         |            | इति प <sup>°</sup> जे,क,ख               | 95         | पते "                              |
| Ę   | दियणा २४ <b>३।</b> फ                                            | 28         | <b>बीब पु</b> ण स्°ू.                             |            | <b>ंश</b> रिते स                        | ₹•         | मरेंद् क, ब                        |
| Ę   | पितणाउ ६,स                                                      | २४         | °पिम्भपडि° क                                      |            | नाम पब्बं जे                            | २०         | सविमाणिठया गयण-                    |
| Ę   | तिष्णि ड चम् ,,,,                                               | २४         | <b>ंपेमपडि<sup>°</sup> जे</b>                     |            | सम्मत्त क                               |            | मरगे <b>ड</b> ,ख                   |
| •   | चम् ७२९। क                                                      | 48         | पिस्मेण क                                         |            |                                         | २२         | ल <b>-तुम</b> ला <sup>०</sup> स्न  |
| Ę   | ैम्डणोकिणी क,ख                                                  | २४         | पेमेण ज                                           |            | उद्देश-५७                               | २३         | सिहंगमहल उका° क, ख                 |
| Ę   | ेबा २१८७ ।। क                                                   | २४         | दोण्ह विभाविभडोक ख                                | ٩          | सब्वेल क,ख                              | 23         | ैमुइगमइल का <b>इ</b> ल-            |
| v   | दसयं निक्किणनामाओ<br>होइ जे                                     | 24         | ताण जसेण                                          | ,          | उस्वेक्ष जे                             |            | हुंकार जे                          |
| y   | धर्णीकणि <sup>°</sup>                                           | 35         | पतेसु जे,क,ख                                      | ۶          | मलनीला <b>ह</b> ै क.सा                  | <b>२</b> ४ | मयपिन्ख बहुविही                    |
| y   | अक्लोहणी जे,क,ख                                                 | २६         | संथावेड सु <sup>°</sup> जे                        | 3          | <sup>0</sup> भीला तह्न य जं <b>व</b> जे | • -        | विय। जे                            |
| u   | एक्किं क                                                        | २७         | मारीची कख                                         | 3          | जायामित्तो क                            | <b>ર</b> ૬ | भिया य बसुमई, ६,स                  |
| •   | ेकहेड <b>क</b>                                                  | २८         | गयारिब हच्छा ख                                    | 8          | पीयकरो क,ख                              | <b>२</b> ६ | <sup>8</sup> 4सुमतीए जे            |
| 90  | 'स्साण छ जे                                                     | २८         | गबारिबीभच्छा जे                                   | 4          | <b>ँदि अंधसारो</b> जे                   | २७         | स्रायाम्बर्ग-भ्यात्रीतं            |
| 90  | चेव तुरंगाणं, क,ख                                               | <b>२</b> ९ | निनाओं य सुंद "                                   | Ę          | विग्धसीवणी ,,                           | २९         | सार्विता ६,ख                       |
| 9 • | अक्लोहणीए जे,क,ल                                                | 35         | अग्गणाओ क,ख                                       | É          | उत्तरार्द्धगाथा नास्ति जे               | २९         | "ब हो ऊच्या"                       |
| 11  | °रस उस <b>इ</b> ° जे                                            | <b>३</b> 9 | बोईसरो कियतो जै                                   | •          | पते क,स                                 | २९         | भती <b>या</b> जे                   |
| 99  | एका इमाए सं <sup>®</sup> ,,                                     | <b>₹</b> 9 | कुलिरउत्ररीय "                                    | 6          | संबंधि ,, ,,                            | <b>3</b> • | कइसिमं क                           |

|              |                                              |             |          | G                                      | . पाठ           | म्तरा      | जि                            |             |            |                                     | १०३              |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| - <b>3</b> 9 | विवाद्गता                                    | क,ख         |          | गाम ५८ पव्यं सम्मत्तं                  | <b>E</b>        | 96         | <sup>०</sup> त्तं', अवद्विभो  | जे          | 35         | <b>ं</b> सरस <sup>्</sup> त्तघाएसु  | क,स              |
| ą g          | विवायंता                                     | जे          |          | _                                      |                 | 96         | <b>े</b> सृत्तिमो             | क,ख         | 89         | गाइं चिय अइ-                        |                  |
| <b>३</b> ३   | सिशं                                         | ₹5          |          | उद्देश-५९                              |                 | 90         | <b>ंधा</b> राना               | क स्व       |            | सिंखण सिंखिली                       |                  |
| . \$ 8       | तह विप                                       | जे          | ٩        | <sup>°</sup> पहत्थे ब                  | ,स              | 4%         | 'णरॅंद्'                      | क,ख         |            | अंगाण जित्रहेति                     | । <b>क</b><br>जे |
| 34           | <sup>°</sup> सि <b>जं</b>                    | ₹5          | ,        | மெசா கூரா                              | -               | 95         | द्युवी                        | <b>क</b> ,ख | 89         | विष <b>र</b> ित<br>गया वि           | জ                |
| 34           | णिवस्त                                       | क,स्त       | ٠<br>۶   | ैरणो <b>य</b>                          | , ,,<br>स्त     | २०         | 'द्धो पहआोव <sup>°</sup>      | जे          | 88         |                                     | ••               |
|              |                                              | जे,क,ख      | ٠<br>٩   | रणा सर्वभूय                            | जे              | ₹•         | सो विरहो तो व                 | ओ .,        | 83         | ताण कर्ण<br>विषुक्त                 | ))<br>******     |
|              | <sup>°</sup> त्थअसव <b>ह</b> णे <sup>°</sup> | जे          | 3        |                                        | , <b>ख</b>      | 33         | रहं बलभी                      | 11          | •          |                                     | क,स<br>जे        |
|              | नाम पव्वं                                    | ,,          | •        | गम्भीरादी                              | जे              | 5,9        | कौतसव्यलसरेहि                 | ,,          | 8.5        | हणुयादीया                           | জ<br><b>ভ</b>    |
|              | संमर्त                                       | <b>६</b> ,ख | ş        | _                                      | ज<br>, <b>स</b> | 5 9        | हणुत्रन्तेण                   | क,ख         | 8.5        | समन्धहाजाया                         | जे               |
|              |                                              |             | <b>ર</b> |                                        | •               | २१         | च <b>जो</b> दरो               | क,ग्व       | 8.8<br>8.3 | काउ समा <b>उता</b><br>अवलोइजग       |                  |
|              | उद्देश-५८                                    |             | ષ        | , सकसाणंदया तहा                        | , ,,<br>जे      | २१         | णिहतो                         | क.ख         | कृत<br>कृत | जुज्हे स <sup>®</sup>               | ,,<br>क,स        |
|              |                                              |             |          | •                                      | OI .            | २३         | उद्विय <b>भित्ते</b> ण        | 哥           | 8.6        | ञु∍क त<br>श्रेव <b>ल</b> °          |                  |
| 9            | °हरेंदं                                      | जे          | 4        | नहपुष्पत्थाविग्घा                      | *               | २४         | धण्वरं                        | जे          | 86         | सका<br>सिका                         | ", ".<br>■       |
| å            | ति इन्धय-पह्नवा                              | क,ख         | ч        | पप य पियंकरा-                          |                 | 36         | ँसुएग <b>य</b> त <b>°</b>     | क,ख         | 80         | श्तम<br><sup>°</sup> यमि <b>लेण</b> | ₹5               |
| 4            | °जोगेणं                                      | জ           |          | बीया                                   | 13              | ₹ €        | ंण तो से, सी <sup>°</sup>     | जे          | 86         | सिन्न                               | T.               |
| Ę            | बिइयं                                        | क,स         | Ę        | एविक                                   | क               | ₹ €        | <b>ज</b> लियणि <del>ए</del> ं | क ख         | 49         | दुरग्ण                              | जे               |
| Ę            | अइक्लं                                       | 45          | Ę        | •                                      | इ,ख             | २७         | सिन                           | ₹           | 49         | तुरएर्डि<br>तुरएर्डि                | <b>क</b> ख       |
| Ę            | लोईयसु <b>सं</b> मृढ                         | ,,          | •        |                                        | 1 11            | २८         | महोद्रेणं                     | ख           | 49         | धरण्ड<br>गएहि                       | क,स              |
| Ę            | 'सुइसं मूढं                                  | ख           | •        | विद्यां सी <sup>°</sup>                | जे              | 25         | सीहे                          | क,ख         | ५२         | गए।६<br>किकिधि°                     | क,ज<br>क,स्त     |
| Ę            | <b>ंधुहे</b> सु मूढं                         | जे          | ۷        | <b>આમિ</b> ર્દ                         | 32              | 33         | <b>ेंह, हणुयस्स उ</b> व       |             | 42         | ग्तो<br>ग्तो                        | फ,ज<br>जे        |
| v            | इन्धय-प <sup>°</sup>                         | क,ख         | 6        | <sup>°</sup> ट्टड्रेन्त <sup>°</sup> क | ,ख              |            | दु तं                         | जे          |            |                                     | _                |
| 5            | पावकरा, म <sup>°</sup>                       | जे          | 9        | पहिओ ,,                                | 31              | ξa         | जहां कैसा                     | 1.          | 48         | करेमि एसी न स                       |                  |
| 5            | जाया दो वि विस                               | हरा,        | 5        | बह्विओ                                 | जे              | ž o        | न जगन्ति                      | 11          | 44         | किकिथि                              | क,ख              |
|              | <b>₹</b> §°                                  | ,,          | 9 0      | पते क                                  | ,ख              | ३१         | तं, हणुां द                   | 45          | Ęo         | गयानी<br>*** ** - > -               | <b>क,ख</b>       |
| 90           | साधुणिद                                      | <b>क</b> ,ख | 90       | सुहडे 🔻                                | ,ख              | ३२         |                               | ने क,ख      | <b>ξ</b> 9 | िंग्यं, ईंदइ सो ।                   |                  |
| 97           | बहुइ जडा                                     | > 3>        | 90       |                                        | ,<br>ख          | <b>₹</b> ₹ | <b>ंपुत्ता</b> दी             | जे          | <b>ξ</b> 9 | सो वायवश्येण                        | <b>₹,₹</b>       |
| 98           | व्यगाओ                                       | ख           | 31       |                                        | _               | ३३         | गय-तुरग°                      | 45          | 68         | वि अस्यं                            | जे<br>           |
| 98           | गिह्धम्म <sup>°</sup>                        | जे          | 99       | ेसिकसाम                                | জ<br>জ          | ३३         | <sup>°</sup> सेण्ण,पविसेकणं स | मा ज        | ६२         | वारणत्थेण                           | क,ख<br>जे        |
| 94           | किकिधि                                       | क,ख         | 98       | मंदइदमणो<br>-                          | জ<br>জী         | <b>3</b> 8 | व, असमस्यं चेव                |             | € ₹        | <b>मन्दोयरीय</b><br>विरही भामण्डलं  |                  |
| 96           | पुणी हणिया                                   | ** **       | 92       |                                        | ्ज<br>,ख        |            | जोइस्स                        | जे          | Éź         | श्रादा नामण्डल<br>आवासं चेव         |                  |
| 90           | पुर्विव                                      | जे,क        | 92       |                                        | ,<br>,ख         | 34         | वाणरेहिं भ                    | क,ख         | €8         |                                     | क,स              |
| 90           | सु तेणं                                      | √1,√2<br>≪6 |          |                                        |                 | 34         | थभिमुहिहू मो                  | <b>क</b> ,ख | ÉB         | अप्पणं नयरं                         | जे               |
|              |                                              |             | 98       | कोहेण व ख <sup>°</sup>                 | जे              | 34         | अहिमुहभूओ                     | जे          | EA         | ँलो सि गाउँ                         | कं स             |
| 90           | स तेणं                                       | ख           | 98       | विसाछी                                 | "               | 34         |                               | ,रु,स       | £19        | जिहुणं                              | ख                |
| 16           | णरिषस्य                                      | ₹ -         | 94       |                                        | स               | ३६         | <b>छसे</b> णमादी              | जं          | Ęv         | निसुगे हि                           | जे               |
| 96           | <sup>°</sup> इ तस्येव सं <sup>°</sup>        | जे          | 94       | °ओवि य जह य हओ,                        | जे              | £ '9       | णो वि अ <sup>°</sup>          | **          | 56         | <sup>°</sup> संघट्टें ऊण            | 19               |
|              | इति पं                                       |             | 90       | पत्तं द <sup>°</sup>                   | ₹               | 36         | तरंगी                         | क,ख         | ES.        | होहिइ                               | "                |
|              | ैचरिए इत्थपहत्य                              |             | 90       | _                                      | ,ख              | 36         | विलक् <b>सो</b>               | •           | 90         | पते                                 | जे,क ख           |
|              | नीलपुरुव <sup>°</sup>                        | जे          | 90       | काही व°                                | जे              | 3,6        | बीससंतो                       | क,ख         | 90         | दो णेबगा                            | 4                |
|              | नाम पर्व                                     | n           | 90       | बहुयाओ                                 | जे              | \$4        | जे <b>पते</b>                 |             | 90         | दो णीबगा                            | •                |

| १०  | A                         |             |     |                         | ૭. વાર     | अन्तरा | णि                                 |           |                                        |                            |
|-----|---------------------------|-------------|-----|-------------------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|
| 40  | °राण वस्                  | च           | .9  | से बिन्तिय              | क,ख        | 90     | वसादेदि ,.                         | 49        | ता ठाहि                                | क,ख                        |
| 9   | °ओ चिय                    | जे          | •   | °मे <del>र</del> ोणवि,  | जे         | २०     | <sup>०</sup> कोवप <sup>°</sup> क,स | Ę 0       | असारि <sup>°</sup>                     | जे                         |
| ७२  | पते उ                     | ते,क,स्त    | 6   | एयं राँ                 | ,,         | २३     | धणुरं , ,,                         | 60        | विभीसणं                                | **                         |
| ७२  |                           | त,क,ख       | Z   | <sup>०</sup> क्टाणुमना  | क स्व      | ₹ €    | नलो सर्यभूणं । जे क स              | Ę •       | रिवूणं                                 | जे,क,स                     |
| ξv  | 220                       | 99 91       | 5   | ण यं पिया               | 斬          | 20     | घडउवरं जे                          | <b>ξ9</b> | जालाउला                                |                            |
| υĘ  | अंगउकुमरो                 | जे          | ٩   | णेय करें ज्ल            | क,ख        | 36     | अंग को मयं कुछो "                  |           | फुर्लिग <b>णिह</b> ा                   | क,ख                        |
| 98  | नियडंत°                   | ,,          | 5   | चेव पुनः                | ",         |        | अंगय सया कुद्धो सु                 | 64        | जाम्ब घणुं बस                          | ξ                          |
| ७५  | ैन्तआगएणं, आ <sup>°</sup> | ,,          | 5   | °लल–मिना                | 11 ))      | 36     | हणुय सी जे                         |           | कह वि तू°                              | जे                         |
| ७५  | °विमाणपरमेसु              | 31          | 5   | मण्सस्य                 | जे         | 25     | <sup>°</sup> ण्डलो महाकाली ,,      | 64        | ंण रणे कओ                              | वि <sup>®</sup> जे         |
| 40  | लक्खणविरा-                |             | 5   | हि भोवदेसं              | 33         | 39     | ँतिहोत्ति° ,.                      | ĘĘ        | °रो वेम्हडो                            | ,,                         |
|     | हिया जे                   | ,क,ख        | 9   | विमलस्त्रावा            | , ,,       | 33     | °निनाएण ,,                         | Ęv        | लोडिओ                                  | स्र                        |
| 40  | श्रासासेन्तो              | जे          |     | इह प°                   | जे,क,ख     | 33     | भुज्बह आ <sup>°</sup> क,स          | Ęu        | अववारे वजर हे                          | जे,क,ख                     |
| 99  | जइ ठाविस्सए               | ,,          |     | समागमणं                 | जे         | 38     | अं पराहुतां जे                     | 66        | य ण विसाँ                              | ख                          |
| 99  | <sup>°</sup> स्तए जाती ।  | <b>5</b> ,ख |     | <b>नाम</b> पट्य         | 7,         | 34     | कोवि भड़ो "                        | 69        | पुण्लेण रक्ति                          | ran                        |
| 99  | कि मारि°                  | जे          |     | स्मनं                   | क,स        | 34     | साहेइ साहु पुरिसा जे,क,र           | <b>a</b>  | चिय, प <sup>°</sup>                    | जे                         |
| 96  | बिस्छि <b>ए</b> ण         | "           |     |                         |            | 34     | विवडियं क,स                        | yo        | रक्खसाइमा ए                            |                            |
| 44  | तो रणाउ जे                | ,क,स        |     | उद्देश-६१               |            | 34     | ैं सं अन्तं जे                     | y o       | संसापहा <sup>°</sup>                   | ,,<br>क, ख                 |
| 60  | ंती नाइ! सुणसु म          | रह ख        |     | -44 45                  |            | 3.6    | 'तोसमणुजुलो जे                     | 9         | <b>ैलागो</b>                           | नग, प्रा<br>जे             |
| ٥ ه | 'हि पासेहिं               |             | ٩   | °के सरपरि               | 奪          | υĘ     | सामियकरणिजेसु य, "                 | ۹۷        | भणिउं                                  | •                          |
| 69  | °gर्ह्हलं                 | क,ख         |     | °पि हरूछ।               | অ          | 36     | घाएरित जेक,स                       |           | अणियं                                  | ";<br><b>*</b> ==          |
| ۷٦  | कि जीवड                   | जे          | 2   | ैल-निलिमा <sup>°</sup>  | क ख        | 39     | केमुयर्व ज                         | ७२        | को तावे <sup>°</sup>                   | <b>क</b> ,ख<br><b>क</b> ,ख |
| ८२  | <b>लक</b> ्यणी            | **          | 3   | समविभवो                 | जे         | 35     | होति सं क.स                        | ७२        | मे वहरिओ                               | क,ख<br>जे                  |
| 68  | उवसग्गे                   | ज,म्ब       | 8   | ंबिहबद्ध निधा           | , ,,       | g e    | गलियद्दन्धा जे                     | vą        | म प्रारमा<br>रुदा सोडण सु              |                            |
| 64  | <sup>°</sup> पहरजेण       | •           | 8   | सवर सो                  | ••         | 80     | लोलंति ,,                          | ७३        |                                        |                            |
|     | पश्चिपणा                  | উ           | ч   | °लकुन्तेहिं             | ,,         | 83     | नियये निवायंति ,,                  | ~ 4       | निसासु सुत्ते<br>निसासएन्तो,           |                            |
| ૮५  | वाहणाइ य अ                | "           | 4   | गहणंकियं                | 31         | 88     | <b>ैसं</b> सत्यं ,                 | o y       | विसास<br><b>हियासा</b>                 | <b>ਜੁ</b>                  |
| 6   | देवगया ल°                 | 90          | •   | संदरसामन्ता             | ••         | ४५     | भोमसुयगेहि                         | •         | इति<br>इति                             | ख<br><b>-</b>              |
| `   | इति प°                    |             | 90  | भारीकी°                 | क,ख        |        | वेदिओ प <sup>°</sup> ,             |           | र्वात<br>सम्तर्भं                      | जे,क,ख<br>जे               |
|     | नाम पत्र्वं               | ,           | 90  | °चन्द्रक्खा             | जे         | 84     | ैमावण्णे ,.                        |           | सम्ब<br><b>ैपाया</b> वि <b>हाणं</b> ना |                            |
|     | सम्मलं                    | <b>事</b>    | 90  | त्रि जवियण <sup>°</sup> | *1         | 86     | वर्णतेयं जे,क,स                    |           | नाम पठप                                | ँ जे,मु<br>जे              |
|     |                           |             | 90  | जीमुस°                  | क,ख,मु     | 8 €    | अत्थं च                            |           |                                        | _                          |
|     | उदेश-६०                   |             | 9.  | सवरसूरा                 | 31         | ·      | विमज्जियं प <sup>°</sup> जे        |           | संमत                                   | जे,क,ख                     |
| ٩   | इणुमादिभ°                 | जे          |     | समास्रा                 | <b>क</b> ख | 86     | अत्यं वीसिज्जय प क,स               |           | उहेश-६२                                |                            |
|     | इणुराइभ°                  | कस          | 99  | तंमि य                  | জ          | 80     | इंदईकु जे                          |           | 44                                     |                            |
| ą   | °वंधणाओं ते मुक           | श जं        | 92  | <b>ब्</b> रा को े       |            | 80     | े <b>बे</b> हो.                    | 9         | तालिओ                                  | जे                         |
| 8   | पउपभंडा                   | ,,          | 98  | जुलमेवं                 | · ;<br>ख   | 40     | णागपासं क,स                        | 3         | पम्हत्थ                                | ₹.                         |
| 8   | सिविक्साई                 |             | 96  | उज्झिकण नियवं           |            | षद     | उक्क पिव जलंति क,न्त्र             |           | <sup>'</sup> सवेम्मलो                  | 3                          |
| 4   | जाय उस्सम्मा              | क ख         | 90  | <b>ंस</b> णो मह सुण     |            | 40     | गरुडं समुद्रिओं पुं जे             |           | जाणासि य विउय                          | ते, न ,,                   |
| Ę   | साहेन्ताणं                | जे          | -   | विण्याप्य ।             | <b>,</b> , | 40     | आहिगारो ,,                         | ч         | °तक्षतं                                | 45                         |
| ç   | तमतिष्मर                  | क,स्त       | 9.9 | °लोगेसु                 | "          | 46     | री, जेण तुमे ठाहि                  | ,<br>6    | तुइ मे                                 | मु,जे                      |
| Ę   | तमनिभिरत्रितिमिर्         |             | 95  | दहरहतणया                | "<br>3     | ••     | यह पु <sup>°</sup> ,,              |           | तस्रेवं                                | €,₹                        |
| •   |                           |             |     |                         | •          |        | : S Q //                           |           |                                        | -, -                       |

|            |                                 | ७. पाठान्तराणि                                         | १०५                                               |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4          | मं चेव फलं सु                   | २५ जीविही तु <sup>०</sup> ,, १३ देखरस्स                | क ४४ °वं, एवं सा गरग° जे                          |
|            | <sup>8</sup> यं चेब फलं जे      | २५ नत्थेत्थ , १४ इरीटि वयणे                            | हिं। कुछा ४६ अपरार्क्षगाथा नास्ति ,,              |
| 5          | भारमिक क                        | २० गोबरवराइं १४ निसुनेहि                               | जे ४७ पूर्वार्धगाथा नास्ति जे                     |
| 10         | निय मी फुट्टं जे                | ३८ वतां च वड                                           | " ४७ तत्ती व गिम्हकाली, ,,                        |
| 11         | सत्तुदमणेण ,,                   | २८ पर्रतंत्र हारे क                                    | आ ,, ५० औ, इसो <b>फ</b>                           |
| 11         | विमनिरुद्धा "                   | a backers a                                            | _• _ " ५० परए ण जे                                |
|            | विणो इदा क,स                    | २९ ° औ वीरो सु २० वेळाठकल                              | पि क,स्म । भी |
| 12         | निच्छिएणं जे                    | ३० वंगी. कु <sup>0</sup> जे २२ महिंदुहए                | ५२ णितो ६,स                                       |
| 98         | णं, मे संती बजदलिय              | ३• तह वि सु <sup>°</sup> , २२ <b>वा नरवह</b>           |                                                   |
|            | णिम्मावा क,स                    | ३२ ° होउ सरद्वओं " २३ जाओ निया                         | manual war 43 minumen                             |
|            | णं, इयसती वजादलिय-              | ३२ रणपसंडो " २४ खेबगस्स संव                            |                                                   |
|            | निम्माया जे                     | 2 2                                                    | प् <sup>0</sup> जे,क,ख ५४ अगयरेण जे               |
| 13         | धणुवं विलू <sup>°</sup> क,ख     | ३३ चन्त्रासी ' २६ <b>'मादीस</b>                        | जे ५५ <b>ंगं गायतिष्य</b> -                       |
| 93         | चिरावहे जे                      | ३३ उत्तरकारं जे २७ °र इह पुण                           | e° à eile                                         |
| 98         | परिजाणो क,स                     | ३४ °सलिमत्तर्सं " २७ जाओ नी                            |                                                   |
| 98         | °य विद्वीस क,ल                  | ३५ समिवेसं क,स २८ य भणिओ                               | . 14 41.441                                       |
| 98         | °व रिद्धीसु जे                  | ३५ <sup>°</sup> वसहेर्डि क,ल रोगिधिवाडि                | a it united the                                   |
| 94         | वेरियरोहं ण पिच्छंति क          | ३५ हैं स्वर्ग जे सितंजा                                |                                                   |
| 9 6        | पकागी जे                        | ३६ सम्माज्ययं सा २९ रोगाण                              | ने हाल                                            |
| 9 6        | पश्चिद्धी क,ख                   | इइ क,स ३० 'समजय'                                       | क स्था<br>गा <b>पंजारह</b> आ                      |
| 90         | <b>तुमंब</b> जे                 | हर्द जे ३० °मतीया                                      | ५ र बावजण कृष                                     |
| 90         | ठाही म <sup>°</sup> ,,          | नाम पत्र्वं ३, ३९ सुर्याधनियरेण                        | ज ६९ <sup>*</sup> चरणमुविध्वयं ,, ,,              |
| 90         | मम 3° क                         | पञ्चं॥ 🐐 ३१ समगंपि                                     | मामक है। अधिकारण स                                |
| 96         | भविस्थामि जे                    | ३ व <sup>°</sup> तांशीरवसी                             | जै                                                |
| 96         | एकागी ,,                        | उदेश-६३ १३ °र तो पुंड                                  | रीयं तु॥,, ६९ °पणासणी क,स्त                       |
| 99         | कुलोबियं इ,स                    | २ डिउज्जुओ क ३४ तस्स वि ग्रु                           | • ६३ विजा ज                                       |
| 99         | °णं सए सि भा° जे                | ३ चेट्रह   जे ३५ सुबःहुनरा                             | " ६४ सिद्वी जे,क                                  |
| २०         | विभीसण ,,                       | ४ तकरवणेण सोगता कृख ३५ वस्टि.                          | इंड इरागण ज                                       |
| २०         | °विभोइयं दु° का,स्व             | ५ तुन्मे बद्धीई मजझ ३५ ,पलोहा अर                       | यिनित्तणं जे ६० वश्वंत नयरस्त्रोओं क              |
| २०         | ंण तुमे                         | किं सुट्टं। जे ३७ चिय वेरिए                            | हैं ,,                                            |
| 20         | दज्ञाद जे                       | ६ लहुबगर्जिह बंधेहि ३८ पण्णलहु                         | जे,क,स ७१ माणेड जे                                |
| 21         | तुहु पुण क                      | महागओं जे ३८ <sup>*</sup> लहुयाय                       | जे ७१ मेहेणं "                                    |
| •          | तुहुं पुण ख                     | ७ <sup>°</sup> पहयो "३९ 'संकडांद्रय <sup>®</sup>       | , ७२ <sup>°</sup> हिएगं क                         |
| २२         | ॅरं, <b>करें</b> ति <b>क</b> ,ख | ७ °नन्दणी जे,∙इ,ख ४० ता तत्थ                           | म् ७२ मन्दर्भ ज,क,स                               |
| 22         | पहछा पुण मं जे                  | ७ <sup>े</sup> समो <del>च्छ</del> इय जे ४० तत्य पुण्णी | हेयया जे ७२ णवाल ६                                |
| 93         | उभयेलु वि विरत्ता "             | **                                                     | हिश्या इ.स इंड् जे,क,स                            |
| ٠.<br>٦३   | <sup>०</sup> व पद्दामण्डल स्व   | ९ सुबुन्सि <b>क</b> ,ख ४० खणे                          | जे म्ब ँ लाए पु ज                                 |
| 23         | चीयं मे रयह क,ख                 | ११ विसक्ष तुमं वचाउ ४१ एवारक्रांनि                     | जे नाम पन्त्रं ,,                                 |
| ٠.\<br>٦३  | • •                             | वयणेण अम्हं पि जे ४२ तारिसं वि°                        |                                                   |
| <b>२</b> ४ | स्रोबं तुमं ,,                  | १२ 'देवरगु° क ४३ गुणागर                                | ,, संमत्तं जे                                     |
| •          | 18                              |                                                        |                                                   |
|            |                                 |                                                        |                                                   |

|            |                                              | २६               | °सु मे णरिष दोसो (         | तेक.स            | y   | <sup>°</sup> विण्णं           | जे                                    | 33  | पुरई निरवसेस                          | जे                 |
|------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|
|            | उद्देश– ६४                                   | <b>२७</b>        | तुहेण हि ना                |                  | •   | बन्धत्रपुत्ताण                | •                                     | 33  | कण्णाहि सि <sup>°</sup>               | जे                 |
|            |                                              | ३२               | पिच <b>छ</b> सु            | <b>46</b>        | •   | ेण होइ हियं सं                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 33  | इव भुंज तइह्रोक्षं                    | ,,,                |
| ٩          | °भो परमतुहो जे                               | <b>ą</b> ?       | रिसाई सपुरिस               | जे               | 4   | एवं मणिको मंत्री              |                                       | ₹8  | <sup>°</sup> सवयणो                    | D                  |
| 9          | मत्तागमं कजे "                               | <b>३</b> २       | सुवृरिस                    | <b>फ</b> ,ख      |     | द <b>ह</b> °                  | जे                                    | ३५  | 'गामनगर <sup>°</sup> के,              | <b>६</b> ,ख        |
| 2          | जम्बूणमाइ° ,.                                | 33               | विस्तिओ                    | जे               | •   | <b>महोस</b> हि                |                                       | 34  | <sup>°</sup> स <b>मा</b> उलं          | जे                 |
| 3          | पेसेहि "                                     | 4 4<br>3 3       | पावंति जे <sup>®</sup>     | क,ख              | 90  | पुश्किओ                       | "<br>H                                | 34  | सामि                                  | ₩.                 |
|            | पेसेइ क, स                                   | २२<br>३३         | जीवो                       | जे,ख             | 90  | _                             | छ<br>ोधितं जे                         | 3.5 | वयणाणि                                | ज                  |
| 2          | °यसुए क,€                                    | 3 Y              | जाया<br>नियं ठाणं          | ज, स<br><b>क</b> | 99  | ेन्तो राहवं भणइ               |                                       | 3.5 | पबमादी                                | à                  |
| 3          | हणुवी क,म्ब                                  | २°<br>३५         | <b>इ</b> णुको              | क,ख              | • • | · (1) (1) (1) (1)             | क,ख                                   | 36  | इमाणि जं                              | >>                 |
| 3          | 'ओ विरा° जे                                  | य<br>३५          | संपत्तो                    | •                | 93  | °ण णम्ह क                     | जे                                    | 36  | कह विन फिडिया                         |                    |
| ě,         | साकेय° "                                     | २ <sup>५</sup> ५ | उदद्विया रु                | " "<br>जे        | 94  | जले जलने य ज                  | ,                                     | ·   | पसढिल°                                | .,                 |
|            | सागेय <sup>०</sup> <b>६,</b> ख               | २५<br>३७         | ुकरेडिं<br>°करेडिं         | <b>क</b> .स      | 15  | भागा                          | (। <del>५)</del> (।<br>जे             | 35  | <b>जे</b> ग्बुई                       | ख                  |
| ч          | डव्णिज <sup>°</sup> स                        | ₹ <i>0</i>       | ण स,                       |                  | 9 6 | तुमे<br>तुमे                  |                                       | 35  | तुमं द                                |                    |
| 4          | °न्तो य वो° क, अत                            | <b>3</b> 6       | ण प,<br>आयंचन              | """<br><b>*5</b> | , 4 | <u>उ</u> .स<br>दह             | "<br>क, स्त                           | 80  |                                       | क,स                |
| Ę          | 'हुं एमं सं' ,, ,,                           | २८<br>३८         | समूससिओ                    | जे               | 90  | ैत, अणं च सहे                 |                                       | ४२  | °रिसाणि                               | जे                 |
| 6          | सुक्वेसाँ क                                  | २०<br>३९         | संगीयप य त                 |                  | 1.  | च मे भायं                     | जै                                    | 8.3 | विज्ञा,                               | <b>4</b>           |
| ۷          | सागेर्य "                                    | 80               | वियसिय°                    | ।। अ<br>कस       | २०  | सुपरिमिओ यते                  |                                       | 8.3 | °णविज्जो                              | <b>,</b> ,         |
| 90         |                                              | 8.               | °सियनय°                    | जे               | ₹•  | इमं पुहद्दे                   |                                       | 8.8 | <sup>®</sup> ण भोमहाहिवई              | जे                 |
| 99         | वच्छाद ,,<br>सनुजनाइया जे                    | 89               | मंदिरप <sup>°</sup>        |                  | 22  | दूतो <u>.</u>                 | ,,                                    | 8.8 | समासणी                                | ,,                 |
| 93         | <sup>°</sup> तिक्रिस्छ । "                   | 8.5              | गयतुरंगा ।                 | ,,<br>क,ख        | 22  | ंलाए सत्त                     | "                                     | ४५  | न कुणसि विरोहसि                       |                    |
| 93         | <b>लक्षणोयभन्तरे</b>                         | 88               | स्वसंपन्ना ।               | जे जे            | 23  | वृत्त सहो°                    | "                                     |     | ममं,                                  | जे                 |
| 94         | <sup>°</sup> ए। एयं दे६ म <sup>°</sup> क     | ४५               | सुपडि <b>उत्तो</b>         | <b>45</b>        | 28  | ण य सीयं से                   | ,,                                    | 8.6 | ंबर्स । नियुष भुवा                    | <b>यु</b>          |
| • •        |                                              | 87               | चुप <b>डिउत्त</b>          | ्य<br>स          | `-  | समप्पेमि                      | -                                     |     | य तरिउं कि इच्छा                      | सं                 |
| <b>.</b> . | ेए। एयं देहिं भ <b>ें</b> स्त्र<br>देसिंग जे | 84               | पुरेणाइ<br>परिणाइ          | 42               | 2.4 | समप्पाम<br>°रिसाइं जं°        | <b>क</b> ,स                           | Yu  | र।हवसमुद्<br><sup>°</sup> यरोक्य रणे। | "                  |
| 94         |                                              | 86               | पुरुद्धवित्रजि             | जे               | 36  | ैविरुद्धा <b>णि</b>           | " "<br>લે                             | 86  | यरा व्य रण ।<br>समृक्किवंतो           | **                 |
| 96         | पसेण जे,क,स                                  | 9 <b>4</b>       | इति<br>इति                 | जे.क,ख           | 76  |                               | 9                                     |     | ंगेणं तु                              | n                  |
| 16         | सित्तमित्तो क                                |                  | ्र । ता<br>"सासमागमाहिषि   |                  | २६  | <b>चयणाणि</b><br>°ए काहावियां | 9)<br>N                               | 88  | जण तु<br>सरिछणिसएमं ॥                 |                    |
| 96         | चेव सा अण्णपुरिसस्स जे                       |                  | सम्मत्त                    | ।इ।य<br>जे       | २७  | ए काहा।यय।<br>वा वि स्निक्सि  |                                       | 86  | •                                     | <b>फ</b> ,ख        |
| 15         | ँण पवेसिओ "                                  |                  | सम्मर्श                    | **               |     |                               |                                       | 40  | पवयण भडसम्बर्ग<br>इति                 | <b>₹</b>           |
|            | °ण पवेसिओ गओ                                 |                  | राज्यस                     | •                |     | °ए मामो उ                     | •                                     |     |                                       | जे                 |
|            | र् ६,स                                       |                  | उद्देश-६५                  |                  |     | किंवा                         | जे                                    |     | नाम पश्चं                             | ,क, <b>ख</b><br>जे |
| २०         | सी कइगईए जे                                  |                  |                            |                  | २७  | वा विखिवसि                    | ख                                     |     | पटवं ॥                                | -                  |
|            | स्रो केगईड क                                 | 9                | <b>ं</b> षुरि <b>सेहिं</b> | जे               | 25  | दारुणं                        | ज                                     |     | पट्य ।।                               | 45                 |
| ₹•         | ंशो महुरसरोवय <sup>°</sup> जे                | 2                |                            | "                | ₹•  | °सं बूढं                      | 17                                    |     | उदेश-६६                               |                    |
| २१         | विमाणं क,स                                   | á                | तूससि जइ वा                |                  | e Ş | मण्सा                         | **                                    |     |                                       |                    |
| <b>३</b> २ | क्यादेवा जे                                  |                  | रूससि,                     | क,स              | 33  | रुद्धो,                       | जे,क,ख                                | ٦   |                                       | <b>क</b> ,स        |
| २१         | ंविमाणमिणं ,,                                | Ę                | सीहनामगरुडाअ               | ो जे             | ₹ 9 | °मण्डलो                       | 17 19 19                              | ٩   | •                                     | •                  |
| २३         | सकलिय जे,क                                   | 3                |                            | ,,               | ३२  |                               | जे                                    | ₹   | •                                     | जे                 |
| २३         | रिहि धुम्बंती क, ख                           | ¥                | 4113                       | "                | ३२  | -                             |                                       | 8   |                                       | *1                 |
| २६         | <b>र</b> णुयन्तं """                         | ¥                | 'विजयाप                    | जे,क,ख           |     | णिर् <b>वसेसं</b>             | क,स                                   | 4   | इ जोहिजइ                              | *>                 |

|                                         | er_s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4                                       | किंकरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₹,</b> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७                      | उवसाहियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                     | रहदरदुर्°                                                                                                                                                            | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                                        | गयणभ्धो                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                  |
| 9                                       | मुइलग्गीओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जे, <b>६</b> ,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ ७                     | <b>इ</b> तहिं रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | জ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                     | <sup>°</sup> डोवो गहत्रच                                                                                                                                             | <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹.                                        | गयणस्था                                                                                                                                                                                                                                         | जे,ख                                                               |
| 6                                       | तित्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८                      | संबोहियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>क</b> ,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | चदाभो                                                                                                                                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.                                        | ंसु एक म                                                                                                                                                                                                                                        | बे                                                                 |
| 6                                       | इमं वयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८                      | व तइलोकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ગ્રે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                    | गरुयविद्याली ।                                                                                                                                                       | क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.5                                       | सन्तीइरे                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                 |
| 6                                       | °रं निश्गमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>क</b> ,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८                      | <b>ंणाभिसेय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>क</b> ,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                     | महोरहो ।                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83<br>83                                  | लोबं,<br>विशाससि                                                                                                                                                                                                                                | н                                                                  |
| 90                                      | <sup>°</sup> निभाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८                      | विसुद्धरन्दीवर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                                    | पीयंकरो                                                                                                                                                              | <b>ड</b> ,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.5                                       | सुहुडे णि                                                                                                                                                                                                                                       | "<br><b>क</b> ख                                                    |
| 9.                                      | °इं, तियसंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | सवण्णो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                                    | °सो चन्दो                                                                                                                                                            | '9 '9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                        | तो भ॰                                                                                                                                                                                                                                           | क,स                                                                |
|                                         | ँइं, तिसं <b>सं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35                      | भावेहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                    | चन्दमिरीई                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88                                        | <b>कुण</b> सि                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 11                                      | <b>ैन्दिबवरा</b> हं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                      | °रो काऊण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>क</b> ,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                                    | दासणा                                                                                                                                                                | ッッ<br>毎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५                                        | एवं म                                                                                                                                                                                                                                           | "<br>जे                                                            |
| 12                                      | भयवर-सुक्रल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२                      | पुट्यं रामणप्पियभर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                    | <b>पिच्छं</b> न्ति                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 €                                       | <sup>°</sup> विणी विकि                                                                                                                                                                                                                          | **                                                                 |
| 12                                      | 'बरगडत'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | इस्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                    | नवर                                                                                                                                                                  | · ;<br>जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80                                        | पिच्छसु                                                                                                                                                                                                                                         | €                                                                  |
| 98                                      | 'सामरिसवि'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | पुरुवं रामकाप्पियभर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93                                    | भवजिय                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                        | तुमं                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                  |
|                                         | अष्टाहिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | एमो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93                                    | पवसा                                                                                                                                                                 | ''<br>क,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84                                        | इमं नवरि एत्थ                                                                                                                                                                                                                                   | न <sup>°</sup> ,,                                                  |
| 93                                      | प <b>श्चक्</b> त्र <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                      | होइ जी°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                                    | °मादीया                                                                                                                                                              | क,स<br>जै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | इमं तुन <sup>०</sup>                                                                                                                                                                                                                            | ख                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 8              | करेसु पावं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94                                    | नादाया<br>कावि प्                                                                                                                                                    | জ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86                                        | वि यक्तः                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                  |
| 98                                      | ंसी, नन्दीसरवरर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 6                     | ंवयणं सयलो वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96                                    | जाव ५,<br>जुबईओ                                                                                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                        | <sup>°</sup> सासण <sup>*</sup>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4</b>                                                           |
|                                         | लग्गो<br>°°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मु<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.6                     | सया रमन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96                                    | <sup>°</sup> विसंठुलो                                                                                                                                                | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | इति                                                                                                                                                                                                                                             | जे                                                                 |
| 94                                      | <b>ै</b> मगहणु <sup>"</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95                                    | ग्यसञ्जला<br>भयं इंहं ममु <sup>°</sup>                                                                                                                               | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | हि <b>ड़ी</b> दे                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                                 |
| 94                                      | °सरगहुज्जुओ<br>°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ख<br>दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <b>ंगमाइमहो</b> लोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                    | भाओं मा                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | नाम पञ्च                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                 |
| 96                                      | °मतीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | "यामहो लोग"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>२</b> •                            | नियत्तंह                                                                                                                                                             | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | सम्मर्स                                                                                                                                                                                                                                         | क,स                                                                |
| 90                                      | ंबरदीचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-                                    | ानयत्त्रह                                                                                                                                                            | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|                                         | 4. A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | सार परनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29                                    | 1737                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 4 £ 51 – 6 C                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 15                                      | <b>कु</b> सुमेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | नाम पन्त्रं<br>सम्मक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जे<br>इ.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१                                    | <b>एय</b> ,                                                                                                                                                          | ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | उदेश-६८                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 98<br>98                                | पुण वि <b>सद</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क,ग्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | नाम पन्वं<br>सम्मक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जे<br>क,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१                                    | 'णघरं                                                                                                                                                                | क,म्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २                                         | कुंदेंदुनील <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                        | क,स                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | सम्मक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१<br>२२                              | <b>°णघरं</b><br>भ <b>यद्</b> दुया                                                                                                                                    | क,म्ब<br>जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                         | कुंदेंदुनील <sup>°</sup><br><sup>°</sup> इपहरणा <b>रू</b> टा                                                                                                                                                                                    | •                                                                  |
| 98                                      | पुण वि <b>सद</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क,ग्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१<br>२२<br>२३                        | 'णघरं<br>भगद्दुया<br>मणेण                                                                                                                                            | क,म्ल<br>जे<br>जे,क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | कुँदेंदुनीरू <sup>०</sup><br><sup>°</sup> हपहरणास्खा<br>पविद्वो सुहडा <b>कुं</b> ति                                                                                                                                                             | <b>₹</b> -                                                         |
| 95<br>95                                | पुण वि <b>स्तर<sup>°</sup></b><br>°दळेसु <b>य</b> ,<br>विहेयम्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>क</b> ,ख़<br>जं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                       | सम्मक्त<br>उद्देश-६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१<br>२२<br>२३<br>२३                  | णघरं<br>भगद्दुया<br>मणेण<br>हंसी व                                                                                                                                   | क,म<br>जे<br>जे,क,ख<br>क.स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                         | कुंदेंदुनील <sup>0</sup><br><sup>°</sup> हपहरणास्टा<br>पविद्वी सुद्दडा कुंदि<br>दुनील <b>मादीया</b> ।                                                                                                                                           | <b>₹</b> -                                                         |
| 15<br>15<br>15                          | पुण विसद <sup>°</sup><br>°दछेसु <b>य</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क,ख़<br>जं<br>क, <b>बा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                       | सम्म <del>श</del><br>उद्देश-६७<br>सुणियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क,स<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१<br>२२<br>२३                        | 'णघरं<br>भयदृद्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दाहणं विव                                                                                                                  | क,म्ब<br>जे<br>जे,क,ख<br>क.ख<br>भइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 2 2                                     | कुँदेंदुनीरू <sup>°</sup><br><sup>°</sup> हपहरणास्त्वा<br>पविद्वो सुहडा कुँदि<br>दुनील <b>मादीया</b> ।<br>नाणाविहसत्थकरा                                                                                                                        | <b>प</b><br>दे-<br>जे<br>"                                         |
| 95<br>95<br>95<br>20                    | पुण वित्तद <sup>°</sup><br>°दळेसु य,<br>विहेयन्त्रा<br>पुरीय<br>भूसइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>क</b> ,ख़<br>जे<br><b>क,ख</b><br>जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩                       | सम्मक्त<br>उद्देश-६७<br>सुणियं<br>एकेकमरि°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>क</b> ,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१<br>२२<br>२३<br>२३<br>२४            | 'णघरं<br>भयदृत्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दाहणं विय<br>वर्षाह                                                                                                        | क,म<br>जे<br>जे,क,ख<br>क.स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מי מי מי צי                               | कुंदेंदुनील <sup>0</sup><br><sup>°</sup> हपहरणाख्डा<br>पविद्वी सुद्दडा कुंदि<br>दुनील <b>मादीया ।</b><br>नाणाविद्दसत्थकरा<br>पदिपुष्णा                                                                                                          | त<br>इं-<br>जे<br>,,                                               |
| 95<br>95<br>95<br>70<br>70              | पुण वित्तद <sup>°</sup><br>°दछेसु य,<br>विहेयव्या<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईय°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>क</b> ,ख़<br>जं<br><b>क,ख़</b><br>जं<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                       | सम्मक्त<br>उद्देश-६७<br>सुणियं<br>एकेकमरि <sup>°</sup><br>ेरिवुजया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१<br>२२<br>२३<br>२३<br>२४<br>२४      | णघरं<br>भयदृद्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दारुणं विव<br>वर्षार्<br>समाउला                                                                                             | क,म्ब<br>जे<br>जे,क,ख<br>क.ख<br>भइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا سد الله كه كر                          | कुंदेंदुनील <sup>0</sup><br>हपहरणाक्दा<br>पिन्द्रो सुद्दश कुंदि<br>दुनीलमादीया ।<br>नाणाविद्दसत्थकरा<br>पिदपुण्णा<br>दहरदुभु°                                                                                                                   | ज<br>जे<br>,,<br>क,ख                                               |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | पुण विक्रद <sup>°</sup> देखेसु य,<br>विद्येयव्या<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईय <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क,ख़<br>जं<br>क,बा<br>जं<br>क,ख<br>क<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>1                  | सम्मक्त<br>उद्देश-६७<br>सुणियं<br>एकेकमरि <sup>°</sup><br><sup>°</sup> रिवुजया<br><sup>°</sup> रिवुजया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१<br>२२<br>२३<br>२३<br>२४<br>२८      | 'णघरं<br>भयद्द्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दार्श विव<br>वचहं<br>समाउला<br>'हा कारा                                                                                    | क,ख<br>जे<br>जे,क,ख<br>क.ख<br>भड़<br>अड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                         | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> <sup>°</sup> हपहरणाक्दा पविद्वो सुद्दडा कुंदि<br>दुनील <b>मादीया</b> ।<br>नाणाविद्दसत्थकरा<br>पदिपुण्णा<br>दहरहर्सु <sup>°</sup><br><sup>°</sup> णं समोद्द्या ।                                                        | क<br>जे<br>" <b>६</b> ,ख<br>क,ख<br>क                               |
| 94 94 70 70 70 70                       | पुण वित्तद् °<br>दिलेसु य,<br>विहेयव्या<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईय<br>चेईय<br>काणगाइरयेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क, ख़<br>जं<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br>9<br>9<br>2        | सम्मक्त<br>उद्देश-६७<br>सृष्यियं<br>एकेकमरि <sup>°</sup><br>विद्युजया<br>पैनेतुजया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख<br>के<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | "णघरं<br>भयद्द्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दाहणं विय<br>वश्यदं<br>समाउला<br>"हा कारा<br>हुति                                                                          | क, स<br>जे<br>जे, क, ख<br>क, ख<br>भड़<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 m m m 3 5 5 5 6                         | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> विषक्षत्रणाक्दा पिकट्ठी सुद्दश कुंदि दुनीलमादीया । नाणाविद्दसत्थकरा पिदपुण्णा दहरदभु <sup>6</sup> ण समोद्दमा । स्वा केई नाऊण                                                                                           | ज<br>जे<br>,,<br>क,ख                                               |
| 9 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | पुण वित्तद् विदेश स्त्र<br>विदेशव्या<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईय वेईयधरे<br>काणगाइरयेण<br>कमाई पूराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क, ख़<br>जे<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 9 2 2                 | सम्मक्त  उद्देश-६७  स्रुणियं  एकेकमरि <sup>°</sup> 'रिवुजया  'रिवुजया  पर्वेसिउं  वि भंजणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख<br>क,ख<br>क,ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१<br>२२<br>२३<br>२३<br>२४<br>२८      | 'णघरं<br>भगद्द्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दार्श विव<br>वचहं<br>समाउला<br>हंत कारा<br>हुंति                                                                           | क, स<br>जे<br>जे, क, ख<br>क, ख<br>भह<br>ज<br>''<br>''<br>ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                         | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> हपहरणाक्दा पिवद्वी सुद्द्वा कुंदि दुनीलमादीया । नाणानिद्दस्थकरा पिदपुण्णा दहरहर्भुँ  ण समोद्द्या । स्ता केई नाक्रण क्याई                                                                                               | ज , ख क जि जि ।                                                    |
| 9 4 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | पुण वित्तद् विदेश सं,<br>विदेश सं,<br>विदेशका<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईस वे<br>चेईस वे<br>काणगाहर येण<br>कमाई पुराई<br>'सुय जणिय पुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क, ख़<br>जै<br>क, ख़<br>क, ख<br>क<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 9 2 2 2               | सम्मक्त<br>उद्देश-६७<br>सृष्यं<br>एकेकमरि°<br>विद्युजया<br>विद्युजया<br>पर्वेसिउं<br>वि भंजणी<br>इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख<br>क,ख<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | णघरं<br>भयदृद्या<br>मणेण<br>हंसी व<br>अह दारुणं विव<br>वश्वदं<br>समाउला<br>हैत कारा<br>हुंति<br>संपेल्लुपेल<br>संपिल्लुपिल                                           | क, स<br>जे<br>जे, क, ख<br>क. ख<br>भह<br>ज<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | این دی دی دی دی دی دی دی دی               | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> विषक्षत्रणाक्दा पिकट्ठी सुद्दला कुंदि दुनीलमादीया । नाणानिहसत्थकरा पिदपुण्णा दहरहभु <sup>6</sup> ण समोइमा । स्ता केई नासण कियाई रा। गुक्गुद्दा                                                                         | ज , ज क के ज                                                       |
| 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | पुण वित्तद् विदेश स्त्र<br>दिलेस स्त्र<br>विदेशस्य<br>पुरीय<br>भूसइ<br>चेईस विदेश<br>काणगाहर येण<br>क्रमाई पूर्याई<br>'सु स जणिय पूर्य<br>दिहसप्पिसीर संवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क, ख़<br>के, ख़<br>के, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9 8 8 8               | सम्मक्त  उद्देश-६७  सुणियं  एकेकमिर   'निवुजया  'निवुजया  पर्वेसिउं  वि भंजणी  'इ निद्धि  'जा तत्थ ताव म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क, ख<br>क जिल<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दारुणं विव<br>वश्वदं<br>समाउला<br>हंति<br>संपेल्लुपेल<br>संपिल्लुपेल<br>सेमाग् विव                                                      | क, स<br>जे<br>जे, क, ख<br>क, ख<br>भह<br>ज<br>''<br>''<br>ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                         | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> हपहरणाच्छा पविद्वो सुहडा कुंदि दुनीलमादीया । नाणाविहसत्थकरा पिछपुण्णा दहरहभुँ "णं समोइना । स्वा केई नासण "कयाई "ता गुरुगुहा सीहे क                                                                                     | ज , ख क जि जि ।                                                    |
| 9 4 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | पुण विस्तद <sup>°</sup> देळेसु य, विहेयव्या पुरीय भूसइ चेईय <sup>°</sup> चेईयथे कणगाइरयेण कगाई पूयाई 'सु य जणिय पूय<br>दहिसप्पिसीरसं <sup>°</sup> °पउमविहिय <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 9 8 8 8 8 8           | सम्मक्त  उद्देश-६७  सण्यं  एकेकमिर  विज्ञाया  पेरे बुजया  पेरे सिउं  विभंजणी  है रिद्धि  जा तत्थ तात्र ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क,ख<br>क<br>जे<br>क,ख<br>क,ख<br>क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | णघरं भयदृद्या मणेण हंसी व अह दारुणं विव<br>वश्चरं<br>समाउला<br>हैति<br>संपेल्लुपेल<br>संपिल्लुपेल<br>संपिल्लुपिल<br>संपिल्लुपिल<br>संपिल्लुपिल                       | क, स<br>जे<br>जे, क, ख<br>क. ख<br>भह<br>ज<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 9 m m 2 2 2 2 2 9                       | कंदेंदुनील <sup>0</sup> विपद्गरणाक्या पिवद्वी सुद्दश कुंदि दुनीलमादीया । नाणानिहसत्थकरा पिदपुण्णा दहरह्मु विस्ति समोद्द्या । स्ता केई नासण कियाई ता गुक्गुद्दा सीहे क जन्ते ।                                                                   | का जिल्ला के कि के जिल्ला अपना अपना अपना अपना अपना अपना अपना अपन   |
| 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | पुण विस्तद् विदेश स, विहेशव्या पुरीय भूसइ वेईश्य विहेशवरे काणगाइरयेण क्याई पुराई 'सु य जणिय पुर दहिसप्पिसीरसं विहेशविरसं विरसं विहेशविरसं विहे | क, ख़<br>क, जे<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9 9 7 7 70 70 70      | सम्मक्त  उद्देश-६७  स्विण्यं एकेकमिर °  विज्ञाया विक्रिज्ञया पर्वेसि उं  वि भंजणी दि शंजणी वि भंजणी विक्रिक्त स्वाय मा विद्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क, ख<br>क जे क, ख<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख<br>के, ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दाहणं विव<br>वश्वदं<br>समाउला<br>हैति कारा<br>हुति<br>संपेल्लुपेल<br>संपिल्लुपेल<br>संमाग् विय<br>हहनाराय<br>किमा                       | क, म<br>जे, क, ख<br>क. ख<br>भह<br>ज<br>''''<br>स्व<br>क<br>जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 | कुंदेंदुनील <sup>0</sup> हपहरणाच्छा पविद्वो सुहडा कुंदि दुनीलमादीया । नाणाविहसत्थकरा पिछपुण्णा दहरहभुँ "णं समोइमा । स्ता केई नाजण "कयाई "ता गुरुगुहा "सीहे क" जनते । सन्यं तो                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
| 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | पुण विस्तद <sup>°</sup> देखेसु य, विहेयव्या पुरीय भूसइ चेईय <sup>°</sup> चेईयघरे काणगाइरयेण क्याई पुयाई 'सु य जणिय पुर<br>दहिसप्पिखीरसं <sup>°</sup> °पउमविहिय <sup>°</sup> सेयस्या<br>घोसाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क, ख़<br>के क क क क क<br>क, क के '' क के<br>वाई<br>के क क के '' क के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | सम्मक्त  उद्देश-६७  स्वियं  एकेकमिर  विकास  विकास | क, ख<br>क जिल के ज़ल<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़<br>क, ख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 'णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दारुणं विव<br>वचहं समाउला हेति संपेल्लुपेल<br>संपेल्लुपेल<br>संपेल्लुपेल<br>संपेल्लुपेल<br>संपेल्लुपेल<br>संमण् विव<br>हहनाराय<br>किमा | क, ज<br>जे, क, ख<br>क, ख<br>क, ख<br>भ<br>ह<br>ज<br>भ<br>ह<br>ज<br>भ<br>ह<br>ख<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                         | कुंदेंदुनील विश्व कुंदेंदुनील विश्व कुंदेंदुनील विश्व कुंदेंदुनील विश्व कुंदि दुनील मादीया। नाणाविहसत्यकरा पिंदुण्णा दहरहुआ विश्व कि समोह्मा। स्वा केई नासण कियाई तो युक्युहा विहे के जनते। सम्बं तो भिउडिदिद्वीय                               | क जे '' ख क जे जे '' ख क व                                         |
| 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | पुण विक्रद <sup>°</sup> देखेसु य, विदेयव्या पुरीय भूसइ चेईयथे चेईयथे कणगाइरयेण कगाई पूर्याई 'सु य जणिय पूर्य दिहसप्पिसीरसं° °पउमविहिय° सेयग्या घोसाई °रथं। जिप्पह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क, ख़<br>के क क क क क<br>क, क के '' क के<br>वाई<br>के क क के '' क के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | सम्मक्त  उद्देश-६७  सुणियं एकेकमिर  ेरिबुजया पेरेबुजया पेरेसिउं वि भंजणी दि गिर्दि जा तत्थ ताव ग विदे  जिसीम  सन्तीहरे  पिपाओ स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क, ख<br>क जिल के ज़ल<br>क, ख़<br>क, ख़<br>के ज़ल<br>क, ख़<br>के ज़ल<br>क, ख़<br>के ज़ल<br>क, ख़<br>के ज़ल<br>क, ख़<br>के ज़ल<br>क, ख़<br>के के ज़ल<br>क, ख़<br>के के के ज़ल<br>क, ख़<br>के के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दाहणं विय वचहं समाउला हैत कारा हुति संपेल्लुपेल सपल्लुपेल सेमाए विय हिन्नाराय किमा किमा                                                 | क, म<br>जे, क, ख<br>क. ख<br>भह<br>ज<br>''''<br>स्व<br>क<br>जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                         | कंदेंदुनील <sup>°</sup> विपहरणाक्या पिनद्वी सुद्दला कुंति दुनीलमादीया । नाणानिहसत्थकरा पिदपुण्णा दहरहभुँ "णं समोद्दला । स्ता केई नामण्ण<br>"कयाई "ता गुक्गुद्दा "सीहे क" जन्ते । सक्यं तो "तो भिउडिदिद्वीः प्रयगकोद्दा                          | क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | पुण विस्तद विदेश स, विदेश स, विदेश स, विदेश स, विदेश स चेई स चेई स चेई स प्राई काणगाइर येण क्रमाई प्राई 'सु स जणिय प्रा दिहसिप्यतीर संवि पर्या विस्तर्था घोसाई रियं । जिप्पइ वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क, ज़<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज |                         | सम्मक्त  उद्देश-६७  सुणियं  एकेकमिर °  विद्युजया  पेरेखुजया  पेरेखुजया  पेरेसिउं  विभिन्न संज्ञणी  इ रिद्धि  जा तत्थ ताव ग विदे  विहीम  सन्तीहरे  चिप्यओ सं  पउमो वि पडिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क, ख<br>क जे ख<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख<br>, क, ख<br>, क, ख<br>क, а, |                                       | 'णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दारुणं विव<br>वचहं समाउला हेति संपेल्लुपेल<br>संपल्लुपेल<br>संपल्लुपेल<br>सेमण् विव<br>हहनाराय<br>किमा<br>किमा<br>किणायतणे<br>पयला     | क, ज़<br>ज़ क, ख़<br>ज़ क, ख़<br>ज़ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                         | कंदेंदुनील कंदेंदुनील कंदेंदुनील कंदेंदुनील कंदेंदुनील कंदेंदुनील कंदेंदिया । नाणाविहसस्यकरा पिटपुण्णा दहरहुओं कंप समोइना । स्वा केद्दे नाजण कंदाई कंदा गुरुगुहा सिहे कं जन्ते । सम्बं तो किता मिउलिदेहीय प्रयामोहा दि हो नाजण कंदा हो सम्बं तो | क जे ''ख क जे जे '' ख क ख<br>क क जे जे '' ख '' '' ख क ख            |
| 9 4 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 9 4 9 9 9 9 9 9 | पुण विक्रद <sup>°</sup> देखेसु य, विदेयव्या पुरीय भूसइ चेईयथे चेईयथे कणगाइरयेण कगाई पूर्याई 'सु य जणिय पूर्य दिहसप्पिसीरसं° °पउमविहिय° सेयग्या घोसाई °रथं। जिप्पह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क, ज़<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज<br>क, ज | 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | सम्मक्त  उद्देश-६७  सुणियं एकेकमिर  ेरिबुजया पेरेबुजया पेरेसिउं वि भंजणी दि गिर्दि जा तत्थ ताव ग विदे  जिसीम  सन्तीहरे  पिपाओ स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क, ख<br>क जे ख<br>क, ख<br>क, ख<br>क, ख<br>, क, ख<br>, क, ख<br>क, а, |                                       | णघरं भयद्द्या मणेण हंसी व अह दाहणं विय वचहं समाउला हैत कारा हुति संपेल्लुपेल सपल्लुपेल सेमाए विय हिन्नाराय किमा किमा                                                 | क, ज़<br>ज़े, क, ख़<br>ज़े, क, ख़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़ि, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़ि, फ़<br>ज़े, फ़<br>ज़ि, फ़<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह्<br>ह् | 2                                         | कंदेंदुनील <sup>°</sup> विपहरणाक्या पिनद्वी सुद्दला कुंति दुनीलमादीया । नाणानिहसत्थकरा पिदपुण्णा दहरहभुँ "णं समोद्दला । स्ता केई नामण्ण<br>"कयाई "ता गुक्गुद्दा "सीहे क" जन्ते । सक्यं तो "तो भिउडिदिद्वीः प्रयगकोद्दा                          | क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क |

## ७. पाडाम्तराणि

| 92              | ँढा कलो महे जि <sup>0</sup> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.0 | <sup>o</sup> लतइलोक्स             | क,ख               | २४         | सुमरिय तं तं वयणं                        | 80  | भएण वा "                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 92              | भद्देव क ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.5 | विज्ञ                             |                   |            | न मए जे                                  | 84  | हिंसन्ति "                             |
| 93              | <b>करे</b> ण कु <sup>°</sup> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | मस्थित्ध                          | क,स               | २५         | पिच्डसु सेलं ड,स                         | 49  | पक्षोबंता जे,क.स                       |
| 94              | इय सु <sup>°</sup> क स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.  | जाव य स <sup>°</sup>              | जे                | २५         | पसादेण जे                                | 42  | <b>रुद्धिरवरिसं</b> जे                 |
| 94              | श्रप्रदेश के जिल्ला का का किया है जिल्ला का किया है जिल्ला का किया है जिल्ला के किया है जिल्ला के किया है जिल्ला के किया है जिल्ला है ज | 4.  | परिवारय                           | ,,,               | 26         | उष्परणिजं मु                             | 42  | सहसा सुखियाइं ताई सं ,,                |
| 94              | ntante o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.  | °तिथरं                            | ,,                | 86         | अकण्णसुई जे                              | ५२  | तडतडारावं जे,क,स                       |
| 15              | परि <b>गर</b> क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | इति                               | "                 | 25         | जंपिएण ,,                                | 43  | पते ज                                  |
| 96              | जाणिकण बा <sup>°</sup> वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>स्वसा</b>                      | क,ख               | 3 .        | कम्मोद्यण जे,क,स                         | ५३  | ನಕ್ಕಳಿತರು                              |
| 90              | प्रवासदा क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <sup>°</sup> रूता नामपब्बं        | जे                | 32         | सिंधपोंड° जे                             | 44  | ं विरिक्सरस <sup>°</sup> क             |
| 96              | °विश्रमणक्य° क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ंम अहसद्धे प <sup>°</sup>         | ज<br><b>क</b> ,स  | •          | धिकि ति हो अ <sup>°</sup> जे             | 44  | सत्थाणि ६,व                            |
| 7.0             | विसमणि क्या बोहं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | सम्मनं                            | <b>™</b> ,≪       | 33         |                                          |     | •                                      |
| 95              | <b>इसुमदरपूर्य</b> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | त्रम्भत                           | 40                | 33         |                                          | 46  | °कण एस्य पयचारे। जे                    |
| 3.              | कालागुरु <sup>°</sup> क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | उद्देश-६९                         |                   | <b>38</b>  | अणियभूमी ,,<br>सरिया य क <sup>®</sup> जे | 46  | °सत्तिकित्ति° "                        |
| ٦°              | ैसं तु दहं क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 98 31-64                          |                   | <b>\$8</b> |                                          | 44  | ँ जुत्ते क                             |
|                 | त पुष्ड काज<br>°िनत विगवरायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                   |                   | \$ 14      | <b>प</b> फुसइ मज्ज्ञ अ                   | 46  | <sup>°</sup> हरा जे                    |
| २१              | तिक्खुतं प <sup>®</sup> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | अज्ञवसु                           | <b>क</b> ,ख<br>जे |            | जे,क,स                                   | 45  | <sup>0</sup> णा <b>इचव</b> ला जै       |
|                 | पविसरई ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | एवं। वँ<br>*द्वी अजेम°            |                   | 34         | परमसत्त सु                               | 44  | दुंगे वि° "                            |
| २२              | परिवसइ क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹   | न्नः। जा भ<br>मुचमु कोवालम्भं     | ख<br>जे           |            | परभासत जे                                |     | वुज्ञा विमलत्तिमत्ता सु                |
| 2.2             | पिच्छए क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | भुषस् कावालस्य<br><b>ँमादीया,</b> | _                 | 3 0        | उचियणिजा मु                              |     | इइ जे,क,ख                              |
| <b>२३</b><br>२४ | समोडिओ डंमी जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | मादाया,<br><sup>°</sup> लेयरे     | * ,,              | 34         | <sup>°</sup> हं महं आ <sup>°</sup> क,स   |     | <sup>°</sup> रिए जु <b>ण्झकित्त</b> णं |
|                 | °and arthri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ч   |                                   | क,ख               | 3 6        | एया वि <sup>°</sup> जे                   |     | नाम पब्चं जे                           |
| 38              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ч   | का मत्तापाँ                       | जे                | 34         | वियम जा ६,स                              |     | <sup>°</sup> णंणाम एग्° क,ख            |
| २७              | ंसपत्ताई "<br>तो तस्स संशोधतम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ę   | ंहरयं                             |                   | ₹ €        | <sup>°</sup> सुक्रमिय <sup>°</sup> क     |     | संमत्तं जे,क ख                         |
| 35              | तो तस्स <b>संशोधितम् ,,</b><br><sup>°</sup> मालं ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | °बसभो                             | जे,क,ख            | ३७         | °एसयरी तईया 🤏                            |     |                                        |
| २९<br>२९        | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v   | °ए <b>ब अ</b> °                   | जे                | 36         | परमजोड़ा जे                              |     | उद्देश-७०                              |
| <b>∮</b> °      | °जलन्तीं° <b>५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   | <sup>°</sup> तिक्रिमा°            | क,न्त             | 15         | जइय स <sup>°</sup> ।                     |     |                                        |
| <b>3</b> •      | भइदुरन्तो ६,स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6   | <sup>°</sup> तिलमा <sup>°</sup>   | जे                | 35         | क्षोगो क,स                               | २   | <b>ंकडय</b> े जे,क,ख                   |
| 32              | °इ तओ तिब्ब जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | मियंकव                            | जे,इ,स            | 3.5        | <sup>*</sup> ही म ,, .,                  | 3   | चिन्ताउरी क,स                          |
| 38              | शिष्हर् ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93  | पविसद्                            |                   | 8 0        | <b>ैके</b> डं जे                         | 8   | अपिच्छ क                               |
| 38              | Stationii 4° ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | ंणोउविद्वो                        | जे                | 85         | एव मुणिऊण क,ख                            | •   | <sup>°</sup> सलगा सहा जे, <b>ड</b> ,ख  |
| 38              | इमेण "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98  | <b>अ</b> त्थुर <b>य</b>           | क,ख               | 85         | सुमरिय जे                                | 6   | ितिबहण्डयं जे                          |
| 38              | परिश्चको ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18  | ंमतेखु                            | जे                | 85         | परिमवं जे,क,ब                            | 90  | होही कं "                              |
| 34              | भारोक्षियं "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 ६ | अद्वारसस्य जजुर्य                 | क,ख               | 8.5        | विम् क                                   | 9.  | कडगोसहं ,                              |
| 3 4             | एक्सामा 🐐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96  | रिवुजणा°                          | जे                | 8.5        | मज्यामो दो जे, इ.स                       | 79  | वा सासय सुणाहि ,,                      |
| ₹               | बद्धागा क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96  | <sup>°</sup> णाकस्पं              | क,स               | 8.3        | दो अदं जे                                | 99  | घरेहि स                                |
| ₹ ७             | ैयावयणं 🐃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹•  | <sup>°</sup> यमित्रो              | ₹.                |            | दोय अदं क.स                              | 12  | विभू सकुसलं सु                         |
| 35              | पिच्छसु क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०  | पउमुज्जाणं                        | जे                | 8.8        | दहनिगमसंकलाबदं जे                        | 13  | °गोयरि-म ° ,,                          |
| 35              | होहइ, जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹•  | इव रावणो मु <sup>°</sup>          | 19                | 8.8        | <sup>®</sup> लाहि पडिवदं क,स             | 9.8 | ंपीतीप जे                              |
| 83              | होही पहू ,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१  | सिषं                              | ₹                 | 8.8        | <sup>°</sup> रथाए <b>ई इ</b> सं ,, ,,    | 14  | ंमो होइ म " ,,                         |
| 88              | विजाभासणप <sup>®</sup> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१  | इ दुषहियया                        | ₹                 | 8.8        | <sup>®</sup> वि अजीवियं अजं जे           | 14  | विन किर्ति ,,                          |
| 8 €             | कुणमाण। स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <sup>०</sup> इ दुषदुहिया          | •                 | 8 €        | निच्छिय ,,                               | 15  | ंग, सो कोलइ उ <sup>°</sup> क,सा        |

| 70         | विग्यं व विस         | मधीलं क             |             |                                    |                |            |                                          |                  |       |                                                                                                                 |                  |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10         | • •                  | 99                  | 83          |                                    | "              |            |                                          |                  | २७    | तुरय <b>वस्नगो</b>                                                                                              | सुइडो            |
| 95         |                      | जे                  | 40          | प <b>ज</b> िओ<br>'८-२              | जे             |            | उद्दा-७१                                 |                  | २७    | <b>आ</b> सारूढं                                                                                                 | जे               |
| ₹•         |                      | जे,क,स              | 40          | <b>ेनियहो</b>                      | 21             |            | •                                        |                  | 35    | <b>उम्मिट्टा</b>                                                                                                | ष,स              |
| 39         | थिमि तो              | .,.,.               | 49          | <b>मण्ड</b> स                      | ,,,            | é          | _                                        | <b>फ</b> ,स      | ₹•    | स्वरगेण                                                                                                         | जे               |
| 29         | एवं च भणिय           | मेत्ते. सा          | 49          | 'हंरमिजह                           | 19             |            | मुद्दगरवबहुत चे                          |                  | ₹ 9   | करिणं                                                                                                           | क,ख              |
|            | <b>ईसावसमुदगय</b>    |                     | 45          | मानेमो                             | <b>क</b> ,ख    |            | अपमाणं संशोधित                           | म् जे            | 33    | गयणं निरुद्ध                                                                                                    | सव्यं. जे        |
| 21         | ंमं, किंस            | <b>T</b> °          |             | षाणेमी                             | अ              | Ę          |                                          | "                | 34    | <sup>0</sup> ण मछेण <b>म</b> ,                                                                                  | <b>W</b>         |
| <b>३</b> २ | <b>क्यो</b> पछेण     | <b>६</b> ,स         | 43          | ंसुगम्ब <sup>°</sup>               | 38             | •          | 4 4                                      | <b>फ</b> ,स      | 34    | भूमणणाएण                                                                                                        | फ,स              |
| 23         | <sup>°</sup> संबन्धी | ख                   | 43          | <b>ीरदिल्ले</b>                    | .,             | 6          | .34 - 3                                  | 79 97            | 3 €   | <b>निकुंभो</b>                                                                                                  |                  |
| .२५        | <sup>°</sup> यमित्तो | <b>₹</b> 5          | da          | ेया सिंधू                          | "              | 6          |                                          | जे               | 3 €   | विकक्षमणी य                                                                                                     | " "<br>जे        |
| 9 6        | य अलगो भग            | इक जे               |             | 'या सिंधु                          | क,स            |            | माईसु ।                                  | <b>क</b> ,ख      | 3 €   | असणीनिक्याइण                                                                                                    | •                |
| 3 6        | तुइ मन्झ             | ,,                  | فإنع        | ंइ मद्द जुं                        | जे             | ۷          | कहेडि ए                                  | जे               | 30    | रक्खसमुहडा,                                                                                                     | .,               |
|            | तुम मञ्झ             | क,ख                 | 44          | तह तह गाड य                        | राय "          | ٩.         | <b>ग</b> लिकुल <sup>'</sup>              | 19               | 36    | भु <b>यधर बलसमेय</b>                                                                                            | "<br><b>क</b> ,ख |
| २९         | 'वसभो                | जे                  | 44          | चतुर्थेचरणं नावि                   | iπ ,,          | - 5        | विविहरयणसं                               | 70               | •     | भु <b>यवलवरसंगेय</b>                                                                                            |                  |
| 35         | सिदंतं गीयसुवं       | किंच "              | 46          | केवलं चतुर्धनरण                    | ामस्ति .,      | 90         | जम्बबन्ती                                | जे,फ             | 36    |                                                                                                                 | · ·              |
| 85         | गीतियासु             | क,ख                 | 40          | <sup>े</sup> ने <b>ह</b> ाणुरूवाणं | ,,             | 90         | सालो                                     | क,ख              | 36    | चंदुम्मि <sup>*</sup><br>चाडुंभिगरंगाई                                                                          | <b>फ</b> ,ख      |
| 3 3        | °यमित्तो             | 4                   | ५९          | <sup>'</sup> ल-पुण्फ-ग             | क,ख<br>-       | 99         | णं लक्ष्यणो भणह                          | 7                | 35    | ्र क्षा क्षा कर राष्ट्र करा का का किया कर राष्ट्र करा है किया कर राष्ट्र करा है किया किया किया किया किया किया क | जे<br>॰          |
| .\$ 5      | पिच्छा <b>मि</b>     | ,,                  | 49          | <sup>'</sup> घादिपसु               | ,,             | 92         |                                          | , <b>क</b> ,ख    | 80    | _                                                                                                               | <b>क</b> स्त     |
| <b>3</b> 3 | भणिप पं              | क,ग्न               | ५९          | विणिओवपरमो                         | "              | 93         | <b>इ</b> ट्मति                           | ., .,<br>ख       |       | हणुवी                                                                                                           | 17 79            |
| 33         | बुहज्ञणेण            | " "                 | 49          | मयणूसको                            | 31             | 93         | परिहरूछा                                 | জী               | 8.4   | <sup>°</sup> पद्वारेहि हय                                                                                       | . 1              |
| ź8         | °सोत्तिमो            | जे, <b>६</b> ,ख     | <b>Ę</b> 9  | पवित्थरह                           | ,,             | 94         | <sup>'</sup> तोणीगो                      | <b>क</b> ,ख      | ४२    | पिन्छिकण सब्ब                                                                                                   | , 5              |
| 84         | विजभो भयलस्          |                     | ६३          | पह्या अइगस्य                       | ,,             | 96         | मादीया                                   | जे               | ४२    | इणुषस्स                                                                                                         | €,स              |
|            | य सुष्पभो त          | तह ज                | **          | मेहनिश्घोसा                        | .,             | 9 6        | कई अंगा                                  | "                | 8.5   | °ण्णापूरि°                                                                                                      | जे               |
| 34         | ंसणो नन्दी ।         | मु                  | € 8         | ंबलकलिया                           | क,ख            | 9 6        | मुञ्जुया                                 | "<br>क ख         | 8.8   | <sup>°</sup> ज्ञचंदेणं                                                                                          | क,स              |
| 34         | भणिओ य नेरि          | इमिली               | 44          | मारीची                             | 12 12          | 96         | सुपसत्था                                 | )) ti            | 8 €   | <b>र</b> णुवं                                                                                                   | 27 19            |
|            | एमे महिवइणं          | ो                   | Ęų          | मादीया                             | जे             | 96         | साहिति                                   | 77 17            | 80    | हणुवं                                                                                                           | जे. <b>ड</b> .स  |
|            | अइक्तन्ता ॥          | जे                  | ĘĘ          | पव्चयसिहरोवमेसु                    | t              | 95         | <sup>°</sup> ओ कुदो                      | जे               | 80    | ंहं तह                                                                                                          | क,स              |
| 3 6        | यते व°               | क,ख                 | • •         | <b>इ</b> त्थीसु                    | ,              | २०         | ंकिशराणं,                                | ज<br><b>फ</b> ,ख | 8.0   | सरसतेहिं                                                                                                        | जे               |
| ३ ७        | तारकादी              | जे                  | ę۷          | ंपुरीओ                             | क,ख            | <b>२</b> ० | महयगणस्थाओ                               |                  | 8.4   | बाणासणीपह्ओ                                                                                                     | **               |
| ३७         | °इ नाह वि°           | जे                  | <b>§</b> ¢  | <b>ऊससियभायव</b> ता                |                | 29         | °हप्तलहयखेडय°                            | ग्' "<br>जे      | 4.    | °इं चलगा                                                                                                        | **               |
| 36         | <sup>°</sup> मोगे    | ,,                  | 6,6         | संपिक्षोपिक                        | ₹6             | 29         | °संति य रणभूमी,                          |                  | 40    | °सतेहिं                                                                                                         | 19               |
| 8 9        | विष्हिस              | ख                   | <b>£</b> \$ | निनादेणं                           | जे             | 53         | केवि महा रह°                             |                  | 43    | ंब्बाउहो                                                                                                        | 4,4              |
| ४२         | °ति, सा मे एकं       | समु <sup>°</sup> जे | 90          | वचनित घणा                          | क,स            | **         |                                          |                  |       | <sup>°</sup> दुव्यारुही                                                                                         | सु               |
| 88         | <sup>°</sup> मडला    | जे,क,ख              | vg          | समंत तुरयगयइंद                     |                | २२         | पा <b>यका रह</b><br>नाणाविह <sup>°</sup> | <b>₹</b>         |       | कि तेन य रा°                                                                                                    |                  |
| 24         | रो बुड़ेहि           | <b>5</b>            | ٠,          | तूरगईदसंकुला                       | जे             | <b>२२</b>  | भागाव <b>ह</b><br>अब्सिट्टा              | जे<br>सम         | pd 84 | अजि विय पडिक<br>अस्मा                                                                                           | इ। ओ             |
|            | री छट्टेहि           | ज                   | 9           | सहाउहा                             | <b>क</b> ,स    | २२<br>२४   | आ <i>ष्</i> महा<br>वार <b>यंति</b>       | क,स्र            | 40    | <b>अ</b> हवा<br>तुमे                                                                                            | ,,<br>           |
| .8.6       | बहवे                 | ¥6                  | •           | इति                                | 3              | २४<br>२६   | वारवात<br>बेहबडिया,                      | " "<br>जे        | षुष   | _                                                                                                               | जे               |
| 8.6        | मित्तेणं             | n                   |             | ्ए प्रश्लोजया विह                  |                |            | बह्बाड्या,<br>ओवड्डिय तुरुंड             | Ĭ                |       | एय गलगजियं तुः<br>एवं भणियुं                                                                                    |                  |
| .80        | पिच् <b>छ</b> सु     | "                   |             | ए प्रकारणया । यह<br>मास प्रकार     |                | २६<br>२६   | भाग हुन पुरुड<br><sup>8</sup> मंत जाला   | ))<br>E: 22      |       | _                                                                                                               | जे<br>           |
| 45         | मउलंति               | "<br><b>फ</b> ,स    |             |                                    | ,,<br>जेक्स    | र६<br>२७   | वत जाला<br>तुरमसमस्मो सुहरो              | क,स              |       | एव मणिओ                                                                                                         | ₹,स              |
|            |                      | •                   |             | चुन्न रा                           | जे, <b>क,स</b> | 7.0        | प्रत्यवनगा ख्रह्                         | 45               | 41    | ैण सत्थं                                                                                                        | " "              |

| ĘŖ          | भारासएडि ", ",                                      | ₹•  | कावि                                   | जे           |     | तुज्यस रिवू, क,ख                    | 11         | i                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| ĘĘ          | ैयं अदिरसं र ဳ 🥦                                    | ₹9  | जनसंसयं ?                              |              | २२  | अइगारव ति वहइ                       |            | काएत्थ मों जे,स                   |          |
| 44          | <sup>°</sup> इत्थं धयाइकयसोहं जे                    | ₹8  | विभीसणो                                | 91           |     | इत्य <sup>°</sup> जे                | 13         | पश्चिदा क,स                       | ſ        |
| Ęų          | पि हु दि <sup>°</sup> ,,                            | ₹8  |                                        | 5,ख          | 43  | -                                   | 94         | काएत्थ जे,क,स                     | ſ        |
| ĘĘ          | फ्णमणि <sup>0</sup> ,,                              | 48  | कुहाडेणं                               | जे           | 53  | पङ्ग्रामिह ,,                       | 94         | उरता <b>रण</b> े क,स              | ٢        |
| <b>\$</b> § | निक्सिसं "                                          | 34  | सेसे वि                                | ,,           | 23  | किं वा बहुएण भ° .,                  | 14         | <sup>°</sup> चबला तणुइ अंगी ,, ,, | ,        |
| Ęv          | चितइ विणा° <b>इ</b> ,स                              | 34  | ंसएसु जोहेउ तं                         |              | २३  | बहुत्तर्दि भ <sup>०</sup> क.स       | 14         | °लुम्पमाणा ,, ,,                  | ,        |
| `           | इति जे                                              |     | समाढता                                 | 91           | 35  | रुज्झतं पि                          | 94         | रुवह ,, ,,                        |          |
|             | नाम पन्त्रं ।।                                      | ₹ € | <sup>°</sup> गवं सहस्मारं।             | 13           | 25  | सुन् व्य स                          | 94         | कलुणसद्देणं वै                    | t        |
|             | सम्प्रतं क                                          | ą v | परभवसु <b>रु</b> य°                    | "            |     | सल् व्य क                           | 9 6        | <sup>°</sup> बस्छयछे ,,           | ,        |
|             | •                                                   | ·   | _                                      | <b>इ</b> ,ख  | 25  | °त्थो व्य जे,क,स                    | 9 6        | °पञ्चवा "                         | ,        |
|             | सहेश-७२                                             | र ५ |                                        | , ,,         | 30  | संपिल्छुपेल क                       | 90         | सुमरणं रोवंती                     |          |
|             |                                                     |     | इति                                    | जे           | 33  | <b>भा</b> पुच्छिउं पक्ता <b>क,स</b> |            | वाहभरियन°                         | ,        |
|             | सुरमि क,ख                                           |     | नाम पञ्चं                              | ,,           | 33  | तुन्मं जे                           | 96         | सत्तिकित्तिबल',                   |          |
| 1           | नहस्थिया जे,क                                       |     | पञ्चं॥                                 | क            | 3.8 | भागसेसस्स ।                         | 15         | पिवदे <sup>°</sup> इ.स            | ľ        |
| 8<br>8      | वामिस्सं जे                                         |     | संगर्त                                 | जे           | ٧-  | पकारसीय दिवसे जे                    | 95         | देहि मे समुह्यावं ने              | ì        |
| v           |                                                     |     |                                        |              | 34  | पूर्वार्यमध्य जे प्रत्या            |            | वयणिंदु इमं सामिय                 |          |
|             | शाहान्त ,,<br>°सहिओ य मिहिलम्मि ,,                  |     | उद्देश-७३                              |              | ٠,  | ३३तम गाथा परचात्                    |            | किं बारसि जे                      | ì        |
| •           | - F0                                                |     |                                        |              | 34  | उज्जोबेउं जे                        | ₹.         | वयण दुष्मियं सामिय मु             | I        |
| 90          |                                                     | 3   | एकेकमे त्यणं।।                         | जे           | 34  | सतेउं क                             | 39         | अह ते ख                           |          |
| 90          | E ->                                                |     | पक्रिकमं वयणं                          | मु           | 34  | भाणुं जे                            | २२         | वयरीहि व                          | Б        |
| 90          |                                                     | 3   |                                        | क,ख          | 34  | -                                   | २२         | मोपह राहवाओ                       |          |
| 19          | •                                                   | 3   | विडना°                                 | जे           | 34  | arrai vala                          | • • •      | गुण डे                            | <b>.</b> |
| 13          | रामस्स ऋणिठ्ठेणं इंतं<br>विणियागयस्थ <sup>°</sup> » | B   | **                                     | क्र,ग्व      | ٠,  |                                     | २३         | 22210                             |          |
|             | विश्वयार <b>छजो</b> एणं क                           | •   | °सत्रस्था                              | जे           |     | इति "                               | 23         | efreni Den die                    | ,        |
| 93          | •                                                   | 90  | सुह्द डुया                             | 19           |     | नाम पर्व्य ,,                       | <b>२</b> ४ | ्रिगद्भियाइं क,स                  |          |
| 98          | °रेहिं, रिवुसिशंतं<br>दिशां क,ख                     | 12  |                                        | क,स          |     | संगत्तं क ख                         | 28         | अणुगृह े उ                        |          |
|             | ादका क,ल<br>ँगं। पुणरिव अकां                        | 13  | _                                      | क,म्ल        |     | बहेदा७४                             | <b>२</b> ४ | O arent and                       |          |
| 9 6         |                                                     | 93  | पडिगए                                  | जे           |     |                                     | २५         | डहन्त इ,स                         | "<br>不   |
|             | सीसं विजाए तक्खणं                                   | 9.5 | रावणं सवडिहुत्तं                       | ١,,          | 8   | विलविउं पत्ती क,ख                   | 34         | ँचडुवंक कारणाणि                   | N.       |
|             | चेत्र ॥ <b>क</b> श्त                                | 93  | •                                      | क,ख          | 8   | हियकरं जे                           | ``         | बहु। उ                            | à        |
| 90          | ैसु दोसु वि. सु                                     | 98  | <b>तुह</b> प <sup>०</sup>              | मु           | 8   | <sup>°</sup> नालिओ वि इ, ,,         |            | •                                 |          |
| 90          | दुगुणे दुगुणे क                                     | 14  | <sup>°</sup> एण ज पहु सीयं             | फ,म्ब        | 5   | सिरिमती "                           | २७         | <b>ह</b> नसु <b>क.</b> स          | <b>.</b> |
| 96          | दोण्णिय जु <sup>°</sup> जे                          |     | <sup>°</sup> णं, अंपसु सी <sup>°</sup> | जे           | •   | ससिद्शा क,स                         | २७         | लोगवुत्त° ",                      |          |
| 96          | बाहाइं क                                            | 94  | समप्पन्तो                              | **           | 5   | कणयनिभा जे                          | 36         | विचेड्डियं जे,क,स                 |          |
| २०          | असिचक्कणयतो <sup>०</sup> क ख                        | 94  | माणसंडेणं                              | <del>ፕ</del> |     | कणयामा क,स्व                        | 25         | •                                 | ने       |
| २१          | ैनिवहेडि जे                                         | 16  | <b>अवगण्णेऊण</b> जे,                   | क,ख          | 9 = | मिगावति जे                          | ₹•         | णं वहिंगः!      स                 |          |
| <b>२</b> २  | सराण                                                | 96  | तुज्य अ <sup>°</sup>                   | जे           | ۹•  | पडमा च सुंदरा विय क,जे              | <b>3</b> 9 | सोगं क,स                          | ā        |
| ₹8          | खिणाइ ल <sup>°</sup> ,,                             | 96  |                                        | क,स          | 99  | रइलोला, ,,                          | <b>३२</b>  | अभिद्मणो ,, ,                     |          |
| ₹ ∘         | °णं रूक्षणो भणइ धी°                                 | 95  |                                        | 22 24        | 13  | साहसीओ क                            | <b>३</b> २ | •                                 | जेः      |
|             | <b>₹</b> ,ख                                         | 15  | तुज्य गरी,                             | जे,मु        | 13  | <sup>°</sup> केसाओ जे               | <b>३</b> २ | रिवुसेश्नं जे,व                   | gr.      |

|     | रिवृसिषं                  | 46          | ₹•         | केई                                       |             | ५३          | ति <b>य भ</b> °                | क,स,जे                    |     |                                      |            |
|-----|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------|------------|
| 33  | <sup>0</sup> सण सिवषे,    | जे          | २०         | गती व                                     | ,,          | 4.3         | मण्सा                          | जै                        |     | उद्देश-७६                            |            |
| 38  | °रेणं णाणधरेणं            | 1,          | २०         | ंन्ति नरा                                 | ,,          | 43          | °रिया चेव से                   | नेम                       |     |                                      | _          |
| 3.5 | होइ क्याई वि व            | Š ,,        | २१         | अवरे गेण्हति                              | 23          |             |                                |                           | 3   | महिद्धीया                            | जे<br>     |
|     | कईआ ब                     | ₹           | 29         | गेण्हंति                                  | <b>₹</b> ,ख | प्<br>प्    | °लेसु उदया<br>मणुससो°          | <b>#1</b> ,,              | ş   | संपिल्छिपि <b>न</b> °                | <b>%</b>   |
| 36  | भणई पी <sup>०</sup>       | जे          | 28         | जर्पसो वि मह                              | •           | 44          | <b>भ</b> णुत्तसः<br>स्र्यंति   | ,,<br>स्र                 |     | <b>संवे</b> ल्लुप्वेह्न <sup>°</sup> | स          |
| 35  | °हरे पूर                  | ₹5          | २५         | <b>ब</b> हराणु                            |             |             |                                |                           | •   | ेन्दणी वीरो                          | बे         |
| ४२  | हु लगरविंदा               | ,,          | <b>ર</b> ષ | नियमा नर                                  | "<br>क,ख    | 40          | े कि उत्पाय का                 | मं उँ क                   | •   | जबवंती                               | ,,         |
| ४२  | परिबोहिओ                  | जे          |            |                                           |             | 60          | त₹त धण <sup>°</sup>            | **                        | ٤   | पडमादी<br><sup>8</sup> —             | , n        |
|     | - इति <sup>"</sup>        | ,,          | २५         | मियडे नर <sup>°</sup>                     | जे          | ٤٩          | पुरीं भ°                       | "                         | 6   | <sup>°</sup> ह्यार्थ ।               | ने,सु      |
|     | पीइकरउवलक्खणं             |             | २७         | स्रो, तुंगे कुमु°                         | क,ग्झ       | ६२          | इन्दुमई                        | **                        | ٤   | आपूरेन्ता                            | स          |
|     | नाम पक्षं                 | जे          | २९         | पगमणो होऊणं                               | •           | € ₹         | ंणाइसु तहेव                    | कु° जे                    | 6   | आपृरिता .                            | ₹5         |
|     | संमत्तं                   | ₹.          |            | तस्साइसय°                                 | जे          | 44          | °भिम य इन्दु                   | "                         | 6   | नरेंदपदं                             | जे,स       |
|     | सम्मतं                    | जे          | <b>₹</b> 9 | सुरेन्द <sup>°</sup>                      | ख           | ĘĘ          | <sup>०</sup> निव <b>डणा</b> इं | गु                        | 5   | इतो चम <sup>°</sup>                  | खे         |
|     |                           |             | ₫8         | स्रगाहा विस.                              | जे          |             | निवेसणाई                       | स्र                       | 5   | कहेसु                                | 17         |
|     | उदेश-७५                   |             | ३५         | छट्टो विय होइ                             | सु          | ĘĘ          | नियाणाइ                        | জ                         |     | कहेह                                 | क,स        |
|     |                           |             | ₹ ′9       | पतेसुं                                    | जे          | 6.3         | अमरेंद                         | ,,                        | 90  | पुष्फयदी                             | जे         |
| ٩   | °न्तार्णि                 | क.स         | 38         | <sup>°</sup> विभूसिय                      | ,,,         | ७३          | विजये                          | 11                        | 99  | 'ज्यो ग <b>यणाओ</b>                  | ,          |
|     | <b>=ताणी</b>              | जे          | 35         | वंदेंत <del>ि</del>                       | -           |             | वि हुया                        |                           | 93  | <b>अहोसु€ा</b>                       | जे,क,स     |
| २   | <sup>0</sup> ण वयणमेयं    | **          | ४२         | <b>तु</b> न्दुभिरवं                       | जे          | 94          | ंपा साहु इम                    | भ<br>विश्वार              | 93  | सोग                                  | जे,ख       |
| 8   | °णारारु°                  | <b>क</b> ,ख | ४२         | <sup>े</sup> बलेणसहिस्रो,                 | क,स         | <i>ড</i> াব | ंगी वि <b>वी</b> ं             | । गदा <sub>3</sub> ,<br>क | 93  | जायचिय                               | जे         |
| ¥   | °राबीसु                   | जे          | 8.3        | °मरिचि°                                   | क,ख         | ७५          | <sup>°</sup> मतीया             | जे                        | 18  | रह द्व                               | <b>€</b> ₹ |
| ¥   | सुरमिद <sup>°</sup> ं     | जे,क,ख      | 8.3        |                                           | जे,क,ख      |             |                                |                           | 9 6 | भुयपाससुमा                           |            |
| 8   | लंकाहियइ नरेंदी           | , जे        | 88         | मुणिमहाजस विणि                            |             | <b>७</b> ६  | °णा जायतिञ्ब                   |                           |     |                                      | जे,क,स     |
| ч   | °कण्णादी                  | ,,          | 8 €        | अतिलोभ°                                   | 39          | ७६          | विगा । पच्यह                   |                           | 10  | सीयासमयं                             | जे         |
| Ę   | नरेडि आणाविया             | . ,,,       | 8 ६        | विहु, म <sup>°</sup>                      | क,स         |             | खायजसा,                        | क.ख                       | 90  | ंयमीसियं सु                          |            |
| •   | °डो उभा                   | जे          | 20         | एली व तमा                                 | जे          | 96          | सोगसरा°                        | ख                         | 96  | °लं। पंचाणुक                         | धय-        |
| g   | °मादीया                   | "           | 86         | पतेसु                                     | 19          | 20          | <sup>°</sup> सवेम्हला          | जे                        |     | घारी                                 | "          |
| ٩,  | निययगेहे ।                | क,ख         | 86         | चडरासीत <u>ी</u>                          | क,स         | 69          | मेरणीवर                        | ,,                        | 96  | अगंपियं                              | ,          |
| ٩   | सोगुष्वेयं                | जे          | •          | चडरासीओ                                   | जे          | ۷٩          | °भो विणिह्ञ                    | i .,                      | 21  | जाओ विद्य भा                         | ۰,         |
| .90 | अलामि                     | 22          | 84         | <b>मिरवाणं</b>                            | ,,          | ८२          | गिण्हड्                        | न                         | 48  | पते                                  | क,ख        |
| 99  | *उबदेसे                   | > 9         | 84         | कुंभियाग <b>पुरुपाग</b>                   |             | 68          | करेन्ति                        | <b>₹,</b> ₩               | 58  | अने वि बहु                           | जे         |
| 13  | °सु अणुरत्तो              | 19          | 85         | °पागपु <b>ड</b> े                         | जे          | 64          | अन्भुज्जुया                    | ₹                         | २४  | बन्मासिऊण                            | . ,        |
| 98  | तक्खणे                    | ,,          | 83         | °कोट्टणचण°                                | 91          | 64          | पवं इन्द्र                     |                           | 28  | सीयां                                | क,स        |
| 94  | शबसिरि                    | ,,          | 40         | °रणिभा                                    | <b>क</b> ,स | 64          | भावाणंदपरा                     | <b>इवं</b> ति             | २५  | °भूसियाइं                            | ₹,₩        |
| 94  | तिबन्धस्य है              | ₹           | 40         | वज <b>स्</b> रस्                          | -,          |             | वसुहा ते                       | जै                        | २५  | बरसुरभिवि                            | हेब-       |
| 76  | विजयेण                    | <b>क</b> ,ख | 49         | वज्रस्रख<br>पतेसु                         | जे          |             | इति                            | ,,                        |     | णारं पउरारं                          |            |
| 95  | °बलाणमीहेय                | जै          | 49         | निवसं                                     |             |             | इंदयादि°                       | ,,                        |     | इति                                  | »          |
| 70  | ंग्ति असं इ <b>हंमि न</b> |             | प्र<br>प्र | रस <b>मेब</b> णी                          | ,,<br>क,स   |             | माम पव्य                       | ر<br>دو                   |     | नाम पत्रवं                           | ,,         |
| 90  | बहुदे वि                  |             |            |                                           |             |             | संमत्त                         | "                         |     | पच्चं ॥                              | 45         |
| 96  | ंद्र धम्माद्र सुर्व       |             | 42         | या दुहानागा<br><sup>°</sup> या उ दुग्गामी | ,, ,,<br>जे |             | सम्भत्तं                       | <i>य</i>                  |     | संगत्तं                              | 4          |
| 10  | व सन्याद छन               | "           |            | ना ७ देग्नाना                             | બ           |             |                                | -                         |     |                                      |            |

|           |                                         | 35            | तहा विस                           |                 | 4.3  | पाविही धु°                            | ٠,                | 9        | नरेंदो डे                     | t        |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
|           | उद्देश-७७                               |               | तिह्यं विसं                       | ₹,₩             | €8   | पिहरकंड ति व                          | ₹°,,              | 903      | इह रिदिसीलसं ,                | ,        |
|           |                                         | ३२            | 'स्तिजणो                          | जे              | 64   | <b>मारी</b> चि                        | 91                | 903      | °मतीया "                      | ,        |
| ٩         | सीयापॅ                                  | <b>38</b>     | °कणय <b>कु</b>                    | **              | y.   | नरवर                                  | •                 | 9-8      | सुमालिराया ,                  |          |
| 2         | सहिओ, जब <sup>०</sup> <b>६</b> ,स       | 7 46          | ंसणादी                            | ,,              | 99   | °धत्तगतो                              | -                 | 905      | मि जह                         | ,        |
| 3         | <sup>°</sup> त्तभित्तीयं ,, ,           |               | रज्ञाभिसेय                        | ,,              | n3   | <b>पद्मामाओ</b>                       | क,स               | 9-6      | बुहातत्तो ,                   |          |
| 8         | उत्तिको स                               |               | मारो अणु <sup>°</sup>             |                 | 98   | ैला <b>य अह</b> े                     | च,ख<br>जे         | 900      | अलभंतो                        |          |
|           | उच्मिक्रो व                             | 5             |                                   | "               | 98   | ला च जड<br>"ता उ भडा"                 | on .              | 900      | तको म कि <sup>0</sup>         |          |
| 8         | °ए संतिजिण° ,                           | , 36          | <sup>°</sup> मङ्गलस्थी<br>°—————  | "               |      | पुष्पवहने नगरे                        | ,                 | 906      | ंसंजोषोण जे.क.स               |          |
| ч         | <b>ेहि</b> संतुड़ो उ                    | १ ३८          | °पुरिसचिभो<br>*                   | "               | હધ્ય | पुष्पवश्च नगर<br>तत्थ छि <sup>*</sup> | **                | 906      | गामेक° ,, ,, ,                | ,        |
| Ç         | पावणाञ्चणयं क,स                         | Ţ             | <b>पुरिस्रचित्रं</b>              | स               | 96   |                                       | <b>4</b> 5        |          |                               |          |
| v         | इहं सम <sup>°</sup> ,, ,                | ,             | <b>पुरिसचित्रो</b>                | •               | 69   | अमोघसर°                               | <b>4</b>          | 9.5      |                               |          |
| u         | अव्भव्तरारि सेचं क,व                    | 36            | होहई क्याइ                        | जे              | 64   | पुरे तस्स                             | मु                | 111      |                               | Þ        |
|           |                                         | 35            | इन्दो य सु <sup>°</sup>           | "               | 66   | °नामधेयो                              | बे                | 990      | ंतबोट्टिय                     |          |
| · ·       | infebruary.                             | 87            | दोगंदुओ व्य देव                   | ì,              | < §  | अहिद्धिजण                             | <b>H</b>          | 990      | विमलं मह देह लंमे जे          | ł        |
|           | -) G                                    | , 85          | "लयं होइ                          | क,स             |      | <b>जब</b> डिऊण                        | ख                 |          | <b>₹</b> ित ,                 | ,        |
| ,         | ैरागेण ,                                | , 83          | विलंबती                           | जे              | 45   | सि रिवद्धणेण                          | मु                |          | मडद <sup>°</sup> ,            | ٠        |
| 9•        |                                         | , 88          | बोलीणाई                           | ,,              | 69   | णि <b>ञ्जि</b> णिऊण ए°                | <b>क</b> ,ब       |          | नाम पव्यं ,                   |          |
| 11        |                                         | 94            | सामित्राणे                        | 1,0             | 66   | <b>ेविओ</b> गेण                       | जे                |          | संमर्स व                      | 5        |
| 11        | ं सोगसमुस्थयं जे,क,स                    | 4216          | <b>रू</b> ववई                     | क,ख             | 63   | ओच्छंब                                | क,ख               |          |                               |          |
| 15        | विस्रजा इ                               | 80            | वज्रयण्यात्रम् कण्या              | । जे            | 5.   | एकोयराओ                               | जे                |          | उद्देश–७८                     |          |
| 15        | इय स क, व                               | 43.0          | वालिखील <sup>°</sup>              | **              | 5.   | <sup>°</sup> दराइ                     | ख                 | •        | पगंतं दुषिसया                 |          |
| 13        | 2017                                    | 86            | कुंथ्यणसरा                        | <b>転</b>        | 90   | होहिइ                                 | जे                | •        | य सा भवजे । जे                | <u>.</u> |
| 7 8       | मुयह जे,क,र                             | T .           | कुव् <b>नेयणय</b> गा <sup>°</sup> | स्त्र           | 39   | बारगभडेहि                             | ज<br><b>ड</b> ,ख  |          | का का जिल्ला<br>जनका जिल्ला   |          |
| 94        |                                         | ने<br>४९      | पुरतीधरस्स                        | <b>क</b> ,ख     | 31   | चोरभडेहिं                             | क,ख<br>जे         | <b>३</b> | 33Å                           |          |
| 36        | तुब्मे वि कर                            | M ,           | पुहद्देवइस्स                      | जे              | 59   | ैहि सहसा रक्ति वि                     |                   | ŧ        | पुरस ,<br>पविसओ .             | •        |
| 9 6       | तुम्हे हि कु°                           | ने ।          | उपस्पराज<br>उज्जेगीमादीए न        | •               | 59   | विद्यासिओ                             | <b>७</b> ,स<br>जे | •        |                               |          |
| 90        | रहुवईय ते क,र                           | स ५१          | •                                 |                 |      |                                       | স                 | Ę        | इब दुं स                      |          |
| 90        |                                         | ने ५१         |                                   | जे, <b>क</b> ,स | 43   | दइययं                                 | 29                | •        | सिविणे उ                      | 4        |
| 90        | *******                                 | 44            | इ.सेण ग <sup>°</sup>              | जे, <b>ड</b> ,ब | 53   | <b>अस्छ</b> ए                         | 21                | •        | चिड्डई ,                      |          |
| 15        | " Go"                                   | •             | गयाई त <sup>°</sup>               | जे              | 38   | ैन्दू सुजी°                           | ,,,               | •        | अश्वरणो ६,स                   | ľ        |
| 95        | अणुरगह घरे चलण-                         | 48            | <b>ँमादी</b> णं                   | **              | 38   | पणवह तं साहवो तु                      | ,,                | 4        | <b>धारिणं भवणं । क</b> ृख     |          |
|           | _                                       | ने ५६         | ंगुजघराणं                         | ,,,             | 34   | ैदच्छो ।                              | 93                | 6        | पइसरह उ                       | ı        |
| ₹•        | पसानो क,                                | ब ५७          | <b>ड</b> हिं उणं                  | >>              | 34   | अभिव°                                 | r                 | 90       | भणियाय तो 🔐                   | ,        |
| <b>38</b> |                                         | व ५८          | ंजोगेस <u>ु</u>                   | "               | 94   | महिलिया°                              | **                | 12       | मए पउमी क,स                   |          |
| ૨૭        | प <b>उम</b> प्पभपडि <b>मा</b>           |               | °जोएणं ।                          | क,ख             | • €  | सावती सी                              | स                 | 93       | दरिसणाणुसंगे, उ               | ì        |
| ì         |                                         | जे ५८         | <sup>°</sup> पश्चागं              | जे              | 96   | संभासइ                                | ,,                | 13       | वरिसाइं क,स                   | ľ        |
| २७        | ेणिम्माया क,                            |               | सुद                               | ,,              | 55   | °बरेन्दो                              | जे                | 94       | पष्यइओ दसरही क,स              | ŗ        |
| 26        |                                         | ज ५९<br>जे ५९ | <sup>°</sup> इसयो                 | »,              | 55   | पियाए व°                              | ,,                | 94       | <sup>°</sup> समेओ <b>७</b> ,स | ī        |
| 26        | 22                                      | ,, ५ <b>९</b> | भागुकण्णो                         | जे,क,स          |      | पियाब व <sup>°</sup>                  | 4                 | 15       | जाओ य सह ,,,                  | ,        |
| 26        | *************************************** |               | पते, सि                           | क,ख             |      | बन्धूण संगमा <sup>®</sup>             | 4                 | 90       | तुज्ञा व                      |          |
| 75        | ैहरीईं क,                               |               | मेहरह                             | -, :<br>जे      | 900  | तो वन्दितो णरेंद्                     | _                 | 96       | ंही दीवं अइ° क,स              | r        |
| 1)        | व्राख का)                               | ~ 4 I         | -14/4                             |                 | -    |                                       | -                 |          |                               |          |

| 9      | स्त सयासे गं°                                 | जे          | 48         | °रीयस्रण्णइं                      | ₹,₹                                   | २६         | अह कोमहा देवी                        | क,स          | રૂષ        | तायमादी                  | जे                                      |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 3      | भणिओ                                          | जे,ख        | 44         | <sup>°</sup> स्सुगमण <sup>°</sup> | जे, <b>इ</b> ,ख                       | 3 €        | केक्याचेव                            | ु,<br>जे     | 7 4        | म वि माओ                 |                                         |
|        | भ णिबं                                        | ₹.          | 48         | सोभं, न°                          | क,स्त्र                               | • • •      | केगई चेव                             | -<br>ጜ       | २७         | जयसिर                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 1      | उप <b>द्शं</b> '                              | জ           |            | <b>इ</b> ति                       | जे                                    | २७         | पुलवरियणे                            | 3            | 36         | धम्मो                    |                                         |
| ñ      | ताविषय                                        | क,ख         |            | नाम पठव                           | ,                                     | २९         | क्सनोहिं तेहि                        | 31<br>31     | 9,6        | ंगसणी                    | "                                       |
| 4      | स्यासे, गलगहितो                               |             |            | पष्ट्यं ॥                         | <b>4</b> 5                            | 39         | ंसणा जिविद्वा                        | क,स          | 36         | द जिल्रस्सं              | 31                                      |
|        | तेडि कारण                                     | क,स्त्र     |            |                                   |                                       | 3 ?        | ज संगित्रण                           | 40,40        | <b>३</b> ९ | °न्तहावह°                | "                                       |
| Ę      | अचंतं भयं करे°                                | 奪           |            | उद्देश-७९                         |                                       | 35         | ज सः शक्तश<br><sup>0</sup> र्महर्न्ड | •            | 30         | ंड गई                    | <b>4</b>                                |
| Ę      | य बहुओ साइ                                    | जे          |            |                                   |                                       | २९         | ण कड़<br><b>ण</b> ह <b>व</b> ड़      | ,,<br>जे     | \$2        | य रण्णे                  | 3                                       |
| 6      | <b>क्सो</b> रयर <sup>°</sup>                  | क,स्त       | ٩          | विवसे,                            | जे क                                  | 22         | ण हवड<br>स मस्टिखओ                   | ज<br>स्व     | 3 4        | ेसा नरेडिं               |                                         |
| e      | कळभय <sup>°</sup>                             | जे          | ٩          | °मोमित्रिभडा                      | क,स                                   | 32         | स सारक्षत्रा<br>भारतीयं गाथा         |              | <b>३</b> २ | सरिसौ                    | े<br>जे,क, <b>ब</b>                     |
| ٩      | न य सरणे                                      | 4           | ś          | वि <b>मा</b> णरहवर तुरंब          | ग <sup>°</sup> जे                     | 33         |                                      | क,ख<br>जे    | 33         | सुरवरिवा <sup>०</sup>    | <b>毛,顿</b>                              |
| ٩      | सु <b>च</b> न्तं                              | जे          | ₹          | दीसई                              | ,,                                    | 33         | मचड मओ सि                            | ज            | 33         | सो कह                    |                                         |
| 3      | सुदीणमणा                                      | जे          | 8          | एस्धु                             | ,,                                    | \$8        | महात्र इसी                           | **           | 33         | अवर्णमणी                 | ;;<br>3                                 |
| 7      | किह किह वि                                    | जं          | 8          | सुरवरेहि अहि                      | क,ख                                   |            | इति                                  | **           |            | वाणुमलोगे <u>स</u>       |                                         |
| 3      | कह वि पर्वगम-                                 |             | 4          | जलहरउच्धंतनिश                     | ं जे                                  |            | <sup>®</sup> सद्या <b>गम्</b> नाम प  | व्यं ,,      | <b>§3</b>  | माणुमलागसु<br>तिष्पिहिति | . <del>.</del>                          |
| •      | महाभड़े हि                                    | ã.          | ч          | डडा√ <b>भं</b>                    | 韦                                     |            | पन्यं ।।                             | *            | 3 3        |                          |                                         |
| ą      | नारदं                                         | ख           | Ę          | पडिलामिया                         | जं                                    |            | सम्बन्                               | न            |            | तिष्पिहिस                | 4                                       |
| ۲<br>ع | दाणेण अम्हे अ॰                                | जे          | ٠          | विज्ञयरी                          | ,,,                                   |            |                                      |              | 3 0        | केगहेए                   | ₹,₹                                     |
|        | पूर्णत                                        |             | ٩          | पिच्छमु भद्दे                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | उहेदा-८०                             |              | 3 €        | थाविओ                    | Ę                                       |
| 1      | भू पारा<br>सामक्खो                            | **          | ę,         | अर्णनिव्ही                        | जे                                    |            |                                      |              | ₹ €        | वस्मइतिस                 | ,                                       |
| Ę      |                                               | **          |            | _                                 |                                       | £          | भव्रणा ण                             | ঈ            | 3 6        | तुमे <b>स</b> ै          | ₹,₩                                     |
| 4      | सुणह<br>*==================================== | , ,,        | 5          | इत्यमई पिया                       | सु                                    | v          | <sup>°</sup> बाहणी                   | €,स्व        | 36         | तुम मणुजओ                | ,                                       |
| 4      | °कारणं च एयाए                                 | ١,,         |            | <b>र</b> वर्गी <b>पिया</b>        | <b>₹</b>                              | u          | सिजाहरि विद्यं                       | जे           | 3 6        | करेह                     | R.                                      |
| 3      | भडाग प <sup>°</sup>                           | "           | 90         | °णंदणी                            | क,ख,जे                                | 2          | *यगयं डड                             | 19           | 3.5        | °स्सुगो                  | <b>5</b> ,₹                             |
| 3      | निरन्तरं                                      |             | 90         | "न <b>य</b> रसंठाणा               | जे                                    |            | <sup>®</sup> ह मिन् <b>छाय</b>       | 11           | 35         | पठवार्जास                | 3                                       |
| ų      | चि <b>स्</b> ण                                | <b>4</b> 5  | 93         | <b>विद्यालय क</b>                 | क ख                                   | 4          | विसम च पाउगा                         |              | 8 •        | मिहत !                   | ,                                       |
| 4      | तओ भरही                                       |             | 93         | तअ।निष्रो                         | ख                                     |            | लघ्री                                |              | 3 0        | कर न                     | •                                       |
|        | <b>बणणी</b> णसुवागओ                           |             | 98         | ओयि ओ                             | क जे                                  | •          | <b>ब्रुब्मे</b> इत                   | ,,<br>जे.म्ब | 8 9        | <sup>°</sup> जलापुण्ण    |                                         |
|        | पयमूलं                                        | जे          | 98         | °रिओ देइ स                        |                                       | 3          | ेलयं कवयं                            | न्ने         | 83         | निसुणेहि                 | ş                                       |
| 4      | <b>कर्हि</b> ति                               | क,ख         | 1.0        | रिसो अग्धं।                       |                                       | _          |                                      |              |            | निसामेडि <b></b>         | ₩,4                                     |
| 4      | अधे य बहु                                     | जे          | 8.0        | ारस्ता अन्धा।<br>भिद्धिया         | অ                                     | 9 •        | य यमोहा                              | **           | ४२         | पालसु बसुह               | सुहं व                                  |
| •      | विभीसणादी य खे°                               | मु जे       | 9 €        |                                   | "                                     | 90         | एवमाडं पि                            | क.स          | 8.3        | °वयणं ज ज                | हा य                                    |
| c      | ° भुवनान                                      | 雨           | 96         | ंतुग्यहिसिए <b>हि</b> ,           | *                                     | 93         | कुटुम्बि°                            | जे           |            | आणल परि॰                 | <b>₹</b> ,₹                             |
| 6      | ंभवणेण भूमीसु                                 |             | 96         | क्रणपिडयं                         | ,,                                    | 93         | बलद्ग ग्रमहिसीण                      | г "          | 84         | अणुमण्णसि                | में ः                                   |
|        | विकित्ता                                      | अं          | 96         | °यं ति ॥                          | ₹6                                    | 94         | °अगाणदिय°                            | भ्य          | 84         | सिवयं मा कु              | पह                                      |
| 6      | र ययक्ण                                       | <b>क</b> ,ख | 95         | वस्यन्ता न                        | जे                                    | २०         | <sup>°</sup> भर्तीण                  | जे           |            | विस्वर्ण महं             | तुब्से क,                               |
| •      | पदागाए र <b>म</b> °                           | कस          | <b>ર</b> • | निरन्तर छणा                       | जे                                    | ₹ 0        | करमं णयरीए सं                        | जुत्तं       | 8 €        | °विसमपेमा                |                                         |
| •      | रमणीया                                        | जै          | <b>२</b> १ | कोउरोण                            | 31                                    |            |                                      | क स          | ·          | °बपेम्माओ                |                                         |
| 5      | ण्भवणूसवा                                     |             | 29         | °यणसम्बग                          |                                       | <b>२</b> 9 | न लभ <b>इ व भरइ</b> र                | सामी, जे     | 86         | य पिम्माओ                |                                         |
|        | जनप्तना<br>जि <b>णघरे</b> सु                  | "           | २५         | °लणत्यसोही                        | "<br><b>毛</b>                         | <b>२</b> २ | °ळग आहमो                             | क,ख          | 8.9        | य तथ्यइ जर               |                                         |
| 2      | _                                             | 21          | 44         | <sup>°</sup> धयसोही               | ्र<br>स्र                             | 28         | सिविणपडितुष्                         | जे           |            | नइ                       |                                         |
| 3      | बहिया                                         | 1.7         | 17         | नान । । ह।                        | *त                                    | 7.         | Missis And                           | 71           |            | ٠, ۲                     |                                         |

| ţ          | t <b>u</b>                        |                            |    |                         | <u>و.</u> و | ाठान्त   | राणि                             |             |                   |                                             |             |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|----|-------------------------|-------------|----------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Y 9</b> | निवसतेसु                          | जे                         |    | उद्देश-८१               |             | 9        | *লুক্ত্রসৌ                       | 3           | 8.6               | दरिसण्यु जी                                 | 21          |
| 83         | पडमसगासे समा                      | 0 ,,                       |    | •                       |             | c        | कडगई                             | <b>39</b>   |                   | दंसण्युओ                                    | <b>事</b> ,被 |
| 4.         | गुणमती                            |                            | 3  | वयणेहि मंतीहि व         | हरी         | 5        | ग <b>डि</b> शजन्त <sup>0</sup>   | *           | 86                | रण्डवा <sup>°</sup>                         | जे          |
|            | -                                 | "                          |    | निओ य नियय <sup>°</sup> | क,स         | 90       | सब्वे बदंति मुणि                 | <b>Y-</b>   | 86                | सयासे                                       | क, स        |
| 49         | षम्धुमती<br>इमलवर्ड               | 71<br>27 27                | 3  | •                       | ſ           |          | चलणे                             | क,ख         | 85                | सोउं समिहाए स                               | र्ट के ध    |
| 45         | सम्बद्धाः<br>सिरिचंदा             | <b>क</b> ,ख<br><b>क</b> ,ख |    | सब्द <sup>°</sup>       | जे          | 92       | "जेयब जभो                        | जे          |                   | सोउ साइकारण                                 | <b>₹</b> ,स |
| 44         | ंमादीओ                            | जे                         | Š  | °रामो                   | <b>क</b> ,ख | 43       | अणुहोन्ति                        |             | 40                | समयं म <sup>°</sup>                         | *, *        |
| 42         | जु <b>बई</b> औ                    | जे,ख                       | 4  | 'निनावेणं               | जे          | 96       | निच्छिया                         | जे          |                   | सयं म°                                      | ख           |
|            |                                   | जे                         | Ę  | ंहाभिऊण                 | ,,          | 90       | खुभिउ                            | <b>事</b> ,被 | 42                | संतासीणे रण्णे                              | जे          |
| 43         | <b>पदमादीओ</b><br>*सु मजणयंतं, स° |                            | u  | ताव तर्हि               | ,,          | 21       | प्रयवग                           | जे          | 44                | तिरिए भवन्ति                                | "           |
| 48         |                                   |                            | 6  | समंगभो                  | ,,,         | २२       | परीसहेहिं                        | 布           | 40                | रमणिका                                      |             |
| 44         | स्रो गृत्थ भ॰                     | <b>新</b>                   | ۷  | पभिद्व                  | जे          | 58       | मिरीई                            | स           | 40                | एतद्गाधा नास्ति                             | स्त<br>जे   |
| 44         | अन्तेच्छइ                         | जे                         |    | पभीइ                    | क,स         |          | <b>धिरीइ</b>                     | 4           |                   | •                                           |             |
| 44         | पहिद्वाओं                         |                            | 5  | <b>महिनीढं</b>          | जे          | 58       | एतद्राधास्थाने जे                | #           | 49                | रासु नियमव                                  | ष ,,        |
| 49         | कीसइ रई०                          | <b>६</b> ,स                | 90 | बुक्मन्ते चिय           | क ख         |          | प्रत्याम् निम्नगाथ               |             | <b>§</b> •        | पेच् <b>छ</b> सु<br>दुचे द्वियं             |             |
| 49         | रतो बीरो त <b>च</b> रध            | ।<br>जे                    | 19 | चितइ सो                 | जे          |          |                                  | ज्झेक्को    | ६ <b>-</b><br>६ २ | दुचाडुय<br>पश्चा                            | ,           |
|            | <b>धीरसन्मा</b> वी                |                            | 93 | बिजपउत्ते <sup>°</sup>  | क स         |          | मारीजी अण्णया इव                 |             | <b>4</b> %        | पो <del>वसार</del> बीचे                     | • •         |
| <b>§</b> • | खुभिनो मलाप                       | π ,,                       | 98 | अहियं चिय लासिः         | ओ           |          | पारिक्ववपासुँ ।                  |             | 68                | माह्बदेवी <b>ए</b>                          | _ P         |
| 59         | वित्तासन्तो                       |                            |    | स्रो                    | क,स         |          | कमाएहिं परिहार्ण<br>ैरे कडवियस्स |             | <b>4</b> 4        | मार्थपवाए<br><b>अमरे</b> न्द्               | क, स्व      |
| € ₹        | <b>ंस</b> रिसं रावं सुणि          | <b>ज</b> ण                 | 93 | मो वि                   | स्व मु.     | 20       | र कडवायस्स<br>वैसह वीरो अभि      | जे          | <b>4</b> ,        | कमरन्द्<br><sup>°</sup> ऊण य देव <b>क</b> र | जे          |
|            | से समत्तगया                       | 13                         | 93 | न सिजासु                | 4           | 25       | वसह वारा आहम<br>कठे              | ॅकम<br>जे   |                   |                                             | ,           |
| <b>£</b> ₹ | <b>ंस्य महासन्ने</b>              | 嘶                          | 13 | न य अगेरे न             | 9)          | 39<br>39 | कार<br>सो इम                     | -           | Ę U               | व्यविद्य                                    | <b>क</b> ,स |
| 44         | समया                              | ने                         | 13 | य नयरे, म य इ           | <b>ारे</b>  | 41<br>33 | सः इन<br>चउपव्यन्तसृहैग् !       | क,स         | ۶۶                | समूसवे<br>° को कि                           | जे          |
| ६७         | <b>ं</b> यणो पलो <b>इ</b> उं      |                            |    | नेव                     | <b>क</b> ,स | **       | ( वमुपन्तत्वसुईए                 | 1           |                   | °ओ चिय                                      | ٠,          |
|            | स्रयो                             | इ,ख                        | βŖ | नेब पा <sup>°</sup>     | ঐ           | 33       | पव्यक्ष्य त सोउ.                 | ,           | 9.                | ँइ बीरो                                     | 4           |
| Ęv         | पश्चर्षाई                         | जे                         | 38 | तस्स्वायं               | ,,          | **       | विष्यो तं सुद                    | जे          | ७२                | भा पुण पच्छा                                | <b>जे</b>   |
| 40         | वंभुसरे सुरो                      |                            | 94 | <b>मन्ति</b> गिरं       | ,,,         | 33       | ैईए बिप्पो त सुइ                 |             | 98                | <sup>°</sup> न्ताओं ताओं नि                 |             |
|            | गासि                              | जे                         | 94 | असोमं वि                | **          | 3.8      | ठाविय सुय                        | ₩.          |                   | गेण्हन्ति अहुपुर्विद                        |             |
| 99         | अनयकारी                           | क,स                        |    | इति .                   | 91          | 38       | मम सुणेसु                        | जे          | 4                 | साणमगरिप मो                                 | ,,,         |
| ७२         | ° इतं कम्भं जेण                   |                            |    | नाम पन्व                | 23          | 34       |                                  | गु,क,च      | 99                | घराओ                                        |             |
| •          | सब्बहु°                           | क स                        |    | श्वनमंत                 | 4           | 36       | गेण्हेजा                         | जे          | 69                | सुरभि                                       | ,,          |
| ξv         | एव अइ                             | ₹                          |    |                         |             | 3 6      | गेण्डेजा                         | 29          | ८२                | सा बुता।                                    | ,,          |
| ,<br>\$v   | चिन्तेभि                          | जे                         |    | उद्देश-८२               |             | 3 €      | विसेसं                           | ₩.          | 68                | एयसि होमु परि°                              |             |
| 4          | जेणेसठाणं                         |                            |    |                         |             | 36       | ंण तो हूतो मो                    | रो जे       | 63                | र।यगिहे चोरियंगड                            | शंक,का      |
|            | लमे इं                            | ,,                         | ٩  | <b>गुररायनम</b>         | 4           | 36       | कुकरो                            | <b>क</b> ,ख | 5.                | <sup>°</sup> षसभरस                          | 11 31       |
| Ęv         | छम व<br>इति                       | 7.3                        | 3  | पडिमा चउयाणणा           |             | 8.5      | °मजारेण मरि°                     | 有,有         | 4.4               | सिक्स यंत                                   | ब           |
|            | इ। त<br>"संस्रोहणं नाम            | 11<br>Et 227               | _  | मुत्रगयाण               | जे          | 8.5      | वहुवासमुबा समु <sup>°</sup>      | जे          | ९२                | णंती सी                                     | <b>इ</b> .ख |
|            | नाम पदत्रं                        | <b>५</b> ,ख<br>जे          | Ę  | <b>संज्ञम</b> तिलया     | क.स         | 88       | संसुमारो                         |             | 53                | मिदुमती                                     | ,, ,,       |
|            | सम्मलं                            | ज<br><b>क</b>              | Ę  | सन्वे वि                | जे          | 88       | विणि <b>ओ</b>                    | जे          | • ₹               | मिदुमई                                      | ৰ           |
|            | Ment II                           | 40                         | É  | परएण                    | क स         | 84       | वगा त <b>हि वेगा</b>             | ••          | 4.8               | भणइ मही                                     | 4           |

| 4, 8 | कासुगादारो                         | झे            | 12. | एसो उत्तको                  |                   |            | <sup>°</sup> लाभर <b>जो</b>     | जे               |            |                          |                 |
|------|------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 54   | न। ऊष                              | ,,            | 121 | तुम्हेत्थ                   | ')                | ٤ د        | र्णनमहावय <sup>°</sup>          | SI.              |            | उंद्श−८६                 |                 |
| 9.5  | मिदुमई                             | क,इ           | 121 | मन्ता समता                  | "<br>₹6           | 19         | पचनहावय<br>मुणंतु जै            | n<br>+ =         |            | <b>514</b> -4            |                 |
| 36   | वहुजणनिस्त्री                      | जे            |     | इति                         | जे, <b>स</b>      | 11         | ुग अ <b>जा</b> ॥                | <b>क</b> स<br>जे | 3          | अह रावणेण                |                 |
| 36   | <b>'जिओ</b> बीरो                   | क,अ           |     | भवकिस्पर्ण                  | जे<br>जे          | 99         | ग जनाः।<br>दिधिइविमल            | -                | 9          | यमुजो                    | जे<br>जे        |
| 55   | सु <b>साहुआहा</b> र                | जे            |     | नाम पन्त्रं                 | ,,                | ' '        | <sup>0</sup> भरहने व्याणा       | "<br>ख           | 1          | जं तुमे                  | क,स             |
| 11   | °पाणमादीहि                         | ,,            |     |                             | ,,                |            | ैनाम प <b>ञ्</b>                | ज                | 9          | पणामेति                  | <b>स</b>        |
| 9-9  | किंतेण न आको <sup>°</sup>          |               |     | उदेश-८३                     |                   |            | संग्रन                          | জ<br><b>ক</b>    | ·          | पित अ <sup>°</sup>       | -<br>ਕੇ         |
| 909  | तुमे करिबद्धं एवं                  | 4,4           |     | _                           |                   |            | याना ।                          | AB)              | 8          | दिण्ण पलयक्तसः           |                 |
| 1-1  | तिरिया"                            | जे            | 9   | °मादिया                     | जे                |            | _                               |                  |            | महास्ल                   | जे              |
| 902  | मिउमती                             | <b>क</b> ,ग्ल | ś   | °द्धअंजलिउडो                | ,,,               |            | उदेश-८५                         |                  | Ę          | पणासिती                  | *               |
|      |                                    | -             | ş   | विगयणेही                    | €,ख               |            |                                 | _                | Ę          | च भुगणं                  | <b>फ,ब</b>      |
| 902  | कयाई काऊण                          |               | 8   | °नदीप                       | উ                 | ٩          | नाणि से <sup>°</sup>            | जे               | 19         | °रेसुन वच् <b>छय</b>     | साहिँ जे        |
|      | च सो दु वरक                        |               | A   | <sup>°</sup> ग् युद्धमाणस्य | म्ब               | á          | य संघत्षी                       | <b>4</b>         | 9          | सत्तुज्ज तुमे            | "               |
| 9-3  | महिड्डिप्साण                       | जे            | 4   | अणुमन्नितो                  | क,स्त             | N          | मुणदिओ                          | क,स              | ۷          | महोजस                    | जे <b>,क,</b> ब |
| 403  | खुरलोगे                            | **            | le, | भरह मो <sup>°</sup>         | <b>%</b>          | 3          | सन्त्रोसओ                       | जे               | 4          | दसरहस्स                  | <b>₹,</b> ₩     |
| 908  | मुरव <b>हिथा</b> ँ                 | क,स           | Ч   | हो क'ऊ पत                   | मु                | 8          | य सचारी                         | जे               | 9 •        | सत्तुज्ञ                 | जे              |
| 408  | सुर विलया <b>म ज्</b> झग <b>या</b> |               | ч   | <b>ंसगघर</b> िह ओ           | क,ख               | 8          | अवस्रो                          | <u> জ</u>        | 99         | पायपडिओ                  | ,,              |
|      | <b>निब्दगयकुड</b> लंमुया-          |               | •   | जंपती                       | <b>ቴ</b>          | É          | सहमा हिबसंपण्णा                 |                  | 93         | বি <b>জ্ঞা</b> হ         | 7.0             |
|      | भरणे।                              | जे            | 4   | पच्चइउं                     | 41                | y          | भरहममने°                        | जे               | 93         | हुते स <sup>°</sup>      | "               |
| 904  | मिदुमई                             | कंष           | 11  | अइसुडवं दुर्गह              | जे                | - 5        | <b>उ</b> ज्ञितं                 |                  | 12         | पमादी                    | ,,              |
| 904  | चर्ओ                               | जे            | 18  | नःशहि सएहि                  | >>                | 11         | पउमादीया                        | ने               | 4.5        | समुज्झ <b>क्</b> °       | "               |
| 906  | घणिकसणक                            | *,            | 92  | <sup>°</sup> वा. सम्प्रतं   |                   | 99         | णिसिमिऊणं                       | ₹                | 98         | उत्त <b>म</b> °          | <b>क,</b> ब     |
| 908  | <sup>°</sup> समुद्दसहनि°           | ,,            |     | उत्तमं                      | क, <i>ग्व</i> ,जे | • '        | <b>मणे</b> ऊण                   | ने               | 94         | °यं सर                   | ল               |
| 909  | त्रिमलतोया                         | ₹             | 93  | अणो जस्म सुभागि             | ग्यप्या जे        | 99         | मृह्ते                          | <b>有</b>         | 9 8        | लज्ज्ज्ञयं               | ,,,             |
| 990  | सो एस करिवरेंदो                    | जे            | 93  | <b>कर</b> ंति               | 31                | ''         | ग्रहतं<br><b>मह</b> तं          | जै               | 9 6        | कणयकलसे                  | हु पूर्य ,,     |
| 112  | °विमाणवासंमि                       | 23            |     | इति                         | 33                |            | ण <b>ऽ</b> क्हिं                |                  | 9 9        | सन्जु अ                  | ,,              |
| 998  | अभिरामो                            | वः            |     | णामे ते                     | €,ख               | 93         | ण ५ मह<br><b>ैस</b> विज्ञाण     | <b>*</b>         | 90         | जिणा विगयमो              | • ,,,           |
| 998  | भरही सि                            | जे            |     | नाम पत्य                    | जे                | 98         | ·                               | ₹<br>***         | 96         | जेण नि <sup>°</sup>      | जे              |
| 118  | इमो, उदग्ण सु <sup>°</sup>         | **            |     | पस्य                        | •                 | 94         | संनगुण                          | <b>क,स</b><br>जे | 96         | °हो. सो ति°              |                 |
| 994  | <sup>°</sup> मोक्खस्थो             | ,,            |     |                             |                   | 90         | भनियच्छसु<br>गोष्टेटि           | স                |            | अरहेनी संगलं वि          | देसउ जे         |
| 196  | सम्बं पन्दजा                       |               |     | उद्देश-८४                   |                   | 15         | वःषठाह<br><sup>०</sup> क्शय     | "                | 16         | दितु                     | 45              |
| 115  | पव्यङ्जं                           |               |     |                             |                   | 21         |                                 | "                | 15         | °णय मुक्ता               | जे              |
| 996  | गेव्हिजन                           | क,स           | 1   | °लिम्भिडं प°                | 46                | <b>२</b> २ | °यणाय द्युर्                    |                  | 95         | °यणस्मिषं ।              | क,स             |
| 190  | सङ्गमप                             | जे            | 1   | धम्मसाहिओ                   |                   | 26         | ंरै मुक्दयस्य उप<br>वि राया वे° | बहद्ध ,,         | 95         | दितु<br>१ <b>१</b> ।     | •               |
| 990  | इया जाया                           | ,,            | ٩   |                             |                   | 36         | ाव राया व<br><b>नरॅदा</b>       | ,                | ₹•         | °स्पसि—रवि°<br>°——के°    | बे              |
| 996  | समाहिमरणीयजो                       |               |     | <b>क</b> रणउज्जुत्तो        | क,ख               | 30         | नरदा<br><sup>°</sup> ष्यभाव     | ٠,               | २०         | ंडबद्धी <sup>°</sup>     | •               |
|      | य सारंगी                           | 71            | 3   | प्ताइं                      | जे,क,ख            | ₹ ∘        |                                 | 33<br>75         | <b>२</b> • | दिंतु<br>ने°             | •               |
| 196  | हमो समुप्पको                       | मु            | É   | तो अणसणं                    |                   |            | इति                             | जे               | 29         | पुत्तय ते म <sup>°</sup> | जे<br>          |
| 195  | •                                  | ६,ख,जे        |     | काउं                        | जे                |            | नाम पत्व                        | ,,               | 39         | <b>दिंतु</b>             | ₩.              |
| 920  | र्भतुणाळाणखंभं                     | जे            | Ę   | वसम्मि वरविम                | ाण क,ख            |            | संमत्तं                         | ₹                | <b>२</b> २ | साहिति                   | ख               |

| २२       |                                       | जं           | 49             | °कोवपज्ज°                  | क,ख         | 99  | °सु वण्हिद                   | जे                  | २५         |                          | 4           |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------|-----|------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|
| २२       | ते साइ तुइ व                          | ľ "          | ५२             | सन्तुज्ञा                  | जे          | 35  | रिवुमय°                      | क,ख                 |            | दो जोहं                  | ख           |
| २२       | तुहं व॰                               | स्थ          | 43             | सत्तु <b>ज्झस</b> ँ        | п           | 94  | दुस्सह                       | 毒                   | 26         | <sup>°</sup> मा सक्वे वि |             |
| 35       | साहेन्तु                              | जे           | 43             | तस्स राया,                 | क,ब         | 90  | सत्तुज्झो                    | जे                  |            | अयलेण ॥                  | <b>क</b> ,स |
| २३       | समुज्जो                               | ,,           | 48             | पयस्ती                     | जे          | 94  | स्तुज्ञ                      | ٠,                  | 35         | सास्रो तस्सेव वस्        | दत्तो जे    |
| 28       | गडिगजन्त                              | 奪            | 48             | सम्ज्ञो                    | 1)          | 96  | °यं आणंदिओ                   | क,ख                 | २९         | तस्सेव सहंता ॥           | <b>क</b> ,ख |
| 38       | <sup>•</sup> ट्टुष्टंतगय <sup>•</sup> | जे           | ५५             | सर णियरं नि                | क.स         | २०  | °माडी                        | जे                  | ₹ •        | पष्टभिया°                | क,ख         |
| २५       | °इ वितस्स                             | 1)           | 44             | अं।सन्त्रो                 | जे          |     | इति                          | • •                 | ₹ •        | पुषचिण्हेहि              | क,ख         |
| ₹ €      | शसृज्ञा                               | ,,,          | 40             | समावणी                     | जे,क,स      |     | नाम पञ्च                     | ,                   | <b>ફ</b> • | कहिंति                   | क,ख         |
| 36       | केगइ°                                 | 再            | ५९             | सवसेण                      | जे          |     |                              | ,                   | 15         | भदिद्वसे°                | जे          |
| २८       | पयाई                                  | मु           | Ę =            | ° किस व स <sup>o</sup>     | <b>₹,</b> € |     | उद्देश-८८                    |                     |            | अहिद्रुसे°               | क,स         |
|          | पभाइं,                                | 有            | €0             | *रम्मे                     | *           |     |                              |                     | 33         | परिजाणिभो                | जे          |
| २९       | °ओ महाभड़ो नि°                        | जे           | 60             | उद्धस्सेव व को             | <b>91</b>   | 1   | <sup>°</sup> रा, भगिगजाड कड़ | गड्ड जे             | 3.8        | दडवं सुरपभूयं            | 5           |
| २९       | सो किइ                                | 79           | Ęo             | *संवेहो                    | 1,          | 3   | म्रपुरिस°                    | 31                  | 34         | सपरिवारं                 | जे          |
| ₹4       | <b>जि</b> व्यो <b>ही</b>              | **           | ६२             | निययमेण                    | •           | २   | मृपुरिस <b>समा गमा</b> ओ     |                     | ₹É         | चरिलेहि अ°               | n           |
| ₹•       | समुज्झेणं                             | **           | £3             | •ैठबज्झयाणं                | 11          |     | ब <sup>o</sup>               | क,ख                 | \$ 0       | भीग भी°                  | ••          |
| ₹•       | जिप्पि <b>ही</b>                      | **           | €8             | नमो णमो सव्व <sup>०</sup>  | क,स्व       | २   | मथुरा                        | 4                   | υş         | कडगईए                    | п           |
| 3 3      | <b>मं</b> तिजणीय <b>देसेण</b>         | 3)           | 44             | जयणाभा                     | ₩           | Ę   | °रायपुत्तस्स                 |                     | ३७         | °ब्घो देसवि°             | क, अ        |
| 38       | चारपुरिसा ग <sup>°</sup>              | ,,           | <b>\$ 0</b>    | ण य सुहावहा भूर्म          | के.स्र      | \$  | वहमी भवा                     | ক,জ                 | 36         | णेयभवे                   | <b>क</b> ,ख |
| \$ 5     | <b>"सं</b> तओ प <sup>०</sup>          | **           | 6.3            | फास्या <b>हवइ</b> भूमी     | ो जे        | 8   | १६ सं                        | 3                   | 36         | <sup>°</sup> नयरीए       | जे          |
| 3.3      | भरिषड म <sup>°</sup>                  | क,स          | <b>&amp;</b> • | तस्सायं                    | ,,          | 9   | ममइ, म°                      | <b>क</b> ,ख         | 89         | सेणाणीओ इल°              | <b>६,स</b>  |
| 34       | पविद्वस्स                             | क,ख          | 9.             | <sup>o</sup> वं निग्गय वो° | "           | ધ્  | गङ्गाए स्रोतभो जा            |                     | 89         | विदे तथा हरिस            |             |
| 3 6      | जायं समामत्तजुवं                      | स            | 29             | पि <del>च्</del> छ या      | *           | ų   | म <b>रा</b> ष्ट्रिया राजा जा | जा ज<br><b>क</b> .स | 8.5        | एवं प°                   | जे          |
| ₹        | एतद्गाथा नास्ति                       | जे           |                | करेशि                      | जे          |     |                              | •                   | 8.3        | लोगे ।                   |             |
| υş       | ंग्मि समए अयाणि                       | ओ            |                | <b>ं</b> गुभागी            | <b>६</b> ,स | 1.  | निययभवणं ।                   | ঈ                   | 8.5        | वराही                    | 韦           |
|          | य दुमं पुरी महुरा                     | ,,,          |                | इति                        | জ           | 13  | गेण्डह तो ते अहर             |                     | * \$       | ग्रुविडलं<br>•           | जे          |
| 30       |                                       | <b>५,</b> व  |                | नाम पथ्वं ॥                | ,,,         | 18  | देवेडि                       | क,ल                 |            | "सनुरघमराणु"             | 19          |
| 30       | पत्थावे ऽआणि भो                       |              |                | संमत्त                     | ,,          | 94  | तस्त घरा                     | जे                  |            | भाम पञ्च<br>सम्मर्श      | <b>a</b> )  |
| 36       | सचुज्या                               | जे           |                |                            |             | 14  | पक्कोदग                      | ٠,                  |            | सम्भरा                   | ₹           |
| 35       | सत्तुज्ञा                             |              |                | उद्देश-८७                  |             | 90  | बीया<br>•                    | *,                  |            | उद्देश-८९                |             |
|          | °त्तो रणम्मि वि                       | n<br>= =     |                |                            |             | 16  | य अंगियाप                    | **                  |            |                          |             |
| 35       | वंदिजणघुद्धरावी                       | क,का<br>को   | 1              | हयपयात्रं                  | क,म्ब       | 14  | पुत्तोरही काळे               | 79                  | ٩          | चैव संपत्ता              | <b>5</b> ,ख |
| 35<br>89 | वादजणबुक्तरावा<br>सत्त्रुञ्जी         | 49           | ર્             | <b>जहा</b> विसं            | क,ख         | 4.  | <sup>°</sup> मुहाडेहिं       | <b>क</b> ,न्य       | 2          | सुरमञ्जो,                | जे,मु       |
| 89       | भएउस।<br><sup>°</sup> णाओ सरसो        | 37<br>201    | ą              | <sup>°</sup> राभिमुद्दो    | *           | २१  | ैन्तो विय                    | जे                  | 2          | सिरिमश्रो                | स           |
|          |                                       | .ख<br>.==    | ε              | रेजं अयाण <sup>°</sup>     | जे          | 5 9 | कुवमाणी चिय                  | ,,                  | 2          | सिवमण्णो                 | जे          |
| ४२       | सम्बद्धक                              | ने           | 6              | ताव प्रसवन्ति              | **          | 39  | अंकेण य                      |                     | 3          | सिरि मिलको               | ख           |
| 8.5      | <sup>°</sup> परियराणं                 | ))<br>==     | ۷              | य भमंति                    | क,स         |     | नेसबलि"                      | क,ख                 | ?          | चमरो वि (चरमो वि         | व) मु       |
| 8.8      | विवादंड                               | জ<br>=       | 6              | °पिसायमादीया स             | व्ये जे     | 33  | चलियगो                       | <b>4</b>            | 3          | " " <b>E</b>             | जे          |
|          | विवादेष्ट्<br>जन्तसंघाओ ॥             | <b>ब</b> ं   | ٠.             | हत्यस्य यब्भंतरेण          |             | २४  | कोसम्भी                      | जे                  | ş          | एतो सत                   | **          |
| 8.0      | जन्तस्याभाग                           | <b>इ</b> ,∕त |                | असहंना                     | 9.9         | २५  | नरबःसह गर् <sup>०</sup>      | जे                  | ź          | ंत्ता पहापुरे            | क,ख         |
|          |                                       |              |                |                            |             |     |                              |                     |            | -                        |             |

| ¥          | वते, जं                           | R É        | सिलापट्टे                      | जे                          |            | उहेदा-९०                              |                |     | उद्देश-९१                   |                     |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 4          | दमर्थ तर्हि मु                    |            | सिराउंड                        | क.स्व                       |            |                                       |                |     |                             |                     |
|            | दमर्यं तभी र जे                   | 8.6        | परिवहती                        | উ                           | ą          | कति <b>संपुषं</b>                     | क,ख            | 9   | ंणं सब्बे वि हु             | ने° जे              |
| ٠          | रि <b>सग</b> जे,क,ख               | 86         | वि हु,                         | क,ख                         | 8,         | णारती                                 | -, a           | વ   | °सासणस्या                   | ₹                   |
| ٠          | ं मुक्तसलिकोहो क,ख                | 85         | बहवे                           | क,ख                         | ч          | <sup>०</sup> णो धीरी                  | <b>₹</b>       | 3   | सिवमदिरं                    | जे                  |
| 92         | भिक्खद्वा जं                      | 49         | जणो हाउं                       | जं                          | ξ          | <sup>°</sup> मादीया                   | ্ব<br>ব্য      | 3   | ंयं सिरिमे <b>दिरं</b>      | क ख                 |
| 45-        | •१३ <b>अरिहद<sup>°</sup> क</b> ,ख | 49         | ठावेऊण जिणा                    | niv.                        | 9          | भादाया<br><sup>°</sup> इटं णारओ पद्घो |                | 8   | <sup>°</sup> पुरं नग्गीयं   | <b>5</b> , <b>3</b> |
| 43         | °साकालो जे                        | 49         |                                | ष्ण ,,<br>६,ख,मु            |            |                                       |                | ¥   | चकहरं                       | <b>फ</b> ,स         |
| 4.5        | निययद्वाणं जे,क स                 | ५३         | _                              | <sup>भ,ख</sup> .छ<br>जे,क,ख | •          | <sup>°</sup> रओ नहो                   | जे             | Ч   | रविभासं                     | स                   |
| 98         | °कोद्वगेसुं जे                    | 42         | <b>तु</b> ज्में                | w, w, w                     | 6          | नीसेसं                                | ,,,            |     | रविभारं                     | 46                  |
| 94         | एसणासु "                          | 43         | <b>अ</b> जप्पभू                | जे                          | e          | मणोग्माती                             |                | d   | य अर्रिजयणाम                | क,स                 |
| 96         | पने पुण "                         | 14         | <sup>०</sup> पभिई च इहं        | ज<br>क,ख                    | 6          | वरमणी सो                              | 41             | •   | सत्तेहिं र°                 | जै                  |
| 90         | युण्हाय त <sup>°</sup> क,ल        | ५३         | जस्स नेय नि <sup>°</sup>       | क,स्व<br>जे                 | ٩,         | सो विवित्तिले                         | **             | 9   | भगवं                        | जे                  |
| 29         | निययं बिय                         | •          |                                | স                           | 90         | <sup>°</sup> प्पगानाइं                | 71             | 9•  | या गणी                      | क, स                |
| •          | पूर्ण नहं जे                      | 43         | निरुखपण                        | 79                          | 91         | लभामि                                 | 11             | 11  | 'ण विष                      | <b>韦</b> ,研         |
| २३         | अरहदनो "                          | 43         | मारिही मयं                     | 13                          | 92         | परिकहिया                              | ₹5             | 13  | ताती नि <sup>°</sup>        | · 3                 |
| 28         | ैया वीरा क,का                     | 48         | होती घ <sup>°</sup>            | क,स्त                       | 94         | चार्यतो                               | <b>क</b> ,स    | 98  | बितिया                      | क स                 |
|            | ·                                 |            | होहइ घं                        | জ                           | 9 ६        | <b>ै</b> मन्लिलं व                    | जे             |     | बोबा                        | जे                  |
| २७         | काउं अंग मए                       | ,48        | नासि <b>ही</b> ल               | "                           | 90         | घायंती                                | 91             | 96  | सीया य प्रभावई              |                     |
|            | वंदिया मुणिवरे ते ।               | da         | अभिवं°                         | क,स                         | 90         | रिव् <b>भ</b> डे                      | 31             |     | भणिया                       | जे                  |
|            | अध्य वितं बहुइ                    | 4,8        | °ਲਾਮਾਂ                         | क,ख                         | 96         | •                                     | <b>६</b> .स.जे | 96  | पमापर्ह                     | क,क                 |
|            | मणो अचियन क,स                     | 44         | ताण मुणी                       | क                           | 96         | य अण्णसो                              | जे             | 95  | <b>क</b> इवयाणं             | जे                  |
| 35         | दजिसहिई जे                        | 40         | <sup>°</sup> ज्ञणं ठिया        | जे                          |            | •                                     |                | 30  | वसभो                        | क,ख                 |
| २९         | जलसहावं ,                         | 40         | <b>ं</b> लाभइ                  | ক, <b>স্ব</b>               | 9 4        | विद्युवलं                             | जे             | ₹•  | इरिणो होइ खि <sup>0</sup>   | जे                  |
| Śo         | °भो निवर्सम <sup>्</sup>          | 46         | फलहेसु                         | ,<br>जे                     | 33         | सेयरामहा <b>स</b> ै                   | ,,,            | २२  | मामेण दो <sup>°</sup>       | <b>车</b> ,硬         |
|            | जे,क,स                            | Ęo         | आवःसिया                        | €,ख                         | 29         | प्यलंति                               |                | 23  | <sup>°</sup> लांतल <b>ओ</b> | क,स                 |
| 39         | <b>कसतेहि</b> जे                  | <b>ξ</b> 9 | परियरेण                        | ज                           | <b>२</b> २ | पुर्वित                               | क,स            | 3.5 | परमध्यो                     | जे                  |
| <b>३</b> ३ | पणिओगीय क,स                       | 69         | भवजेत                          |                             | 5.3        | कोहं                                  | क,ख            | 5,3 | <sup>°</sup> प्पभो          | 11                  |
| 34         | कासण वं° क,स                      | <b>4</b> ? | नरंदस                          |                             | <b>२</b> ४ | गम—केसीण<br>॰⊂ > -०                   | क,स            | २३  | ंईप उ                       | 13                  |
| 34         | सो साष्ट्रणाऽऽ क,ख                |            |                                | ''                          | २५         | "हिं ते तु°                           | क,न            | 36  | सत्तसंपण्णा                 | जे                  |
| ₹ €        | रोण्ड्ड क,म्ब                     | ६२         | णरवती घ°                       | <b>有</b>                    | २५         | तुज्हा भयं                            | स्व            | 3.5 | पुरस्तले                    | जै                  |
| 36         | मणसाभणणुं क,स                     | ६२         | कामस हिया, म                   | ° जे                        | २६         | णीणेइ अ <sup>°</sup>                  | •              | 35  | °इग्स्सेते                  | क स                 |
| 8.         | तुम्हेग्ध ज                       | € ₹        | आणा <b>इस्मरिय<sup>०</sup></b> | ,,,                         | २७         | कणगपा"                                | जे             | २७  | देवमाइया इब                 | क,स                 |
| ¥ •        | "पडिपुना क,ख                      | € ₹        | भुंजई                          | "                           | २८         | कणगर                                  | 37             | २७  | <sup>°</sup> राविव          | जे                  |
| 89         | भणिउं प <sup>®</sup> जे           | ÉB         | एयं च जी                       | **                          | 36         | वि पुणो म <sup>०</sup>                | जे             | २७  | सागेयपुर <sup>°</sup>       | 事,確                 |
| ४२         | होहड् प <sup>o</sup> .,           | ÉR         | त्रिमलंपनु <sup>®</sup>        | 97                          | 34         | विसं                                  | क              | 85  | <sup>*</sup> प्पभावा        | क,ख                 |
| υą         | <b>ंईतिसं°</b> क.स                |            | इति                            | **                          | २९         | वबरिद्धीप                             | जे             |     | इति                         | जे                  |
| ¥ ३        | नगरा विष पे जे                    |            | महुरापुरिनि <sup>®</sup>       | 11                          | ₹•         | पणासं                                 | क              |     | °ए बलल                      | 44                  |
| 8.5        | पेयलोगसमा क,स                     |            | °निवेस अहाणं                   | क,ख                         |            | <b>इ</b> ति                           | जे,म्ब         |     | <b>ैभू</b> इदरिस <b>ँ</b>   | जे                  |
| 84         | °माणावि। कस                       |            | नाम पन्च                       | जे                          |            | नाम पव्वं                             | জ              |     | नाम पब्दं                   | 3#                  |
| 8 €        | साहुं, मृं जे,क स्त               |            | सम्मन                          | 碼                           |            | श्र≈मर्त ,                            | क,ग्व          |     | संमत्तं                     | *                   |

|            | उद्श-९२                                     |                                           | २          | व्हियमणा फुरमा।<br>दाहिणे अस्छि | ण<br>क, <b>स</b>   | 3 s        | जे <b>शि</b> य<br>नेय व <sup>0</sup> | जे               | ३५<br>३६                                | <sup>°</sup> विकें <b>व हु पमाणं</b><br><sup>°</sup> भिमुद्दा नारी | जे <sup>.</sup><br><b>क</b> ,ख |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            | 9                                           |                                           | 3          | कस्स व                          | जे                 | ₹°.        | संभग्नमा <sup>°</sup>                | ,,               | 3,6                                     | अण्णाणि वि                                                         | -, 4                           |
| 3          | भ्रत्थाणम <sup>०</sup><br>सित्रिणे          | क,स्व<br>जे                               | 3          | यं। अर्दिछ सां                  | क,ख                | . 3 4      | नामस                                 | "<br>क           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | दु णिमिसाणि                                                        | जे                             |
| <b>₹</b>   |                                             | •                                         | 8          | सायरतरे                         | जे                 | • • •      | इति                                  | <br>जे           | 30                                      | जोवणं परमवेगो                                                      | जे                             |
|            | दरिसर्ण<br>->                               | <b>क</b> ,ख<br>जे                         | 8          | दइक्वो                          | मु                 |            | क्।त<br>नाम पट्यं                    | জ                | 30                                      | महीं गा <sup>°</sup>                                               | क,ख                            |
|            | तुमे                                        | ज                                         |            | देवो                            | जे                 |            | गाम पन्न<br>सम्मर्भ                  | "<br><b>फ</b> .ख | 30                                      | परियुष्णं                                                          | <b>क</b> ,ख                    |
| 4          | सुभिणं                                      | ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ષ          | किंध वि                         | जे                 |            | सम्मन                                | ₩.≪              | 36                                      | ंकुमुय <b>ङ</b> े                                                  | जे                             |
| 4          | होतु तुमं सया य                             |                                           | Ę          | •                               | जे,क,ख             |            | उद्दा-९४                             |                  | 35                                      | पेच्छइ वा सम्बरी-                                                  |                                |
| v          | <sup>°</sup> तिलयमयणो, वि<br>आसोयरत्तदस्रजी |                                           | Ę          | विद्यवस्थाए                     | जे                 |            | 040 10                               |                  |                                         | घणसरि°                                                             |                                |
|            | सासायरतादकजा<br>समूससियरोमो                 |                                           | ,          | तो होही संती तु                 | r                  | ٩          | °भागस्स ॥                            | ₹                | 35                                      | °इ पद्मावर°                                                        | ,,                             |
| 6          | -                                           | ' ,,<br>जे, <b>क</b> ,ख                   | 4          | संजम                            | जे                 | 3          | भूमीगोयरसुद                          | डा               | 83                                      | भयहह च                                                             | *5                             |
| 19         | <b>पढमे</b> लुगग°<br>ते हं संपयच्छा         |                                           | •          | °सेयादी                         | ••                 |            | खयरा सुग्गीव                         |                  |                                         | <b>40</b>                                                          |                                |
| 98         | _                                           |                                           | 90         |                                 | जे,क,ख             | P          | ैवो । जंपइ जण                        |                  | 8.5                                     | ंय, हुहुहियहुहत                                                    |                                |
| 43         | भिय तुइ<br>'इ पसादेणं                       | ,,                                        | 99         | अभिसेयादी                       | , ·-, ·-<br>जे     | ٧          | <sup>°</sup> णं सव्य                 | क,ल<br>क,ख       |                                         | गिरिण <b>ई</b> सस्टिलं                                             | <b>फ</b> ,स                    |
| 93         | ह पसादण<br>तीय ब <sup>°</sup>               | "                                         | 9 4        | पडमुजाणं सम                     | क,ख                | ,          | सुमहुर <sup>°</sup>                  | <sub>फ,ख</sub>   | 8.3                                     | ंइ बुहुबुहुदुइन्तस्रि                                              |                                |
| 98         | ताय व<br>कारेहि                             | 79                                        | 90         | महमत्तः                         | 'ৰ<br>ক            |            |                                      | -                | **10                                    | <b>स</b> लिलं<br>ि                                                 | जे                             |
| 98         | काराह<br>अण्णां वि                          | 71                                        | •          | महुपत्ती                        | स्त्र              | 6          | स्रवणोवहि पेरना                      |                  | 84                                      | िर <b>छाल</b> ा<br>भिक्ताला                                        | *)                             |
| 94         | अक्का व<br><b>जागर जणो</b>                  | ,<br>ख                                    |            | स्रेमादी                        | जे                 | 6          | ँलु <b>ब्समेहिं बहु</b> ए            |                  | 84                                      | ंचोररवो,<br>'च्याररवो,                                             | **                             |
| 94         | णागर जणा<br>महिन्दोयरे व                    | जे                                        | 90         | पते                             |                    | •          | <sup>°</sup> जमादीणं                 | जे               | 84                                      |                                                                    | ,क,ख                           |
| 94         | भाइन्दायर व<br>ैलिसाण ।                     | ज<br><b>ड</b>                             | २•         | अमयेण                           | ·<br>有             | 99         | °वाथाणं                              | क,ख              | 8.0                                     | जुण्हती <sup>°</sup>                                               | <b>転</b>                       |
| 96         |                                             | <b>क</b> ,स                               | 5,9        | तुम्हे ।                        | जे                 | 13         | °िमयं सीयं                           | क स्व            | 8 8                                     | जाण्ट्वी                                                           | जे                             |
| 15         | परिह्निया<br><sup>°</sup> ण कणसम्या         | क,ल<br><b>क</b> .स                        | 29         | मोत्त्रमस्टम(उम्र)              | मठवेत्रं जे        | 18         | <sup>ं</sup> गहण <b>जेयतत्ति</b> ह्र | ो जे             |                                         | जण्हवी<br>॰                                                        | क,स                            |
| • •        | ण कणयमया<br><sup>°</sup> उरा, भरिया         |                                           | 22         | ैर भणड ।                        | क,ख                | 98         | °मच्छरियउ                            | 12               | 49                                      | ँउलं। <b>कह्नोलजण</b> ि                                            | <b>य</b> ै जे                  |
| 15         | विम्हतीयस्य                                 | ापण<br>जे                                 | <b>२३</b>  | <sup>°</sup> णर <i>म</i> ो      | जे                 | 98         | °ओ य दुद्रो य                        | ٠,               | 42                                      | <sup>°</sup> समाविष्यं त्रि°                                       | •                              |
| <b>n</b>   | ्रमल्यायस्य<br>प्रमुखादरि                   | •                                         | 38         | इरिकण य पी                      | क,ख                | 94         | इच्छामो                              | .,<br>,,         | 48                                      | स्यह                                                               | ঈ                              |
| २०<br>२०   | लम्पूयाकार<br>विद्याणियाई ।                 | "<br><b>क</b> ,स                          | २५         | स्रामि                          | जे                 | 96         | सम्मत्तर                             |                  | 44                                      | <b>रुयसि</b>                                                       | 9.5                            |
| 40         | ्ह पहयाई                                    | <b>₹</b>                                  | 3.5        | कह युण                          | ,,                 | 9 €        | बहओ                                  | ''<br>जे         | 44                                      | पभ्                                                                |                                |
| <b>२</b> २ | * पहलाव<br>मरिसमायाई                        | जे                                        | 36         | रामो कि समुद्दवस                |                    | 14<br>9 0  | ्रक्षा<br>°सो नाह होइ र्             |                  | 44                                      | दोइल°                                                              | क,स                            |
|            | <sup>°</sup> वमादी                          |                                           | • ,        | माहो                            | जे                 |            |                                      |                  | 45                                      | नेय क°                                                             | जे                             |
| २६<br>२८   | यमादा<br>भित्तजुत्तो,                       | ,,<br>जे                                  | २८         | ैय इनइ                          | "                  | २४         | ँवयणो <b>उच</b> लिओ र                | -                | 49                                      | तुज्झ इहं अरणो                                                     |                                |
| <b>२८</b>  | भाराजुरा।,<br>धरं म                         | <b>毛</b>                                  | २९         | करेहि                           | जे                 | २५         | °कवओ ज                               | मु               |                                         | सामिणि                                                             | क,स                            |
| <b>२८</b>  | ैधरिंम                                      | ख                                         | 25         | विद्निं                         | ••                 | २५         | कस्स य अ°                            | जे               | 49                                      | ंणि रण्णं तु नि                                                    | 事                              |
| 10         | इति                                         | जे                                        | <b>3</b> o | तालिओ                           | **                 | २७         | °लाभिला'                             | 22               | 49                                      | ँणि मरणं तु नि <sup>0</sup>                                        | ख                              |
|            | <sup>°</sup> डोह्लाभिहाण                    | क,ख                                       | ₹¥         | गेहं।                           | "                  | <b>ર</b> ૭ | <sup>°</sup> यादी <u>सु</u>          | जे               | ६२                                      | रामो                                                               | जे                             |
|            | नाम पव्यं                                   | जे                                        | <b>3 8</b> | पुणो वि इह मण्                  |                    | ý o        | ंबसु इम रहे                          |                  | ξį                                      | गन्तूणं मणियक                                                      | वो "                           |
|            |                                             |                                           |            | पुणो वि सहुए इ                  | हा <sup>°</sup> क. |            | <b>सु</b> नेवच्छं                    | ,,               |                                         | गन्तूण भाणि सु                                                     | <b>,क,</b> सं                  |
|            | उद्देश-९३                                   |                                           | ३ ध        | विहुमए                          | ख                  | ३०         | करें हु णे                           | क,ख              | <b>\$</b> }                             | ँयव्यो गंतुं सम्बा <sup>०</sup>                                    | क,स                            |
|            |                                             |                                           | ई छ        | संदण <sup>°</sup>               | जे                 | <b>३</b> • | पुरस्तले                             | <b>क,</b> ख      | 44                                      | <b>अ</b> इरेगं                                                     | क,स                            |
| ٩          | महेद्उ "                                    | जे                                        | 34         | °रो विय                         | "                  | 3.3        | च वदेही                              | <b>জ</b>         | ६५                                      | एत्थारण्णे कह                                                      |                                |
| ર          | पयंतरिम                                     | जे                                        | રૂ જ       | ते सप्पुरिसा                    | ,,                 | ≸8         | <sup>°</sup> पवणवेगो सो              | <b>६</b> ,ख      |                                         | भउण्णा                                                             | ₹,₹                            |

| 44   | महाजस क,स्त,जे                   | 96    | दिसंवसंप ज़े                                      |            |                                  |                   |          | •                                    |                      |
|------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|
| 9    | °जोगेणं क,ख                      | 96    | · ·                                               | 95         | विसेसे अ                         | म्ब               | 43       | विरद्द-भय-तज                         |                      |
| ७२   | मिलि ख                           | 39    | <sup>°</sup> त्थ वाहं उं ,,<br>पहुगु <sup>°</sup> | 9 6        | ं <b>जं</b> घो जं एसो            | 41                |          | णाणि य, निध्म                        | -                    |
| 93   | <b>अतिथि</b> क                   | 900   | पाविणीड दीणाए । इह                                | 90         | ंगु वेहि ।                       | ञे                |          | च्छणरोगसोग-                          |                      |
| ७२   | ैब पिय मु <sup>°</sup> जे        | , , , | 2 C                                               | ₹ 0        | ्या भरणो                         | ;;                |          | मादीयं ।                             | जे                   |
|      |                                  | 900   | रण्णवाणमस्य, तुम क                                | २१         | केगइबर्°                         | <b>इ</b> ,स       | 43       | ेवेण मणुसजम्मे                       |                      |
| 98   | विजाद क,ख                        |       | सोवणावे                                           | 58         | <sup>°</sup> जीवन्त <sup>®</sup> | स्र               |          | अणुहूय दारुणं                        | <b>5</b> ,47         |
| 98   | उबदेसो जे                        | 900   | ***                                               | 38         | परमविणएणं                        | क,ख               | 48       | सुरिषभवं                             | जे                   |
| 94   | चिरसंबसहीए बहु                   | 9-3   | जांसऽ .,                                          | ₹६         | कड़गई वि                         | जे                | ५६       | ँ धरे छ ते                           | जे                   |
|      | दुषरिय ज कयं                     | 103   | रण्णं क,ख                                         | 26         | निहेणिऽह                         | **                | 4.6      | ंकः । सच्चृय                         |                      |
|      | तुमं सामि । तं                   | 904   | रहं                                               | 25         | होड उ°                           | ने                |          | जरा रोगा, जत्थ                       | Ġ                    |
|      | मज्य समसु सम्बं, जे              | 906   | इहारक्ये क                                        | २९         | उस्सुगमणा                        |                   | 40       | <sup>°</sup> विउण <b>य</b> सुह       | क,ख                  |
| હ દ્ | °णं नेस महं होज                  | 900   | निय ते जे                                         | <b>२</b> ९ | °असुरमहियाई                      | - 5               | 46       | वदेही                                | जे                   |
|      | दरि <sup>°</sup> ,,              | 900   | पुरिहुत्ता क,स                                    | <b>३</b> २ | असुरमास्याह<br>"सं। वंदे हं च    | .,                | 46       | दियहे                                | क,ख                  |
| υĘ   | दरिसणं भूषं । ख                  | 900   | °ट्वेयभ° कल                                       |            | का प्यव ६ च<br>सीय उसामी         | 19                | Ę·       | परिवायज                              |                      |
| v Ę  | ैसयं तं चित्र सञ्चं क            |       | इइ जे                                             | 3 4        | सायलसामा<br>एकाण जि <sup>0</sup> | <b>ड</b> ,स<br>जे | ६१       | "ण अन्गीहिं उह्ह                     | जे                   |
| 45   | कियाइ मुको क                     |       | <sup>"</sup> ट्यामाभिहाण नाम पव्य जे              | 3 €        | •                                |                   |          | 151                                  | 韦                    |
| 98   | जइमिन्दियँ जे                    |       | सम्मत्तं कस्त्रजे                                 | 30         | णाइ स <b>म्वा</b> इं             | क,स्र             | 63       | अयसाणलेण                             |                      |
| ه و  | °पेसणसका° म्ब                    |       | उह्हा–९५                                          | ३८         | कोहिमतलकवाई                      | _                 | ६२       | चेहेहर.                              | क,ख                  |
|      |                                  |       | 264 77                                            |            | जिण                              | जे                | 63       | डाहलय                                | जे                   |
| .60  |                                  | ٩     | आवंब य जे                                         | 3 6        | अभिव°                            | क,म               | 6.8      | ह गव्यसं°                            | क ख                  |
| 60   |                                  | 9     | गंध का गमवरेण च। ,.                               | 3,6        | आगमिस्सामि                       | €,स               | ٤ų       | वोण्ड <sup>ः</sup>                   | जे                   |
| 69   | ैरो पडणो हो <sup>°</sup> क       | 1     | तोव कैं,,                                         | 34         | °जोगाणं                          | क,ब               | ĘŊ       | ैवो उनाणर <b>ओ</b>                   | •                    |
| -69  | परवासी जे                        | 2     | आमक्राथा म्                                       | 80         | चितिनी दरिसणं चेव                | जे                | ĘĘ       | पच्छायावत                            | ,,<br>=              |
| ८२   | दिश्रादेसस्स क                   | 3     | <sup>0</sup> चारभंडा क,स                          | 80         | चितंती                           | क स               | 44<br>60 | संबोधिकण न                           | जे                   |
| 63   | कम्मंति वियलीए जे                | 3     | <b>ं<sub>त्रव्रतीय</sub></b> जे                   | 89         | ब लियस्स                         | ₩.                | 66       |                                      | ज<br>जे. <b>ड</b> ,स |
| 48   | °न्ति अभि° क,स                   | ž     | महुरसर ,,                                         | ४२         | °इ परितोसं उ                     |                   | Ęć       | काण्य                                |                      |
| 64   | <sup>°</sup> पुरहुत्तो जे        | 8     | <sup>*</sup> विशाया <b>क,</b> स                   | 88         | तालहुर                           | <b>इ</b> ,स       | 40       |                                      | क, <b>ख</b>          |
| 60   | ैम मद्द नरुत्तम ,,               | ٧     | गुरुविणी जे                                       | 8.0        | रोबर्नित<br>रोबर्नित             | <b>46,4€</b>      |          | इति<br>*                             | जे                   |
| 4.   | य मप अणुट्टियं पु <sup>°</sup> , | Łą.   | तुम सम्लुवसि । क,स                                | 8.0        | रोधन्ती                          | ज, <del>ज</del>   |          | <b>ेसमा गमणं</b>                     | 21                   |
| 5.   | अणु चिद्रियं क                   | €.    | विच्छति क्यंत्रलिउडा.                             |            |                                  |                   |          | नाम पब्चं                            | Fil                  |
| 59   | °ण झए वयं पुणो भ <sup>°</sup> जे | •     | रक्षम्मिय क                                       |            | ए बाई                            | जे                |          | बम्मलं                               | स                    |
| 59   | वयं मए पुणो भं क,ख               | y     | नाणामरणं क,न्य                                    | 86         | °भत्तिसंजुते ।                   | क,स               |          |                                      |                      |
| 43   | °जुवस्रयं जे,फ                   | 6     | तेहिं सा क                                        | 85         | <b>दुक्ला</b> यणं                | क स्व             |          | उद्देश-९६                            |                      |
| 9,4  | जा सर्यणपरिज्ञणेणं वं            |       |                                                   | 85         | तुमं न                           | जे                |          |                                      |                      |
|      | E                                | ۷     | विगपडि स                                          | 40         | जीवो कम्मेण हुओ                  | Ì                 | ٩        | लंबूसियचलचामर                        | <sup>°</sup> क,ख     |
| 94   |                                  | 6     | ैमोगा तुमं होहि क.स                               |            | हिंडर                            | से                | 1        | <sup>°</sup> चित्तंसुवस <sup>°</sup> | जे                   |
| 59   | उदगेजम्ती ख                      | 90    | ैं <b>ई मो ब</b> इह व <sup>°</sup> जे             | 49         | संजोग-बिप्पयो                    | बार क             | 3        | जणयणद पी                             | <b>क</b> ,ख          |
| 36   | सईबा क                           | 99    | ं <b>उबगार</b> •                                  | 49         | सुकारा इं ब <sup>0</sup>         | <b>क</b> ,ख       | 3        | परिचिन्तेन्ती                        | · 3                  |
| 3.9  | °माउसी° क,म्ब्र                  | 99    | °लो घीरो जे                                       |            | •                                |                   | 8        | पोक्सर्णि                            |                      |
| 50   | <b>ंमाउयसिंह</b> जे              | 93    | दीणाईणं च पुणो, 🦙                                 | ds         | ंबिष्फंदिपण                      | क.स               |          | -५ पुण्डरि°                          | ))<br>EC 200         |
| 50   | °मि अहं क                        |       | रीणाण पुण विसेशं                                  | 45         | "ण्डादीण                         | जे                |          | -                                    | <b>फ</b> ,ख          |
| 36   | वागरेमि ,                        |       | अहियं विश्व कलुण <sup>°</sup> <b>क</b> ,म         | 45         | विविद्याऽव <sup>°</sup>          | क,स्व             | 4        | पवि <b>स</b> इ                       | <b>क</b> ,ख          |
|      |                                  |       |                                                   |            |                                  |                   |          |                                      |                      |

| १२          | 0                                            |            | <b>u</b>                  | . पाठा      | स्तरा      | णि                                 |             |            |                                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------------|
| 6           | पुज्जिज्जन्ती स,मु,जे                        | 36         | <b>हि सह</b> वं           | ঈ           | २३         | स्रेवं,                            | क,म         | २७         | "सोबीरा                          | ने,क             |
|             | पूह्रजंता क                                  | <b>3</b> 5 |                           | क,ख         | 23         | <sup>°</sup> ससुहेम                | क,स्व       | ३०         | <b>तुर ओहारे</b>                 | উ                |
| 4           | सुचिरं कल                                    | 80         | जलणजले टा                 | 4           | ર્         | देस्तो विश                         | जे          | <b>3 o</b> | ंउ(हु)दओ व°                      | 奪.               |
| •           | ेर सरस्मई दे° क                              | 83         | पत्राइओ                   | जे          | 70         | विरजोगेण गगि <sup>0</sup>          | क,ख         | 3.         | कुमारवरा                         | 3                |
|             | रं सरस्मईग् दे° ख                            | 8.3        | रुवड्                     | क ख         | २७         | मारुइ ग <sup>°</sup>               | क,म्ब       | 39         | गेण्हंता मुंचेतां सं             | र्धेता           |
| 90          | दियहाई त° जे                                 | ¥¥         | °सुयंग°                   | ₹6          | 9,6        | पविणि जिणित                        | जे          |            | सरवरे तहा बहु                    |                  |
| 11          | ° वै तिण्हेसु "                              | 8.8        | °ितसिंग्य                 | जे          | 26         | <sup>*</sup> रा, धीका              | ■ 相         | 3 3        | ंयं लवणंकुसेहि                   |                  |
| 93          | <sup>°</sup> इसादे° जे,क,स                   | 8.0        | अणुसंतियं                 | जे          | 25         | गुजरयजप <sup>®</sup>               | क स्व       |            | तहेव रिवुसेणां।                  | D                |
| 94          | <sup>°</sup> डाछडिय° जे                      | 80         | स्रिक्षणे                 | "           | 25         | "पञ्जपबरा                          | जे          | 32         | रिबुसेन्नं                       | जे,क,स           |
| 9 ६         | °ेलुद्वाइय° ",                               | 86         | <b>খিনি</b>               | ,,          | 29         | भारव्यहा                           | क,ख         | <b>३</b> ३ | °ਤੰ ਰੰਗਾਂ                        | ₩                |
| 15          | °परिमहिए "                                   | 85         | णरेंद्                    | क,ख         | २९         | अक्वा भवते ठिया                    | क स्व       | <b>3</b> 8 | 'णरेंदो                          | क,ख              |
| 96          | <sup>०</sup> णाचित्तसावज्जे ,                |            | इति                       | जे          | 35         | जार्ब ते                           | के.म्ब      | 35         | इ अवहारे, आं                     | -                |
| 96          | 'णाखित्तसा <sup>°</sup> क                    |            | °सोयावि°                  | "           | 23         | विमलपभावजससा                       | ,           | 80         | <sup>°</sup> कन्तिसंजुत्ता       | जे,इ स           |
| 90          | मए <b>ड</b> ° क,खजे                          |            | नाम पन्चं                 | 32          |            | इति                                | जे          | 8+         | °मा भीरा                         | -                |
| 98          | पायवडणो जे                                   |            | पब्यं ॥                   | 嘶           |            | <b>लगंकुस</b>                      | <b>क</b> ,स | 89         | अणुको पु                         | जे               |
| २०          | छद्देश कल                                    |            |                           |             |            | सन् <b>अंक्सोग्रावि°</b>           | 3           | 8 ર        | पालन्तो                          |                  |
| २१          | पहासिहिसि जे                                 |            | उह्ेा-९७                  |             |            | माग्र पञ्च                         | ,,          | ४२         | خ 031°                           | <b>5</b> ,ख      |
| 35          | मप् सुइंतस्य ख                               | 9          | मोबड °                    | जे          |            | संद्र्यं                           | क जे        | 8 ई        | 'णोडस'                           | <b>क,ख</b><br>जे |
| २३          | दुलह क ख                                     | 8          | सुमिणे                    |             |            |                                    |             | 8.8        | जांच ग <sup>°</sup>              | ज<br>जे          |
| 53          | बाडणादीयं जे                                 | ų          | वि सन्ते                  | 7,9         |            | उहेश-९८                            |             | 8.8        | वांत्र स                         | जे               |
| 3.5         | रजलभः आ ,,                                   | Ę          | अणिमं                     |             |            |                                    |             | 84         | °िंदयादी                         | u,               |
| २४          | सम्मत्तदसणरओ क,स                             | 11         |                           | ं'<br>क स्व | ٩          | <sup>°</sup> की डण <sup>°</sup>    | जे          | 8.6        | ेच्छा य तेहि क्य                 | ,,               |
| २५          | त्यं ।चय जै                                  | 99         | भातीस्र संगिद्धया         | जे          | 2          | समिभ्दं ना <sup>®</sup>            |             |            |                                  |                  |
| २७          | सेणावयस्य जे,ख                               | 9.8        | गन्त्णं म                 | • 1         | 2          | साम्                               | ,           | ५२<br>५२   | कड विन                           | <b>क</b> ख       |
| २७          | सुगिकणं जे                                   | 98         | विदिशा एव पु <sup>*</sup> | ख           |            |                                    | ,,          | पुष<br>पुष | <sup>°</sup> पंडु<br>मेलेह       | जे               |
| २७          | पडिहारेण क,ख                                 | 98         | °ताएवपु°                  | <b>%</b>    | ₹ .        | नरंत्री                            | ক           | 40         | नलह<br>°त्तो परिणि°              | <b>ब</b>         |
|             | पडिकारणं जे                                  | 9 6        | विदेहाइ।                  | , 1         | 4          | पुस्द्वेपुर                        | जे          |            |                                  | जे               |
| २७          | °द्धो विलयह सोए क,स                          | 90         | <sup>®</sup> पाणाणं       | जे          | 4          | तस्यं पिह                          | **          | 46         | <b>अव्भवगपु</b> रं<br>नरेंदवरं ॥ | 19               |
|             | पिय <sup>®</sup>                             | 96         | °णादीयं                   | 3 4         | 98         | नाडागं लेह अस्य                    | ٠,          | <b>6 7</b> | °बु-क्रोंत°                      | <b>क</b> ,ख      |
| 30          | बंदेही ,,                                    | 95         | सुविम्हर्मो               | 33          | 15         | वित्तनते ते                        | 19          |            |                                  | जे               |
| 39          | किं वावि° ,,                                 | 95         | इ ताव प्रवस्ति            | "           | 95         | समरमज्झमि                          | ***         | <b>Ę</b> ? | <sup>°</sup> हमंगला              | मु               |
| 33          | सीहेण जइ वि                                  | 95         | सुविम्हविओ वि य           |             | २०         | <sup>*</sup> हा तओ पु <sup>*</sup> | क ख         | <b>६</b> २ | य बाहणा वि                       | क,खा             |
|             | घोरेण। किवा,                                 |            | इति नास्ति क प्रती        |             | २१         | निषसं पि                           | जे          | £ \$       | ब सेन्धू                         | जे               |
| źñ          | <sup>°</sup> दड्ढामि तुमं सहा <sup>°</sup> क | २०         | <sup>*</sup> नन्दणी दह    | जे          | 29         | य जिप्पन्ति                        | क.ख         | ĘĘ         | <b>ँयव्यं</b> ॥                  | 4                |
| <i>ई</i> 8  | कंते॥ कख                                     | २०         | किंवालं<br>•              | 1,          | <b>₹</b> ₹ | <sup>0</sup> पुरिसाणुभोजा          | <b></b>     | € 8        | आहीर- <b>ओय</b> °                | <b>फ</b> ,स      |
| ₹8          | लोगंमि जे                                    | 22         | °रा अइसय नाणा°            | "           | 44         | <sup>®</sup> यणंद <i>ी</i>         | क, ख        | € 8        | सागकीरला                         | मु               |
| <b>₹</b> '4 | नता य वि <sup>°</sup> क,ख                    | 22         | सिक्खिया संपुण्णा         | ,,<br>स्त्र | 54         | <sup>°</sup> यस्तिनिणि°            | के.स्र      | É &        | य णेपाणा ।                       | ख                |
| 34          | विमलाप जे                                    |            | न हुको चि गुरुक्ते        |             | २५         | विभृसिपसुं व                       | ।,क,ख       |            | य पेपाला                         | 45               |
| 3 €         | धरिही पा <sup>0</sup> ,,                     |            | वश्रद्ध सिस्सेम् सत्तिस   |             | २७         | जयाहिलासी                          | स           |            | य णामासा                         | जे               |
| 36          | लिक्कचरो ,,                                  |            | मुद्देसु                  | जे          | २७         | अध्भिट्टा                          | जे ख        | ę٧         | बेउजा ति°                        | जे               |

| 44  | <b>ब</b> यंबिद्वा           | जे            | 12        | कहिंव सो                                                       | क,स           | 46         | <b>आ</b> भिट्टा         | উ                 | 9 6        | दु रणसीहा                            | à                 |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 54  |                             | <b>5</b> ,स्त | 18        | <sup>c</sup> साय वहं च                                         | जे            | 49         | सत्तिकोन्तेहि           | ,,                | 30         | तस्सेयं                              | ज<br><b>क</b> ,ख  |
| 44  | य, खिसा                     | ख             | 98        | ंणा । साहण                                                     | क,ख           | 49         | सीसं गहिएक्सणा,         |                   | 95         | °भय जणणं                             | क,स जे            |
| 44  | हुंति ।                     | <b>६</b> ,ख   | 90        | दु≅मे हं रा <sup>ठ</sup>                                       | जे            | 45         | °का करेन्ति             | जै                | 3.         | बियलियप्पर्ह                         | जे                |
| 99  | सुरसेका                     | जे            | 96        | वसे क्या                                                       | जे            | ξ.         | आव                      | -                 | 22         | धणु <b>र्व</b>                       | -                 |
| 44  | ेसेण। वण्हीबा गंधार         | ī             | 15        | वत्ता ते                                                       | <b>क</b> ,स   | ٠<br>• •   | गर्यानवहुजोहणिव-        | >0                | 55         | ैलियं स°                             | <b>क</b> ,ख<br>जे |
|     | कोसला खुगा                  | इ स           | ₹•        | तेहि पडि°                                                      | <b>क</b> ,ख   | •          | हेहि                    |                   | 23         | विद्यमाणा                            |                   |
| 40  | पुरिय कुषेर                 |               | <b>30</b> | परिभणिया<br>क्रमकं क                                           | जं<br>        | <b>§</b> • | रुग्ल<br>तांत्र         | <b>ड</b> ,स<br>जे | <b>२</b> ४ | <sup>°</sup> सिलादीयं                | क स               |
|     | कुद्देश अणो य               |               | 28        | तहगहणं व <sup>°</sup>                                          | <b>क</b> ,ख   |            |                         |                   | <b>38</b>  | ंशकादाय<br><sup>°</sup> हाजायं       | जं                |
|     | तहा कलिंगमादीया ।           |               | ३५        | °महिसवादीब                                                     |               | <b>Ę</b> 9 | 'यहेसिय°                | क,ख               | 25         | क । जाय<br>ँ <b>सर्</b> त्थ          | "                 |
| Ęv  | पुरिकोविरा                  | ₹5            | 54        | र गणचेलिय बहुकंच                                               |               | € 9        | एक्मेको                 | जे                |            |                                      | ६,स               |
| 60  | पते अश्रे                   | <b>फ</b> ,ख   |           | <b>भारभरभरिया</b>                                              | जे            | 63         | अब्मिट्रं               |                   | २८         | सीयासुया य ग                         | ए                 |
| 50  | पुण्डरीय <sup>°</sup>       | ख             | २६<br>२७  | <sup>°</sup> नेवच्छ <b>ँ</b><br>कण <b>य</b> मया ऊ <sup>°</sup> | जे<br>        | €8         | <sup>°</sup> यङ्कादी    | जे                |            | ल <b>व</b> णंकुसा                    | जे                |
| 80  | *विभवा                      | जे            | •         |                                                                | क,म्झ<br>जे   | EU         | <sup>°</sup> ई सोऊणं    | ,,                | २८         | जेसु य व <sup>०</sup>                | क स               |
| y.  | <sup>०</sup> न्दसमसरिसे     | जे            | २८        | <del>चे</del> लियादीयं<br>*                                    |               | 64         | 'मादीया                 |                   | २८         | जेस्                                 | जे                |
| ७२  | हरिस्नतिक्व हिय°            | जे            | २९        | <sup>°</sup> वणपर <b>म</b> रम्                                 | जे<br>-       | Ęv         | रि <u>बु</u> बल         | 13                | 33         | पुत्ता, कु <sup>°</sup>              | **                |
| υž  |                             | क,स्त्र       | ý o       | नियडं न <sup>°</sup>                                           | जे            | 55         | <sup>0</sup> ण भीरेण    | ''<br><b>फ</b> ,ख | ₹8         | मयाऽतिकहं                            | कं स              |
| 45  | ते कम हपुरे सिड•भव          | -             | ₹ 0       | ँया धीरा                                                       | क,ख           |            | ं हं व लक्ष्मो          | ज,न्य<br>जे       | ₹ 8        | ेद्वियस्य अ                          | स                 |
| ~ 4 | इति                         | जे            | ₹8        | किंत्थ मणइ                                                     | जे            | <b>y</b> • | काणे तः                 | 31                | 34         | उदरत्था                              | जे                |
|     | रात<br>लवङ्कुस <sup>°</sup> | OI.           | 34        | यं राहवी भणइ र                                                 | सँक.ख         | 90         |                         | 11                | 3 6        | "यवरसामी                             | ,                 |
|     | स्वणं कुस                   | जे            | ₹ €       | ं अग एवमेयं                                                    | क,ख           | 45         | °णं, तहेवाणुस°          | 11                | 30         | बच्छया सपु                           | -                 |
|     | संपुजिभो                    | जे            | ३८        | <sup>°</sup> ए निरवसेसे                                        | जे            | 98         | <sup>°</sup> निरिच्चयाण | 31                | 34         | एत्ती विओगहुर                        |                   |
|     | नाम पव्यं                   | जे            | 3 6       | <sup>°</sup> बमणसो                                             | क,स           | 98         | °नियमं                  | 19                | 4,         | _                                    |                   |
|     | माभ पञ्च<br>सम्मतं          | <b>₹</b>      | 38        | सुणिकण भा <sup>0</sup>                                         | **            |            | इति                     | 91                | 0.5        | दुक्खियसरीरो ।<br><b>स्त्रुणिऊणं</b> |                   |
|     | 4-44                        |               | 35        | <sup>०</sup> रेण कमलपुरे                                       | जे            |            | लवं कुम                 | 97                | 8.         |                                      | जे, <b>क,स</b>    |
|     | उद्देश-६९                   |               | 8.        | मायापियरेण                                                     | <b>क</b> ,ख   |            | नाम पत्र्व              | "                 | 83         | घणपीइ                                |                   |
|     |                             | _             | 80        | पलोग्इ                                                         | जे            |            |                         |                   | ध २        | पुत्ताण दइयबस                        |                   |
| 1   | पबरगुणं                     | जे            | 89        | °भाउमा°                                                        | जे            |            | उर्श-१०●                |                   |            | समा <sup>°</sup>                     | जे                |
| ١   | इसरियं                      | <b>६</b> ,स   | 89        | निव्वास <b>णाओ</b>                                             | जे            |            | •                       |                   | 8 €        | <sup>°</sup> उग्गीवा                 | 99                |
| 1   | पावितं व <sup>°</sup>       | जे            | 89        | साइंति य अं                                                    | जे            | 3          | भहाणगाहिव               | <b>₹</b>          | 8.0        | तत्थ बलग्गी                          | 31                |
| 1   | पुण्डरी <del>य</del> ै      | 4             | 80        | भ:णज्जेन्ती                                                    | 9+            | ş          | <b>अ</b> हिद्धिओ        | जे                | 20         | °भरणे                                | **                |
| *   | °समाणो                      | जे            | 86        | वलगो                                                           | ,             | 8          | "ता । वाहेडि            | ₹,₩               | 86         | °गोसराइ                              | ,,                |
| 3   | उज्ज्ञितं देसे              | जे            | 86        | सेसे वि                                                        |               | Ę          | निहामिव सं              | पत्ता जे          | 41         | नियठीई                               | <b>(1</b> )       |
| 3   | 'छे उस <sup>*</sup>         | जे            | 86        | °माणामु                                                        | "             | Ę          | चडुवपद्                 | **                |            |                                      | ः<br>जे           |
| ¥   | <b>कु</b> टुर बस्स          | जे            |           |                                                                | "             | •          | °व तुज्झ भुवार          |                   | 41         | <b>जुचतीहि</b><br>विवडियं णेय        |                   |
| 8   | संपुजियो                    | सु            | 48        | सथवलन्या<br>"यं बह्हतूर"                                       | **            | 4          | सिवियह अइदूरं           | चिय               | 41         |                                      |                   |
| 8   | संपूर्भो                    | क स           | બ રૂ      | थ <b>मह</b> लतूर<br>°हं सोउं                                   | <b>9</b> 1    |            | बिहल°                   | 29                | ५२         | ं <b>भा</b> पुषं                     | <b>€</b> ,ख       |
| v   | सगइ                         | जे            | 48        | सुणिऊण स्वंऽडु                                                 |               | - 5        | <sup>o</sup> रक त्रणेणं | 10                | 45         | न य पें                              | जे                |
| 6   | <b>इ</b> दुश्वस्स           | जे            | .5        | णियमसेण्यं । स                                                 | ° <b>क</b> ,ख |            | °णं । दृश्याण           | ,,                | وطبط       |                                      | "                 |
| 3   | सिद्धत्थ भगइ रिसी           | ì             | نوفع      | गव्वंगने <b>व</b> ाल <sup>®</sup>                              | जे            | 90         | रामणस्स                 | 91                | 4,4        |                                      | जे                |
| •   | भोजय जाणामि                 |               | 48        |                                                                | i I           | 93         | विय देह                 | "                 | ष्ष        |                                      | 17                |
| ٦.  |                             | जे            | - 1       | *                                                              | क,ख           | 98         | रिवुभशाणं               | जे, <b>इ</b> ,ख   | 44         | 'कोउगम'                              | n                 |
|     |                             | •             |           |                                                                |               |            |                         |                   |            |                                      |                   |
| Ł   | •                           |               |           |                                                                |               |            |                         |                   |            |                                      |                   |

| ५६  | कया सम्बा                        | स                                       | 96               | <b>विस</b> िज्ञयं                     | बे          | 88         | यभिवन्त्रि <sup>*</sup>   | जे                                      |     | उद्देश-१०२                        |              |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
|     | इया बहुवे                        | উ                                       | 98               | भणियमंती                              | ٠,          | 88         | स्विर"                    | <b>फ</b> ,ख                             |     |                                   |              |
| 40  | टबद्धिश                          | •                                       | 15               | गया सुहडा                             | 29          | ४५         | विफल ज                    | <b>ग</b>                                | 1   | <sup>®</sup> महरतं ।              | क, <b>श</b>  |
| 46  | य तओ सुयपिछस                     | ° जे                                    | २०               | रवणीगमिथ एक्                          | <b>7</b> 7  | 84         | विष्कृलं पुरुषस्स         | •                                       | 3   | पिच् <b>डस्यं</b>                 | <b>\$</b>    |
|     | सुगर्वि समप्यहेडि                |                                         | 29               | <b>"</b> णुबिलगा                      | क,स         |            | तस्य माइप्प               | जे                                      | 3   | ंसमाइण्णं                         | जे           |
|     | कुसो                             | 4                                       | <b>२२</b>        | संत महाणुमावन                         | जे          | 86         | होति वि"                  | ख                                       | 3   | पाविही हु°                        | जे,क,स       |
| 6.  | हणुयंत                           | जे                                      | २२               | तइले के                               | क,ख         |            | होति वि°                  | ₹5                                      | 3   | जंपिही ज <sup>°</sup>             | क,ख:जे       |
| 69  | 'यमादी                           | <b>,</b> ,                              | 23               | खेयरहोगो                              | जे          | 85         | अई णिक्छण                 | जे                                      | 3   | <sup>°</sup> नन्दणी               | जे, <b>फ</b> |
| 59  | नायरलोए                          | ,,                                      | •                |                                       |             | ų, o       | चिय एत्य अस्थि त          | ° <b>क</b> .स                           | 4   | निम्बविओ                          | जे           |
| 69  | पस्रोयन्ति                       | *;ख                                     | २ <b>३</b><br>२५ | साहुकार<br>°णं तत्य केई इ°            | "           | ५१         | "सयह°                     | - জী                                    | Ę   | <sup>0</sup> हा हवड्              | ,,           |
| 42  | 'ता दट्दणवार'                    | ., <del></del>                          |                  | ण ताय कर र<br>°या वि न मया            |             | 42         | <b>कालागहचंदणाईथूं</b>    |                                         | ٤   | मेहेहि"                           | **           |
| , , | इति                              | "                                       | २७               | या । चन मया<br>वदेही                  | जे          | • •        | °णाहधूले <b>डि</b>        | - <del> </del>                          | ٩,  | मेडिणीए                           | ₹            |
|     |                                  | ,ख,जे                                   | 35               |                                       |             | ५५         | °वयणाविवाए                | <del>फ</del> ,स                         | 5   | किवालुव°                          | क,स          |
|     | नाम पन्धं                        | जे                                      | २९               | अवसरह पे <sup>*</sup><br>न तहा तीरामि | के,ख        | લ બ        | जह तस्स तीए दुव           | •                                       | 90  | °परिणाहीसु व                      | जे           |
|     | सइमं                             | क,स्त्र                                 | २९               |                                       | _           | •          | जिंग्य तं सुगह            |                                         | 13  | दाऊण का                           | जे,ह,ख       |
|     | सम्मत्तं                         | जे,क                                    | •                | गयलञ्जे                               | जे<br>      |            | एयमणी                     | ক, জ                                    | 13  | काउस्सर्ग                         | ₹            |
|     | 'सं॥ ग्रुभम्                     | <b>4</b> 5                              | 25               | गयस्रजी                               | <b>4</b> 5  | 46         | ंडरो बलिओ                 | <b>4</b> 5                              | 13  | अिणाउ°                            | ,,           |
|     |                                  |                                         | ý o              | बहु दियहा                             | जे          | 40         | <sup>0</sup> भ्सणो तीसे । | <b>45 44</b>                            | 93  | °मादीष                            | जे           |
|     |                                  |                                         | 35               | दोहल°                                 | 19          | 51         | विज्जुमई                  | जे                                      | 94  | तहायरिष                           | क स          |
|     | उर्श-१०१                         |                                         | \$ \$            | जे ह                                  | 17          | <b>६</b> २ | छेत्रं आसाणाओ             | 71                                      | 96  | अभिकसिओ                           |              |
|     | A B.D.                           | _                                       | 3.3              | ेन्ती वणे महाघो                       | t "         | 43         | <sup>°</sup> कंटया तओ मु  |                                         | 96  | भाभकासमा<br><sup>°</sup> द्वाऽणलं | <b>फ</b> ़्स |
| ٩   | 'णादीहि                          | जे                                      | <b>३३</b>        | तो तुज्झ किंचि                        |             | 63         | °उ सत                     | जे                                      | 96  | हर्राज्यल<br>जणयतण <del>य</del> ा | जे           |
| 3   | ज णयपरिवास                       | **                                      |                  | विभवं होतं                            | "           | 6.8        | साहु                      | 12                                      | 96  | <sup>°</sup> संपद्या              |              |
| 3   | विदेहाए                          | <b>फ,ल</b>                              | ₫ B              | किएग अ                                | <b>क</b> ,स | €8         | पम्मुको                   | क,स                                     | 95  | सपचा<br><b>याउ</b> ६              | ''<br>जे,क   |
| ¥   | पु <b>दृइव</b> लं स <sup>°</sup> | जे                                      | 34               | अञ्चन्त्रपण।°                         | क,ख         | €8         | "र ति भि"                 | जे                                      | 29  | था उ इ<br>ज्ञानि ज्ञानि इत        | -            |
| ¥   | गृबंस°                           | क,ख                                     |                  | अणह्यमाणसाणं दु                       | ° जे        | EN         | रं। संब°                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 29  | न्यकोस्य नारा का<br>पलोट्टक       | •            |
| 8   | तीय स <sup>°</sup>               | जे                                      | ३५               | <sup>*</sup> य. <b>भवदद</b>           | <b>5</b>    | ĘĘ         | पते व                     | <b>ड</b> ,ख                             |     |                                   | क,ख          |
| 8   | होही ण य                         | ६,ख                                     | 36               | भणिछण एवमेयं                          | जे          | ĘĘ         | °उदये द्वि°               | ,,                                      | 44  | खुमियसा                           | जे           |
| 8   | होहर न                           | जे                                      | 36               | °द्विमे व°                            | <b>फ</b> ,स | 66         | दुक्साघायणेसु             | जे                                      | 23  | <b>छु</b> डिभंड                   | •            |
| *   | 'भेदेणं                          | **                                      | 3,6              | <b>लीग</b> मिहं                       | जे          | ७२         | भाविएसु व                 | <b>६</b> ,स                             | २३  | समाडत्तो                          |              |
| Ę   | ° जातुष्णा                       | क,स,                                    | ३९               | धरमि                                  | ,,,         | 43         | तुम पुण                   | जे                                      | 58  | <b>बु</b> न्मंतो                  | क,स          |
|     | ंगाबुग्गा                        | जे                                      |                  | धरेमि स                               | ],के,स      | 9          | करेड                      | 42                                      | २४  | ंड सम्बो ॥                        | जे           |
| v   | सनहक्सणकंखुओ                     | 12                                      | 35               | "संच क°                               | <b>६</b> ,ख | 98         | हरिणग <sup>०</sup>        | 45                                      | 24  | <b>बुम्ममा</b> णं                 | जे,स         |
| 6   | ं मादीयं                         | ,,                                      | 35               | ँण विसयं                              | जे          | 48         | गओं विसी                  | जे                                      | २७  | सो सम्ब नर्ग                      |              |
| •   | <b>ँहणु</b> वंता                 | <b>事</b> ,被                             | 8.0              | ँऊण पउमी,                             | <b>क.स</b>  | 98         | °वं मि॥                   | 29                                      |     | सुमणसो त                          |              |
| 1.  | पते अ°                           | <b>फ</b> ,स                             | 89               | समण्,                                 | <b>इ</b> ,ख | 40         | तिरीड <sup>°</sup>        | 1)                                      |     | वार्वि                            | जे           |
| 9•  | पविसन्ति                         | 21                                      | 89               | विजणो                                 | जे          | 40         | °णेय सिरि°                |                                         | 26  | कैसरि नि                          | **           |
| 98  | ंबं मिल्हेहि                     | *                                       | 85               | <sup>°</sup> सुना <b>ह ग</b> °        | ,,,         |            | इति                       | "                                       | 36  | र-पक्तिणीगु                       | <b>६</b> ,स  |
| 15  | गि <b>ण्ड</b> इ                  | ने                                      | ٨ź               | मेठं लक्ष्णीयहिं व                    | 23          |            | 'मणवि'                    | 191                                     | 35  | 'सोपाणं                           | ঞ্জ          |
| 15  | रुवाई                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 8.5              | <b>अ</b> णय <b>ध्या</b> ए             | n           |            | नाम प्रश्                 | 79                                      | ?\$ | °स्मपतं                           | ,,,          |
| 15  | कोनो न                           | क,स                                     | 8.8              | विजामेत्तेण                           | ₹ 1         |            | सम्मतं                    | •                                       | 25  | तस्य व सी                         | ••           |

| 31  | ৰিজিজহ ::                        | 98         | ंवादीलु ,.                          | 13.          | सक्य जे                                      | 908         | °मादीयं जे, इ.स                            |
|-----|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 39  | देग्वेहिं क                      | ७६         | समुबवण्या जे                        | 131          |                                              | 904         |                                            |
| 32  | सीलाए जे                         | 99         | दुर्राभ क,ख                         |              |                                              |             | अइ वितव <sup>2</sup> जी                    |
| 38  | साचुकारं "                       | ७९         | भिणासिर <sup>o</sup> जे             | 133          |                                              | 904         | पार्विति 🕏                                 |
| 34  | जणयरायधूया                       | <b>4</b> ٦ | <b>ँसिया</b> छेसु ख° <b>६</b> ,ख    | 933          |                                              | 906         | ैव तह कृसा                                 |
| 34  | स्रवणकुसा जै                     | 48         | निमसं जे                            | <b>3</b> 3 8 | साइयो धीरा ,                                 | 906         | <sup>°</sup> ओ भिवस्सइ धणिय जे             |
| 3 6 | समीववत्थो "                      | دلع        | <sup>°</sup> तण्हातियाइं जे         | 934          | सत्तीविभत्तावि क                             | 900         | armunhaarth                                |
| 3 € | ैवसंघो क                         | 66         | राव हो <sup>0</sup> ,,              | 934          | हवेखा जे                                     | 900         | बिकि गर्स क                                |
| 30  | असम्भं म जे                      | 66         | पते दे° ,.                          | 930          | ँगपि विद्यान <sup>े</sup> क,सा               | 906         | Famer 1977                                 |
| 36  | सहस्ताणं ,,                      | 50         | पतेसु क                             | 136          | तुब्संकि जे                                  | 9:36        | सुकाः हाणे निरया                           |
| 36  | उत्तमं "                         | 53         | पतेसु जे,क                          | 934          | <sup>०</sup> वीसविद्या ,,                    | 909         | त्रमं स                                    |
| 35  | मन्दिरा "                        | 43         | एको व पुणी ,,                       | 932          | <sup>°</sup> बीसविद्वाओं सो <sup>°</sup> क   | 945         | ें भो भणइ सा <b>इ</b> यं भ <sup>०</sup> ,, |
| 80  | सुरलोगसमं इ.स                    | 58         | पर्गिदि <sup>*</sup> ,,             | 152          | उक्कोसं पुण अ।उ जे                           | 909         | जेण भन्वा सं                               |
| 83  | भोगा छुँ क                       | 48         | जांव जे                             | 180          | तारगा जेवा ,,                                | 909         | विग्रक्षित                                 |
| 8.8 | भोगेसु जे                        | 58         | <sup>°</sup> चक्तुं° ,,             | 188          | लं अयाणता 🚜                                  | 160         | 'रेड समो                                   |
| છપ  |                                  | 94         | ैराउना क,स्त                        | 183          | बंभयक <sup>े</sup> मु                        | 969         | अीमामीनाम                                  |
|     |                                  | 9 • 9      | ँदीबादीया जे                        | 985          | महाकणी वि व अहमभी                            | 169         | क्रोरग्रहरू                                |
| ₽ € | वलामा ,,<br>°व सोया <b>क</b> .ल  | 903        | ar for for for                      |              | हवइ बहसारो जे                                | 169         | ंदिहों सो क्र.स                            |
| 85  |                                  | 908        | ≅ama)n                              | 984          | ताण वि य उद्दिसामी, ,,                       | 963         | रहियं जे,इ,स                               |
| 40  | ताव मुणि° इ.स<br>आसतो इ.स        | 908        | जनगतः ।<br>उभओ भणन्ति सम्बे ,,      | 98€          | <b>ैमपराइयं</b> .,                           | 963         | सणो बीयं जे                                |
|     |                                  |            |                                     | 986          | ″यालीसा ल° ,,                                | 962         | पसरं तह ह° स्व                             |
| 43  | <sup>o</sup> ण नदेवसं जे         | 900        |                                     | 949          | <sup>°</sup> णाणं। विमाणाण म <sup>°</sup> ,, | 962         | °रं हनइ सया सुद्ध-                         |
| 44  | आणेह सहुं क                      | 906        |                                     | 942          | सहस्सा                                       |             | चारिसं जे                                  |
| 40  | 'वरस्स पासंमि ।                  | 905        |                                     | 943          | इवंति ,,                                     | 163         | ंविरक्षो ,,                                |
|     | च जे                             | 110        | जम्बूदीवस्य .,                      | 943          | <sup>°</sup> मादीसु ,,                       | 969         | कओ होड                                     |
| 46  | सुणासी सुरो इव "                 | 990        | ँरं दीको ,,<br>इरिवरिसं ,,          | 944          |                                              | 100         | इस्थीरड ,,                                 |
| 60  | °सुयस° क,ख                       | 111        | * **                                | 944          | रिद्राप्तपणीलजरा एए मु<br>जयणा तहसिरामा जे   | 969         | J                                          |
| 43  | तकाषसुद्दं निवबोदणं जे           | 113        | °सो इवइ, तं ,,                      | 940          | मानो प्रामीक म <sup>0</sup>                  | 150         | ंष तओ छ° ,,                                |
| 44  | ैस्स व हिद्रा स <sup>°</sup> क,स | 110        | जोइंदुमाण ,,                        |              |                                              | 151         | ैष्ठेताईक" ,,<br>हैकामनि क                 |
| 44  | 'पुढवीमो जे                      | 995        | °वियप्पो जे,क                       | 161          | स्रो तेहिंस <sup>*</sup> ,,                  | 153         |                                            |
| Ę٧  | ंद्यभाद्द <sup>°</sup> "         | 920        | °वह्य कहीरववद जे                    | 3 6 8        | <sup>°</sup> लाय देतीया ,,                   | 152         | लिंगिस्स ह                                 |
| 44  | तत्तो तमा "                      | 93.        | °मादीणि "                           | 984          | °स सोल <b>स अ°</b> ,,                        | 153         | °णी जइ वि कुणे                             |
| Ęo  | होंति लक्काओ ,                   | 923        | चच्चे सर्यं ६,ख                     | 364          | तेसीसा जे,क.स                                |             | तवचरणं जे                                  |
| 23  | 'इंदएकमो "                       | 998        | °मसोग पुरुषाग-                      | 9 6 6        | इह मोह जे                                    | 158         | जो ण हि सम्म <sup>°</sup> ,,               |
| vo  | ऊणावणं ,,                        |            | नायमादोणि "                         | 960          | रहियाण जे,ह,स                                | 154         | वढमती भो "                                 |
| vo  | एकं अं,                          | 926        | °णुर।गेणं क                         | 900          | जोईसाण जे                                    | 154         | भवाग <sup>®</sup> जे                       |
| 9   | कीससहसया, सत्त य                 | 125        | आउट्टीइ जे                          | 909          | गेवेजमाण "                                   | 156         | कोवि पुण "                                 |
|     | छपान्य तह                        | 930        | इरिवरिसे "                          | 909          | <b>अणंतगुणियं सि°</b> जे                     | 55€         | भवियकोआ एँ                                 |
| 49  | अप्पहिद्वाणी इ,स                 | 920        | तिणिय, पं "                         | १७२          | ेद्वाणं णाषद् ,,                             | 956         | °संवीरो क,स                                |
| ७२  | करपत्तसिपत् जे                   | 126        | ंव य विबुद्कुरुवाए क,ख              | 903          | भागं पि "                                    | 990         | <sup>°</sup> धम्मो जे                      |
| ng  | पावपरा "                         | 13.        | ँया णिरोगा य । च <sup>®</sup> ,, ,, | 945          | तम्येत्र <b>अ<sup>°</sup> जे</b>             | <b>२</b> •• | बुब्भंतस्य जे,क                            |
|     |                                  |            |                                     |              |                                              |             |                                            |

#### ७. पाडान्तराणि

| ₹••        | वेद् ॥                    | जे          | २३         | <sup>*</sup> गजीव हियया             | क,स                | <b>Ę ₹</b> | <sup>°</sup> क्या क्याई मुणी            | 9-7   | बारसविहं तु                 | बे           |
|------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| २•२        | °सरिसे ।                  | **          | 3.8        | तुमं कि                             | जे                 |            | समा° ,,                                 | د ه ا | तत्तो जावा वम्भ-            |              |
| २•३        | एवं के                    | क,स         | २५         | जं एवमादीय ।                        | ,.                 | 43         | पुडवि पविहरमाणी "                       |       | विमाणे देवी अह <sup>°</sup> | <b>5.</b> 4  |
| २०३        | सुणिउ                     | 25          | २५         | रसि सब्वं चिय                       |                    | 68         | पुरस्पालो ,,                            | 908   | संपत्तो परि <sup>°</sup>    | 13           |
|            | इति                       | जे          |            | भक्तियं।                            | ,,                 | 60         | साइकोलुओ ,,                             | 904   | <sup>°</sup> तो सोमित्तीए   | जे           |
|            | <b>°</b> धम्मस्सवण        | ₹           | ₹ ७        | अणिसत्तदोसेणं                       | "                  | 60         | सरलत्तनेहवडिओ "                         | 300   | विणयसे°                     | 37           |
|            | नाम पञ्चे                 | जे          | 36         | ँखा सायंति <b>य</b> र               | ħ°,,               | ·          | نسب فرد مالا°                           | 900   | <b>ंदसमा</b> सुं            | "            |
|            | सम्प्रतं                  | -           | 35         | वियपुँ                              | ٠,                 | 56         | देसिगं धमी स                            | 9-6   | तवंधरी                      | ••           |
|            |                           |             | 25         | ंसा रिउछ <b>म</b> ं                 | ,,                 | 66         |                                         | 110   | °ह हो मू°                   | ,,           |
|            | उदेश-१०३                  |             | ₹•         | ंरी अंजंता रर्या                    | जे <sup>°</sup> ,, | Ę¢.        | <sup>°</sup> जम्मो जे                   | 99-   | सागसुद्धीए                  | 45           |
| Ę          | <b>रण्डारण्णे</b>         | जे          | 3,9        | <b>महुमज्जमंसविर</b> इ              | 10                 | 60         | °णादीयं "                               | 111   | आचूणिण                      | ₹            |
| ٠<br>٦     | गयहस                      | 46          | 33         | इह आया                              | <b>६</b> ,स        | 40         | निवि <b>सं</b> "                        | 992   | विश्वहरू                    | -            |
| ą<br>ą     | भेगं <b>अ</b> णु          | जे          | 3.3        | <sup>*</sup> किलीया                 | "                  | 4          | <sup>°</sup> बाणं बहु <sup>°</sup> ,,   | 992   | मरइ नरो नियाण               | <b>फ,स</b>   |
|            | केण वि अर्                | क,स         | 33         | अवभु                                | स                  | ७३         | 'इ नइजलेसु वि                           | 998   | केकसीए                      | ख            |
| ş<br>Ş     | पुणं ग <sup>°</sup>       | जे          | <b>3</b> 3 | पार्विति                            | जे                 | •          | समुद्दो "                               | 114   | किथ भ                       | जे           |
|            | पुण ह्रवह तस्स            | _ `         | ₹R         | ••                                  | 31                 | ৬৪         | तित्तीमुवगओ ,,                          | 990   | एसो सो धणदत्तो              |              |
| ٤          | विष्यो य अञ्चव            |             | źв         | यं भीरा                             | <b>क</b> ,ख        | ও          | °गेसु वत्येषु स्व                       |       | आसी वंसम्मि                 |              |
| 4          |                           |             | \$14       | <sup>o</sup> आयरेण                  | जे                 |            | <sup>°</sup> गेसु तिप्येसु 🚜            |       | बंभकोगवई                    | ,,           |
|            | होइ क                     | क,स         | \$6        | धारणीऍ                              | **                 | 1969       | सुविण <sup>°</sup> क,स्ब                | 929   | गुणमतीप                     | 75           |
| •          | गुणमती                    | क,स         | 36         | ँणं । सिद् <u>ठी</u> तणअ            | 1                  |            |                                         | 122   | जनकी विष्पो                 | "            |
| 5          | ्सई अव्या                 | जे          |            | जागी                                | क,स                | 94         | -                                       |       | जन विक्रिविष्यो             | क,ख          |
| 90         | सा अस्या                  |             | 35         | इत्तङाग् सि                         | जे                 | 96         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 923   | पते स <sup>°</sup>          | बे           |
| 9•         | अह् <b>अज</b> °           | <b>फ</b> ,स | 38         | वरवसभो                              | "                  | 96         | °पजाबाई 3,                              | 923   | ं सिणे इ सब्भावा            | _            |
| 99         | तत्थेव पुरे               |             | 89         | भोबरियं त°                          | <b>₹</b>           | 49         | ेऊण परिबुद्धो । "                       | 928   | °णो विस परि°                | "            |
| 93         | कृण्णा तत्थ अत्थ          | ैं जे       | ४३         | सिरिदत्ताग्                         | <b>ज</b>           | 49         | ठिइकन्त <sup>°</sup> ,,                 | 928   | पुरुव जणणं                  |              |
| 98         | सोऊणा                     |             | ४२         | सुओ अह सो व                         | ,Q<br>13           | 63         | ँजोगधरी <b>क</b>                        | 924   | <b>बिसुणह</b>               | "            |
| 9 Ę        | <sup>°</sup> गया । उप्पइय | ſ           | 84         | निययभव चिलियं                       | ख                  | 48         | °रओ इंदियसमिभी                          | 924   | <b>मंदारण्ये</b>            | जे,क         |
|            | विशाए                     | 45          | ¥Ę         | <b>ंभणु</b> स्से इं                 | क ख                |            | तिगुत्ति <sup>°</sup> जे                | 926   | जिद्दाघर वि°                | <b>फ,स</b>   |
| 35         | जाया उ विसाए              | ख           | 8 €        | जाणिहरू                             |                    | 58         | समितिगुत्ति क,व                         | 926   | <b>'सेनिइसरिच्छो</b>        | जे           |
| 94         | जाया उ विश                | r-          | 88         | पसंस <b>इ</b> प <sup>®</sup>        | जे                 | 82         | निरावेक्स्रो जे                         | 925   | °हे गरुसे वि°               | 17           |
|            | पाप कुरंगमा               | উ           | 49         | <sup>द्</sup> पसादेणं               | 19                 | 64         | जेमेंतो क                               | 925   | <b>क</b> ेइलवरे             | "            |
| 15         | कुरंगमा                   | ,,          | ५२         | पिया नेय <b>व</b> ै                 | ,                  | 63         | धणवंती जे                               | 131   | °ओ य आ"                     | •            |
| 15         | जाया, दिवकम्मा            | oj          | ५२         | समाहिरयणस्स                         | 19                 | 45         | क्रमेण ,,                               | 131   | तसी विज्ञा                  |              |
|            | च भावेणं                  | 31          | 44         | समाहि मरणं                          | 23                 | 45         | °ण अए वि परि क,स                        |       | समाणो बाली                  | जे           |
| ٦.         | हत्थी महिसय व             | सहा ,,      | 40         | <sup>°</sup> ड्डे पुरवरे रेगे       | 23                 | 53         | ं जो हवड़ तस्स सिरिं "                  | 931   | °चरायपुत्ती सो              | ,,           |
| २०         | पंच गमाई डिया             |             | 46         | °संभवो                              | 12                 | 5.8        | जा सा आसि गुणमई                         | 134   | पुरुवचेर पश्चिक्ता।         | <b>4,4</b>   |
| ₹•         | वि तक चेव उव              | _           | ५९         | व्यवरिद्धि                          | 1,                 | •          | भगितं जे                                | 930   | विद्वसो                     | 17           |
| 4.         | वि तक्                    | क,स         | Ę۰         | सुहम्माए                            | 19                 | 43         | रत्वीयहम्म <sup>°</sup> "               | 136   | _                           | <b>,∓,</b> ₩ |
| 31         | घापंता                    | जे          | <b>ξ1</b>  | सिवचन्दो                            | <b>†</b> 3         | 58         | जीएसेसाए "                              | 136   | <b>ंहे</b> क बो             | जे           |
| <b>२</b> २ | वसुमई                     | जे,ब        | <b>ξ</b> 9 | <sup>°</sup> ला <b>बश</b> पडिपुश्ची | क,स                | 100        | ेन्ती तेण स <sup>°</sup> कृस            | 183   | पुर्विषं स्रो               | 4            |
| 7.7        |                           |             |            | •                                   |                    |            |                                         |       |                             |              |

| 983            | सीयाए जह अणुओ                 | 909      | परिचिन्ते"                               | ३२        | ँत्थो चेलओ वा <b>ँ ६,व</b>   | ३२          | गओ खित्तं क,स्त                                |
|----------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                | म• क                          | 909      | जणयध्या जे                               | á &       | एय युं क स                   | 33          | तो ते दो जे                                    |
| 984            | कहेर                          | 908      | अभिण° क                                  | <b>38</b> | <b>ँपह</b> िंद्रयाणं स       | . 43        | <sup>°</sup> ला उवगरणं ,,                      |
| 986            | सिग्धं                        | 9 98     | °लो सो सबंग°,                            | źЯ        | तुब्मेहि सब्बे इ.स           | 38          | सियाले                                         |
| 980            | फिट्टिही अ° क,ख               | 9 54     | एवरा <sup>°</sup> इ.स                    | ३४        | पसत्ता जे                    |             | वीया का <sup>°</sup>                           |
| 980            | ए <b>य</b> सा <sup>°</sup> जे | 904      | भावेणं। जे                               |           | नाम पर्व्यं जे               |             | ंसं तत्य कुणइ स्रो ,,                          |
| 949            | °स्स ण य सो कयाइ              | 904      | المستحدث                                 |           | सम्मत्तं इ                   |             | जणगीयं क,ख                                     |
|                | कहियद्यो क,ख                  | •••      | T) to autom <sup>0</sup>                 |           |                              | 3.9         | ंभो से भो तं आप                                |
| 94.9           | 'घम्माभिर' "                  |          | नाम पर्व्यं जे                           |           | उद्देश-१०५                   | ,           | ओ से तो क                                      |
| 949            | °बाए व ॥ जे                   |          | 1104 1-9                                 |           |                              | 3 3         | तो नंबा <sup>०</sup> जे                        |
| 948            | दोसं भी परस्त भा ,,           |          | उह्हा-१०४                                | ٩         | चईउण इ                       | Ì           | परिकदेद कुल                                    |
|                | दोसं संजयस्स भा क, स          |          | 3666 123                                 | 1         | <sup>°</sup> ण पईंपुरंग जे   | 4           |                                                |
| 94.5           | संसारे क                      | 9        | <sup>°</sup> चरियं                       | 3         | सब्बभूमण <sup>०</sup>        | 4.          | माया इवड् य धूया,<br>वण्यो पुत्तो समुववेद्द जे |
| 942            | अणुहोन्तो क,ख                 | 3        | णरेंड क                                  | 3         | ँओ नियय ।। ,                 |             | ैविष्क्रडिय <b>१इ</b> सु <b>१रं</b> ,          |
| 948            | सम्महिट्टी                    | ۲<br>۲   | ार.<br>तिणामाध° क,ख                      | 3         | लाबण्ण <sup>°</sup> ,        |             | æì-e-s-A÷                                      |
| 948            | सम्मलं क,स                    |          | आसावियं क                                | £         | निरुवं स <b>अहायना</b> ण-    | • • •       | काल्डुयाराय म                                  |
| 944            | सुणह भ॰ जे                    |          | जालीवर्ष म्ब                             |           | गयभावा ,                     | , 84        | संवेग प्र° ख                                   |
| 944            | ँन्ते <b>चिरपरिहिं</b> डंतो   | •        | बाराणसी देसं जे                          | Ę         | समिनीसु ,                    | 1           | ते विय जणेण वि <sup>°</sup> जे                 |
|                | g° जे                         | ه و<br>د | मन्तीय महत्रस <b>लो</b> क                | 6         | सा तिसद्धि कृत               |             | कलकलं क,ख                                      |
| 946            | गिण्हामि 5                    | 90       | सब्बरङ्जं जे                             | ۷         | सुमणसा का वि                 |             | एए मंसासी कोस्ट्रबा व                          |
| م بره          | स्रो भणइ "                    | 99       | सेन्यरज्ज ज<br>तेण विद्याल <b>ँ क</b> ,ख | 6         | दिवसं वि <sup>*</sup> व      | • •         | कह बंभणा जाया जे                               |
| 940            | C-C                           | 92       | को तुस्हसाँ जै                           | 5         | दिवसा वि <sup>°</sup> स      | <br>૧૫ કૃષ્ | सब्बेह्रि क                                    |
| 94.6           | ागण्डास ,,<br>ख़ुहातीया जे    |          |                                          | •         | बाबीमा भर्यितिई उ            | • ,         | सदम्म <b>वारी ५</b> ,स                         |
| 946            | छुड्डाईए वि सहिस्सवि          | 13       | अक्रज्जेणं क.स                           | 99        | जुबतीहि परिवृद्धो ,          |             | चनमञ्चारा कल<br>यते क                          |
|                | परीसहे 5,ख                    | 93       | मिरिनद्वण जे,क,स                         | 99        | المصداد                      |             |                                                |
| 946            | विसिद्धिस्बद्धि उदग-          | 94       | °रि अईवरुद्रो जे                         | 11        | सुहपडरे जे,क                 | 9 9 9 E     | <sup>°</sup> णाउ <b>र्चं</b> जे, <b>क</b> ,स्त |
|                | परिसद्दा घोरा। जे             | 96       | कासिपुर <sup>°</sup> ,,                  |           |                              | -           | व <b>यवद्</b> सि <sup>o</sup> जे               |
| 945            | गिण्हिहिसि जे,क               | 90       | ँड ताब तु <sup>*</sup> ,,                | 94        | मधुकेदमा क,स                 |             | ंबस्भनुसाय "                                   |
| 960            | °य जह तुह य दाँ जे            | 95       | सामी मणेण परि <sup>०</sup> ैं,,          | 98        |                              | 28 9        | दहस्ति "                                       |
| 963            | °ण रामं, सो क,ख               | २१       | वाराणसी ,,                               | 90        | • •                          | ने ४८       | साहेरित ६,स                                    |
| 162            | सन्वसुद्द्वामं जे             | २४       | ँसीए घोराए। ,,                           | 96        | मधुके क,र                    |             | ंषामाओ । क                                     |
|                | सम्बसुहडाणं क                 | २५       | कारुण ,,                                 | ₹ 0       |                              | ત્રે ५૧     | <sup>०</sup> वरेंदो जे                         |
| 954            | °परिद्वाणी जे,क,ख             | २६       | °रीऍ वापदेविसुया । क,स                   | २१        | -                            | , 49        | पडिमाए पि <sup>°</sup> ,,                      |
| 144            | दुषरच <sup>°</sup> क          | 3 €      | °रीऍ दामदेविस्या जे                      | २१        | पडिणीया <b>क</b> ,स          |             | पिउवणे सो । ठा° जे,मु                          |
| 750            | भु <b>ओदर</b> जे              | २६       | वस्देशस्या जाया                          | २३        | है उम्म निष्पिडिमी           |             | ंचिययाकी विव जे                                |
| • 4 -          | भुभोबरिम° क,स                 | • •      | आसि जे,क,स                               | 58        |                              | , 48        | कब्बायसत्तप° "                                 |
| 966            | भुं <b>जिही</b> मु,जे,क       | २७       | जोबणला जे                                | २७        | ंचि अत्थ <sup>°</sup> क,     |             | ंयपुष्पुसमिश्विमिश्विम <sup>°</sup> ■          |
| 955            | ैन्ती <b>ड</b> जा जे          | 3.0      | रहब°                                     | २७        | क्रोगमज्हे क,                |             | °विङ्गहा <b>होर्य</b> जे                       |
| " 155<br>" 155 | था। सा किह                    | 3-       | ंबर्च ठाणं <b>क,स</b>                    | २८        |                              | <b>₹</b> •  | कठोर <sup>°</sup> "                            |
| • 4 •          | क्रिश्वी निरं ,,              | 39       | "बाते दु <sup>°</sup> क                  | 96        | °िन्त तस विष्या सा           |             | ° इतिहयपुर स                                   |
| 145            |                               | 31       | 'करमुहंकरा जे                            | 36        | ैवामा उ भावना <b>अम्हे</b> ॥ | n <b>ξ•</b> | <sup>*</sup> बलद्वषणिषमुद्दं ॥ <b>६,पा</b>     |

| <b>§</b> •        | <sup>°</sup> जुद्धवणं जे                       | 9•3        | °णंतस्सनदो° जे,मुब                 | <b>3</b> • | never i                                              | 94         | कुणइइ पुरिधी णेय जे,क,ल          | t |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|
| 69                | o                                              | 9-8        | सो किह जे                          | _          | आषाइउं ,,<br><sup>°</sup> <b>वकरणेडिं</b> ,,         | 94         | क्यं भगंती कुस                   |   |
| <b>63</b>         | लचवल ,,<br>होगो क,ख                            | 904        | 93131B                             | 31         | वकरणाह्य ,,                                          | 94         | बरधवडे जे                        |   |
| <b>63</b>         | बस्सणा क.स                                     | 906        | Owner of Pope of                   | 39         |                                                      | 94         | ਸ਼ੀਸ਼ ਬਾ <sup>O</sup>            |   |
| 4 4<br><b>6</b> 8 | रह पुण वि° जे                                  | 900        | 230 F. F.                          | 3 3        | <sup>°</sup> हरा विबुद्दानासा व ,,                   | ٠.         | • -                              |   |
| <b>6</b> 6        | -6-2                                           |            |                                    |            | <sup>°</sup> हरा विवुहाबास व्य मु                    |            | ் கிறக <del>ம</del> ற்           |   |
| १५<br>६७          | विरह्मतो क                                     | 106        | भताणं क,ख<br>°नियमजुत्तगुत्तमणा ,, | 32         | विबुहा <sup>°</sup> क                                |            | आध्य पटनं                        |   |
| <b>4</b> 9        | पेच्छंति य थम्भिया                             |            |                                    | 3 3        | पासाया जे,मु                                         |            | संमतं क                          |   |
| 4.5               | विष्या जे                                      | 993        | सेणिय कप्पेसीया इंदो               | 32         | <sup>°</sup> णिजा जे,मु                              |            |                                  |   |
|                   |                                                |            | इय जह तहेव इमं ॥ ,,                | 33         | <sup>°</sup> पाण भोयण म <sup>°</sup> जे              |            | उद्देश-१०८                       |   |
| 52                | गुणधरेण <b>क,स</b><br>विहते विप <b>रि</b> जे   | 998        | εξ p°,                             | 33         | <sup>°</sup> महामरजेसु "                             | ٩          | सुणेह जे                         |   |
| 58                |                                                | 118        | <sup>°</sup> व बीरचें हुयं ,,      | ₹8         | तुम्ह वि <sup>°</sup> जे,क,स                         |            | •                                |   |
| 9                 | तूरेन्तो "                                     | 198        | तुम्हमं "                          | 3 6        | °राण वि बोलियमणंता जे                                | 9          | 9/"                              |   |
| ७३                | पणमिय पुणो "                                   | 198        | सुणाहि ,.                          | 34         | °ऽणतं क                                              | 3          | ँकाणणवराइं जे<br>ँलमुह्लुग्गीए , |   |
| ७२                | समणंतं व क,स                                   |            | इति "                              | 80         | बन्धवसि° क,स                                         | ą          |                                  |   |
| ७२                | एए पुत्ता ने तुज्स क, ब                        |            | महुउव <sup>"</sup> ,,              | 8.         | दारुणे स <sup>°</sup> क ख                            | ş<br>g     |                                  |   |
| ७४                | मुणिदस्स जे                                    |            | नाम पव्य ,,                        | 89         | "गादुक्दे जे,क,स                                     |            |                                  |   |
| ७६                | मारन्तो ,,                                     |            | सम्मत्तं क                         | 89         | भयावस्चे क                                           | 8          | चेइयघराणं ६,स                    |   |
| vv                | महाजक्तं "                                     |            |                                    | ४२         | °विलीण जै                                            | 8          | ँमाणसु आरुडो क                   |   |
| 69                | गिह्यम्म जे,क,ख                                |            | उदेश-१०६                           | 8.5        | समुज्जण्या क                                         | بر         | परिह्रच्छो जे                    |   |
| ٤٩                | दोष्णि विदेवा जे,क,ख                           |            |                                    | ४२         | <b>समुप्पण्णा</b> जे                                 | •          | उन्भासिन्सं क                    |   |
| 68                | °यसयसकु° जे                                    | 9          | सयंहुय दो <sup>°</sup> क           | 88         | अवमण्णिया ,,                                         | •          | ं छत्तचारचामर <sup>®</sup> क.    |   |
| 64                | <b>ब</b> र्डं स <sup>०</sup> "                 | 3          | °ण्णा कणयपुरं चेवम-                | 80         | महिन्ददढधोया ,.                                      | 4          | <sup>°</sup> मालाडे जे           |   |
| 4                 | नरेंदा "                                       |            | णुपत्ता ६,स                        | 86         | सुणिन्ति क                                           | 90         | उवरीवरि क,स                      |   |
| 69                | उ <b>इ</b> ण्णसेणो ,,                          | Ę          | रायउत्रही जे                       |            | सुर्गेति ख                                           | 90         | वरेंद्स्स "                      |   |
| 66                | तूरेन्ता 🛎                                     | e          | °हि दिन दिही स                     | 86         | मरा समंता जे                                         | 99         | घरणितले "                        |   |
| 66                | <b>'नरंद्रस</b> जे                             | 90         | बह−इसिय° क,ख                       |            | इति %                                                | 11         | बिहरे क,ब                        |   |
|                   |                                                | 10         | ेय पमुक हु क,ख                     |            | साम पन्त्रं ,,                                       | 92         | <b>ँमादीर्दि</b> जे              |   |
| 99                | भुज <b>प भा</b> ँ "                            | 11         | सयंवरी जे,क,ख                      |            |                                                      | 12         | साहाहि "                         |   |
| 45                | सामाणिओ ,,                                     | 98         | पर्डिक्णा जे                       |            | उद्देश-१०७                                           | 93         | ँगोच्छकेसर जे                    |   |
| 9,8               | •                                              | 16         | अम्हेर्दि हैण जे,क,ख               |            | पवस्रो जे                                            | 13         | *सन्धर्मिः                       |   |
| 94                | नरें देण क<br>नरेन्द्रो जे                     | 96         | गुणाण ए° जे                        | ş          |                                                      | 13         | मामंत्री त नि°                   |   |
| 35                | न १ - व्या अ<br>ेसोगतालिसंगो ,,                | 16         | जाणसि सु <sup>°</sup> ,,           | ş          | सुस्सिहिई ,,<br>डहिस्से ,,                           | 96         | वरदित                            |   |
| 90                | min mo                                         |            |                                    | 4          |                                                      | 96         | ेहियदि° स                        |   |
| 96                |                                                | 95         | तत्थ ते कुमारवरा ,                 | 6          | एवमाई क,ख                                            | 15         | °ण चचेउं जे,ख                    |   |
| 96                | ेवरहरिगदु े ,,                                 | ર•         | महिलाकएण कम्हा ,,                  | 4          | एवं का <sup>°</sup> क,स                              |            |                                  |   |
| 96                | <b>ैसे</b> णोय <b>क,स</b><br><b>ैसे</b> णाउ जे | <b>२</b> 9 | सुहमसुहं व                         | 11         | हाहाकार पलानो, पव <sup>0</sup> क<br>च <b>मादी</b> जे | २०         | NAME.                            |   |
| •                 | •                                              | 31         | सुहंव दुक्संव <b>कस</b>            | 98         |                                                      |            | धुणइ ,,                          |   |
| 900               | नर्देवो ,,                                     | <b>38</b>  | ेलोगहिययं <b>६</b> ,म्म            | 92         | कालुक्खेबं ,,                                        | <b>२०</b>  | पाववयणेहि "                      |   |
| 1                 | सहालोयं, व <sup>°</sup> ,,                     | २७         | तहि बरकुमारा क,स                   | 15         | चेव असुहमई ,,                                        | <b>३</b> २ | दिवसनाहो क्ष                     |   |
| 1•1               | °ओ गेहं ,,                                     | २७         | <b>ेलिपुडा</b> जे                  | 78         | अप्याणं जेहि गैव                                     | <b>२२</b>  | ंदुरदुभिगि क,स                   |   |
| 3-3               | ैंसं भज तेण मए क,स                             | २८         | हान सम्हाणं ,,                     |            | संजिमिन । एक क,स                                     | 3 €        | मणुस्णाणं जैः                    |   |

| २७       | तो कि व एश्व                     | 13               | संसारक्छे"                               | स्व                      | 98         | महुरक्सराष्ट्र वाशाए व           | रस्य ५     | 2 P | <sup>ए</sup> गे संगए बहुज्ञणे  |             |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----|--------------------------------|-------------|
|          | भ <sup>*</sup> जे,क,ख            | -                | कुण इलोगो                                | ₹                        | 9 6        | तस्य गुणक्कित्तणं                | ,, ज<br>जे | ••  | सींग                           | जे          |
| 20       | <b>अवह्</b> या जे                |                  | <b>ज</b> णुप्रविद                        | जे                       | 95         | ताण कुणंति <b>य चे</b>           | जे         |     | इति                            |             |
| .86      | पञ्चन्दियं "                     | 9 0              | उसमजिणं                                  | "                        | ₹•         | सणिब्भमो                         | 1)         |     | े कुसदि <b>क्साभिहाणं</b>      | **          |
| २९       | °क्षणेह्याणं हसी "               | 9.0              | सुजन्नइ                                  | -                        | ٦9         | पिच्छइ                           | •          |     | नाम पब्बं                      | 3)          |
| 25       | पडिरुद्धो "                      |                  | संसारं                                   | **                       | 22         | <sup>°</sup> इ विश्वयणगो         | जे         |     | •                              | •,          |
| 22       | भोगा प <sup>o</sup> ,,           | 96               | °स्स य सु°                               | <b>,1</b>                | 23         | अरघाइ य म"                       | n          |     | उद्देश-१११                     |             |
| 38       | गेविहमी ,,                       |                  | _                                        | 19                       | 23         | "सिणे <b>हो</b> ।                | ,,         |     |                                |             |
| •        | गेण्हेमो स                       |                  | वि सुरस्स <b>ब</b> इ-<br>यस्स माणुसे     | _                        | २४         | °क्षणं गय° जे,क                  |            | 1   | बन्धवधरणेण प <sup>®</sup>      | जे          |
| 38       | निसुणह सुपरिष्फुडं जे            |                  | व हवडू एरिसी बु                          | मु,जे<br><sup>*</sup> जे | २५         | <b>जसम</b> इ                     | जे         | 3   | सुरभिद्ध°                      | ,,          |
| 36       | पुसदाराइं इह म॰ जे               | ,                |                                          | অ                        | २५         | तयावस्थी                         | ,,         | ર   | सभावभो                         | 74          |
| 89       | °ण सब्ब महि°,,                   | 2.0              | जम्मो वि°                                | 99                       | <b>२</b> ६ | ंद्धो परिमुसई तस्स               |            | ર   | सहाव <b>अइ म</b> °             | •           |
| 88       | काळण बंदणविहि                    | 44               | ें जो अणाइबंघो<br>ें त्याण जीवाणं        | **                       |            | सो उअं°                          | 34         | 3   | आलिगइ परि                      | जे          |
|          | <b>जिण<sup>े</sup> क</b> ,ख      | <b>२</b> २       | त्याण जानाण<br>जीयं च असमस्थो            | "                        | २६         | पिन्छइ                           | <b>4</b> 5 | 3   | णो मुसइ                        | 19          |
| يها يو   | कितिकरमं क,स                     | २ <i>४</i>       |                                          | **                       | २७         | विज्ञा                           | 9          | 8   | एंग  गी                        | ,,          |
| 86       | °लाभरणं जे                       | २५<br>२५         | नय सो छ <sup>°</sup><br>पउमो परिनुयइ नेह | *1                       | 7.0        | "हिंच।।                          | जे         | 8   | अभिल°                          | ,,          |
| 8.6      | ंद्रउच्छाहो "                    |                  | पउमा पारमुयइ नह<br>ँस्स उ उद             | **                       | 36         | विज्ञग <sup>0</sup>              | ₹          | 4   | अ।णेभि ग                       | ,,          |
| ४७       | दाहिण वामकरेहिं.                 | ۲٦<br><b>२</b> ६ | "णं युष्पवित्तं महत्र्वं                 | "                        | २८         | <sup>°</sup> हिमिनहें हैं वि     | जे         | Ę   | लोखेन्ति                       | ,,          |
|          | कुणइ क,ख                         | 7.4              | ण नुष्पावस महत्व<br><b>इति</b>           | ٠,,                      | २९         | तया य                            | 39         | •   | इयं सन्त्रं। जुनह              |             |
| 84       | <sup>°</sup> परायणाण निवईणं । जे |                  | ६ग्ता<br>'संविहाणं                       | 37                       | 25         | जुबनीहिं                         | ,,         |     | जणंण विवारिस                   | 有           |
| 38       | सपाचे "                          |                  | सावहाण<br><b>नाम</b> पब्बे               | "                        | 30         | °ल वेम्भल°                       | ख          | v   | न वारसि                        | जे          |
| 40       | दहिकणं । के° ,,                  |                  | सम्मर्ग                                  | 71<br>45                 | <b>३</b> 9 | ण अतःग।                          | ब          | ۷   | ंसि सुदं दो°                   | <b>फ</b> ,ल |
| 40       | विमलपरम <sup>°</sup> ,,          |                  | Madel                                    | •                        | <b>₹</b> 9 | पण इ <b>यणस्यणस्यक्र</b> ल       |            | 6   | ं ओ, रहसि मह दो                | •           |
|          | इति "                            |                  | उद्देश-११०                               |                          |            | उल्लावं देहि                     |            | 5   |                                | <b>6,4</b>  |
|          | इणुमंति <b>न</b> ,,              |                  | 944-11-                                  |                          |            | विदसंतो ॥                        | जे         | 5   | <sup>°</sup> रविओए ॥           | बे          |
|          | नाम पन्नं ,,                     | 9                | कउत्हलि रबण-                             |                          | \$ 5       | ंगुणागर                          | ** 9       | •   | निव्याणी ज <sup>0</sup>        | 17          |
|          | सम्मलं क                         | •                | चूलमबचूला                                | जे                       | <b>३३</b>  |                                  | ,स         | •   | लमामि                          |             |
|          |                                  | 2                | र्भार<br>य जाण ल <sup>°</sup>            | ,,                       | ₹ 8        | निशरेहि                          | ज़ी ं      | 2   | मंडलेन्ति                      | · ·         |
|          | उद्देश-१०९                       | `<br><b>२</b>    | ं हुं। कि गच्छाइ                         | "                        | 34         | सोयायरेहि                        |            | 3   | िह्रसन्ति                      | जे          |
|          | सन्ता वि जे                      | •                | िं स्सइ,                                 | 29                       | ₹ €        | °मादीहि                          | " 9        | Ę   |                                | 5,स         |
| 9        | ्ण <b>ब ल</b> ,                  | ē                | मओ चिव                                   | 39                       | 3 6        |                                  | ,स         | 1   | काउं भुवंतर्शिक                | बे          |
| 2        | ण व ल "<br>विरियसत्तिसं° "       | 8                | ँगं पि <b>य</b>                          | 毒                        | 36         | सो कि <b>ह कालाम</b> सा<br>निहुओ | ਗ 1        | 3   | सोवामि                         | ,,          |
| Ę        | One de Gr                        | 8                | पलावं                                    | जे                       | 35         |                                  | •          | \$  | परिसेसियसेस <sup>°</sup>       | <b>₹</b>    |
| •        | ्रेस्य तस्य त <sup>°</sup>       |                  | नुवतीर्दि                                |                          | <b>3</b> 5 | भोगाभिला°                        |            | 4   | संपाडयामि                      | 5           |
| 190      |                                  | É                | धुवता <b>क्</b><br>भंपसं,                | ,,<br>ख                  | 8 o        | ैझसंविस्गा                       |            | ч   | <sup>°</sup> व्यं । वानारमणहरं |             |
| 190      |                                  | 6                | अत्तार्थ                                 | जे                       | 8 .        | °ण जायसंवेगा                     | जे         |     | तं, 🔊                          | . 🖷         |
| 99<br>99 | °विद्युणं "<br>पद्मस्थियं "      | 3                | मणंतय अ                                  | ,,                       | ¥ •        | <sup>o</sup> उदये उजाणे          | बे १       | •   | <sup>°</sup> =तो जेथिमेण       | जे          |
| 17       | •                                | 93               | कुविय ति                                 |                          | 83         | समयखरनाम <sup>°</sup>            | ,, ۹       | w   | परमवं                          | PS          |
|          | ۵۵ شده ۵۵                        | 98               | कुविव सि                                 | "                        | 81         | °धारणा जाया                      | <b>%</b> 1 | 6   | निदं                           | बे          |
| . 93     |                                  | 18               | सामिउ                                    | 46                       | 83         | चणकोगम <sup>°</sup>              | a 1        | 15  | वि हु पु <sup>o</sup>          | •           |
| . 45     | उसमी "                           | 14               | 41179                                    | -                        | -          |                                  |            |     |                                |             |

| <b>१</b> २ | ć                                                 |          |            | u.                                  | पाठ      | क्तरा      | वि                                     |                      |            |                                  |               |
|------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| २ ०        | भविवकुमुयाण                                       | ख        | 9 Ę        | <sup>°</sup> न्तो य <b>जा</b> ँ     | 91       | <b>ર</b>   | °का वचह                                | जे                   | 29         | दिद्वी                           | <b>₹,</b>     |
| 39         | तुमए विरहिए                                       | <b>4</b> | 9 6        | °सतेहिं°                            | "        | ¥          | ँस्स पट्टं आ°                          | ख                    | <b>२</b> २ | बहागीक <sup>ः</sup>              | 4             |
| 29         | चेव उज्जोयं                                       | जे       | 90         | सयणो आई सरी°                        | <b></b>  | ų          | अर्भ देश गओ रामो                       | <b>4</b>             | 43         | ते चेव                           | जे,ख          |
| २२         | <b>ँक्सि</b> तए न                                 | D        | 10         | °सागरस्स                            | <b>4</b> | Ę          | भुवपञ्ज <sup>°</sup>                   | जे                   | 3 }        | कोसलपुरं                         | स             |
| २३         | विमलपहाणस्स तेण                                   |          | 90         | स्स व सि°                           | •        | •          | <sup>°</sup> ञ्जराव <sup>°</sup>       | ₩                    | ર્ક        | वेढिति                           | जे            |
| 14         | पाविधं सबा                                        | <b>₹</b> | 90         | वि मिगयाऐ                           | जे       | v          | स्यवारं                                | जे                   | 28         | ेन्तओ णिययसेण्णेणं               | -             |
|            | इति                                               | जे       | 96         | णिरएसु जं च पौर्य                   |          | ٠          | सउजेह                                  | ,,                   | २५         | णासन्ति                          | 7.0           |
|            | माम पष्यं                                         |          |            | <b>बोवेणं कलमलंततरोण</b> ।          | स        | v          | <b>क्रणह</b>                           | 再                    | २५         | <sup>"</sup> पुर <b>हु</b> सा क, | ख,जे          |
|            | 484                                               | 21       | 96         | <b>े</b> सुव अं                     | जे       | e          | <b>मा</b> णुड्डियं                     | जे                   | २६         | विभीसण <sup>°</sup>              | অ             |
|            | •                                                 |          | 96         | <b>क</b> छलं                        | ,,       | 5          | ओदणस्स                                 | ,,                   | २७         | पवत्ता                           | जे            |
|            | उद्देश-११२                                        |          | 96         | तं जिणइ                             | 韦        | 90         | °सुरभिग°                               | ,,                   | 36         | सनुसमूहंमि ए सुर                 | े ख           |
|            | 044, 111                                          |          | 96         | स्स व जलोह                          | जे       | 99         | व <b>त्तीश</b> तंस <sup>0</sup>        | "                    | 26         | सुक्खरक्सं                       | जे            |
| 9          | सब्बे ते जा <sup>°</sup>                          | जे       | 15         | पिया उ जायइ,                        |          | 11         | विविद्वकिरिणेसु ।                      | "                    | 26         | <sup>°</sup> स्स य बोहण°         |               |
|            | सन्दंते जा                                        | ₹        |            | राहर ध्या                           | ख        | 11         |                                        | -                    | 35         | -                                | "<br>स,ज      |
| 3          | विभीसणो                                           | ख        | 95         | इ वेरी                              | क        | 92         | <sup>0</sup> सवाणि                     | <b>७</b> ,मु<br>जे   | 25         | जडाउं                            | <b>ज</b>      |
| 3          | पते अ                                             | 4        | 9%         | मा एसा ॥                            | जे       | 12         | स्याण<br>जिस्रहाइ                      |                      |            | जहांगी                           | 斬             |
| ą          | खेयरसुहडा स <sup>°</sup>                          | 4        | 20         | °पहावियं                            | ,,       | 92         | ज्ञसुहाइ<br>कारेहि                     | ख<br><b>क</b>        | २९         | कीज सं°                          | जे            |
| 8          | नाऊण वि°                                          | जे       | ₹•         | <sup>°</sup> हाहदुक्ततं, जीवेण      |          | 95         | पडियजिय <sup>्</sup>                   |                      | 30         | रोयति य                          | स             |
| 8          | विहीए म <sup>°</sup>                              | स        |            | पावियं तु इह बहुसो                  | स        | 93         | परिसेतियसव्यता <sup>०</sup>            | n<br>स्त्र           | 30         | पोमसंडं                          | जे            |
| فع         | विह इमी                                           | जे       | 39         | उविग <sup>°</sup>                   | ₹        | 93         | -0                                     | 5. <b>码</b>          | ३०         | सिञ्चन्तो                        | जे,क          |
| Ę          | संधावियमङ्कुसली                                   | ख        | 29         | <b>उव</b> गिज्ञांति                 | जे       | 93         | एवं वि                                 | <sub>फ,ख</sub><br>जे | 30         | जडागिसु                          | <b>4</b>      |
| Ç          | विभीसको                                           |          | ٦9         | वि सोएंग                            | ,,       | 13         | चार व य विज्जुमा                       |                      | 39         | अत्यविद्गुणाइ                    | <b>स</b>      |
| 6          | चर्यं अ                                           | »        | 29         | कस्सणा ह°                           | ,,       |            |                                        | ",                   | 38         | सुक्कत <sup>े</sup>              | जे            |
| ٤          | भगुहुंति<br><b>अ</b> गुहुंति                      | উ        | २१         | पागयन°                              | <b>事</b> | 93         | रयणक्कादी य                            | "                    | <b>38</b>  | न य तुरह क <sup>°</sup>          | स<br>वे       |
| 5          | ते पत्थ म                                         | ₹        | <b>२</b> २ | <sup>°</sup> रं जतो मो <sup>°</sup> | ख        | 98         | ेओ विजाहराहियो र                       | af ,9                | <b>38</b>  | सरीरलेको                         | ज             |
| 90         | असं तु मयस                                        | ख        | 88         | <sup>°</sup> दोस सयं।               | 奪        | 94         | ेहियाते चंधू सङ्गण<br>पवर <sup>े</sup> |                      | 38         | विवरीणधुं                        | . 31          |
| 90         | <b>मभू</b> वयणपविद्वं                             | जे       |            | <sup>°</sup> दोसायणं ।              | 4        | 9.10       |                                        | स्र                  | ३५         | <b>ु</b> समिव                    | ख<br>ज        |
| 90         | न य सोयइ जे,व                                     |          | <b>२२</b>  | उज्ञम्                              | जे       | 94         | लदूण य तेण तत्व                        | _                    | ३७<br>३७   | य ह्दइ<br>विवागी                 | <i>ন</i><br>ক |
|            |                                                   |          |            | जुउझंसि                             | स        |            | सुरगीवं                                | <b>*</b>             | 30         | महिलाकके <sup>0</sup>            | रह            |
| 11         | तनो य होइ म <sup>°</sup><br>°ओ चिय क <sup>°</sup> |          | २२         | <sup>°</sup> य नणुं <sup>१</sup>    | ख        | 94         | विणासिति                               | <b>新</b>             | <b>3</b> 0 | जहांगी                           | ₹5            |
| 99         | का । चय क<br>स्वगहंडस्स                           | 1)       | • •        | इति                                 | जै       | 94         | विणासंतो                               | जे                   | 3 0        | •                                | <b>इ</b> ल    |
| 93         |                                                   | 21       |            | ेविक्योगे वि°                       | 39       | 96         | एसो चिय                                | 5                    | 36         | 0 1 0                            | •<br>• स्व    |
| 98         | ससुरासुरे ति ते°                                  | •        |            | माम पञ्च                            | 2)       | 9 6        | रामणं                                  | स्र                  | 36         | <b>अइमूढो</b>                    | <b>स</b>      |
|            | बसुरासुरं पि ते"                                  | <b>ख</b> |            | पठवं ॥                              | <b>事</b> | 96         | ेचक्रनिहतो सो <sup>°</sup>             | "                    | 35         | अविवेगभन्ती                      | <b></b>       |
| 98         | मचूना विजइ                                        | जे       |            | •                                   | •        | 90         |                                        | ६,ख                  | 83         | रजन्तो सुइ भवे एर                | या जे         |
| 18         | वसुहेव                                            | जे       |            | उद्देश-११३                          |          | 90         | वसेकओ<br>                              | जे<br>               | 81         | ें नित जणे सुई एस                |               |
| 48         | तहियहं                                            | n        |            |                                     | _        | 96         | मोहस <sup>्ह</sup> े                   | <b>帯</b>             | ४२         | हाएण<br>इस्                      |               |
| 94         | ेसण वि <b>सं</b>                                  | <b>€</b> | 9          | <sup>°</sup> <b>इरबरी</b> रं        | जे       | २०         | यज्ञम।ली                               | <b>स</b><br>         | 83         | कार्य<br>बालबुड्ढाणं             | ,,            |
| 94         | <b>सं</b> सारं                                    | जे       | <b>ર</b>   | तेण भणइ                             | 9,       | २०         | ्डण्डसम्<br>                           | जे<br>               | 8.5        | पुष्वविसा <sup>०</sup>           | ा<br>जे       |
| 94         | <sup>°</sup> नेह निव <b>डिओ</b><br>°—ो—ं          | D        | 3          | रामो तुरमेहि अज                     |          | <b>२</b> 9 | घणुर्व<br>°_≈_>                        | <b>*</b> 5           | 83         | उम्मत्तभाव(ध)यं क                |               |
| 34         | °गलेङ्स                                           | 23       |            | अविदेणं। माँ जे                     | । स      | २१         | <sup>°</sup> सरिसी ।                   | ⊈ मु                 | ~ ₹        | 2.4 (14)4 A                      | , ,,          |

|                  |                                |           |            |                                                        | t <b>®</b>  | पाठान्स |                                         |         |     |                               | १२९                   |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-----------------------|
|                  |                                |           |            |                                                        | •,          | 4100    | letia                                   |         |     |                               | 140                   |
| A Ś              | गहिस्र्य                       | •         | 5 8        | पुरवीपॅ                                                | ,,          | 9.9     | देवेहिं दु                              | •       | 3   | पिरिक्ष '                     | •                     |
| 8.8              | गहिसियं                        | जे        | <b>V</b> • |                                                        | ₹ .         | 10      | 'णोहिस्                                 | €       | ¥   | मरमंदिरेण                     | बे                    |
| 8.6              |                                | ,मु       | 90         | <sup>°</sup> न्ति अन्मे स <sup>°</sup>                 | ন           | 96      | <sup>ਰ</sup> ਕਵ <b>ੀ</b>                | **      |     | <b>जयमं</b> दि रे ज           | स्र                   |
| 88               | पसमं भावं च सुवगए              | जे        |            | इति                                                    | 17          | 96      | ठाविय                                   | *       | ¥   | पतेण                          | 5                     |
| 84               | <b>ं</b> किरणमुज्जुतो          | स्त       |            | °वागमं ना°                                             | ,,          | २०      |                                         | ने क,वा | ٤   | पविसंतं वरनवरी                | जे                    |
| 8 €              | <b>अ</b> सणाइतेष               | वे        |            | नाम पव्यं                                              | ,,          | 29      | तद्विह                                  | ন       | Ę   | सबल लोएणं                     | ••                    |
| ₩ €              | ताहोधत्येण                     | स्        |            | परव ।।                                                 | •           | 22      | "सगासे                                  | ,,      | Ę   | उवकी <b>लय-णच</b> ण           | -                     |
| 8 €              | सस्त्रिल <b>संपु</b> ण्णं      | जे        |            |                                                        |             | 25      | विद्वारपव्यजं                           | •       | 7   | वशणाति                        | 4                     |
| 8.6              | बाह्मिलपरिपु <sup>°</sup>      | स         |            | उद्देश-११४                                             |             | 23      | पुञ्चगवसुपण                             | **      | 4   | णचण-गायणाइ                    | •                     |
| 86               | <b>ँह्रवयणक्रम</b> ली स्रो ।   | ख         |            |                                                        |             | 23      | भारिओ मुझ्जो                            | • • •   | '.5 | मन्ता                         | जे                    |
| 84               | सरए व                          | जे        | ٩          | <sup>०</sup> ण साहरपं। पे <sup>०</sup>                 | 莓           | ₹8      | गुरुणा <b>अ</b> ं                       |         | •   | समरबहिए रामे                  | **                    |
| do               | संसारिहं                       | **        | 9          | ँइ <b>य आ</b> सणत्यं                                   | जे          | 28      | "रं उत्तमसामध्यसं                       |         | •   | रच्छामरगा                     | ,,                    |
| 49               |                                | ं,ख       | 2          | विरसभात्रो, आ <sup>°</sup>                             | •           | ૨૪      | <b>प्रमागी</b>                          | जै      | 6   | सयरि                          | <b>4</b>              |
| ५२               | जेगविद्या ।                    | <b>4</b>  | <b>,</b>   | आपुच्छर्                                               | 11<br>45    | ર 4     | "स्स उ, रव"                             | 4       | 6   | दिहियं न                      | जे                    |
| 42               | नवरं चिय जिणबिहिय              | 1         | ž.         | विभीसणी                                                | स           | २६      | नरयाक्तं च                              | जै      | ۴.  | आणंह                          | ,,,                   |
|                  | संसारे दुलहा बोही              | উ         | 3          | सभूमणं                                                 | जे          | ₹'9     | स्यसत्त कु                              | •       | ٩,  | मोदगा                         | *                     |
| 43               | अल्ला                          | 事         | ¥          | 'हराण पु                                               |             | 30      | स्या व मंडलीए                           |         | \$  | परमसंजुता                     | जे, <b>ब</b>          |
| પુષ્ટ            | सुरभिसुगंघो                    | 韦         | 4          | यं पायणी<br>संवेगमणी                                   | 13          | 2 4     | विजये                                   | े जे    | 1.  | याणेसु व <sup>°</sup>         | ₹                     |
| u <sub>i</sub> g | ं जु <b>दती सु</b>             | Q.        | , d        | अरहदत्तं। पु <sup>°</sup>                              | "           | 36      | दस चंव सहस्साइ                          |         | 12  | ैन्ति णा <b>ह ! भयव</b>       |                       |
| પુષ્ટ            | गीतं                           | ज         | ר<br>גי    |                                                        | 19          | 76      | यस यय सहरतार<br>स <b>य पणतीस सं</b> जुद |         | 1   | गिण्ह इमें सन्बदे<br>परिसुद्ध | स-<br>==              |
| 48               | गीयवरं वीण                     | ₹         | 6          | पुरुष्टर सावय<br>°सो मित्त तु°                         | 73          |         |                                         |         | 13  | पते हिं                       | जे, <b>क</b>          |
| ५५               | पेच्छन्ति ते विर <sup>°</sup>  | ज         |            | सामितण्डु                                              | क<br>जे     | २८      | <sup>°</sup> स्ता सर्व चणवया            |         | 94  | गलबद्दाबबाउ त                 | -                     |
| u u              | अइक्रन्ता                      | ₹5        | Ę          | साम तए दु<br>सुव्वतो णाम                               |             | २९      | ँण पंचवीस्णा । र                        | भाँक    | 94  | <b>करकरमा</b>                 | जे                    |
| 40               | तु <b>म्हे</b>                 | जे        | 9          |                                                        | स्त्र<br>जे | २९      | गतो                                     | •       | 14  | वसह-वहका                      | ज<br>ने, <b>य</b>     |
|                  |                                | ٥,        | ٤          | ग <b>को य बहुसु</b> ै<br><sup>°</sup> पडिक् <b>ळ</b> ो | জ           | 25      | अनियमिय                                 | त्त     | 16  | पेसेई नियभिष                  | ज, <del>प</del><br>जे |
| 40               | ँव चिय चेहि <sup>*</sup>       | **        | ٠          |                                                        | "           | 39      | 'सादीभवेसु                              | जे,म्ब  |     |                               | - OI                  |
| 46               |                                | ,,,       | 90         |                                                        | , ख         | 3.4     | <sup>°</sup> स् स <b>म्बे</b> सु ।      | •       | 90  | ैसुहडा<br>है मे <b>वं</b>     | 13                    |
| 46               | आणसि य संपयारण्णे              | • •       | 11         | र्यणी                                                  | स्त         | 39      | पुरा महुमहणो, स                         | ं जे    | 90  |                               | 11                    |
| 4<               | °या, गंधी तुक्मं               | >>        | 99         | °भागे ।                                                | जे          | 32      | 'रागपडि°                                | जे.ख    | 96  |                               | ''                    |
| 46               | °द्धो उतुम स                   | <b>\$</b> | 99         | भगति                                                   | स           | 3.8     | निश्चं वो वि°                           | 事,柯     |     | ते गरिंदा भणति                | •                     |
| 49               | षरणीऍ                          | जे        | 12         | °परायणी आओ                                             | स्          | 38      | <sup>*</sup> लचिद्वि <b>या</b>          | 44      | 11. | ैम्सि महाजस                   | _                     |
| 49               | अणुवेण व                       | 11        | 13         | बोहजालं, सं <sup>0</sup>                               | 29          | 38      | <sup>°</sup> या ऋरिसा                   |         |     | सह। यउव ै                     | •                     |
| 45               | निहिनो                         | स         | 13         | ंमो पराइं इह भूसण                                      |             | ••      | इति                                     | े<br>जे | 15  | सहावमुणि इ                    | 有                     |
| 60               | °हाउरेण                        | जे        | 13         | भो दयराति भूसण                                         |             |         | कारा<br>नाम पर्स्त                      |         | 3.0 | सब्बन्तो तस्थ                 | **                    |
| 63               | 'दुक्किएण                      | ٠,        | 17         | ेर वरकुसुमसुगेषिए                                      |             |         | पश्चे ।                                 | ·•      | 39  | नुबतीओ                        | जे                    |
| 43               | किंचि चेव <b>अहमं क</b> े      | ,,        | 1•         | केसे<br>*                                              | 事           |         | 104 1                                   | **      | २१  | <b>सुद्</b> मणाओ              | •                     |
| 66               | <b>कक्षाणमु</b> ही             | <b>%</b>  | 94         | वामेण संठियस्सा, सह                                    | •           |         | उद्देश-११५                              |         | 3.5 | माउणं भ                       | 4                     |
| 44               | <b>इड</b> ाणसुही               | जे        | 17         | वामे पासे टि°                                          | मु          |         |                                         |         | 38  | विवरा ँ                       | ने                    |
| 60               | सं भासि <sup>°</sup> जे,स      |           |            | बामद्वियस्य तस्य उ                                     | •           | 1       | तओ <b>अइ°</b>                           | *       | २२  | "इ पहेणं                      | ने,क,स                |
| 60               | <b>धम्माणुसारेण</b>            | উ         |            | मह रय°                                                 | बे          | 9       | बहु।पुरी                                | मु,च    | 43  | तनसिरिरंजियदेही               |                       |
| 46               | क्रक्सणो माई । पु <sup>°</sup> | 22        | 9 Ę        | समितीसु                                                | •           | 3       | संपिच्छित्रण                            | **      |     | सुरमरव <b>र्नमिय</b> च        | 1 <b>6</b> -          |

|            | चरणञुओ । पषि-                                       | 3     | पुजिजंतो                | जे                | 3 6        | दार्विता थ <sup>°</sup>                | 4               | 21  | लहति                       | 4                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|---------------------|
|            | सर्इ महारण्यं, मय-                                  | 3     |                         | <b>n</b> -        | २६         | संबीरस <sup>®</sup>                    | जे              | 85  | <b>उवही</b>                | जे                  |
|            | बोहविविज्ञिओ समा                                    |       | रंदियकसामो              | ,,                | २७         | उग्नेविया                              | क,स             | ४२  | मधोव्ही                    | स                   |
|            | विमलमणो ॥ ने                                        | ą     | सज्ज्ञाय करणी           | ने°,,             | 26         | समसहीहि                                | जे              | ४२  | ैर हिएण                    | स                   |
| २३         | पविसइ महाअरभां स                                    | 8     | 'झाणक्य'                | 73                | २८         | व, कवजेस                               |                 | 8.5 | नाणकयदा°                   | 布                   |
| ì          | र्ति जे                                             | \$    | <b>इलघारि</b> णो        | जे, <b>क</b>      | •          | वणस्सई नियह                            | इ.जे.म          | 8.3 | ँकडिणे <b>हि</b> ।         | जे                  |
|            | गोयरसंभा ,,                                         | \$    | मह कंठे                 | स्त्र             | 26         | कमेण सवणस्यतीया                        |                 | 8.3 | 'रोवहि'                    | 4                   |
|            | नाम पत्र्वं "                                       | 9.    | एवं चिव                 | "                 | 25         | गेण्हर                                 | <b>क</b> ,जे    | •   | °रोबहि°                    | ने                  |
|            | परुषं ।। क                                          | 1.    | उपजग् मणुओ              | ,,                | 25         | <b>कुसुमामे</b> छ                      | क,जे            | 8.5 | ° इतओ धम्म                 | स                   |
|            |                                                     | 92    | समगसेढी°                | ख                 | 25         | दाइंती का                              | जे              | 88  | पावति                      | ख                   |
|            | उदेश-११६                                            | 93    | °कणं मदिरा°             | ·<br>毛            | 3.         | ंभी वीरमुणी, व                         | •               | 86  | ससिहर°                     | जे                  |
| _          |                                                     | • • • | ° ऊण य मंदिरा°          | ख                 | 30         | ओ वीरमुणी, अ                           |                 |     | स <b>बिकर</b> <sup>°</sup> | <b>₹</b>            |
| 1          | वारिसे दिवसे । कुँस<br>देवीए । कुँ जे               | 94    | °होगं                   | जे                | 31         | বিতৰ্গ <b>িট</b>                       | जे              | 8 6 | विमलभावण्य                 | <sup>37</sup><br>जे |
| 1          |                                                     |       | काण<br>"जंघणरवेणं       | জ<br>ল্ল          | 39         | सुरेहिं                                |                 | ·   | · ·                        |                     |
| ٦          | <sup>°</sup> इ.सुसंवि° क<br><sup>°</sup> इ.ससंवि° क | 15    | ण वणरवण<br>°णंच करु°    | <b>85</b>         | 39         | °रिडघणं न°                             | ?)<br>स         | 8 € | <sup>°</sup> तणुं          | <b>ख</b><br>जे      |
|            |                                                     | 9 5   | वरत <b>हण</b> ै         | क<br>ख            | 32         | <sup>°</sup> पक्षकारसि                 | 46              |     | इति<br>••••••              |                     |
| ź          | होही भि° क                                          |       |                         |                   | 34         | भिह्निमं मुविउलय                       | -               |     | र्पत्तीवि°                 | जे, <b>ड</b><br>जे  |
| _          | होह्नइ मि <sup>®</sup> जे,ख<br>त गिण्डिस्सामि क     | 93    | ैरकेसुयावर्य । के       |                   | `          | काउं। प <sup>°</sup>                   | जे              |     | नाम पब्बे<br>पब्बे ॥       |                     |
| <b>२</b>   |                                                     |       | °किस् <b>य</b> क्यारं । | क                 | <b>३</b> ५ | केवलिम                                 | ज<br>स्र        |     | पव्य ॥                     | ₹                   |
| ₹          | समाइटो जे                                           | 90    | कोइलमुहलुश्गीयं         | क,स्त             | <b>3</b> 4 | च सुविडलं <b>का</b> उं।                | ***             |     |                            |                     |
| *          | वि <b>हियस्स</b> ,,<br>'ओ सम' क                     | 9.9   | ं महुलुग्गीयं           | ुजे               | ۶.,        | ेमुणि उक्तिती                          | 7 (4            |     | उर्श-११८                   |                     |
| ¥          | ंओ सम क<br>पिबनंदिनरा° जे                           | 96    | 'बिहं उवसरंग दे         | षो जे             | ٠,         | गुणस्याः                               | ख               |     |                            |                     |
| taj<br>Vaj | ाप्यनादनरा ज<br>निउत्तो <b>स</b>                    | 96    | 'विहं च देवां कार       | ऊणं               | 3 6        | "बसाइणा                                | • <b>a</b>      | 3   | सकरवालुबाए पुढवी           | ओंजे                |
|            | पेन्छन्तविरहर्य ,,                                  |       | जणयतणयवर रूयं। र        | (ा <sup>°</sup> ख | 3 6        | <b>अयाव</b> सं                         | <b>5</b>        |     | सकरपहु वालुया य            | ľ                   |
| •          | पा छन्तावर २५ ,,<br>विदेद <sup>®</sup> ने           | 96    | सम्मभासे ग <sup>0</sup> | स्व               | 30         | झाणाणला <sup>°</sup>                   | ने,ख            |     | पुरवीओ                     | ख्                  |
| ٤          | नरवरस्य क                                           | 9%    | किस विदर्गा, भ          | 4                 | રે         | 'तवेन्घण'                              | ₹ <b>6</b>      | 3   | पङ्कत्थी                   | जे                  |
| 9          | चुसाहीणो ख                                          |       | किस मु <b>हप</b> भी, भ  | ख                 | 3,0        | नाषाणिलेण                              | *               |     | पश्चन्थु                   | 45                  |
|            |                                                     | ₹•    | ंकचाहि                  |                   | 30         | °ण साहव                                | जे,ख            |     | एकसी                       | स                   |
| 3 -        | ैलि <b>लो कमलाए सर्म</b> जे                         |       | अवहरिया                 | जे,ख              | 30         | त्र तवेणं अ <sup>°</sup>               | ख               | 3   | घणकसायपज्जलिओ              | जे                  |
| 19         | महिपयंसे क                                          | ₹ 0   | परिवरिका                | 雨                 | 3,6        | ° उघं हणिओ य                           | <b>5</b>        | ₹   | भारडम्ता                   | **                  |
| 13         | ैस्स सुद्धसंवेगा । खी <sup>°</sup> ख                | ર ૧   | ंग सीए,                 | ख                 | 36         | णिहतो य                                | ख               | 4   | वलह्या                     | ,,                  |
| 13         | ँवुद्री स्व                                         |       | 'ण सया,                 | জ                 | 3,6        | <sup>°</sup> सन्, उत्तमलेसा            | <b>z</b> -      | Ę   | केवि                       | 45                  |
| 98         | दुन्दुहीओ पहुंगाओ। दे <sup>ं</sup> जे               | २२    | सुरॅंदवे •              | 1)                | •          | मुखेणं ॥                               | े<br>जे,ख       | Ę   | कंड्रमु                    | क,जे                |
| 70         | जिणमए निरमो ,,<br>बीमो य दि ,,                      | R W   | <b>छुदादीया</b>         | "                 | 34         | <sup>°</sup> डबि <sup>°</sup> वसन्तस्स | ₹               | Ę   | °सु विद्यपाया              | 20                  |
| 10         | wear                                                | 28    | बहुवे णरा               | <br>स्र           | 34         | दुहुं म <sup>°</sup>                   | ₹               | •   | वृज्य स्ति                 | <i>"</i><br>स       |
|            | ेपसंसरणावि <sup>च</sup> स्त                         | ર્ષ   | जुबतीर्दि               | जे                | 8 .        | एवं संसारनदी                           | जे              | Ġ   | <b>क्रोक्रे</b> न्ता       | जे                  |
|            | नाम पश्ते ज                                         | ફધ    | हि णिव्यशं              |                   | 8.         | ेत्य निउदं साह्य                       |                 | ٠   | ैणिपट्टे                   | <b>स</b>            |
|            | पश्यं।। 🐃                                           |       | समणमणहरं                | ख                 | 8.         | ं साहव                                 | जे              | v   | चिल्लय तह वरध <sup>°</sup> | 4                   |
|            |                                                     | સ્પ   | ैर गे <b>ब</b>          | जे                | 89         | वसमो                                   |                 | -   | चित्तयस्यवरण <sup>®</sup>  | जे<br>जे            |
|            | उद्देश-११७                                          | 3.6   | <b>वावेई</b>            | जे                | 89         | ैइ व सिवं वा <sup>र</sup>              | ))<br><u>\$</u> | •   | क्रिभंदश्लं ।              | "                   |
|            |                                                     |       |                         |                   |            |                                        |                 |     |                            |                     |

| 4          | <sup>0</sup> तउसण्णिभं क्रकक |               | ३५         | सीइंतो                          | ने                 | ٤٩         | अहोगई                                    | •          | ۷ ۾   | °स अणुयाणि पु* ,,                      |
|------------|------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|
|            | लितं। <b>अ</b> सि°           | <b>4</b>      | 36         | अच्छर स्रसं°                    | ख                  | Ę9         | उद्यहिओ महा°                             | न्ने       | 60    | स बंधुवराण पु ,,<br><b>बिति</b> स      |
| 9-90       | सुरबरंदी                     | त्रे          | 35         | महिपेदे                         | स                  | Ę <b>9</b> | <b>E</b> NO                              | स          | 66    | ंबिभृति° ,,                            |
| 9•         | ताडिजंतं                     | 46            | 8.0        | ंद्वादीया                       | ख                  | દ૧         | पाविहिति                                 | 14         | 50    | त अगोयर सुदसील-                        |
| 11         | 'सिपत्त°                     | জ             | 8.0        | कसणं                            | जे                 | ĘĘ         | लभिहिति समण                              | •          |       | संपन्तं इति संशोधितम् जे               |
| 11         | वैविरङ्गो                    | 32            | ¥ o        | गंब प                           | ख                  |            | गति च                                    | स्व        | 43    | °बरियं जो पढर                          |
| 99         | 'सतेहि                       | जे            | ४२         | <b>ज</b> णयतण <b>य</b> ा        | 4.                 | ६२         | को वा भविद्यामि                          | 45         | `     | सुणेइ परमभावेणं। जे                    |
| 92         | छ हु हि                      | जे,ख          | ४२         | कड्गड                           | ख                  | ६२         | ममिहासि अहवं,एवं                         | 46         | 4.3   | जो पढड् परमभावेण । ख                   |
| 18         | इताओं इहं                    | जे            | 85         | क्यगइ                           | जे                 | ६३         | <b>उक्षि</b> खत्तणं                      | 46         | 53    | अतिपरमं "                              |
| 94         | °हिबती,                      | ख             | ४२         | सुप्पमा                         | जे                 | Ęų         | <b>ैणाभिर</b> या                         | जे         | 88    | र उजुसमस्थो वि रिवू जे                 |
| 96         | तुम्हेर्षि वि <sup>°</sup>   | स             | 8.5        | <sup>े</sup> संजगरया,           | ,,                 | 66         | °सरिसिदासा                               | जे,ख       |       | वेजयसस्यो वि रिवू अ                    |
| 15         | तुष्मे वि                    |               | 8.5        | ैसा वीरा गच्छोहित               | <br>ख              | 66         | °पुरा य भवि°                             | म्ब        | 4,8   | ेण इसी य पु <sup>®</sup> 🔻             |
|            | धीर <b>हियया</b> सं°         | ज             | 8.8        | अणिए सु <sup>0</sup>            | जे                 | ĘG         | ंसा मविस्तंति                            | ने         | ولو   | घणत्थी घणं                             |
| 10         | पेच्छन्ति                    | ,,            | 88         | गती                             | ख                  | ĘC         | <sup>°</sup> त्ता इवीहुन्ति              | मु         |       | महाबिउछं जे ब                          |
| 96         | <b>प</b> उमादियं             | 柯             | <b>४</b> ६ | धणवनो                           | 29                 | ĘS         | वाय <b>कुमा</b>                          | जे         | 98    | ं सं गोताथी जे                         |
| 96         | पोमाइयं                      | जे            | 8 €        | वज्जगो                          | ₹.                 | \$5        |                                          | क,जे       | 4.6   | लमर "                                  |
| 96         | °कारणडुं                     | ,,            | 86         | सीसं नु। प°                     | ने                 | Ę 9,       | ं कयप्पमा                                | ख          | 4.6   | चेव आरोग ,,                            |
| 15         | ब <del>ुत्त</del> न्तं       | ¥             | 84         | <sup>°</sup> तिलया जुनि         |                    | 9 0        | °िन भागए क                               | जे         | 96    | य मुणिस्स हिं जे,ख,मु                  |
| 15         | °यमतीया                      | जे            |            | मुणिवरिंद् ।                    | स्व                | 9.         | 'ठितीया                                  | ख          | 9,9   | ंमादीया तंत्र                          |
| <b>२२</b>  | यत्तो सो                     | • •           | رو ما      | भ्रमस्यण                        | ख                  | 99         | °हिवती                                   | 22         | 9,5   | ेहि भगवया <b>अ</b> ं क                 |
| २३         | विक्रयन्ति                   | 45            | 60         | <sup>0</sup> जायसंविज्ञा        | জ                  | 98         | बविया                                    | ₹          | 55    | ँहिं भगवओ अ <sup>°</sup> स             |
| <b>२</b> ४ | <sup>°</sup> ष सुणसु         | জ, <b>স্ব</b> | ر با       | दो वि जुडस्म य पासे             | <b>新</b>           | 39         | °णा य भविद्विति                          | ख          | 900   | <sup>°</sup> कम्मविरया <sup>®</sup> जे |
| २६         | °णं च तिब्ददु°               | वा            | 40         | पासं, अ                         | जे<br>जे           | <b>3</b> 3 | सो उदं                                   | ख          | 901   | एवं वि <sup>०</sup> <b>फ,स</b>         |
| २७         | 'गतिगमजे                     |               | ધ્         | असोग                            | स्व                | ७२         | 'रहाभोय'                                 | मु         | 909   | विविहेणियबद्धमस्य म                    |
| 20         | रोण्ह्रम्                    | ;<br>ন        | 49         | चरिक्रण तबं                     | •                  | 98         | भवा इमे सु                               | 布          | 909   | रामासमन्यं।                            |
| 35         | वि <b>ण्ड</b> ह              | <b>इ</b> ,स   | ખું વ      | उवरिमे <b>य</b> गे <sup>0</sup> | जे                 | 98         | मवा सुराइया                              |            |       | नासेइ निच्छाएणं ॥                      |
| 3.         | हु एस भू                     | 套             | 4.9        | गेि जे                          | म्ब                |            | केइ । प                                  | जे         |       | मु,क,जे                                |
| ₹•         | यंण भ                        | ٠,            | 14.9       | जुई मद्दम <b>हा उ</b> °         | 布                  | 98         | होडी अ°                                  | जे         | 909   | ंगह इह नि 🛚 🐐                          |
| ₹•         | <b>ँ</b> द्विया तुम्हे       | ••            | 45         | संविद्याजणिय <sup>0</sup>       | जे                 | ৬াব        | होहिइ                                    | <b>4</b> 5 |       | <sup>°</sup> यं विमलं समस्थ <b>फ</b>   |
| <b>₹</b> 9 | जीवादिप°                     | 朝             | 4.3        | गयाण सिकयपाइन                   |                    | હદ્        | ंहस्स गणहरी परमी                         | ख          | 903   | एव वीर <sup>°</sup> सा                 |
| 39         | <b>पयत्ता</b>                | वा            |            | सम <sup>°</sup>                 | 29                 | 96         | सो पुण भो                                | स          | 902   | वन्छा गोबमसामिणा उ क                   |
| 39         | तिस्रोगद                     | ने,क          |            | गय।ण सक्तिउण्णवं सम             | <sup>°</sup> स्त्र | 45         | °रवतीविदेहे                              | ,,         | 903   | ंभृतिणा स                              |
| 39         | तिकोद्धद <sup>°</sup>        | न्य           | 43         | <b>मह</b> प्पातिड <sup>°</sup>  | जे                 | 19 %       | <sup>*</sup> व पुरे तिग°                 | जे         | 902   | सिस्साण 🔏 👪                            |
| 39         | °रो होहि                     | 17            | 4,8        | <b>ंधितीया</b>                  | ख                  | 60         | <sup>०</sup> नो स्वत्रि <b>ऊण असेस</b> ण |            | 808   | इत्ये तमरथं रणं 🚜                      |
| 32         | 'कोडीहिं वियण                | <b>T</b> —    | بهاره      | ंद्राए ⊨ फारे उत्ता°            | जे                 |            | कम्म संघायं। सु                          | ख          | 904   | जो नेहपणइणीहिं जे                      |
|            | पत्तिहि                      |               | 44         | °सावयागिण्णे                    | **                 | 69         | <b>ैसंक</b> र्द सुणे <sup>०</sup>        | जे         | 9=4   | हिं लिखं नी                            |
|            | विण पत्तं                    | ₫.            | وربها      |                                 | क,म्ब              | ८२         | अभिवंदह सुरवरी                           | "          |       | विणयगती स                              |
| ३२         | अणातिम <sup>®</sup>          | स्ब           | 49         | कयादी                           | ख                  | 63         | चेहबहगति                                 | स्र        | 906   | ेन्तोयन इ                              |
| £8         | गच्छसुतं भा <sup>०</sup>     | ज             | بوج        | सुन्दरिम                        | •                  |            | चेर्यघराइं                               | <b>₹</b>   | م ۾ ۾ | विषद्द ड                               |
| şя         | <sup>°</sup> धम्मपले विय, शु | ° <b>4</b>    | 69         | सुरंदो                          | जे                 | 4          | सत्तरस स <b>र</b> °                      | मु,जे      | 9 • 6 | विचिहिति सोविवि स                      |

| 100 | गे <b>ण्ड</b> न्ती             | जे       | 112 | किंथ कीरत                                  | উ     | 115 | ताणं वि होत विबोर्डि स विश्वक्रयरियाजे के                                                      |
|-----|--------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | ेन्ति हि डागिणी                | 4        | 193 | स्रोगम्म                                   | स     | 995 | हिंस दिसविमल बरिबाण जिण्हेंदे ब                                                                |
| 906 | वहरनिधित                       | 4        | 117 | °िम य मुंबह, रमह                           | जे    | 115 | ैसार्ज (१९९९)। ८६८४। <sup>३</sup> <b>इ.स</b>                                                   |
| 906 |                                | मु,जे    | 192 | वि राज्यह स्था                             | ख     |     | १०३००॥ छ ॥                                                                                     |
| 906 | <b>परलोगकं</b> खी              | ৰ        |     | ,                                          |       |     | मंगलं महा श्रीः ॥                                                                              |
| 90% | <b>मण्</b> सो                  | 4        | 793 | इमाः गाथाः न<br>सन्ति                      |       |     | इइ समर्तं इति                                                                                  |
| 105 | दु चरि <b>बफ्छे</b> ण          | जे       | 114 | ) बान्त                                    | स्त   |     | गास्ति प्रस्योः ग्रे,वा                                                                        |
| 9=5 | स्रहति                         | ख        | 118 | ैन्तु संसणि <b>उसं ज</b> े                 | 3     |     | पहले। ग्रंथांग्रं १०५५०                                                                        |
| 905 | पबाहो इसी                      | जे       |     | <sup>°</sup> न्तु संसणिउसं, ज <sup>°</sup> | •     |     | सर्व संख्या ।।।।।                                                                              |
|     |                                |          |     | ंन्तु सुसंनेज्झ ज <sup>°</sup>             | উ     |     | नास्तीमा पुष्पिका प्रतिषु जे,इ,स                                                               |
| 110 | न य कोइ देइ क                  | <b>有</b> | 198 | अतिरित्तं                                  | जे    |     | इति परमचरियं सम्मतं । अन्याप्रम् सर्वं संख्या ॥                                                |
| 990 | भारोगधणं                       | जे       | 995 | समंत मह                                    | न्त   |     | शत पर्वणात्य सम्बद्धाः अन्याप्रम् तव सक्याः ॥<br>अक्सर्-मता-विद्कृतं च न सिद्दियं अवाणमाणेणं । |
| 990 | হিনি                           | 斬        | 990 | •हुनामा आयरिओ                              | न्त्र |     | तं ख़मसु सब्ब महं, तित्थवर्विणिकाश वाणी! H                                                     |
|     | होंनि                          | ख        | 190 | विजयो तस्स उ सी <sup>®</sup>               | स्र   |     | त जनस्य सन्य भह्न, स्तत्यवस्थानाणसम्य वाणाः ॥<br>शुभ भवतु ॥ श्री संघस्य श्रेयोऽस्तु ।          |
| 990 | लोग नाहे 🕏                     | 4        | 196 | पुष्यगय. ना <sup>व</sup>                   | स     |     | प्रस्थाप्रम् १२००० । संवत् १६४८ वर्षे बहुसास वहि                                               |
| 699 | <sup>०</sup> णैसेव गिण्डिया सट | वंख      | 996 | <sup>°</sup> यण रामचरि°                    | क,श्र |     | ३ वुषे भोन्ना इद लिखिन ॥ देखक पाठहयोऽस्तु —क                                                   |

संकेत-संदर्भः-

जे = जसलमेर की ताक्पत्रीय प्रति

क = मुनि पुष्यविक्यजी संप्रह नं. २८०५

स्त = ,, ,, ने. ४९०६

मु = मुद्रित (प्रो. याकोबी द्वारा मर्पाहरत पर्डमचरियं की प्रति का पाठ और 'जे' प्रति का गाउ भी यदि उसका कोई अन्क पाठान्तर नहीं हो )

किस पाठ के भागे कोई संकेत नहीं है उसे शुद्धिकरण समझमा चाहिए !

मोटे टाइए में मुद्रित पाठ को स्त्रीकरणीय पाठ समझना चाहिए।

## परिशिष्ट ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन उदेश-१

| _                           | उदस                                                                      | 1-5                                       |                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ                 | पठितब्य पाठ                                                              | मुद्रित पाठ                               | पठितव्य पाठ                                                            |
| ८ कथा को और                 | कथा को जो नामाविल निबद्ध रूप में और                                      | ५५ विराधितपुर में                         | विराधित नामक पुत्र का लाभ , मुप्रोब                                    |
| १३ अपने-अपने                | आगमशास्त्र की विशेषता के अनुसार                                          | समागम                                     | को राज्य (श्री) की प्राप्ति                                            |
| गुणों के अनुसार             |                                                                          | ५६ साहसगति की                             | साहसगति की गरणतुल्य अवस्था तथा                                         |
| १४ पवन के पत्तों के         | पवन के द्वारा इत पत्तों के                                               | और उचका                                   | उसका परम शंताप और दशमुख का                                             |
| १५ जब श्रुतधर तीर्थकर       | जब तीर्थंद्वर                                                            | ५७ उपरम्भाविषयक                           | उपरम्भा की                                                             |
| १५ हमारे जैसे मन्दबुद्धि तो | हमारे जैसे मन्दबुद्धि भुतधर तो                                           | ५९ हुनुमाग की उत्पत्ति                    | हुनुमान की अन्धकथा                                                     |
| २४ जींककी समान              | जीक व शुक्ति के पृष्ठभाग के समान                                         | ६१ प्रतिस्र                               | प्रतिसूर्य                                                             |
| २८ अतएवनीतिनिष्ठ            | अतएव मूदता का त्याग करके सर्वादर<br>पूर्वक नीतिनिष्ठ                     | ६२ पवनंजय का निध्यय<br>६४ चकवर्सी प्रयस्म | पवनंजयका: नियम (प्रतिज्ञा)<br>चकवर्ती प्रमुख वलदेव, केशव व प्रति-      |
| २९ समुन्नत शिखर पर          | पर्वत पर                                                                 | An district 10100 million                 | वासुदेवों के चरित                                                      |
| ३० और केबूँदों में          | भौरे के जैसा मैं भी पूर्वकिषयों के<br>चरणक्ष्पी मद की बूँदों में         | ६५ इन्ह के साथ<br>म्रहण करना              | यह सम्पूर्ण गाथा मूल प्राकृत में ५७ वीं<br>गाथा के परवात आनी वाहिए थी। |
| ३२ युद्ध के लिए प्रस्थान    | वन के लिए प्रस्थान                                                       | ६६ विदेह में कारण                         | विदेहाका शोक प्रकरण                                                    |
| ३३ द्वारा तुम सुनो          | द्वारा यह पदा का चरित सहेतु तथा                                          | ७० उसके द्वारा राजकुमारी की               | राजकुमारियों की                                                        |
|                             | अधिकारों सहित कहा गया है, इसे<br>अब सूत्र रूप में संक्षेप में तुम सुनो । | ७४ कैकेयी केआगमन                          | कैक्यी("मृमित्रा)पुत्र लक्ष्मण का<br>पुनरागमन                          |
| ३८ वियुर्षेष्ट्रकेउत्पत्ति  | विद्याधर वंश और विद्युईष्ट्र की उत्पत्ति                                 | ७६ विद्यावल प्राप्ति                      | केशव (लक्ष्मण) को विद्याबल की प्राप्ति                                 |
| ४२ अतिकान्तजन्म             | महाराक्षसका संसारत्याग, उद्धकी                                           | ७८ वहाँ अष्टरावण का                       | वहाँ देवों का अद्शुत कार्य, वानरमटों का                                |
|                             | सन्तान के जन्म                                                           |                                           | श्रीयत्स-युक्त देह को घारण करने बाले                                   |
| ४४ श्रीमाल केचरों का आगमन   | श्रीमाला आदि खेचरीं की उत्पत्ति                                          |                                           | (लक्ष्मण) को मनोरमा की प्राप्ति और                                     |
| ४५ पादालंकार नाम की         | पातालंकार नामकी                                                          |                                           | राक्षस मधु के महान् पुत्र लवण की                                       |
| ४६ सुकेशी केउनकी            | सुकेशी के बलवान पुत्रों का लंका की                                       | ८४ विजय प्राप्त करने शके                  | विजय प्राप्त करके                                                      |
| मृत्यु                      | तरफ प्रस्थान व प्रवेश और निर्पात<br>के वध का वर्णन                       | ८५ अष्टप्रातिहायौँ की रचना                | (सीता की अग्नि परीक्षा की) अड्भुत<br>घटमा                              |
| ५० अपमानित यक्ष का क्षीम    | यक्ष अनाहत (अम्बूद्वीप का अधिष्ठायक                                      | ९० बाद मैंयाद रखो।                        | बाद में उसम साधुओंने धारण की                                           |
|                             | देवता) का क्षीम                                                          |                                           | और लोक में प्रकाशित की।                                                |
|                             | उ <b>रेश</b>                                                             | 3                                         | _                                                                      |
| ४ धर्मका थे।<br>७ सकामक रोग | धर्म में निष्कपट मति रखनेवाळे थे।<br>मृत्युदायक रोग                      | २९ तथा अत्यन्त<br>३२ संक्रामक रोगों से    | तथा सूर्यं की प्रभा के समान अत्यन्त<br>मृत्युदायी रागों व उपद्रवों से  |
|                             |                                                                          | १० हुए तथायुक                             | हुए अपने अतिशयों और विभृतियों से गुक्त                                 |
| ९ बन्दरों के मुँहके जैसे    | कपिशीर्षंक जैसे                                                          | ३९ हाथी के गण्डस्यल                       | हाथी का कुम्भस्यल                                                      |
| १३ विशालवे मधुर             | मनोहर खेल-तमाशीं (प्रेक्षणक) के कारण                                     |                                           | विपुलगिरि                                                              |
|                             | मधुर<br>अमरावती की                                                       | ५० तीन भाग<br>५१ दो वक्षस्कार             | भाग<br>दो (बारह) <sup>3</sup> वक्षस्कार                                |
| १४ अलका की<br>३० आठ कमा का  | भाठ के आधे चार कर्मी का                                                  |                                           | व्यन्तर देवियाँ                                                        |

<sup>9</sup> पतमचरियं का पाठ शंकास्पद है। आगे वर्णित कथानक में तथा रिषचेण के पद्मचरितम् में भी इसी घटना का उल्लेग है। २ सुमित्रा का अपरनाम कैकमी भी आता है। ३ पत्रभचरियं का पाठ शंकास्पद है। यहाँ पर 'अह दोग्णि' के स्थान पर 'दह दोग्णि' होना चाहिए था जिससे आगे के वर्णन के साथ सुसंबद हो सके।

उठे थे । उन्के हाथों पर चम्क

| मुद्रित पाठ                             | पठितव्य पाठ                                                                      | मुद्रित पाठ                     | पठितम्य पाठ                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ६० ऐसे समूह                             | ऐसे प्रसन्न इदय समूह                                                             | १०१ पुष्पोंकी चादर              | पुष्पंकित चादर से                                                   |
| ७३ राग में और द्वेष में                 | रोग और शोक में                                                                   | १•२ और अत्यन्तपूछता था          | और परम संशय को समसे प्रयत्न                                         |
| ७५ बीराहे में सवा हुआ                   | चार अंगों (गतियों) वाळे मार्ग (प्रवाह)                                           |                                 | पूर्वक पूछता था।                                                    |
| जीयमामवयोनि                             | में पदा हुआ जीव बड़े दुःख के<br>बाद मानवयोनि                                     | १०३ संगीत सेकरने लगा ।          | संगीत के साथ शत शत मंगलों से<br>स्तूरयमान वह महात्मा (राजा श्रोणिक) |
| ७६ भी मन्द पुण्य केशबर                  | भी जीव मन्द वैभववाछे शबर                                                         |                                 | बठा ।                                                               |
| ९०० इससे सण्डनों के<br>जाता है          | मानो सज्जनोंके चरित्ररूपी प्रकाश पर<br>दुर्जनस्यभावरूपी अन्धकार की मलि-          | ११० नगारी औरसमय पूर्ण           | नगाकों और दूसरे वार्योंके सामने<br>बजते हुए भी वह उनकी नहीं         |
|                                         | नता छा गई हो।                                                                    |                                 | सुनता था और समय पूर्ण                                               |
|                                         | उदेश                                                                             | <b>I-ર</b>                      |                                                                     |
| २ मुनिवर भगवान महाबीर के                | मुनियों के                                                                       |                                 | हुई (ज्योति) किरणों से वह                                           |
| ९ बन्दर एवं तियंथी                      | बन्दर रूपी आनवरी                                                                 |                                 | देदीप्यभान हो रहा था।                                               |
| २१ इस मोजन जीना है।                     | इस इजार योजन चौड़ा है।                                                           | ८५ चन्द्रकान्तमणि की भौति       | चन्द्रमा की ज्योत्समा की भौति                                       |
| १७ गुषाई तथा उत्तरकृद                   | ग्रुफाएँ तथा तीस सिंहासन हैं<br>और उत्तरकुरु                                     | ८७ त्रैसे वार्यों की टैंक दिया। | जैसे वार्थों से मेव की गर्जना<br>के समान जन्माभिषेक वैंड            |
| २० मध्य मेंआए हैं।                      | मध्य में उत्तम दिन्य तृक्ष हैं।                                                  |                                 | बजाया गया ।                                                         |
| ५५ उसके बाद धीर                         | उसके बाद महात्मा (यशस्वी)<br>भौर तत्परचात् धीर,                                  | ९८ उसने पहनाई।                  | असके उत्पर चूकामणि पहिनाई<br>और सिर पर चंत्राणक शिकार               |
| ५५ चन्द्र केतथा                         | अभिचन्द्र, चन्द्राभ तथा                                                          |                                 | (मुकुट) की रचना की।                                                 |
| ५६ त्रिय तुस्य ये ।                     | पिता तुल्य थे।                                                                   | ११२ उस समय तथा                  | उस समय इत्याणमय प्रसंगी                                             |
| ५७ कुन्न ६र आशास था।                    | कुलकर जहाँ पर रहते ये वह                                                         |                                 | (व्यवसायों) तथा                                                     |
|                                         | म्थान विचित्र गृहक्त्पतृक्ष से<br>और अनेक प्रकार के उद्यान एवं                   | १९४ कल्याणप्रद शिल्गों की       | कल्याणप्रद प्रसंगों (व्यवसायों)<br>तथा सैकडों विल्पों की            |
|                                         | बाविवयों से परिव्याप्त आनन्दों<br>का आवास था ।                                   | १२१ पुरोहित, सेठ                | पुरोहित, सेनापति, सेठ                                               |
| <b>डि. ३ दिगम्बर परम्परा में</b> स्वप्न |                                                                                  | १३२ इन्द्रनीलमणि                | इन्द्रमीलमणि, मरकतमणि,                                              |
| 100 4 141044 11.10                      | बद्धे भीनयुगल, विमान-बर-                                                         | १३२ सुद्दीनीय ग्रिविकामें       | सुदर्शन नाम की शिविका में                                           |
|                                         | भवन दो अलग बस्तुएँ तथा                                                           | १३६ जैन दीक्षा                  | यति-दीक्षा                                                          |
|                                         | सिंहासन को मिलाकर इस प्रकार                                                      | १५१ दोनों ओर एक कोस             | वह पन्चीस योजन कैंचा तथा                                            |
|                                         | १६ स्वप्स                                                                        | ऊँचा था।                        | छः योजन और एक कोस(अर्थात                                            |
| ६७ पम्बद्ध दिन तक                       | पन्द्रह मास तक                                                                   |                                 | सवा छः योजन) पृथ्वी में                                             |
| ८० विश्वार पर हो रहा या                 | <ul> <li>शिखर के शिका समृह में जबी</li> <li>विविध महामणियों से निकलती</li> </ul> |                                 | गहरा था। इस पर दो श्रेणियाँ<br>थीं जो दोनों बाजू से सुन्दर थीं।     |
|                                         | उदेः                                                                             | <b>u</b> –8                     |                                                                     |
| २५ धर्म से जीव एवं मनुष्यों के          | धर्भ से जीव, देवों एवं मनुष्योंके                                                |                                 | मजबूती से एक बूसरे पर मार                                           |
| ४५ ( फिर बन्होंने                       | फिर दोनों अत्यन्त दर्प के साथ                                                    |                                 | लगाते हुए उनके हाथ के तले                                           |
| ४६ र्रिसा प्रतीत होता था।               | भाषस में बाहुयुद्ध में जुट गये।                                                  | •                               | परिपूर्ण रूप से अति संसक्ष हो                                       |
|                                         |                                                                                  |                                 |                                                                     |

तीवगति से चलायमान तथा

# ८ हिन्दी अगुदाद संशोधन

|   | • • |  |
|---|-----|--|
| _ | 4   |  |
| ₹ | Į٩  |  |
| - |     |  |

|               | मुद्रित पाउ              | पडितब्य पाउ                        | मुद्रित पाड                        | पडितम्य पाइ                                  |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|               |                          | के जान (योक्त्र) के अर्द साग       | 3 4 4 4 4                          | वं महापुरुष भागे बिना एक दूसरे               |
|               |                          | का सील चढ़ा हुआ या और              |                                    |                                              |
|               |                          | एक दूसरे को मार गिराने में         |                                    | के सम्मुख रहकर युद्ध करने                    |
|               |                          | उँचं किये हुए हाथ चकाकार           |                                    | लगे । (यह अर्थ भी असंदिग्ध गडी               |
|               |                          | रूप में घूम रहे थे। इस प्रकार      |                                    | कहः जा सकता )                                |
|               |                          | उद्देश                             | 1-64                               |                                              |
| 98 €          | त्मव्रज                  | रत्नवज्र                           | १९४ तुम्हारा किसने वध              | बिना अपराध किए हुए ही                        |
| 80 2          | दक्षणि                   | प्रदक्षिणा                         |                                    | किस दुष्ट वैरी ने तुम्हारा वध                |
| धर प          | धनीभ                     | पद्मनिभ                            | २०१ भगीर्थ को                      | जाह्यों के पुत्र भगीरच की                    |
| AS A          | गयुष, हरिथन्द्र          | आयुध, रक्तोष्ट्र, हरियन्द्र        | २०३ अलकापुरी में                   | भमरपुरी में                                  |
| ६३ न          |                          | नाम का                             | २११ क्षुद् कर डाला                 | उस गाँव के लोग क्षुद्र कीडों के रूप          |
| -             | योतिषियों के             | निमित्त शास्त्रियों के             |                                    | में उत्पन्न हुए और हाथी के द्वारा            |
|               | त्तम गार्वे खरीदी        | उत्तम गाय सरीदी                    |                                    | वं साम कुचल दिये गये।                        |
|               | को में कुशल              | शास्त्रों में कुशल                 | २१६ यह ग्रमान्य                    | यह प्रस्ताचीत्पन्म ब्रुत्तान्त               |
| ९६ सं         | कित करके                 | मंत्रणा करके                       | २२२ धर्म से विरहित पुरुष           | विषय सुन्तों का भीग करके परन्तु              |
| १०६ उ         |                          | <b>उपश</b> (न्त                    |                                    | धर्म से विर्राहत होने <b>के कारण पुरुष</b>   |
| ११४ सं        | धर्म में                 | सीधर्म                             | २२९ करने के लिए गया                | करके                                         |
| १२४ अ         | e भेय                    | अब मेरी बात मुना जा भय             | २२९ जिनवर कीलगा।                   | जिनगृह में जयजयकार करने लगा ।                |
| १२४ प         | थ्यरूप है ।              | पथ्यस्य होगी और उपस्थित            | २३४ चामरविकम को                    | चारण मुनियों के विकास को                     |
|               |                          | प्रसंग में निरृत्ति (गुख-क्रान्ति) | २४५ अलकापुरी                       | <b>अमर</b> पुरी                              |
|               |                          | लाने वाली है।                      | २४८ आवर्त विकटरिब-                 | भायतं, विकट, मेघ, उत्हट, स्फुट,              |
| १२९ प्र       | कारों वाली               | प्राकारों वाली                     | राक्षस 🕏                           | दुर्भह, तपन, भाराप, मलिक और रत्म             |
| १३१ ह         | ारा रक्षित               | से स्वीकृत (प्राप्त)               |                                    | य समृद्धिशाली <b>रविराक्षस के</b>            |
| १३२ 🦻         | ः योजन लम्बा तथा         | छः योजन गहरा, छः येजन              | २४९ राक्षसपुत्री द्वारा निर्मित वे | _                                            |
|               |                          | लम्बा नथा                          | २५१ इस प्रकारराक्षस                | इस स्थल पर रिवर्षण के पदावरित मे             |
| <b>93</b> 2 ( | लंकानगरी) नामक           | मामक                               | नाम का पुत्र उत्पन्न               | एसा है:'राजा मेघवाहन की परेपरा               |
|               | वाधर समृद्               | विद्याधरों से सुसमृद               | हुआ                                | में (जो रक्षिस द्वीप का आदि राजा             |
| १४७ ई         | तिल                      | शीतल, श्रेयांस,                    |                                    | था) मनोवेग नामक राक्षस से राक्षस             |
| 186 8         | •                        | भर                                 |                                    | नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।'' और               |
|               | त्यभवन में प्रवेश किया । | चैत्यभवनों की उद्यंत्रा वी ।       |                                    | यही पाठ उचित माख्य होता है।                  |
| १०० सं        | ज्ञा करने पर             | भाज्ञा पाकर •                      | २५७ पुण्य द्वाराकरते थे,           | उन द्वीपों को रक्षा करने वा <b>डे राज्यस</b> |
| १८२ त         | था वैभव से जाते हैं।     | देवेन्द्र होते हैं वे भी ऐस्वयंसे  | <b>अ</b> तः                        | थे जिन्होंने अपने पुण्य से <b>उनकी रक्षा</b> |
|               |                          | देदीप्यमान हेकर हुतावह के          |                                    | को थी, अन्तः                                 |
|               |                          | समान फिर बुझ जाते हैं।             | २६१ सुवत                           | सु <b>व्य%</b>                               |
| 998 87        | ावाळे हे मेरे            | रूपवाछे हे मेरे                    | उट्देश्य समाप्त हुआ।               | उद्देश समाप्त हुआ ।                          |
|               |                          | उदे                                | स–६                                |                                              |
| १ राह         | श <b>स्व</b> शं          | राक्षसयंग                          | ३७ महासागरउसने                     | महासागर को आकाश के समान कैला                 |
|               | क्षेण शास्त्रा में       | दक्षिण श्रेगी में                  |                                    | हुआ उसने                                     |
| _             |                          | सुयोधन, जलदभ्यान                   | ४४ बजाते थे तथा                    | कूदते वे तथा                                 |
| ११ श्र-       | डपबन, जलाध्याय           | and a market                       |                                    |                                              |

#### प्रकास रिसं

|                                      | मुद्रित पाठ                                                                                                                                                             | पडितब्य पाउ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मुद्रित पाठ                                                                               | पठितम्य पाउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 €                                  | उसके द्वाराकरती थी                                                                                                                                                      | । प्रासाद, ऊँचे तोरणव मणि और राजों<br>की किरणों की आभा से शोभित वह                                                                                                                                                                                                                                    | १७५ निर्मित उसने<br>१७५ गस्र में माला                                                     | निर्मित वह माला उसने<br>गळे में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      |                                                                                                                                                                         | नगरी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि<br>देवनगरी की शोभा को हर करके<br>(उससे) उसका निमाण किया गवा हो।                                                                                                                                                                                                       | १८० गर्भास से<br>२१० सुरपुर अलकाके<br>२१८ कर्णपुर                                         | गर्जनारव से<br>सुरपुरी के<br>कर्णकुण्डल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६२<br>७४<br>१००<br>१११<br>११७<br>११७ | मं यहीं पर उसको बचाकर अलका नगरी के समान करने के लिए गया। धर्म एवंसब मुनिवर द्वारा दिया गया धर्मापदेश परमार्थ के विस्तार को नगरमें प्रविष्ठ होनपर भो पीड़ित होनेरहा हूँ। | में अब से उसकी परीक्षा कर अमरपुरी के समान करने लगा । धर्म से अनभिज्ञ मुझ पापी के सब (इसको शीर्षक रूप में रखो) परमार्थ के निरुचय को अरण्य में प्रविष्ट होने पर इसको १३२ के बाद पदो ध्यानलीन होने पर भी वह साधु अपने मन में ऐसा सोचने लगा कि मुक्कों के प्रहार से आहत कर मैं इस पापी को चूर चूर कर हैं। | २२३ राजा से पूछा कि लंकापुरी २२३ हुआ हो वह २२४ ) उसने कहा कि उस २२९ उनका आगननवाहर निकडे । | राजा से प्रश्न किया । तब वह लंका- पुरी हुआ था वह यथार्थ रूप से कहने लगा कि उस राक्षसमटों का आगमन सुनकर निर्धात अपनी तलवार व बागों की प्रसुर किरणों से प्रज्वलित होकर सूर्य की भौति उनका सामना करने बाहर निकला । (२४२) ऐसे ही समय व्यतीत होते सुकेशी और किष्किन्धि जो विख्यात यहा वाले थे, संवेग उत्पन्न होने पर प्रव्रजित हुए तथा अनेक वानशे एवं राक्षसों ने भी प्रव्रज्ञा ली। (२४३) |
|                                      |                                                                                                                                                                         | उद्देश-                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d 5.<br>3 0<br>£                     | भाँखें फैलाकर उसने<br>परम ऋदि फैलाकर<br>भणिमाऋदियाँ<br>साथ राज्य<br>विवाधरोंकोसुनकर                                                                                     | उस मृगाक्षी ने  परम ऋदि और परिषदादि  सातों प्रकार के सैन्य (अनीक)  साथ सभी खेनरों का स्वामित्व  इन्द्र विद्याधरों का स्वामी बना है ऐसा                                                                                                                                                                | ६७ उसे भायाउसे दी।                                                                        | व्योमिबन्द् ने यह जानकर कि उसकी<br>(रत्नश्रवाको) विद्यासमृह की प्राप्ति हो<br>वर्या है, अपनी पुत्री केकसी को उस<br>उद्यान में उसकी परिवर्या के लिए<br>नियुक्त कर दी।                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | विमाली ने                                                                                                                                                               | सुनकर<br>माली ने                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९१ पृथ्वी परबालक ने                                                                       | बिस्तर पर से वह बालक जमीन पर<br>लुदक आया और उसने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90                                   | भयवा मेंजाता हूँ।<br>अरिष्टस्चक<br>देखकरहोता था।                                                                                                                        | भयवा वापस लंकानगरी को सी उचलें।<br>काक<br>देखकर इन्द्र शस्त्रसमूह सहित शिकार<br>के समान स्थित हो गया जैसे सूर्य<br>के सामने पर्वेत                                                                                                                                                                    | १२१ रूपों सेउन्होंने<br>१३४ वह समयवदी वदी                                                 | क्यों से भी जब वे डमको शुन्ध नहीं<br>कर सकें तब उन्होंने<br>उसी के कारण अवधि पूर्ण होने के<br>पहुळे ही रावण को बड़ी बड़ी                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ <b>9</b>                          | सोम नामके देव ने<br>शस्त्र से प्रहारशस्त्र<br>से घायल<br>जिमकाउसी के अनु-<br>सार<br>उन्होंने उसका                                                                       | सोम नामके श्रूरवीर ने<br>शस्त्र की चोट से उसको सुमाली ने<br>धायल<br>जिस नगरी का जैसा नाम था उसी<br>के अनुसार<br>उन्होंने ज्येष्ठ पुत्री का                                                                                                                                                            | 111 4 1111                                                                                | क्षोभ्या<br>भुवना, अवध्या, दारुणी<br>उन्होंने कुनारसिंहों को देखा। वे विन-<br>यपूर्वक वर्षों के पास गये।<br>भुतिका वह ऐसा कथन यथोहिण्ट विना<br>संकास पूरा हो रहा है और तुम                                                                                                                                                                                                           |
| 7.7                                  | A: Rist AM MI                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     | ८ । इन्दा अनुवाद संशाधन         |                                                                           |                                                                | es y                                |  |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     | मुद्रित पाठ                     | पठितम्य पाठ                                                               | मुद्रित पाठ                                                    | पठितम्य पाठ                         |  |
|     |                                 | उदेश                                                                      | -6                                                             |                                     |  |
|     | सुरत <b>सं</b> गीत              | <b>सुरसं</b> गीत                                                          |                                                                | पूर्वक उनके साथ विवाह मैगल          |  |
| -   | शस्त्री का विचार                | शास्त्रों का विचार                                                        |                                                                | किया ।                              |  |
|     | सुरपुर अलकाके                   | सुरपुर (देवनगरी) के                                                       | १९० तो मेरा अग्रि में                                          | तो हे सिंख ! मेरा                   |  |
| 8 4 | और वाणी केगया।                  | और कनक व बुध राजा के साथ संनद                                             | २०८ वर्स में लोगों ने                                          | धर्म में ऋजु मतिवाछे छोगों ने       |  |
|     |                                 | हो गया ।                                                                  | २१० करने केत्यागकर                                             | करके यथा सुख-भोगों को भोग           |  |
|     | बहुत से पक्षी                   | बहुत से काक                                                               |                                                                | <b>फर</b>                           |  |
|     | शीर्षकः इन्द्रजीत आदि इ         |                                                                           | २१३ और कहाँसे                                                  | और देखो कहाँसे                      |  |
|     | हे दृत ! दुर्वचन                | हे दुर्वच ! एसे स्थम                                                      | २१४ समूह जैसे,                                                 | समूह के जैशी नीकी स्निम्धता         |  |
|     | छोटे को (रावण को)               | छोटे को (कुम्भकर्ण को)                                                    |                                                                | बाके,                               |  |
|     | मुसर                            | झसर                                                                       | २२२ मारकीघूमने लगा।                                            | तरपर्चात् वह कभी उसके गाओं          |  |
| 55  | इसकेडे आया ।                    | इसके अनन्तर दशमुखने सहसा अपने                                             |                                                                | के बीच में घूसने लगा तो कभी         |  |
|     |                                 | समस्त सैन्यको रणभूमि मैं यक्षभटी के<br>द्वारा वक की भौति पुगाया हुआ देखा। |                                                                | आज्वाज्में, तो कमी भागे             |  |
| 623 | तथा वाणोंकी                     | तथा बाजोंकी                                                               |                                                                | र्पाछ । जैसे सकास्य होकर वह         |  |
|     | शरीर वाला,                      | उसका शरीर था,                                                             |                                                                | चपल गति से हाथी को मोहित            |  |
| •   | थारण करने वाला                  | को धारण किये हुए था,                                                      |                                                                | करता हुआ घूमने लगा।                 |  |
| •   | तथा चामर. रही है                | तथा उसके सामने नामर हुलाये जा रहे थे                                      | २२३ <b>इ</b> स यु <b>द में</b><br>२२७ <b>शस्त्रों</b> शरीरवाला | अरण्य में                           |  |
| 140 | तथा भागरः हा द                  | जिसके कारण ध्वजपंकियाँ हिल रही                                            | २२७ शस्त्राःशरारवाला                                           | शस्त्रों की मार से जर्जरित वारीर    |  |
|     |                                 | थी। (१३०)                                                                 | २३० वन्दरी के साथ                                              | बाला                                |  |
| 939 | ऐसा कुम्भकर्ण                   | कुम्भरूप                                                                  | ·                                                              | वानर भटों के साथ                    |  |
| •   | हुआ। (१३०-१३१)                  | हुआ । (१३१)                                                               | ३३५ वानरकेतु नेवह                                              | वानरकेतु पर जो व्यसन आपदा<br>है वह  |  |
|     | वजाक्ष, शुक                     | यजाक्ष, बुब, गुक                                                          | २४७ उसने कुद्ध यमको                                            | उसने <b>यमको</b>                    |  |
|     | औरभोर                           | और दक्षिणदिशामें लेकानगरी                                                 | २४७ कर दिया ।                                                  | करके अवरुद्ध कर दिया ।              |  |
| ',  |                                 | की ओर                                                                     | २६२ जलसे पीकित सा                                              | जलसे परिपूर्ण सा                    |  |
| 938 | कि इस पर्वत शहरों में           | कि पर्वंत पर, नदिशों के किनारे तथा गाँव                                   | २६२ मानी पूजा कर रहा हो                                        | मानो जिसकी अर्चना-पूजा की           |  |
| ,,, |                                 | व सहरी में                                                                |                                                                | गई हो                               |  |
| 180 | तुम कलियुगर्मेपापसे             | तुम दोष, कालुध्य व पाप से                                                 | (२५८–३५९)                                                      | (२५८-२६२)                           |  |
|     | अथवाउद्यानमें                   |                                                                           | २६३ उसनेपार करके                                               | उसने इस प्रकार के समुद्र की         |  |
|     | कर सक्ँगा,                      | कर लिया,                                                                  |                                                                | देखते हुए बहुत से बोजन पार          |  |
|     | विविधशोमित                      | प्रामसमूह और नगरों से शोभित                                               |                                                                | करके                                |  |
| 904 | तथा आकार मेंवह                  | तथा कुपित और त्रस्त बह                                                    | २७४ इष्ट प्रहृष्ट                                              | हस्त प्रहस्त                        |  |
|     |                                 | तक उस राजा ने एक सौ उत्तम कुमारियाँ                                       | २७४ मियुम्भ                                                    | निशुम्भ                             |  |
|     |                                 | उसे दी। उस ऋदिवान् ने प्रसन्नता                                           | भाठवाँ उद्देश्य                                                | आरवाँ उद्देश                        |  |
|     |                                 | उहे                                                                       | <b>4-0</b>                                                     |                                     |  |
| ą   | किव्किनिधपुरमें लौट             | किन्किभिपुरमें लौट भाता या।                                               | ११ जब रावणविवाह                                                | जब रावण आवली की पुत्री तनु-         |  |
| •   | भाया।                           |                                                                           | <b>b 0 a a</b>                                                 | कञ्च की विवाह                       |  |
|     | ऋक्षरजाकी<br>उत्पन्न और बबे बबे | ऋक्षरजाको<br>वर्षे वदे                                                    | <b>१९ युद्ध क्षेत्र</b> मेंफिर भी                              | युद्ध क्षेत्र में शत्रुमटों के कारण |  |
|     | नलनीलाथी ।                      | नल और मील नाम के पुत्र                                                    |                                                                | तनिक भी भयभीत या भ्याकुल            |  |
| •   |                                 | वस्पन्न हुए।                                                              |                                                                | नहीं होता हूँ, फिर भी               |  |

## पडमच विशे

| मुद्रित पाठ                          | पठितव्य पाउ                                                                                                  | मुद्रित पाठ                   | पडितब्य पाड                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५१ मणिकान्तशिविरमें                  | मणिकानत पर्वत के सम्भागमें                                                                                   | १४ सनसे ही अवकरता हूँ।        | वं हो अब सिर पर अंअलि धारण                                                                                                 |
| २४ बाली के पास सहसा                  | वाली की सभा में सहसा                                                                                         | •                             | करके किसी अन्य को प्रणाम                                                                                                   |
| ३३ दूनने भीअथवा                      | बूतने भी प्रत्युत्तरमें कहा-हे<br>स्याप्र-बिलम्बी ! दिना बिलम्ब                                              | ६४ सुन्दर किया                | नहीं करेंगे।<br>सुन्दर तप किया।                                                                                            |
|                                      | भपने निष्दुर बचन (की भरसैना                                                                                  | <b>पर पृथ्वी में मच गई</b> ।  | प्रश्वी डल्का और अझिपिण्ड<br>युक्त हो गई।                                                                                  |
| ३४ वाप्रविलम्बो                      | करो) को बापिस के लो अववा<br>व्याद्यविलम्बी                                                                   | १०४ शतशः सपरिवार              | शतशः मगलीं से स्तुत्यमान दशा-<br>नन सपरिवार                                                                                |
|                                      | उदेश                                                                                                         | -                             |                                                                                                                            |
| ८ निमितौं को देखकर<br>२९ कोल वसुन्धर | निमिशों की स्थापना करके<br>कोलावसुन्दर                                                                       | ४३ वसस्यसकीतथा                | वस्त्र सींचती हुई, एक दूसरे<br>को दवाती हुई तथा                                                                            |
| २८ तथावनवाये ।                       | तथा सेवको सहित भाषास की<br>रचना को ।                                                                         | ४५ अक्रवंत्रीवैसे ही उधर      | जल्यंत्रों के द्वारा रोके हुए पानी<br>के छोड़े जाने पर यंह राजा नदी                                                        |
| ३० कहीं पर समनेगधी,                  | कहीं पर उत्तम सरोवर की भौति<br>विमा किसी वाधा के वह शान्त                                                    |                               | के विशाल तट पर आभूषण<br>पहिनकर लीला पूर्वक खड़ा हो<br>गया, तब उचर                                                          |
|                                      | वैग से वहती बी,                                                                                              | ५६ तलकार, तोमर                | तलवार, शक्ति, नोमर                                                                                                         |
|                                      |                                                                                                              | - ? ?                         |                                                                                                                            |
|                                      |                                                                                                              |                               |                                                                                                                            |
| ५ वहाँसुनाकि<br>१६ लगीकिचके गये ही ? | इस तरफ डसने मुना कि<br>लगी कि मुझ मन्दभाग्या के लिए<br>दुःख की नात है, क्या मेरा<br>प्रिय मार गया है अथवा वह | ७३ मंत्रपूर्वकचाहिए           | मंत्रींद्वारा पशु मारनेयोग्य (हवन<br>करने योग्य) हो जाते हैं। उनसे<br>सोमादि देवों को प्रयत्नपूर्वक तृप्त<br>किया जाता है। |
| २५ तथा डिलकेसे रहित                  | भकेला किस तरफ चला गया है ?<br>तथा अंकुरसे रहित                                                               | ११७ मिट्टीकेरहे थे ।          | हाथियों की लीला के साथ<br>साथ मेंडक, मोर और वाइल बन्द                                                                      |
| ४५ धर्मसे उउउबल                      | धर्ममें उद्यत                                                                                                |                               |                                                                                                                            |
| ५९ पहुँचेकिया ।                      | पहुँचे और उनके द्वारा तुरंत ही                                                                               |                               | <b>इर रहे</b> थे और पपीहों ने ताल                                                                                          |
|                                      | (परिवृत्त कर सिये गये) स्वागत                                                                                |                               | मिलानी आरंभ कर दी थी।                                                                                                      |
|                                      | किया गया ।                                                                                                   | ११९ धासके कारणपुष्पों के समान | बासक्यी,पुष्यक्ष्पीतथा पुथ्वी                                                                                              |
| ६५ वहहुआ।                            | बहु जिमशासन में प्रयरनशील बना।                                                                               | तथा लज्जाहीला पृथ्वी          |                                                                                                                            |
|                                      | उद्देश                                                                                                       | -65                           |                                                                                                                            |
| ६ हरिवाहन की                         | हरिवाहन के                                                                                                   | 84 "                          | **                                                                                                                         |
| ६ असुर रावणने                        | अपुरने .                                                                                                     | ४३ जाओ और उसम                 | <b>उत्तम</b>                                                                                                               |
| 3 ,,                                 | 91                                                                                                           | ४३ कींबा करो                  | कींदा करते हुए रही                                                                                                         |
| २१ ऐसाबनमाला                         | 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कह-                                                                                    | ४७ दुलंघपुरी                  | दुर्लध्यपुरी                                                                                                               |
|                                      | कर वनमाला                                                                                                    | ५७ डसकीरखता                   | उनको तरफ देखता भी नहीं।                                                                                                    |
| २९ निर्विद्यमन से                    | तृच्णारहित मनसे                                                                                              | ६० मेद कर सके,                | मेद कह सके,                                                                                                                |
| ३२ देदीप्यमान                        | ज्योतिर्मती की कोका से                                                                                       | ६३ दुर्लेषपुर                 | दुर्लैध्यपुर                                                                                                               |
| ३३ श्रायक धर्म का                    | श्रमण धर्म का                                                                                                | ξ <sup>1</sup> 4 ,,           | 23                                                                                                                         |
| ३८ दुर्लेषपुर                        | <b>दु</b> र्लम्यपुर                                                                                          | ६५ किलेकिया।                  | किले का नाश करने लगा।                                                                                                      |
| F1 "                                 | 3+                                                                                                           | ७३ दुलंबपुर                   | <b>बुर्के</b> ब्यपुर                                                                                                       |

## ८ दिग्दी भनुवाद संघोधन

|                                     | ~ 14.41                                                       | 3414 94144                         |                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ<br>४६ यदि सञ्जानस्या    | पठितव्य पाठ<br>दिय शत्रु इच्य मौर बल (साधन) में               | मुद्रित पाठ<br>१३४ पुरुषगात्रों पर | पठितव्य पाठ<br>अप्रिम गात्रों पर                                       |
|                                     | तुल्य हो अथवा                                                 | १३५ चपलवे दोनों                    | चंपल, निपुण एवं दक्ष वे दोनों                                          |
| ७६ करके ससके साथ                    | करके उसके साथ                                                 | -                                  |                                                                        |
| ८१ मिलने वालाबाहिए                  | । भिलने वाला राज्य सुस्त चैन<br>नहीं देता।                    | १३७ दिग्यराहुसै                    | भपने हाथी को मोक्कर रावण<br>ने उसे शीघ्र ही दिव्य वस्त्र से            |
| १२७ अत्यम्तरावण ने                  | समस्त राक्षस सैन्य प्रचण्ड ताप<br>की ऊष्मा से आकृष्टित हो गया |                                    | बांध लिया । उस <b>श्वमय वह</b> .<br>राहुसे                             |
|                                     | तब रावण ने                                                    | १३७ शून्य इन्द्रनेस्रिया ।         | श्रून्य हो गया ।                                                       |
|                                     | उदेश-                                                         | -१३                                |                                                                        |
| १ करकेइन्द्र के                     | करके इन्द्रके                                                 | २७ सहस्रभातु के                    | सहस्रभाग(भग) के                                                        |
| १ भा पहुँचे                         | भा पहुँचे, प्रतिद्वार द्वारा निवेदित करने                     | २८ सहस्रमानु ने                    | सहस्रभाग (भग) ने                                                       |
|                                     | पर रावण को देखा।                                              | ४५ अमि सेदुम्हारी                  | उसका भग्नि से जलाने का निश्चय जान                                      |
| १२ उत्तम विमान में                  | उत्तम उवान में                                                |                                    | कर तुम्हारी                                                            |
|                                     | उद्देश-                                                       | - १४                               |                                                                        |
| ५ जो प्राणियौंकेदेवोंके             | और इस मुनि के पास आते हुए देवोंके                             | ५१ हलों के फर्लों से               | हल और कुलिकों से                                                       |
| १२ जो दुष्ट                         | जो रागी, बुष्ट                                                | ५३ सोमा तो भारम्भ परिप्रह          | स्रोना तो भयदायी और भारम्भ परि-                                        |
| १३ जो भरयन्त असंयमी                 | जो पाप-अनक कियाएँ करते हैं,                                   | <b>%</b> T                         | मह का                                                                  |
| होते हैं,                           |                                                               | ५६ निरुपम अज्ञीपांग                | अक्षत अहोपांग                                                          |
| १९ भाशा काहैं,                      | आज्ञा देनेवाले (अधिकारी) है,                                  | ६१ सब देव काम                      | सव देव कषाययुक्त और काम                                                |
| २० विष एवं यत के प्रयोक्ता          |                                                               | ६२ को दुसरे देव                    | जो ये देव                                                              |
| ३१ गुनी होते हैं,                   | गुणी होते हैं                                                 | ६५ धर्म कोचयमशील                   | धर्म का भाचरण करते हैं और उनकी                                         |
| ३५ पौचमनुष्य                        | कोई पाँच अणुव्रतों से युक्त होकर तो                           |                                    | प्रतिभाओं की पूजा में उचमशील                                           |
|                                     | कोई अकामनिर्जरा से, इस प्रकार से भनुष्य                       | ७८ भाँति होते                      | भौति निकर होते                                                         |
| ३८ मानवभव प्राप्त                   | मानवभव तथा देवगति तात                                         | ८० धीर गम्भीर                      | धीर और महान                                                            |
| ३८ तथा जो                           | यदि वह                                                        | ८३ चन्द्रकोबरसाते हैं।             | चन्द्रको भारकादित कर मेथ के समान                                       |
| ३८ वहहै                             | ×निकाल दो                                                     |                                    | बरसने लगते हैं।                                                        |
| ३९ ही सर्वोत्तम                     | ही लोक में सर्वोत्तम                                          | ९१ कृत्रिम, हाथी,केसरी             | हाथी, वृषभ, शरभ, केसरी                                                 |
| ४५ वहदेता ।                         | वह अत्यन्त परिश्रम करने पर भी कोई                             | ९१ वमरीगायकेआसनवाडे                | वमरीगाय के चित्रों से युक्त पर्शवाछे,                                  |
|                                     | फल नहीं देता।<br>कि कुलिंगी (पासण्डी) और कुसारत्रीका          | १०४ वैसे हीवाता है।                | वैसे ही सभी भवों में मनुष्य-भव<br>कोंयिक गुणों में वह सबसे श्रेष्ठ है। |
| ४६ कि कुशास्त्रीका                  | को गोदान                                                      | १३० सुम्बरूपी सागर में             | रति सागर मैं                                                           |
| ५० जोगोदान                          |                                                               |                                    | राव सागर म                                                             |
|                                     | <u>ব</u>                                                      | देश-१५                             | £ ×                                                                    |
| ९ भारवर्ष के                        | भारतवर्ष के                                                   | ७५ दान करने में<br>७८ स्नी परवह    | विदारण करने में<br>की से विरक्त होकर वह                                |
| १२ एकत्रित करके                     | हर्ण करके                                                     | ८३ करनेवाला तथा                    | करनेवाला, कुमुदों को मुकुलित करता                                      |
| १६ आदि पुत्रों को                   | વુર્ત્રો એ                                                    | ad minimi mai                      | हुआ तथा                                                                |
| २० हरिणनाम                          | हरिणाभ (हरिष्याभ)                                             | ९२ क्योंकि वहनहीं है।              | जिससे वह मेरे को अथवा अन्य को                                          |
| २७ यहास्वी पुत्र<br>३३ जिनालयों में | विख्यात कीर्तिवाला पुत्र<br>विनासयों की                       |                                    | सदा के लिए इष्ट नहीं होगी।                                             |
| ५३ कहा कि मित्र को                  | कहा कि जगत में मित्र को                                       | १०० किन्तु चारी                    | बारों                                                                  |
| ५२ हॅसकर और उत्तर                   | हे प्रहृक्षित ! उत्तर                                         | १०० भाववाकेहै ।                    | साववाके धर्मे में एकाशिक्त बनी।                                        |

## पडमचरित्रं

## उदेश-१६

|                                                        | उस्त                                                                         | -75                                                                           |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ<br>३ गथ से                                 | पठितव्य पाठ<br>स्याध से                                                      | मुद्रित पाड                                                                   | पठितब्य पाठ                                                                                               |
| ५ होने परथी ।                                          | होने पर वहें दुःख से अपने अझों<br>(शरीर) को धारण कर रही थी।                  | ३३ मदौत्मस हाथी को                                                            | आपको यह आर्लियन का फल दूँगा<br>अर्थात मुझे जाने की<br>मदोन्मता बनहस्ती को                                 |
| १२ विद्याधरों केकष्ट<br>१२ गिरे हुए                    | हे वरण ! विद्याधरों के स्वामी रुष्ट<br>राक्षसभटों की मार से गिरे हुए         | ४२ अपनेसाथ<br>४३ किर मीरहूँगी ।<br>५३ कमलसमृह में सेथी                        | आपने मुझ पुण्यहीना के साथ<br>फिर भी आप मुझे स्मरण तो कर छेते।<br>कमल समृह को तोक्तों थी                   |
| २९ लौटा हुआपातालपुर<br>२९ रावणमेजा है।<br>३० कहा कि आप | लौटे हुए पातालपुर<br>रावण ने सभी सामन्तों से मिलकर<br>मुझे आपके पास मेजा है। | ५७ विशाल नेत्रींवाली को<br>६३ ही अजना के<br>६४ आगे के हिस्से में<br>६९ हदयस्य | स्याक्षी को<br>ही रात्रि में अजना के<br>बाह्य कमरे में<br>हृदय का इश्ट                                    |
| ३० महा का जाप<br>३९ मेंजाने की                         | कहा कि हे तात ! आ।प<br>मैं स्वतन्त्रता पृषेक (अपने आ।पही)                    | ७३ <b>कहने</b> वाली<br>७९ रतिगुणौँ <b>से</b>                                  | कहती हुई<br>रति को प्रोत्साहित करने वाळे गुणों से                                                         |
|                                                        | उदे                                                                          | <b>a</b> –१७                                                                  |                                                                                                           |
| २ और केंचेऔर<br>१३ सु <b>व औ</b> र शान्ति              | और ऊँचं तथा इयाम मुख वाडे हो<br>गये और<br>मुख का स्वाद                       | १०३ सुन्दर माता की<br>१०४ परन्तु स्वजन के                                     | सुन्दर माला की<br>परन्तु चिन्हों हे और स्वत्रन के                                                         |
| ६७ जिलेश्वरदेवजो                                       | उस का स्पाद<br>जिनेश्वर व गुरु के प्रतिकृत दुनियाँ<br>में जो                 | १०५ पहचान करकी गई ।                                                           | पहचान कर आस्थान कु: ब से परि-<br>न्याप्त शरीर वाली वह अजना वर्स<br>तमाला के साथ उस आरण्य में करण          |
| ८९ पूर्व दिशा मेंएक                                    | जैसे पूर्वदिशा सूर्य को दैसे ही एक<br>उद्देश                                 | -१८                                                                           | स्वर से रोने लगी।                                                                                         |
| ३ जल के स्वामी वरुण ने<br>१९ दरवाज़े से                | अलकान्त ने<br>अवसर पाकर (बडाने से)                                           | ३३ राजा केपुत्री को<br>४३ उत्साहवाळेकि,                                       | राजा के पुत्रों तथा दूतों को<br>उत्साहवाके उसको अजना की दुर्दशा<br>के बारे में स्पष्ट रूप से कहने लगा कि, |
| १५ इसान्त कह<br>२५ दुःख एवं शोक के                     | वसानत गुरुवनी की कह<br>पुत्र बोक के                                          | ४५ <b>हुए मैने</b><br>४६ निर्वासना का                                         | हुए रात्रि में भैने<br>निर्वासन का                                                                        |
| २९ पुत्र के बारे में                                   | पुत्र के जीवित रहने के बारे में                                              | ४८ समी से युक्त                                                               | ×निकाल दो                                                                                                 |
|                                                        | उद्देश                                                                       | <b>-8</b> 9                                                                   |                                                                                                           |
| ७ इतुरुह केइमें                                        | दानवपति (शवण) के दारा बुलाये<br>गये हैं और हमें                              | ४० को बुलायाकी ।                                                              | हुआ इनुमान<br>को स्वाधीनता पूर्वक (सम्मान) पूर्वक                                                         |
| ११ कि कायर का                                          | कि हे तात! कायर का                                                           | •                                                                             | बढ़े भारी समारोह के साथ छाया।                                                                             |
| २७ चारोंहनुमान                                         | चपलता से से विकम की प्रसारित करता                                            | ४४ मध्या <b>हका</b> लीन<br>४४ सुदर्शदनचक                                      | मध्याहकालीन<br>सुद्दीनचक                                                                                  |
|                                                        | उ है                                                                         | <b>∏-</b> ₹०                                                                  |                                                                                                           |
| १० शोक रहित क्षेमा<br>११ अळकापुरी के                   | क्षेमा, व्यपगत शोका<br>देवपुरी के                                            | ३० माम की सत्तम नगरी                                                          | नाम की माता, प्रथमपुरी (अयोध्या)<br>नगरी,                                                                 |
| १७ तथा वीर                                             | तथा धीर                                                                      | ३० संबरराजा                                                                   | संबरराजा                                                                                                  |
| १८ पिहितास्रय<br>१९ वित्तरक्ष                          | पिहिता <b>जव</b><br>चिन्तार <b>क्ष</b>                                       | ३७ श्रेयासनाच                                                                 | श्रेयांसमाध                                                                                               |
| २२ सर्वायक्षिद्ध                                       | सर्वार्थसिद्धि                                                               | ३८ मगवान्                                                                     | भगवान्                                                                                                    |
| २९ संभवनाथइन्द्रवृक्ष                                  | संभवनाथ, ऐन्द्र नक्षत्र और ग्रास्त्रक्ष                                      | ३९ कापिस्य                                                                    | काम्पिल्य                                                                                                 |

# ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन

| ¥1  | मुद्रित पाठ<br>१ भविस                                                   | पठितच्य पाठ<br>ऐराणी                                                 | मु<br>१३९ आ              | द्वित पाठ<br>वस्ती के      | पठितब्य पाठ<br>हैशावती के                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | ३ तिलक्षश्री भाता                                                       | तिलक वृक्ष, श्री माता,                                               | १४१ वर                   | ((ग्ह्रीन                  | वैराग्यहीन                                                                    |
|     | १ ततिका<br>अभरनाय                                                       | कृतिका<br>अरमाथ                                                      | १४१ सर                   | करसातवें                   | मरकर अर और मल्लि जिनों के तीर्थ-<br>काल के बीच में सातवें                     |
|     | ८ करके निकड़े थे।<br>१ विश्वद्रुप से                                    | करके गृहवास से निकड़े थे।<br>विस्तार से                              | १४४ वि                   | वाघरोंथी ।                 | वे किसी की अपने पति के रूप में<br>इस्छा नहीं करती थीं, केचरों द्वारा          |
| 61  | <ul> <li>९लाक कोटि</li> <li>अतिशय वर्जित</li> <li>अजितनाथ की</li> </ul> | ९९ हजार कोटि<br>अतिशयों से रहित<br>अजितनार्वे की                     | १४५ वि                   | वाधरों हैउन                | तनका अपहरण किया गया ।<br>पता लगाकर चकवर्ती के द्वारा वे<br>बापिस लाई गई और उस |
|     | तीसलाख एवं<br>मंगला में                                                 | तीस लाख, इस काख, एवं<br>सुमंगला में                                  | १५३ मधे<br>१५६ <b>४४</b> | ोदेवीका<br>अ के समान उत्तम | यशोमतिदेवी का<br>भति श्रेष्ठ                                                  |
| 105 | <b>बह</b> उथ्य <b>क्ष</b>                                               | वह सगर नाम से सत्पन्न                                                | १५९ वह                   |                            | बह                                                                            |
| 913 | वहाँक्ष्यवान<br>एवं बलिक्से करके                                        | तत् परचात् अत्यन्त रूपयान<br>एवं संस्कार करण करके                    | 944 DE                   |                            | पृथ्वी<br>श्रावस्ती, <b>कीशाम्बी,</b> पोतनपुर, सिहपुर                         |
| 132 | श्चरपन                                                                  | सम्पन्न                                                              | १८३ औ                    | र वसुदेव                   | भीर भन्तिम बसुदेव                                                             |
| 138 | नागपुर से                                                               | नागपुर में                                                           | १८६ मन                   | रमा                        | मनोहरा                                                                        |
|     |                                                                         | उहेक                                                                 | <b>–२१</b>               |                            |                                                                               |
| 90  | मनुष्यों मेंश्रेष्ठ                                                     | ×िकाल दो                                                             | ५८ भार                   | 7                          | मद                                                                            |
|     | बहुत से राजा                                                            | बहुत से श्रेष्ठ राजा                                                 | ६० वर                    | युजर्मी से                 | बन्धुजनों से                                                                  |
|     | उसने पति से                                                             | उसने जगकर पति से                                                     | ६८ विन                   | ाती                        | विनती                                                                         |
| 3 € | भौर…बदलते हैं,                                                          | और डमको व्यसम (भापत्ति) तथा महो-<br>स्सव वारि वारि से भाते रहते हैं, | ७३ भार                   | <b>ृस्नेह</b>              | भातृ <b>:नेह</b>                                                              |
| 40  | तीत्र                                                                   | तीत्र                                                                | ७८ हो।                   | ह में                      | लोगों में                                                                     |
| -   | किमा ।                                                                  | किया।                                                                | ८० निम                   | र्गेही                     | स्नेह बन्धन द्रटने पर                                                         |
|     |                                                                         | उदेश                                                                 | -22                      |                            |                                                                               |
| ૭   | पुत्र ंप्रतिष्ठित                                                       | पुत्र ! जिसने तुम्हें बैशव अवस्था                                    | ३४ (सम                   | गाधि) के साथ               | (समाधि) से                                                                    |
|     |                                                                         | में ही राज्य पर प्रतिष्ठित                                           | ३५ राक्ष                 | सों, वन्य                  | करचा मांस जाने वाके वन्य                                                      |
|     | करके और                                                                 | फरके वहाँ बैठा और                                                    | ५३ मेरे                  | पास                        | यह                                                                            |
|     | मुकोशलउससे                                                              | सुकोशल ने उससे                                                       | <b>५३ হাতি</b>           | К                          | सत्त्व                                                                        |
| 76  | ऐसाधर्म में                                                             | इस प्रकार अपने पुत्र के वित्त को                                     | ५८ दक्षि                 | ण देश का स्वामी            | दक्षिण देश के स्वामी                                                          |
|     |                                                                         | भानकर उस ययम कुशल अनगार ने<br>कहा कि धर्म में                        | ५८ साथ                   |                            | साथ भाये ।                                                                    |
| ₹6  | द्श्तेन-ज्ञान की लब्धिः                                                 | क्षा कि वन न<br>दर्शन-ज्ञान की लब्धि; पश्चमंदरविधि                   | ६० स <sub>ग</sub> र      |                            | <b>उच्</b> त                                                                  |
|     | पचनगरकारविधि                                                            | कैशरिक्रीडा, चारित्रलब्धि, परीषहज्ज्या,                              |                          | कीप्रकट की ।               | सुनना प्रारंभ किया ।                                                          |
|     |                                                                         | प्रवचनमाता, भाचीर्णमुखनामाः पंचनम्-<br>स्कार्विधि                    |                          | विष्य से                   | शुक्र और दिवर से                                                              |

#### पडमबरिये

| मुद्रित पाठ         | पंडितब्य पाठ                       | मुद्रित पाठ                | पठितम्य पाड                                                        |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | उदेश                               | -२३                        |                                                                    |
| ६ देवगणकेउस         | देवगण जिस शिखर पर निवास            | २१ भाजा से महरूमें         | भाजा से तिवत्विकसितने फौरन                                         |
|                     | करते हैं उस                        |                            | महलमें                                                             |
| ७ फिरमेरा           | तव नारद ने कहा, हे साकेतपति !      | २१ फ्रीरन                  | ×निकाल दो                                                          |
|                     | मेरा                               | २२ मस्तककोदिया ।           | मस्तकको उठाकर तकित्विकसितने                                        |
| १० जो एकइबारथका     | जो नैमिलिक सागरविधि ने कहा         |                            | स्वयं ही उसे रात में देखा और                                       |
|                     | था कि दशरमका                       |                            | फिर स्वामी को दिखाया।                                              |
| १२ इसकान करें।      | इसमें भाप विकम्ब न करें।           | २३ पथन के समाम             | पवनकी गति के समान                                                  |
| १६ देकरगया ।        | देकर वहाँ से प्रच्छन्त रूपमें बाहर | २४ देखने लगा।              | देशता हुआ रहने कगा।                                                |
|                     | चला गया।                           | २६ यहाँजन्ममे              | इस प्रकार                                                          |
|                     | उदेश                               | <b> 28</b>                 |                                                                    |
| ११ चारीभाये।        | भूमते हुए वे दशरथ और जनक           | २२ कि मेरे                 | कि है माम ! मेरे                                                   |
|                     | भी वहाँ मिलें। एक इसरे का परि-     | ३३ तवकिया ।                | तम कोगों के बीच में बसने विधि-                                     |
|                     | चय प्राप्तकर दोनों उस (समारंभ)     |                            | पूर्वक पाणिमहण किया, (इस प्रकार)                                   |
|                     | में उपस्थित हुए।                   |                            | राजा दशरथ ने कौतुक एवं मंगली                                       |
| १७ रूपसेहै,         | रूपसे तो यह कामदेव के समान है,     |                            | के बाम (नगर) में शादी की।                                          |
| <b>१९ पुरुषकी</b>   | पुरुषसे                            | ४० सुवाकेजिसके             | मधुरस्वरलहरी से जिसके                                              |
|                     | उदेश                               | <b>1-24</b>                |                                                                    |
| ५ प्रशस्त           | समस्त                              | २२ छिद्रमें से             | खुपके से                                                           |
| ८ कान्तिषाठे        | भां सों वा है                      | २३ उसेसौप।                 | डसको कुमार सीपि ।                                                  |
| १० कही गई           | सुनी गई।                           | २५ कुशलता                  | माहारम्य                                                           |
| १३ जन्मी से         | कई जन्भी से                        | २५ सागर के जैसे            | चारों सागरों के जैसे                                               |
| १५ उन कुमारसिंहीको  | उन चारों कुमारसिंहोंको             | २५ वे चारों                | 4                                                                  |
| १६ अबिरा            | पेराणी                             | (२४)                       | (२५)                                                               |
| १६ अचिराकीहुआ।      | उसके अचिरकुक्षी नामका पुत्र था।    | २६ बल, शक्तिक्लाओं में     | वल एवं शक्ति में अपने पुत्रों को<br>समर्थ चित्तवाळे तथा :कलाओं में |
|                     | उद्देश-                            | -२६                        |                                                                    |
| १४ कहीं से          | भटवी से                            | ५७ शरीरमेंकरते हैं।        | अन्य जीव अपने अंगों के कौओं                                        |
| १६ बीचकहा           | बीच अनेक्बुद्धि नामक संत्री ने     |                            | और गृद्धिके द्वारा चढ चढ बावे                                      |
|                     | उससे कहा                           |                            | जाने के कारण नरकायु के होच रहने                                    |
| १८ गर्दनपुरुषोने    | गर्दन में चोट इरने वाळे प्रहार     |                            | तक वेदनाएँ अनुभव करते रहते हैं।                                    |
|                     | करत हुए पुरुषों ने                 | ६५ अणुवतीके साथ मधु-       | अगुवरोंको प्रहण करके मधु-                                          |
| २८ कुण्डमण्डितको    | <b>कुण्डलम</b> ि <b>ड</b> तको      | ९४ हे प्रसन्मा ।           | हे मृगाक्षी !                                                      |
| ३१ प्रशस्त की।      | स्यस्थ की।                         | १०१ शरत्पूर्णिमाकेसमृह हो- | नक्रमणि में किरणों का समूह जित्रहो                                 |
| ५० हुए और गरम ताँवे | हुए जस्ते, तिने                    | १०३ देवकन्या               | इन्द्राणी                                                          |
|                     | उद्देश-                            | -२७                        |                                                                    |
| ७ आयरंगकेथे ।       | भागरंगके भधीन ये ।                 | १४ करकेचोवके               | करके दोस एवं स्तुति-पाठकोंके योवके                                 |
| १३ ऐसारामको         | हाँ, ऐसा कह करके राम को            | १५ समट बाई हैं।            | सुभट यहाँ मा करे हैं।                                              |

## ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन

| मुद्रित पाड          | पठितब्य पाठ                          | मुद्रित पाठ              | पहितब्य पाठ                       |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| २१ जिनके ऐसेवे       | जय, जय सन्द के उद्घोष व वार्यों      |                          | तरह नष्ट-विनष्ट इरने समे ।        |
|                      | की ध्वनि के साथ वे                   | ३० उसकापकरा ।            | <b>उसका पीछा किय,</b> ।           |
| २२ जनकतथा            | जनक भीर उसके संबंधी (कनक)            | ३१ स्वयं ही उठ           | स्वयं भपने सुभटों के साथ इठ       |
| २४ किरणोकी           | तथा<br>ज्यालाओं की                   | ३३ कई                    | वे                                |
| १५ जनकरो             | ज्याकामा का<br><b>क्याको</b>         | ३३ पूछरों ने             | सन्होंने                          |
| २५ आक्रमण किया       | (युद्ध का) संचालन किया ।             | ३३ पुष्पों कीथी।         | पुष्पों से (मपने भाप) को सजाया था |
| ६२ बार-बारधणभर में   | बार बार सामन्तींके द्वारा भरम होने   | ३५ करने समे।             | करते हुए छड्ने लगे।               |
| •                    | पर भी वर्धरींने क्षण भरमें           | ३० राम खरे               | राम स्वयं खबे                     |
| १८ पद्मसरोबरकोसरो ।  | पद्मसरोवरको नष्ट करता है उस          | <b>४२ राम तीनोंहैं</b> । | राम लोक में प्रसिद्ध हुए।         |
|                      | उद्देश-                              | -२८                      |                                   |
| ३ जटा के मारसे       | बटा-जूट से                           | ९२ कर्महै                | कर्म समस्त लोक को मचाता है।       |
| ९० स्तरा,प्रस्ताप    | लगा, शोक और अण्डबण्ड प्रलाप          | ९६ माया,आये।             | माता-पिता के साथ सभी राजा         |
| २३ भूमिजाना          | बहुर स्थलवरों (मनुष्यों) के मकानों   |                          | मिथिला में आये।                   |
|                      | में हमारे लिए जाना                   | ९८ हुईवृषमके             | हुई सत्रीधनी सीता ने धमुषभवन      |
| ३५ देशएक             | देश पारकर राजा शीघ्र ही जिला-        |                          | में युषभ के                       |
|                      | लय के पास में स्थित एक               | १०० महाबसी               | महाबाहु                           |
| ४४ किराजा            | कि कहाँ से यह खेचर-राजा              | ११९ तथादेवींने           | तथा जय-जयकार और वार्योंके घोष     |
| ४९ पिताबहु, जिन      | पितामह, विष्णु, जिन                  |                          | के साथ देवीने                     |
| ६३ द्वमहो।           | तुम सामान्य पुरुष हो ।               | १२१ उससेवह               | क्षुच्ध-सागर सा वह                |
| ६५ और बच्चेकी        | और मूर्वकी                           | १२१ विशालाक्षी           | मृगाक्षी                          |
| ६५ सामान्यहो ।       | सामान्य व्यक्ति भी इच्छा करता        | १२४ डसभीर                | लक्ष्मणने उस धनुषको उठाकर हुई     |
|                      | है, हीन पुरुष हीनके साथ ही           |                          | पूर्वक मोदा और                    |
|                      | सम्बन्ध चाहता है।                    | १२८ अध्युद्य             | भव्भुत                            |
| ६९ पुरुषों नेप्राप्त | पुरुषोने अचल व अनुत्तर मोक्ष प्राप्त | १४० करक                  | करके                              |
| ९१ विधिनेहै          | विभिने और भी भारी दूसरा दुःख         | १४१ पुत्रस्रगे।          | पुत्रों ने नववधूओं के साथ कमकाः   |
|                      | दिसाया है।                           |                          | अयोध्यामें प्रवेश किया ।          |
|                      | उहे                                  | ब-२९                     |                                   |
| १ दिन राजाने         | दिन से राजाने                        | ४९ सेवामा।               | वह विमल हदयवाला दिव्य नारी-       |
| २ (ऍपम)              | (ऐपम)                                |                          | अमी से सेवित होकर दिन विताता      |
| १६ अपमानसेकरके       | उच्चकुलमें उत्थन्म क्षियाँ अपमामसे   |                          | था और पूर्वजन्म में उपाजित (पुण्य |
|                      | पीक्ति जीवन जी करके                  |                          | के कारण) बारीर-सुख का उप          |
| ४९ राजा पूजा         | राज। पूर्ण भादरसे पूजा               |                          | भोग करता था।                      |
|                      | उ                                    | देश-३०                   |                                   |
| ३ सारस एक-दसरेके     | सारस आवाज करते हुए एक दूसरेके        | ३५ रामनेचाहिए            | रामने यह वचन कहा कि है भद्रे!     |
| १२ और चल पका।        | ओर चलने को प्रकृत हुआ।               |                          | को मध्य और अपहत हो गया है         |
| १७ जिसको विशिष्ट     | जिसका रूप                            |                          | उसके बारे में समझदार को चिन्ता    |
| १७ वह तो मेरी        | वह निश्वयही मेरी                     |                          | नहीं करनी चाहिए।                  |
| २७ चन्द्रगति सुँह    | चन्द्रगति विस्मित हुआ और मुँह से     | ६९ भतिभूतिमरकर           | श्रतिभृति निदानसहित मरसर          |

#### पडमच रिय

| मुद्रित पाठ                             | पठितंब्य पाठ                                      | मुद्रित पाठ                    | पठितब्य पाउ                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ६९ करने करो                             | <b>करने</b> लगा।                                  | ९२ जपर उक्कल रहा है।           | पुलकित हो रहा है।                                                  |
| ७३ पर्वत के सध्यमें                     | नगोत्तर पर्वत पर                                  | ९४ परहुई ।                     | पर अभिनन्दित की गयी।                                               |
| ८५ उसने                                 | भीर उसकी                                          | ९६ तुम करना ।                  | तुम परम बन्धु हो जिससे सीता को<br>तनिक भी उद्देश प्राप्त नहीं होगा |
|                                         | उदेः                                              | श—३१                           |                                                                    |
| श्रेणिकनेहे भगवन् ।                     | धेणिकने गणाधियसे पूछा कि,<br>भगवन् !              | ९६ स्त्रमीपुत्र<br>९७ इ.प हो । | लगी "हे पुत्र !<br>रूप हो" ।                                       |
| १३ ज्ञानका धारक                         | देह-धारक                                          | केंद्रे के                     | रूप हा ।<br>"कैकेई के बरके कारण पिताने                             |
| २२ स्कन्दके द्वारा                      | आक्रमणके द्वारा                                   |                                |                                                                    |
| ४३ पुरुष,आगको                           | पुरुष स्वरूप बस्त्रों के कारण आगकी                | ९८ नहीं चाहता।                 | मही चाहता"।                                                        |
| ४४ दौतरूपी बीणा बजाने बाले              | दौतरूपी बीणा जिमकी गिरगयी बी                      | ९९ हे पुत्र !                  | 'हे पुत्र !                                                        |
|                                         | (ऐसे बुद्धलोग)                                    | ९९ जार्जेगी ।                  | आर्फ्रेंगी''।                                                      |
| ५५ झाज ऐसे                              | आज मुनि के पास ऐसे                                | १०० कहा कि विस्थागिरि के       | कहा "बिन्ध्यगिरि के                                                |
| ६२ दुःखसंकुल                            | दुःख रूपी पादपी से संक्रल                         | १२३ उत्तमकिया ।                | पति एवं पुत्र का आर्लिंगन एक समान                                  |
| ७७ ऐसा ही हदय में                       | भला ही                                            |                                | होने पर भी भावनाओं की भिन्नता                                      |
| ९१ निर्मलकरो ।                          | पिता की विमलकीर्ति (वनी रहे                       |                                | रहती है।                                                           |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | इस्रलिए) माता के वक्त का परि-                     | १२५ धीर !करी ।                 | धीर ! उपेक्षा मत करो ।                                             |
|                                         | पालन करो ।                                        | १२६ सामध्र्य                   | अधिकार                                                             |
|                                         |                                                   | <b>1–</b> 39                   |                                                                    |
| २ करके वे                               | करके सीता के साथ वे                               | । – ५ <b>२</b><br>३० मावीं में | भवों में                                                           |
| ५ करक व<br>७ दूसरी दिशा में             | परिक्रम दिशा में                                  | २० पापा म<br>३५ <b>एक</b> न्त  | सीमावर्ती                                                          |
| •                                       | सिंह, हाथी, रुर                                   | ४१ सिंह के <sub>अ</sub> देखा   | उन श्रेष्ठ कुमारसिंहीं को देखा                                     |
| ९० सिंह रुद<br>२४ राजाओं नेगृहस्य धर्म  | ासह, हामा, एर<br>राजाओं ने जो विषयामुख थे, गृहस्य | ५१ स्वभावसेहोती है।            | स्यभाव से मायावी होती है।                                          |
| र इ राजामा नयहस्य वन                    | धर्म                                              | પદ <b>મીથા</b> !               | भी सन्तोष नहीं पाता था।                                            |
|                                         |                                                   |                                | चा चन्याच गहा नाता चार                                             |
|                                         |                                                   | 1-33                           | ~ ^ ^                                                              |
| २ था,लग या ।                            | था, बिना जोते बोये हुए धान के                     | 33. 9                          | रास्तें अञ्चलस्थित हो गये हैं।                                     |
|                                         | उगने से उसके रास्ते और मार्ग                      | ३७ छोटे बन में                 | मन्दारण्य में                                                      |
|                                         | अवहद्ध हो गये ये और उदुम्बर.                      | ३७ करके जार्चेगे ।             | करके जल में लोहे के गोठे की                                        |
|                                         | पनस एवं क्य की लक्षत्रियों के गहीं                |                                | भौति वे अचार नरक में जायेंगे।                                      |
|                                         | का समिधा के लिए वहाँ पर देर लगा                   | ३९ है,होते है ।                | हैं और करवत, तलवार तथा यन्त्र                                      |
|                                         | या।                                               |                                | होते हैं।                                                          |
| ३ विनयबातचीत की।                        | विनय और उपचार के साथ सभी                          | ६१ वेंत                        | वशयध्टि                                                            |
|                                         | तापसगर्णों ने प्रयत्मपूर्वक सनका                  | ९५ पद्मनाभ                     | पद्मनाथ                                                            |
|                                         | कुशाल क्षेम करते हुए बातचीत की।                   | ९९ सिंहोदर 🕏भरत ने             | सिंहोदर को बुद्धिशाली लक्ष्मण ने                                   |
| १४ भन्नहै,                              | खेत को बिना जोते कसलें पैदा                       |                                | कहा कि भरत ने                                                      |
|                                         | होती हैं,                                         | १०१ मृत्योंके पहती है ?        | मृत्यों से मालिक को आपत्ति होती                                    |
| १४ औरप्राम भी                           | और पुण्ड्रेक्षु प्रसुर मात्रा में है, तथा         |                                | <b>t</b> !                                                         |
|                                         | ष्राम भी                                          | १०२ तुम्हारेहै ?               | तुम्हारे आवेश से भुझे क्या !                                       |
| १५ औरहुए हैं।                           | और सप्र शकटों व वर्तनों के कारण                   | १०५ सृत्यु कीकरो ।             | यायुको बीघता से स्वीकार करो ।                                      |

|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | (47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 909 | सुद्रित पाठ<br>व्यक्त द्रहिशाली<br>पीटा ।<br>वयबांबलिया ।<br>नगर केदशपुर | पठिसद्य पाठ  हचत मनवाके पीट गिराया ।  बह किसी किसी योदा को आपस में ही एक दूसरे से मरवाता था, किसी को एकी की चोट से निर्जीय करता था और किसी किसी को जिसकी पीठ फट गयी थो तथा अधोमुख पका हुआ था, वह यो ही छोड़े देता था।  नगर के मुख्यद्वार पर आसीन दशपुर | सुद्रित पाठ १२२ वनसिंहोदर १२६ तथाकी । १३७ वेन वर्मकेदिये । | पठितस्य पाठ तन स्त्रियों के रोते हुए सिहोदर तथा सीता से आदर व स्नेह पूर्वक बात की। जैन धर्म के प्रभाव से संतुष्ट हो कर सिहोदर ने वह गणिका (वेश्या) ? और दिश्य कुण्डल विग्रुदन्न को ग्रुप्रत किये। बजकर्ण (बज्रश्रवण) के साथ उत्तम प्रीति हुई तथा परस्पर सम्मान, वान- प्रदान व आवागमन से उन दोनों का स्नेह बदता गया। |
| **. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | रम् वर्षा नवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                          | उदेश-                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | भनुप्रह दरके                                                             | विना अवरोध                                                                                                                                                                                                                                             | २५ छुड़ा सका ।                                             | खुकाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ę   | इसमें ऐसा<br>लक्ष्मण से पृष्ठा                                           | ''क्या दोष है ?'' ऐसा<br>लक्ष्मण से उसने पूछा ।                                                                                                                                                                                                        | ३३ शम्यायमान,डछलने के                                      | बान्दायमान, संधुन्ध मगर, मण्ड,<br>कच्छप और मतस्यों के उडकने के                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | राजा के                                                                  | नगराधिप के                                                                                                                                                                                                                                             | ३३ अल में प्रविष्ट हाथियों की                              | जल-इस्तियों को                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90  | द्वम नेरही हो ?                                                          | हे सुन्दर शरीर वाली कन्ये ! द्वाम<br>अन्पने ही राज्य में इस प्रकार के                                                                                                                                                                                  | ५० बन्धन से                                                | बन्धन से                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                          | वेश में क्यों की इन करती हो ?                                                                                                                                                                                                                          | ५३ द्वमहै ।                                                | द्वम यह सब जान जाओगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          | उदेश-                                                                                                                                                                                                                                                  | .34                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | पापी इस<br>भीगे हुए                                                      | पाप अपक्षीति का मूल है, इस<br>भीगते हुए                                                                                                                                                                                                                | ७६ सम्मान सेथा ।                                           | सम्मान से वह इतना पराजित था<br>कि उसको शान्ति नहीं हो रही थी।                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                          | प्तन नाम का विनायक (यक्ष) वहाँ                                                                                                                                                                                                                         | ७९ अठारह स्रास                                             | अठारह हुजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | पूपणबहाँ                                                                 | यहाँ शीघ्र ही विशाल                                                                                                                                                                                                                                    | ७९ <b>मन्द्</b> पत्ति सुनि कै                              | नन्द नामक यति के                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,   | वहाँ विशाल                                                               | वही प्रमाणित (योग्य) धर्म है।                                                                                                                                                                                                                          | ८१ वह प्रशस्त                                              | यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ĘU  | वह धर्महै ।                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                          | उद्द                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-38                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤   | समीएड                                                                    | सभी दिशाओं में अन्धकार छ। आने<br>पर एक                                                                                                                                                                                                                 | २८ जैसी भाजाइस                                             | जिस प्रकार आप कहती है वैसा ही<br>हैइस                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94  | बन्धन मेंबह                                                              | उपवास धारण किये हुए वह                                                                                                                                                                                                                                 | ३३ भाग्य से                                                | × निकाल दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33  | <b>প</b> থিক                                                             | अधीरता व                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84  | अपनेकहा कि                                                               | रुक्ष्मण को उस स्त्री के साथ देख कर<br>सीता ने हैंस कर कहा कि                                                                                                                                                                                          | १३ वृद्धि हो ।                                             | इदि देखी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                          | उद्देश-                                                                                                                                                                                                                                                | -30                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ७-८ | सिंह केहुआ है।                                                           | कलभ (राजा) कैसरी के साथ तथा<br>महाध्वज आदि (और) अंगाविपति                                                                                                                                                                                              |                                                            | स्थित हुए हैं। पंचालपति पार्थ एक<br>हजार हाथियों के साथ भाषा है।                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                          | राजा ये (सब अपने अपने) छः सौ                                                                                                                                                                                                                           | 10 /14 411                                                 | राजा कनक सेना के                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                          | मत्त हाथियों के साथ व सात सी                                                                                                                                                                                                                           | , , , , ,                                                  | राजा महीधर ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ,                                                                        | भरवों के साथ रण में बीग्र हो उप-                                                                                                                                                                                                                       | २९ राजा ने राम से                                          | राजाको राम ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### प्रसम्बद्धि

| मुद्रित पाड                                 | पठितम्य पाठ                                                           | मुद्रित पाठ              | पठितम्य पाठ                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ३१ इस पर रामने कहा कि,                      |                                                                       | ४२ प्रयत्नहोस            | अप्रमत्त                                                             |
| ३५ मतिबीर्यहजारी                            | सुना जाता है कि अतिबीय बहुत से                                        | ४४ शीघ्र ही वस में       | शीव ही तुम्हारे वश में                                               |
| र् जाराजाय <sub>ाक</sub> कारा               | हवारों                                                                | ५३ नर्तिकानेस्त्रोगो में | नित्काने कहा, हे अतिवीर्यं !<br>कोगो में                             |
| ३९ सेना कोहै।                               | साधन का हरण कर रहा है।                                                | ६१ शदा पूर्वक            | डपयोग पूर्वक                                                         |
|                                             | उहे                                                                   | <b>1</b> –36             |                                                                      |
| २ उसस्रीता के                               | उसे कानता के रूप में स्वीकार करके                                     | <b>४६ राजा नेमैने</b>    | लक्ष्मण ने कहा, हे राजत् ! मैने                                      |
| , -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | सीता के                                                               | <b>४६ तो तुम</b>         | तो है माम ! तुम                                                      |
| १३ जरके                                     | कर के                                                                 | <b>७७ इसफ</b> हा कि      | शत्रुदमन ने भी इसी प्रकार अपने                                       |
| १७ में बापस                                 | में आश्रय-स्वक (निवास स्थान)                                          |                          | मधुर बचनों से उसे क्षमा फरके                                         |
| १७ व मानत                                   | निश्चित करके बापस                                                     |                          | कहा कि                                                               |
| ३८ उगली ।                                   | स्टाबी ।                                                              | ५४ भोगों में अनुत्युक    | भोगों में भतिपोषित होकर                                              |
| ३८ उसने भी दाहिने                           | उसने उस आती हुई शकि को दाहिने                                         | ५५ हुइमणभी हो।           | लक्ष्मण बनमाला की तरह उसकी भी                                        |
| इंड उत्तव सा द्याह्य                        |                                                                       |                          | आश्वासन देने लगा।                                                    |
|                                             |                                                                       | <b>7</b> –39             |                                                                      |
| ४ पार करके                                  | पार करते हुए                                                          | ५४ हाथी केतथा            | हाथी के चलायमान कान तथा                                              |
| ११ सीता कोरखकर                              | सीता को मार्ग में (चलने के लिए) स्थिर                                 | ७३ डपसर्ग से युक्त       | डपसर्ग से मुक्त                                                      |
| 61-                                         | <b>5</b> ₹                                                            | ९२ सोचते ही हमारी        | उसके विषय में उनकी ऐसी धारणा                                         |
| १२ निर्मेल                                  | वदी वदी<br>                                                           |                          | हुई कि इनारी                                                         |
| १६ हाथियों को                               | सर्वे को                                                              | ९९ यहहै ।                | यह महालोचन है ।                                                      |
| १७ नामा वर्ण केदेखा                         | नाना वर्ण के विच्छुओं तथा भयावक                                       | १०१ द्यरी पत्नी          | दूसरी अमानिती परनी                                                   |
|                                             | घोनसौ (सर्पी) द्वारा घेरे गये उन<br>सुनियों को दशरथ-पुत्रों ने देखा । | १०१ मदनवेगाहुई ।         | भदनवेगा थी जो दत्त नामक सुनिवर<br>के पास में सम्बक्ष्यपरायणा हुई थी। |
| १८ उन्होंनेतब                               | घतुष के अप्र भाग से विश्वुओं और                                       |                          |                                                                      |
|                                             | सपीं को चारों ओर से दूर इटा करके                                      | १०६ तापसगुरुओं को        | तापसगुर को                                                           |
|                                             | त्रव                                                                  | ११२ यह सरल है।           | यह अनुकृत है।                                                        |
| ३४ यथायोग्य वे                              | यथाविभ वे                                                             | ११३ मेंहूँ।              | में कुँवारी कन्या हूँ।                                               |
| ४० दौत्यकार्य के                            | भपने कार्य के                                                         | ११५ वेश्या के            | द्वेष्या (अमानिती स्त्री) के                                         |
| ४५ व्राह्मणपत्नी ने जैसा                    | बाह्मणपरमी ने कामकीका के लिए जैसा                                     | १२३ अपनाजानकर            | × निकाल दो                                                           |
| ४५ रात के समय                               | × निकास दो                                                            | १२३ वाणी को इदय से       | वाणी को सुनकर इदय से                                                 |
| ४९ साथमतिवर्धन<br>४९ एवं दूसरे प्राणियों से | साथ वह गणनायक मतिवर्धन<br>प्राणियों से                                | १२४ अवधि ज्ञान छेससने    | अवधि ज्ञान से हमको यहाँ योगस्य<br>जानकर तसने                         |
|                                             | उदेश                                                                  | -80                      |                                                                      |
| 9 वे भी                                     | <b>उन्हें</b> भी                                                      |                          |                                                                      |
| ६ सहसा छन्नत                                | सहसा बहुत सी ऊँबी ऊँबी                                                | १२ दूसरे देश में         | बूसरे स्थल पर                                                        |
|                                             | उदेव                                                                  | <b>1–8</b> 8             |                                                                      |
| १२ मुनियों कोदेखा                           | सुनियों को और उस परम अतिक्षय को                                       | १५ घोभावाला              | कोभा की प्राप्तकर                                                    |
|                                             | देखा ।                                                                | २३ मैं योग               | में यह योग                                                           |
| १२ परमभतिशययुक्त                            | × निकास दो                                                            | २६ रहा हुआ               | रहता हुआ                                                             |
| १४ पक्षीउनके                                | पक्षी संसार का उच्छेदन करने के                                        | ૧૮ મં <b>ડુ</b> મા       | विकार माप्त                                                          |
|                                             | निमित्त से उनके                                                       | ३७ शर्ण्य मेंकिया ।      | भरण्य में ही भानन्द मानता है।                                        |

## ८ हिम्दी अञ्जवाद संशोधन

| मुद्रित पाढ                          | पंडितस्य पाठ                                                    | मुद्रित पाठ                  | पठितम्य पाठ                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ४२ आचार वाले                         | रूप बाले                                                        | ६२ वीचहुए।                   | बीय हमारे विता की सभा (न्यायालय)                                  |
| ५६ वह विद्यास की                     | वह प्रवर के निज मामा विशाल की                                   |                              | में अभियोग चला और दोनों में बाद                                   |
| ५६ औरजायगी                           | × निकाल दो                                                      | ६७ वथाणकि उपनास              | प्रतिवाद हुआ।<br>यथाशक्ति एवं भावना पूर्वक सपवास                  |
| ५७ वह सुकेतु                         | यहां बात होगी ऐसा कह करके वह                                    | ७४ इन्द्र के आयुध कज़        | इन्द्रेषतुष                                                       |
|                                      | सुकेतु                                                          | ७७ वचमधील                    | प्रमादरहित                                                        |
| ५९ विशास की धृता                     | विशास की विधृता                                                 | ७८ अनन्यरष्टि (सम्यग्रहि)    | तृष्णारहित र्दाष्ट से                                             |
|                                      | उरेव                                                            | -82                          |                                                                   |
| ८ बकुल, अतिमुक्तक                    | बङ्गल, तिलक, अतिमुक्तक,                                         | २२ डनभीरों को                | वक्कर लगाते हुए उन बहुर्सक्यक                                     |
| ८ वात्रपत्रिका से                    | वातपत्रिका और कुरैया से                                         | ₹६ है,है,                    | भौरों को<br>हैं, लता मण्डपों से युक्त <b>हैं</b> ,                |
| ९ वामीवेर                            | शमी, केलकी, वेर                                                 | २९ व्यास्त्यः<br>३० सपेट रहे | हा, जारा मन्द्रशास युवा हा,<br>फोद रहे                            |
| ११ ऐसाप्रिया के                      | 'ऐसा ही हो' यह कहकर प्रिया कै                                   |                              | प्ररोहों का समूह जिसमें से फूटा है                                |
|                                      | उहे                                                             | <b>श–४३</b>                  |                                                                   |
| ३ विसुक्तप्राप्त<br>१९ के साथ        | विमुक्त होकर सुल की स्थिति को प्राप्त<br>के लिए                 | ३५ हुईविशालाक्षीने           | हुई व अश्रु बहने के कारण उस विकः<br>स्वाक्षी ने                   |
| २० जंगस मेंहव्टिपथ में               | जंगल में मेरे नियम और योग की<br>समाप्ति के पहुळे जो इच्टिएस में | ३५ जीकापूर्वक                | × निकाल दो                                                        |
| २१ अभ्यासवा <b>डे</b><br>२१ जंगक में | विधान पूर्वक<br>सुरसुट में                                      | <b>४३ पापी थारण</b>          | पाय से परिग्रहीत तथा स्वजनों द्वारा<br>परित्यक्त में वैराग्य भारण |
|                                      | उदेश                                                            | 1–88                         |                                                                   |
| ५ रसकरगाय की                         | रखकर वत्सविहीन गायकी                                            | ३० जातेसम्मोह                | निगाइ करते हुए उसने नीचे सुबा                                     |
| ६ मेरा                               | मेरा गाढ़                                                       |                              | की हुई, सम्मोह                                                    |
| ८ किसी तरह<br>१५ हुई स्रीता          | वड़ी कठिनाई से<br>हुई भयभीत सीता                                | ३२ उसके नाम                  | उनके नाम                                                          |
| १७ माकाशमें से हुए                   | आकाश में आच्छादित होते <b>हुए</b>                               | ६२ इसडलम                     | इस प्रकार मनुष्यों में सार रूप उत्तम                              |
|                                      | उदे                                                             | য়–৪५                        |                                                                   |
| <b>४ फिरठहरो</b> ।                   | -तुम मेरे पीछे खडे़ हो जाओ।                                     | ३८ जल्दी हीजायॅ              | जन्दी ही पातालंकारपुर चढे जायँ                                    |
| ९ वनकेमेरे                           | विना कसूर अद्यया मण्यस्य भाव वाळे<br>मेरे                       | ३८ बैठकरपता                  | बैठकर भामण्डल के बारे में पता                                     |
| १५ मृर्डितडाला ।                     | नर<br>उसको लक्ष्मण ने बाणों से सृष्टित करके                     | ४२ मी <b>नहीं</b>            | भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं                                         |
| 1.2 Mariana                          | वींध दिया।                                                      | ४३ घीरज धारण की।             | भानन्द प्राप्त किया ।                                             |
|                                      | उद्देश                                                          | <b>ग–४६</b>                  |                                                                   |
| ९ प्रेम न छोदा ।                     | प्रेमाशा नहीं छोडी।                                             | ४९ कान्ति देता है।           | सुख देता है।                                                      |
| २८ जिसे कि तुमने                     | जिसकी तुम्हारे द्वारा                                           | ५९ इस रावण केदो ।            | यह रावण छ जाकर मुझे राम को सौंप दे                                |
| २८ साथ देखा है।                      | साथ याचना की जाती है।                                           | ७० तथा समुस्चय               | तथा चौथे समुच्चय                                                  |
| ३९ शरीर-सुख का                       | देवसुमा का                                                      | ८० पूजा                      | वांछना                                                            |
| ४० जिन,वे भी                         | को शम और लक्ष्मण तुम्हारे कल्याण                                | ८१ विन्तातुर                 | चिन्ता <b>म्</b> ग                                                |
|                                      | 🕏 सिए मित्य उद्यमशील हैं ने भी                                  | ८२ गिरवाम                    | निर्वास                                                           |

## पडमचरियं

| मुद्रित पाठ                         | पठितच्य पाढ                                                   | मुद्रित पाठ                  | पठितन्य पाठ                                                     |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| ८५ जैसाहुआ हूँ १<br>८६ ऐसा सोचकर    | जैसा क्यों निरूपित कर दिया गया हूँ।<br>× निकास दो।            | ९४ थोडे से त्रिप्टरों द्वारा | छोटे से त्रिप्टण्ठ द्वारा                                       |  |  |
|                                     | उदेश                                                          | -80                          |                                                                 |  |  |
| ३० तुम्हेंऔर                        | तुम्हारे कार्य को पूरा करूँगा और                              | ४४ युक                       | रिद्वेत                                                         |  |  |
| ३० कच्ट पूर्वक                      | विट सुमीव की                                                  | ५४ ग्रुरमति<br>५४ पद्मामा    | सुरवती<br>पद्मावती                                              |  |  |
|                                     | उदेश-                                                         | -86                          |                                                                 |  |  |
| १ धेर्य के                          | सुका के                                                       | ७९ काय                       | कार्य                                                           |  |  |
| ४ दसरा <b>नहीं</b>                  | दूसरी कोई कथा वे मही                                          | ८० करनेवाळेतिरस्कृत          | े करते हुए इस प्रकार भाईयों व छनके<br>परिवार द्वारा तिरस्कृत    |  |  |
| ४ जब'स्रीते !<br>९ दुष्ट बुद्धिवाठे | पास में बैठी हुई (कन्या) को भी वे'सीते!<br>पापमति             | ८७ यहदेगा                    | यह छोद न देगा                                                   |  |  |
|                                     |                                                               | १०० परिवृणे                  | पूजित                                                           |  |  |
| ९ रामनेहै ।                         | रामने तुम्हारे जैसे दुग्टवरित्र वाके<br>(साहसगति) को मेजा है। | १०२ सिन्धु देश में           | नदी अथवा समुद्रस्थल पर                                          |  |  |
| ११ डपचार किया ।                     | <b>उपकार किया ।</b>                                           | ११४ विरह सेसीता              | विरह में इशकाय बनी सीता                                         |  |  |
| २१ शबस्र                            | स्बद्धर                                                       | १२० बानरों में सेकरें।       | वानरों के किसी नीति कुश्चल सामन्त<br>की आप शीघ खोज करें।        |  |  |
| ३४ राजा का                          | रघुपति का                                                     | १२५ वळ सेचाहिए।              | अति बल से गर्बित तथा अपने शामध्ये                               |  |  |
| ६४ विकासभृति                        | विवालभृति                                                     | 177 400 0000 41184 1         | से युक्त पुरुष को किसी कारण (बस्ट्र)                            |  |  |
| ६५ उसचन में                         | इस पत्नी के वचन से वह विनयदत्त                                |                              | पर अपनी बुद्धि से विचार करते हुए                                |  |  |
|                                     | बहाने से वन में                                               |                              | भी सदा विमल (हृदय) होना चाहिए।                                  |  |  |
|                                     |                                                               | -89                          |                                                                 |  |  |
| १-२ दृत को देखा।                    | दूत को आता हुआ। देखा।                                         | ३३ धर्म                      | धर्म                                                            |  |  |
| ३ आदि का                            | तंक का                                                        | <b>₹</b> ₹ (₹₹ <b>−₹</b> ₽)  | (३३)                                                            |  |  |
| ९ इतुमान ने बुलाया                  | इनुमान ने सुप्रीय की पुत्री (कमळा)                            | ३४ भा जाउँगा।                | भा जाता हूँ।                                                    |  |  |
|                                     | को बुलाकरके दूत से पूछा।                                      | \$8 (\$4)                    | (३४)                                                            |  |  |
| २७ प्रसन्न                          | वश में                                                        | ₹4                           | यह विश्वास दिलानेवाली अंगूठी छै<br>जाकर उसको देना और उसकी (सीता |  |  |
| ३२ चित्तस्वस्थता के                 | अपने संयोग के                                                 |                              | की) चुकामणि मेरे लिए के आशा।                                    |  |  |
|                                     | उदेश                                                          | - 40                         |                                                                 |  |  |
| ५ में उस                            | में निरचन ही उस                                               | २० दुन्दुभि भौर              | ढोल त्यं आदि                                                    |  |  |
| उद्देश५१                            |                                                               |                              |                                                                 |  |  |
| ४ साधनाके<br>११ तुम ठहरी हो         | साधना के<br>तुम रहती हो                                       | २४ देव के आगमन के            | देश लौटने के                                                    |  |  |
| 11 21 061 6                         |                                                               | <b>च-</b> -५२                |                                                                 |  |  |
| <b>৭ খিস্কু</b> ত <b>ভ</b> ী        | त्रिक्ट की                                                    | ८ बजामुक्त स्वयं चठ          | वज्रमुख हुए हो स्वयं उठ                                         |  |  |
| २ सूचित करो                         | पता लगाओ                                                      | हनुमाननामक                   | हुनुमान को लंका (सुन्दरी) कन्या का                              |  |  |
| ५ जैसी भुजाओं वाळे<br>६ सर्पिणी के  | जैसी गर्जना करने वाके<br>भाषालिका के                          | A A LELLIO O O LELAGAR       | लाम नामक                                                        |  |  |

| बुद्धित राउँ                                                                     | पडितब्य पाड                                                                            |               | मुद्रित पाड                        | पठितम्य पाठ                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | उद्देश                                                                                 | 4-43          |                                    |                                                                                                                                                  |
| ९ और 🔐 प्रविष्ट हुआं १ 🔻                                                         | और दरवाजे पर (के निकट) ही स्थित<br>विभीषण के पर मैं वह अकेल प्रविष्ट                   |               | और बत्धाह से<br>इन्द्रबतुष की रचना | और कोप तथा उत्साह है<br>इन्त्रवसुष के कच्चों की रचना                                                                                             |
| १२ स्युतिचिन्द् के कप में<br>१५ में पुक्रकित                                     | - हुआ ।<br>रत्न सहित<br>में सन्तुष्ट होकर पुक्रकित                                     | 48            | दीनभाव से स्वन<br>परपुरुष के       | बिल्लाहट, स्ट्रन<br>जिस तरह परपुरुष के                                                                                                           |
| १५ <b>कहे वाने पर</b><br>१५ <b>को वाने पर</b><br>१६ धीरण नहीं परते।              | पूछे जाने पर<br>सुद्ध नहीं पाते।                                                       |               |                                    | प्रिया को देखने में उसके प्रियतम की<br>उसी तरह बाबर के                                                                                           |
| २० वे गण्यवी की क्या<br>२४ किविकहुई है ?                                         | वे गीत व कथा<br>विधिसकाय वन जाने से यह भंगूठी                                          |               | लंका कोसकता।<br>उसे इस             | कंदा को देखने में मुद्दे कोई आमन्य<br>नहीं।<br>सब इस                                                                                             |
|                                                                                  | निकलकर वन में पबी हुई तुम्हें मिली<br>है क्या !                                        | 111           | इतनष्ट<br>मस्तक श्रदनेनत           | इत राक्षक मध्य<br>इ.टते हुए नमफीने मोतीबाने और विमके                                                                                             |
| २६ सच्चे आवक हो,                                                                 | सन्त्वी बात कहने बाके हैं (सत्य की<br>बीवंध लिये हो),<br>सक्ष्मण भी तब सरदूषण को मारकर |               |                                    | मद का झरना नष्ट हो यहा था दे <b>वे</b><br>मत्त                                                                                                   |
| १४ सस्त्रण भीउपने<br>४७ मृत्यु केदुए हैं।                                        | डस स्थान पर पहुँचा तो उसने<br>मृत्युपथ पर अधिष्ठित कर दिये गये हैं।                    |               | सीव ही फेंकी।<br>और भारते हुए      | बीघ्र ही उल्टेरस्ते क्रिकायर केंद्र दिया।<br>और हतुमान भी भाते हुए                                                                               |
| ५६ मोजन करें,<br>७३ इसपत्रनपुत्र                                                 | पारणा करें,<br>'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहकर पवन-                                         |               | जाने पर कुद<br>गिरतेदिवा ।         | आने पर रावण कृद<br>उस भवन के गिरने से यह बारी पृथ्वी                                                                                             |
| ७५ रही हुई                                                                       | पुत्र<br>गबी <u>प्र</u> ई                                                              |               |                                    | पर्वेतों से अति नियंत्रित होने पर भी<br>सामर के साम हिस्र गनी।                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                        | श्च-५४        |                                    |                                                                                                                                                  |
| २ युद्ध में से कौटे हुए                                                          | युद्धामिमुक (युद्धोत्सुक)                                                              | 29            | कती, मिल                           | केलीकिक                                                                                                                                          |
| ६ तथा क्रमस्ता<br>२० फान्ति से                                                   | तथा आपकी कुशलता<br>कीर्ति से                                                           | \$4           | हुए पर्वे                          | हुए आकाश को आपूरित करते हुए<br>बल पर्दे।                                                                                                         |
|                                                                                  | उरे                                                                                    | 3-44          |                                    |                                                                                                                                                  |
| ८ इन्हजितने<br>२३ फाक मादि<br>३५ मैनियारण्य में<br>३५ गुवा रहते<br>३६ ग्रोग जिपा | इन्ज्रजितने<br>भोर, कालादि<br>≾निकाल दो।<br>सुवा कलपूर्वक रहते<br>सोना भात में किपा    |               | पुत्री केगया ।                     | राक्षसपति ने भागुन आदि से सम्मद<br>इन तथा इसरे बहुत से सुमटों का<br>स्नेहपूर्वक बहुत सम्मान (पूजा)<br>किया जैसे पिता अपने पुत्रों का<br>करता है। |
|                                                                                  | उ                                                                                      | हेष-५६        |                                    |                                                                                                                                                  |
| १५ समक्षपरेगा ।                                                                  | समक्ष मेरा इलकायन हो जासवा ।<br>उरे                                                    | श्र–५८        |                                    |                                                                                                                                                  |
| ४ सहोवर ग्रहस्य                                                                  | सहोदर नित्र ग्रहस्य<br>उरे                                                             | <b>1</b> 4-49 |                                    |                                                                                                                                                  |
| ९ उदानडाका ।                                                                     | बहामकीर्ति ने विष्य को तथा सिंह-<br>कटि ने प्रहत कोमार काला।                           | २५            | कान्तिवाडेप्रद्वार                 | कान्तिवाके वाजों से हुनुवान के झरीर<br>पर प्रहार                                                                                                 |

## - STORES

|     | मुद्रित पाड               | पंडितम्य पाड                         | ू<br>मुद्रित पाड        | ्र <b>पठितम्ब प्याह</b> ् ्र       |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 86  | इसदेखेंगे                 | संवर्ष के कारण शायियों से व्याप्त    | ६८ आप बाजों के          | आप देवे ! श्रम्याबत ने बावों है    |
|     |                           | इस विस्तीण बानर सेना को शोदी         | ६८ सुनीय साथि गये       |                                    |
|     |                           | ही देश में आप बिनष्ट सी देखींगे।     |                         |                                    |
| 84  | फेंके गये बाणों से        | में के गये बाग                       | ७१ विमासंदा के          | स्बन्ध कर से                       |
| 85  | बाबर सैन्य छा गया         | वानर सैन्य पर डा गये।                | ७५ विभीषण               | विराणित                            |
| 45  | इच्छानुसार विहार करने लगे | × निकाल दो                           | ७६ उस समय               | इतने में                           |
|     |                           | उदेश-                                | - <b>६</b> 0            | 1                                  |
| ,2  | तवआदि                     | तव श्रीवृक्ष आदि                     | ५ न माता, न पि          | श न पिता                           |
| •   | निर्मेस साधु              | निर्मल स्वभाव वाडे                   | ·                       | • •                                |
|     |                           | उद्देश-                              | -६१                     |                                    |
| ₹•  | अभिनानीक्रगा              | श्रीभमानी वह तीक्ष्ण बाण निकास       |                         | स्वाभिनान से मिर गिर के डठने की    |
|     |                           | कर उसके संजीप जाने संगा।             |                         | कोशिश करते थे।                     |
|     | चम्रमस के                 | चन्द्रनम के                          | ४५ वाँचने में           | नेष्टित करने में                   |
|     | कुंदकलकारा ।              | कुद्ध अंगद ने मय को ललकारा।          | ४६ निकालने वाके         | मिटा करके                          |
| 80  | मध्यबठते थे ।             | नच्ट हायों वाके कई सुभट भारी         | ७३ शवनशोक               | रावण रात में सोता हुआ ग्रोफ        |
|     |                           | प्रहार से आहत होते हुए भी अपने       | •                       | रायण रात ज साता हुना सास           |
|     |                           | उद्देश                               |                         |                                    |
|     | तरहहो।                    | तरह के अनर्थ को तुम प्राप्त हो       | २७ मगर के तीन व         |                                    |
|     |                           | गये हो।                              | २९ भयंकर महात्मा        | भवंकर और गदा हाथ में लिए           |
|     | यह क्ष                    | बहु पाप-फल                           |                         | सङ्खात्मा                          |
|     | रचि में                   | वैभव में                             | ३० भारत                 | मार्ल <u>े</u>                     |
|     | असफल होने से              | तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकने से     | ३४ एवं कीर्ति से        | पूर्व मदसे                         |
| २२  | भग्रमधे                   | बिरक                                 | ३५ भाकाश मेंभौ          | ते नहात्रों के साथ आहात की मौति    |
|     |                           | उद्देश-                              | ·६३                     |                                    |
| Ę   | प्रकारमहाराज              | प्रकार गज के पकड़े जाने पर महाराज    | ३४ घीरनामका             | धीर त्रिभुवनामन्द मामका            |
| *   | ₹ <del>4</del> ₹          | हे सुपुरुष ! अपने बन्धुजनों का स्वाग | ३४ गुणकास्त्रिमी पुत्री | गुणशालिनी अर्नगशरा आम् क्री पुत्री |
|     |                           | करके वर्षे                           | ३६ साथमहान्             | बाध प्रहारों से परिकृषे अक्षाम     |
|     | दुःखकापापिनी              | दुःस की उत्तरदायिनी पापिनी           | ५२ पिताहुए उसने         | पिता के स्थान (एड) के जातें हुए    |
| 95. | सुरबीव का पुरोहित हूँ।    | सुरगीतपुर का राजा हूँ।               | 74 1401 gy 504          | उसे रोका गया और उसने               |
|     | साभुपुरुष                 | राजा                                 | es Comme à se           |                                    |
|     | पीचितहै।                  | पोदित हो गया।                        | ६९ विशस्या नेडा         | भर में मध्य कर दिया गया।           |
| २७  | इस नगर मेंबह              | परन्तु इस नगर में द्रोणमेघ नामका     |                         | लोक में मृत्युपय पर स्थित मनुष्यों |
|     | ******                    | जो राजा था वह                        | ७२ लोक मेंविमल          | के किए जो विमल                     |
| 11  | समक्ष                     | बहित                                 | . 50                    | क रक्त वा स्वतंत्र                 |
|     |                           | _                                    | -68                     | प्रवाद वह उत्तम विमान से नीवे      |
|     | सवणबस्थाने                | पुर स्वणसमुद्र के                    |                         | वतरी।                              |
| 4 4 | <b>डलम</b> उतरे ।         | अध्यं आदि आडम्बर किये जाने के        |                         | <b>A</b> UAL I                     |

| मुद्रित पाठ                                    | पडितम्य पाइ                              | मुद्रित पाठ                             | पडितब्य पाड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २३ ग्रुन्दर चॅवरः                              | . भ्रन्दर इवेत चॅवर                      | ३५ सम्भाषण करनेवाली                     | संभाषण करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३३ करते हैं।                                   | करता है।                                 | ४० तथामुसावाके                          | तथा विकसित नयनवाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | उद्देश                                   | -६५                                     | Will Confidence of the Confide |
| <b>४ अनोषविद्या</b>                            | <b>भगोपविजया</b>                         | •                                       | फल की भौति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ९ अवस्ताताः के साव                             | बामृहिक रूप से                           | ४२ नहीं हैकरे?                          | नहीं हैंकरें है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३८ जीमभाँति                                    | बीम बसुछे से काटे गये डीडे               | ४६ वदहाबीस्पी                           | हाथीरूपौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                              |                                          | -66                                     | gi-lieij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३ पुत्रों के बेरियों को                        | सोये हुए वैरियों को                      | १२<br>१२ यमदण्डनामकी                    | .63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८ प्रामसमृद्                                   | प्राप्त के मुक्षिये,                     | १२ जामकी<br>३५ जामकी                    | · ×िकाल दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३२ मन्दोदरीने मन्त्री से                       | मन्दोदरीने यमदण्यनामक मन्त्रांसे         | ३५ जताया गया कि                         | नामके मन्त्रीने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 malatin man a                               |                                          | र ३ जलाया गया ।या<br>व−६७               | अतासा कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २ देवोंकोबो                                    | देवींका भी भंजन करनेवाली जो              | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५ रामसे कहा                                    | रामसे इस प्रसंग में।                     | ४४ कियाअनुकम्पा                         | किया है और तुम उसके छंपर अनुकम्पा '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५ रामधः कहा<br>५ आपपक्कें।                     | ्रानच इत अचग म।<br>.आप सहसा ही पकड़ हैं। | ४६ वर्गमें नहीं साधता ?                 | अन्यथा (अव भी) <b>अत्यन्त द्</b> षेयुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६ उन्हें कलवाओं ।                             | उन्हें आन्दोलित कर हो।                   |                                         | दशबदन साथा नहीं (बशमें नहीं किया)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३ भव <b>रेपदावण्ड</b> में                     | भयसे अन्य महिला मनमें जहदीं करती         |                                         | जाता है, फिर बहुक्षिणी विद्या के अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 add: ••• salaran                            | हुई भी अपने वह वह नितम्बों के            |                                         | वश में भा जाने के बाद तो कैसे (साध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | कारण बड़ी सुद्दिकल से, पद्मलण्ड में      |                                         | होगा) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४ • तुमसुमी ।                                  | तुम मेरी एक बात सुनी ।                   | ४७ मापदेखे ।                            | आप देखते रहें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a a a a a a a a a a a a a a a a a a a          |                                          | -६८                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३ भ्यति से,वे।                                 | ध्वनि के साथ चल पढें।                    | `<br>२९ हाथ मेंविशुद्ध                  | हाथ में वह विशुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १० दरवाओं में                                  | कक्ष (सण्ड) में                          | २९ । (२८)                               | 1 (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १७ छू हूवाषी से                                | चन्होंने स्पर्ध करते हुए तथा वाणीसे      | ३० वह माला उस                           | कण्ठी को उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36                                             | इस कुमार ने उसके हाथ से अझ-              | ३० । (२९—३०)                            | 1 (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>(</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | माला को छीन कर उसे तोद माला,             | ३४ पीटने लगा।                           | पीक्ति करने लगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | फिर बीध ही उसे जोक दी और                 | ५० छोदकरगर्या ।                         | छोक्कर वह अज्ञद राम के सभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | हैंसते हुए वापिस लौटा दो । (२८)          |                                         | क्षेत्र में चला गवा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | उरेश                                     | -६९                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७ मुनि सुनत                                    | <b>मुनिसुत्रत</b>                        | ५१ करने लगे ।                           | करने छगे । वह वह इक्ष दूटने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४ अपने अपनेमर बैटे                            | to the second                            |                                         | करो और पहाचों के शिकार गिरने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पृष्ट अपन असम्बद्धाः पद                        | सुवर्णभव ये तथा श्रेष्ठ छोटे छोटे        |                                         | <b>स्रगे। (५१)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | गहीं और चादरों सहित थे।                  | ५५ श्रार रसमें                          | वीर रसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४२ ऐसा कहकर                                    | ऐसा सोचकर                                | ५८ कान्ति से                            | क्रीति से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 4 2M ME 21                                   |                                          | 1-00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مستنب «کا کا انت                               | वस्रम, कुण्डल                            | "<br>३३ तब उसने ऐसा कहा                 | ऐसा कहने पर उसने कहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २: बोने के प्रम्बल,                            | हो यदि भरत राजा है जैसा भी हो            | ३४ पुरुषवर, पुण्डरीक                    | पुरुषवरपुण्डरीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५ होकिर                                       | . जान, फिर                               | ४५ इसोपरी                               | क्शोदरी ! तुम चळी, हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                | · <b>ખા</b> ખ, દેશા                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### परमहरिये

| मुद्रित पाठ<br>४५ प्रसमामी<br>५९ प्रसम करने नाजी | पठितम्य पाठ<br>सगाक्षी<br>असमा नामक                                        | मुद्रित पाड         | पठितम्य पाठ ।<br>क्या प्रारम्भ किया। |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ६८ सुमटोंनेकिया ।                                | सुभटोंने सङ्कापुरी से बाहर निक-                                            | ७९ व्याप्तसर्वेषे   | व्याप्त, आयुषों सहित, सूर्व के       |
| 40 34244                                         |                                                                            | 1-9\$               |                                      |
| २४ द्वारावैकनो                                   | द्वारा चेंके नगे शैक्यों                                                   |                     | , h park                             |
| २४ क्षिलाबाके पर्वत और                           | शिकाएँ, वह वह पावाण और                                                     | ३२ किसीमारता        | क्रियी इसरे को व्योचकर जारता         |
| २४ सुद्गर गिरने                                  | मुद्रर बोद्धाओं को भारते हुए गिरने                                         | ३२ हाथीकोये।        | हाबीको मारते ये।                     |
| १५ करकेप्रध्वीतक                                 | करके दर्व के साथ जीव और                                                    | ४० डतम              | वेदनी                                |
|                                                  | बरीर को पृथ्वीतक                                                           | ५३ उसम ऐसे          | उत्तम बरहुओं के बीवन ऐसे             |
|                                                  | उरे                                                                        | <b>I-0</b> 2        | * * *                                |
| ११ व्यक्तवने। (११)                               | सभाषको उन कुमारियोंने वहा कि<br>तुन्दें कार्व में सिद्धि प्राप्त हो ? (११) | १७ दोनों को         | ₹ <b>₹</b>                           |
| १२ उनकोचुनकर                                     | वनके सन्द छनकर                                                             | ११ विषय में         | (कोगीं को १)                         |
| 1                                                | उरेड                                                                       | <b>-</b> ⊌ <b>₹</b> | . 750                                |
| ३ वह भी                                          | वह ही                                                                      | १४ फरने बाके        | करते हुए                             |
| 4 1                                              | होने के लिए कैसे देखा गया हूँ।                                             | २४ वस के लिए        | बामने                                |
| १२ क्या कर्षे ?                                  | क्या मर जाडँगा ?                                                           |                     |                                      |
| १३ राजनकेकश्मणको                                 | द्वाथ में चक बारण किये रावणके                                              | २९ विरा हुमाऔर      | संकाथिपति गिरे हुए एक देव की         |
|                                                  | सम्मुख हुए कश्यक को                                                        |                     | मौति, बोये हुए कामदेवकी भौति और      |
|                                                  | उदेश                                                                       | I-98                |                                      |
| १० तकिन्माता                                     | तविन्याला                                                                  | २० इस मुक्को        | इस मुख्यनम् को                       |
| १५ मधुर शब्द से                                  | करण शब्द से                                                                | २० क्योंहै ?        | क्यों बन्द कर रखा है !               |
| १८ कान्ति                                        | कीर्ति<br>मेरे                                                             | ३८ मोडे             |                                      |
| १९ इमारे                                         | _                                                                          | ·                   | मुझ मोटे                             |
|                                                  |                                                                            | <b>1</b> -04        |                                      |
| २ ऐसा कहरूर<br>२० इसरे भट                        | 'ऐसा ही हो' कहकर<br>इसरे लोग                                               | ६६ राजानेप्राकारों  | राजाने राज्य की सूचना देने बाले      |
| २१ छे रहे में ""                                 | केंक रहे थे                                                                | 4.5                 | विद्व (किंग) भूत बहुतसे प्राकारों    |
| १५ स्रोग                                         | नरेन्द्र                                                                   | v• बैठे <b>गु</b> ए | <b>बैठकर</b>                         |
| ४३ तथा समट नय                                    | तथा मय                                                                     | ७१ रतिवर्बन विरक्त  | रतिवर्षन प्रतिवृद्ध हुमा और विरक्ष   |
| 1                                                | उरे                                                                        | <b>4−</b> 0€        | •                                    |
| १८ अणुवर्ती कोबारण<br>२५ वे भागरण                | पंच अणुजतीं को धारण<br>वे अचुरमात्रा में आभरण                              | २६ इकायुष           | विवल वसवारी हलायुध                   |
| २५ विविध प्रकार के                               | ×िनकास दो                                                                  | २६ औरकरो ।          | ≭निकाल दो ।                          |
|                                                  |                                                                            | <b>4</b> –00        | 1 .                                  |
| ३ औरदीवारीवाला                                   | और सोने की विचित्र कारोगरी वाला                                            |                     | से अच्क विजय प्राप्त करनेवाला था।    |
| ५६ अयलब्बि                                       | इस कथा के मध्य में                                                         | ८५ औरसुन्दरा        | और उस नगर के राजा की सुन्दरा         |
| ७१ स्वच्छन्द,                                    | स्वच्छन्द, उदाव                                                            | ९१ कोरों द्वारा     | चर पुरुषों दारा                      |
| ८९ भागेवभार्या थी ।                              | भागंव की मार्था वी जो अपने शरी                                             | ९२ सूग              | मय                                   |

|                                                                           | a said at the                                                                                                                                       | A STATE                                                                                  |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाड                                                               | विश्वस्य पाठ                                                                                                                                        | मुद्रित पाठ                                                                              | पंडितच्य पाड                                                             |
|                                                                           | . वरेश                                                                                                                                              | -66                                                                                      |                                                                          |
| १३ जिनदर्शनर्वेशासक्त वै<br>२१ जाइसान्त                                   | विष दर्शन के प्रसंग में में<br>दुम्हारे पुत्र के पास बाकरके में<br>दुसान्त                                                                          | ३९ असहूँ।<br>१७ बाकावरेंसर                                                               | पांच बीजगानी द्वार केने वा रहे हैं।<br>विजीवण की आज्ञा से आक्रास कें     |
| १६ वाजवान्यः,,,हवा                                                        | मधर्म करनेवाडे उछ                                                                                                                                   |                                                                                          | स्थित सथ                                                                 |
| २८ गोरणी                                                                  | बिहिनी                                                                                                                                              | ४८ सब शिक्षियोंने                                                                        | सव वस बिहिनवींबे                                                         |
| <b>३३ हमारीथीका</b>                                                       | समाचार देकर दुवने इवारी वाताओं<br>को जीवन                                                                                                           | ५० विश्वास<br>५० देखे अध्यय                                                              | ्रभिकास हो<br>ऐसे विस्तीन सन्दर                                          |
|                                                                           | -5                                                                                                                                                  | -66                                                                                      | 40 14/014 4-04                                                           |
| २ विवान, हावी                                                             | ्<br>विवान, रव, हाबी,                                                                                                                               | to a little to                                                                           |                                                                          |
| र बाब करे।                                                                | बाय बाकेतपुरी को पढे ।                                                                                                                              | १८ तथाचन्दीवर्गोकी                                                                       | तवा वाषों के मावाच और वन्दी-<br>कर्नों की                                |
| ५ वहाँहै ।                                                                | नहीं कपनती के पिता सम्बन्दिष्टि<br>राजा क्रसियकर्ग रहते हैं।                                                                                        | १८ हरंवे ।                                                                               | हुई एक दूसरे की बाह्यचील जी                                              |
| १४ वतरकर,किया ।                                                           | उतरकर भरतने हुई के बाथ उनकी                                                                                                                         | . ,                                                                                      | नहीं सुन बचते थे।                                                        |
| <b>1৬ বিহাত</b>                                                           | अर्थ दिया ।<br>चित्राड                                                                                                                              | ३४ जीयविश्वास                                                                            | बीव देवों का अति अव्युक्त और<br>विद्याल                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |
|                                                                           | उदेश                                                                                                                                                | 1-60                                                                                     |                                                                          |
| १ विशास शोभावा <b>टे</b><br>१ राज                                         | ≭निकाल हो ।<br>राजा                                                                                                                                 | ७ शय्यायुर्गेबासन                                                                        | सिंह को बारण करनेवाली सम्याः की<br>और आसम                                |
| १ लक्ष्मण के बारे में                                                     | राजा<br>कक्ष्मण के वैभवके विस्तारके वारेमें                                                                                                         |                                                                                          |                                                                          |
| २ द्वन सुनी ।                                                             | दुम चेष्टा पूर्वक सुनी।                                                                                                                             | १२ करोष हेकुल                                                                            | करोब से मधिक कुछ धव <b>वर्ध</b> रत्नीं<br>से परिपूर्ण होकर साकैतपुरी में |
| २ कक्ष्मणनेशन्यावर्ते<br>२ प्राचाद बनुवादाः ।                             | क्क्नणके नन्यावर्त<br>आवास स्थान था ।                                                                                                               | २४ कियाचहै ।                                                                             | कियाककर के समाम सोग है।                                                  |
| A AR                                                                      | वनका निवास                                                                                                                                          | ५२ पद्मावतीमन                                                                            | पद्मावती भादि युवतियाँ मन                                                |
| ॰ वह आबाद                                                                 | प्रासाव                                                                                                                                             | ६१ वर्गी को                                                                              | बाजार को                                                                 |
| ४ वैयाथी ।                                                                | नैसा था, कॅमा था और एव दिशाओं                                                                                                                       | ६२ दर्वकाइसरे                                                                            | दरेंसे आच्छादित होकर दूसरे                                               |
|                                                                           | का अवलोकन करने वाला था।                                                                                                                             | ६७ द्वाबीस्मरम                                                                           | हाथी प्रशान्त हृदयसे अतीत जन्म                                           |
| ५ स्थमेंबा                                                                | वसमें पर्वतसहस देंचा बर्दमान नामक                                                                                                                   |                                                                                          | का स्वरण<br>यह महाोत्तर करूर में                                         |
|                                                                           | विवित्र प्रेक्षायह वा                                                                                                                               | ७० यहब्रह्मलेक्वे                                                                        | AS MAILLE AND IN                                                         |
|                                                                           | ् उरः                                                                                                                                               | <b>4</b> -68                                                                             |                                                                          |
| ८ जबसेतबसे                                                                | जबसे शुब्ध होकरके वह द्वाथी शानत                                                                                                                    |                                                                                          | हुआ है तबसे                                                              |
|                                                                           |                                                                                                                                                     | •                                                                                        |                                                                          |
|                                                                           |                                                                                                                                                     | _                                                                                        |                                                                          |
|                                                                           | 4 4                                                                                                                                                 | ,                                                                                        | <b>युवा</b>                                                              |
| ६८ गर्भसेगबा ।                                                            |                                                                                                                                                     | ११९ चन्द्र कुलंबर                                                                        |                                                                          |
|                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                          | _                                                                        |
| १०२ कमी नर्कर उध                                                          | कमा तपश्चरण करके इस                                                                                                                                 | १२० लाइ क सम्म का                                                                        | नामन क साम का                                                            |
| ३१ वह वच जायगा ।<br>३३ ऋक्श्रुति से<br>६८ गर्भसेगवा ।<br>१०२ कमी नर्कर इस | उद्देश बहु तापस उसकी रक्षा करेगा । (बस्र और पर्वतक की श्रुति से हैं) गर्भसे कोगों का भानन्द रूप बहु विभू नामक पुत्र सत्यब हुआ । कमी तपश्चरण करके सस | ( - ८२<br>१०६ सफेड<br>१९३ मैर्ग<br>१९९ चन्द्र कुलंकर<br>१९० सुम्म<br>१९० सोई के सम्मे को | वफेद<br>युवा<br>वन्द्र, इसंकर<br>बोर से शुरुष<br>वांचने के संगे को       |

## "friends.

| मुद्दित पाठ                           | चित्रस्य पाठ                                                    | मुद्रित पाठ                                                                                                     | <b>पर्शिक्</b> च्य पाठ                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                       | . उसे                                                           |                                                                                                                 |                                                                    |
| कु <b>नवी में</b> . हं <b>ड्र</b> ए   | नदी में देश से शीचे वाते हुए                                    | १२ सिक्सिएइ                                                                                                     | सम्बद्ध                                                            |
|                                       | उरे                                                             | <b>3</b> —28.                                                                                                   |                                                                    |
| ९ निरत हो<br>६ संक्रेसमा              | निष्पादित हो<br>अन्छन                                           |                                                                                                                 | नाटकों द्वारा प्रश्लंसित होता हुआ।<br>यहके के सुकाओं प्रांत हुका । |
| ७ हाबीकेपावा                          | वह हायी अपने सुकृत के सकस्वरूप<br>दिवगणिकाओं के बच्च में वैक्की | ११ जो मनुष्य<br>११ डॉक्ट                                                                                        | जो क्रोय<br>संतोष                                                  |
|                                       | ं देशे                                                          | <b></b>                                                                                                         |                                                                    |
| १९ करनेबाडेऔर<br>२५ वेसमहार           | करनेवाके, कत्रवारी और<br>'वे उत्तमहार'                          | र्२ दानवेन्द्रआरी                                                                                               | दानवेन्द्रीने राम और स्थूनण का<br>क्या भारी                        |
| २१ किये हुए, चुनन्धित                 | किये हुए और सुगन्धित<br>किये हुए ये। (२१).                      | الم المناسب المناسبين |                                                                    |
| 以解釈 :                                 | 100 86 0 1 (63)                                                 | र्श्यापकोषःपरती है                                                                                              | जीवलोक में बढ़ चड़कर हैं                                           |
|                                       | 475                                                             | -64<br>2 : 1/2                                                                                                  |                                                                    |
| % नहीं-हैंबा ।<br>१६ वश               | भारण नहीं <b>चर्चे</b> याः।-<br>जय                              | १ <b>१ रपंपु</b> भट                                                                                             | रिषक रथसवार के बाब और<br>बोदे पर जवकन्त्रित सुभद                   |
| १६ कमळी से                            | कलसों से                                                        |                                                                                                                 |                                                                    |
| ३७ आये हुए आप                         | अज्ञात आप                                                       | ६२ साधुमी को                                                                                                    | साधुओं को सदा नमस्कार                                              |
| कृत समुख्यों के                       | रण नै सनुस्ते को                                                | ६८ एक                                                                                                           | <b>अके</b> का                                                      |
|                                       | <b>उरे</b> ।                                                    | <b>-</b> -                                                                                                      |                                                                    |
| भः <b>सम्ब</b> ः मृत्युः              | इसकी अपने लोगों के बाब सुयु                                     | १२ <b>ऐसा सहस</b> र .                                                                                           | ऐसा कहाजाने पर                                                     |
|                                       | उ है                                                            | 7-66                                                                                                            |                                                                    |
| ५ वसरेग्रहाम्                         | क्दरी के बच्चे के कार्ने अस्ताने वह                             | २४ ऐसा कहकर                                                                                                     | 'ऐसा ही होगा' इस अकार कह <i>कर</i>                                 |
| १५ वरम                                | भरा                                                             | २५ वहाँकिया ।                                                                                                   | वहाँ पर राजा इम्ब्यूसको सस्त्रवि-                                  |
| १५-१६ (वराके)                         | (बराडे)                                                         |                                                                                                                 | बाभ्यास के लिए भाया वैसक्द                                         |
| १८ मंबिका                             | क्षेपिका                                                        |                                                                                                                 | (उसके गुरु) दुर्जन विशिक्षाचार्थ को                                |
| २१ चायकंवारीर वाका                    | दुःश्वदायी भावाज करता हुना और                                   |                                                                                                                 | वतुर्वेदः में उसने सम्मुख्यः किया ।                                |
|                                       | भुद्दे हुए शरीरवाका "                                           | २८ : अपने                                                                                                       | अवलने अपने राजाओं के साथ                                           |
|                                       | उरेश                                                            |                                                                                                                 |                                                                    |
| २ सुरबन्त्र, धीँमन्त्र<br>६ बधुरापुरी | ् <b>तुरॅमन्यु, भीमन्युँ</b> ' ' '<br>प्रमापुरी                 | . ३३ नर्तक और                                                                                                   | नर्तक, अञ्चलक और                                                   |
| ११ अपनेसिव                            | ×ःनिकाल दो                                                      | ५१ होस्रग्रमुप्त!                                                                                               | होकर पर पर में जिनप्रतिमाओं की                                     |
| १९ मेरातब तक                          | मेरा यह खल स्वभाव बाला दु:खित                                   |                                                                                                                 | स्थापमा करके हे शश्रुघ्न !                                         |
|                                       | हृद्य तब तक                                                     | <b>4</b> ₹ (4₹)                                                                                                 | (५१–५२)                                                            |
| ३० जनरके                              | राचा के                                                         | ६२ काम में निरत                                                                                                 | काम से समृद                                                        |
|                                       | . उदे                                                           | <b>1</b> -९०                                                                                                    |                                                                    |
| ५ भाई सक्तणके                         | आई वीर लक्ष्मण के                                               | -                                                                                                               | शत्रु के                                                           |
| ७ विद्रेष्ठ कपर<br>१८ क्षेगर्सतु के   | निहम और इन्ट हो उपर<br>अंगद और इनुमान भी बुलरी ओर               | २६ किमहं                                                                                                        | कि तुम्हारे पास आने पर पहुछे जो<br>कुछ कहा गया था वह               |

# ८ हिन्दी (महाजार विशोधन

|     |                           | for a battom:2                        | Chin and an                               | 2014.                                                                |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | मुद्रित पाड               | पुंडितम्य पाठ                         | मुद्रित पाढ्                              | पंडितस्य साम                                                         |
|     | _                         | <b>उद्गेश</b>                         | -91                                       |                                                                      |
|     | . इरिम्बज<br>शुक्रि       | भरिजन<br>अपी                          | .१२ तस इन्बरक्रेडे                        | कोमह हजार महिकाएँ कोडे                                               |
|     |                           | ल देव                                 | -9.7                                      | ,                                                                    |
| ٧   | प्रसन्नाक्षी !            | स्वाक्षी !                            | •                                         | भतुकानी को-सन्दर्शन)                                                 |
| •   | प्रसम्ब                   | <b>अलं</b> कृत                        | २६ आदिका                                  | आदि विषय सुक्त का                                                    |
| 6   | गक्रपतियों को             | गजपतियों को ( गतपतिका≔श्रीवित         | १८ शमने उस                                | रामने सुन्दरियों के आप                                               |
|     | ,                         |                                       | -93                                       |                                                                      |
| 30  | क्तम पुरुष                | बत्युरुष                              | ३७ करके अनम                               | करके मुखप्रद भवक                                                     |
|     |                           | उरे                                   | <b>1-</b> 98                              |                                                                      |
| Ę   | सुभट, सुप्रीब             | सुभट, बेबर सुप्रीव                    | ३८ सुन्दरआच्छन्त                          | सुन्दर पंत्रज और इसुदांसे आच्छन्न                                    |
| •   | निर्देश                   | निर्देशी                              | ४२ क्रीको है वन                           | प्रक्रिन्द जाति के कोगों से क्ल                                      |
| 6   | <b>११वाकुलके</b>          | <b>११वा कुकुलके</b>                   | ६५ वदनामी सेसुझ<br>७६ <u>स</u> म्हारेवदपि | बदनानी से करकर अविक्रम्य मुझ<br>तुम्हारे साथ गेरा दर्शन (जिल्ला) जिर |
| 4.  | वस्त्रएव                  | सुसक्ज रय                             | at Babis                                  | हीं वा न हो । वधपि                                                   |
| 14  | गबिंत                     | <b>भास्तर</b>                         | ९५ रहकरपरिजनी                             | रहकर स्वमन और परिवर्ण                                                |
|     |                           | उदेः                                  | 7-94                                      |                                                                      |
| 6   | तुम्हारी कक्ष्मी तुम्हारे | हे लक्ष्मी ! यह सथ तुम्हारे           | ५६ जीवनेहो ।                              | जीवने जरा, मृत्यु और रोग न पाये हो                                   |
| 99  | रखने बाळे 🖁               | रकाने वाके और बीर हैं।                | ६१ उद्यानजलता है।                         | उचान को दुर्वचनरूपी आग से जलाता                                      |
| 14  | बीर                       | बीर                                   |                                           | है उसके समान यह अभाग जी अप-                                          |
| 34  | षन्दित                    | पृजित                                 |                                           | यशकरी अपि है वार्रवार क्यांचा                                        |
|     | दुः व के हेतुभूत          | दुःस देने वाके                        |                                           | वाता है।                                                             |
| 43  | अपबाद                     | ्रभग                                  | <b>51</b>                                 | -                                                                    |
| 44  | तथा,नाना                  | तथा यन्त्र और वैतर्गी आदि से नाना     | ६७ वैधै घारंच किया ।                      | स्रान्ति वारंण सी ।                                                  |
|     |                           | उरे                                   | 1-88                                      |                                                                      |
| 1   | भाभूवण) हे युक            | माभूषण) व चन्द्राकार आभूषण से युक्त   | ३१ भवंषर जंगल में                         | ×निकास दो।                                                           |
| 13  | कहने सेएकाफी              | कहने से यह एकाकी                      | इत् वैं <sub>वक्त</sub> स्तिती ं          | नहीं मासम कि वस भयानक प्राप्त                                        |
| 93  | सीता कोहै।                | सीता भरण्यमें छोड़ दी मनी है।         | Will Attended to a                        | वें तुस को थया मिडेगा (तुम्हारी क्वा                                 |
| 96  | नेत्रों मेंआपकी           | नयनाश्रुरूपी बादलों से ज्याप दिन नाली |                                           | हाकत होगी) ?                                                         |
|     |                           | भापकी                                 | ३५ को भ्याकुछ                             | की पवित्र                                                            |
| १२  | तरह एकही                  | तरह मुझे कोवते हुए एक ही              | us कैने आप्त किया ।                       | <b>ाश</b> नित प्राप्त की ।                                           |
|     |                           | तरेव                                  | ***                                       |                                                                      |
| 2 < | प्रकार निर्मक             | प्रकार शुद्ध किरण के समान निर्मेख     | २९ विभाग वर्ष                             | ×िनकाल दो ।                                                          |
| •   | - 371 % 1 - 9             |                                       | 196                                       |                                                                      |
| •   | क्षरचोव्य                 | इधर मुख कीका के बोस्व                 | भ १ वासीसक <b>े के समा</b> न              | अस्के से बाटे हुए अस्त के असात                                       |
|     |                           |                                       |                                           |                                                                      |
| 15  | युद्ध कार्व में           | युद्ध के बीच                          | ६७ पुरी कीवेर, इन्हर                      | इरिक, कीबेर, इन्हेंबा (इन्हेरा)                                      |

#### प्रमण्डिय

| मुद्रित पाट                         | पठितम्य पाठ                                                     | मुद्रित पाठ<br>उदेश९९    | पंडितस्य पाड                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                                 |                          |                                          |
| १५ बनाकरमें<br>१९ कियों से          | बनाबर उस बाबु पुरुष के हार<br>बेतों से                          | रा म ३६ ऐसाकहकर          | 'श्वी प्रकार हो' ऐसा कहकर                |
|                                     |                                                                 | सरेम-१००                 |                                          |
| ६ वेक्से                            | 🗴 निकास दो ।                                                    | ४० चामकर                 | सुनदर                                    |
| १० विकसित                           | विग्रकित                                                        | ४९ सुभटों से             | श्रेष्ठ रथीं वे                          |
| ३५ विपुक्त पुष्यकार<br>३५ वन वदरस्य | ही × निकास दो।<br>उन प्रण्यकारी उदरस्थ                          | ४९ वेचस                  | वे इकार, चकार तथा कुनार पक               |
| 61 44 44/64                         | an Sadding addid                                                | _                        | d forth that any fine                    |
|                                     |                                                                 | उदेश-१०१                 | में नहीं देख सकता ।                      |
| २७ वर्गेडिसस                        | ता । क्योंकि मैं तुम निर्श्वेज्य को इर                          | * .                      | न गहु। दक्ष प्रकता ।                     |
|                                     |                                                                 | उरेश-१०२                 |                                          |
| ३७ अकार्य                           | असम्ब कार्य                                                     | १२७ सागरोपम खै           | प्रस्य की                                |
| .३८ वर्षप्रातेदे                    | दी। सर्वश्रमने दोक्षा देखर आर्याः<br>सीप दी।                    | में को १४५ उनके मीविजय   | डनके (आगे) चारों विश्वाओं में पूर्व      |
| ६७ गरक बोनिर्वा                     |                                                                 |                          | से प्रारंभ करके अव्यक्तिन्त्रों के विजय  |
| ६९ नरकावास )ह                       |                                                                 | १४६ तथाभागे।             | तथा (इनके बीच में ऊपर) सुन्दर            |
| ७६ तथावे                            | तथा इःक से कराइते हुए और                                        | भंगों "                  | विमान सर्वार्थसिंद जानो । (वे पाँच       |
|                                     | को मरोक्ते हुए दे                                               |                          | अनुत्तर विमान थी बहुताते हैं)।           |
| ११५ मोजनांग, वर                     |                                                                 | १७९ विससे जीव            | जिससे अध्य जीव                           |
| ११५ दिन्यांग                        | रीपिकांग                                                        | १९६ भावति                | <b>भा</b> षित                            |
|                                     |                                                                 | उरेश-१०३                 |                                          |
| १९ पगदशकेप                          |                                                                 | २० (भनाव पुरुष)          | (इरिण)                                   |
| १७ दुवंगी दारा                      | •                                                               | निविद्य २३ और जक से      | और निह्नों के जल से                      |
| . ()                                | किये जाने पर वर से                                              | ७४ बोपुर्वासे            | नो सरक्र देव-प्रसो से                    |
| 14 (15)                             | (10)                                                            | ८१ सुमकरभीचनाने          | सुनकर प्रतिसुद्ध शीचनाने                 |
| 16 (15)                             | (14)                                                            | ८३ करने बासा, चारित्र    | करने वासा, विद्युद्ध सम्बक्षवारी वारित्र |
| 15                                  | वसके लिए ने इरिन फिर एक                                         |                          | करके लीयकर्गी से                         |
|                                     | को नारकर अपने करों के कल-<br>चोर कंगल में वराष्ट्र के रूप में र |                          | कोदी के लिए बाड                          |
|                                     | हर । (१९)                                                       |                          | <b>भनदत्त</b>                            |
|                                     |                                                                 | १५१ क्रीको वेका          | श्रीके द्वारा वेका                       |
| २० वन्दरकिर                         | नव्यर, ज्यानकृत तन । अर है।                                     |                          | नो इसरों को                              |
| ५ मोगोकरो                           | ं भोगी, इसमें प्रतिषेत्र वत करी                                 | उदेव-१०४                 |                                          |
| ५ नागाकरा                           | - जाणा, रंबन जातनव वृद्ध सहा                                    |                          | आधिपत्य                                  |
|                                     |                                                                 | डरेव−१०५                 |                                          |
| ११ पीर्तमः मीण                      |                                                                 | ३७ किस्सेसुमार्के ।      | विसरे वह सारा श्रुतान्त वह सुनाइगा।      |
| १४ असुद्ध<br>११ मोर्गी वे विभ       | अच्युत<br>पुर, नोगों ने अति नोहं त्रांत,                        | ५३ वर्ती हुई वी          | ्षलायी थीं                               |
| रा क्या च                           | हर, भागा च चात नाह् जात,                                        | ५३ वर्ड और दरव मुरद्रीका | बलते हुए और दग्ध होते हुए शुरदों का      |

## ८ हिन्दी मनुबाद संशोधन

| मुद्रित पार्ड ।<br>५७ राक्षसीम्यास थाः | पिटितब्य पाठ<br>राक्षस, क्षियार और प्रेत-समृहके गुँह<br>प्रकाशित हो रहे थे; | मुद्रित पाठ<br>५८ वैतालॉरहे थे,          | पठितस्य पाठ<br>वैतालों के द्वारा वश्चसमूह के आहत<br>होने पर भूतगण घूमने कम क्ये वे,  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ५४ राक्षस्रोबह                         | राक्षसादि कव्याद प्राणियों से बह                                            | ५९ कहींरहा था,                           | कहीं नील-पीत प्रकाश दिखाई दे                                                         |  |
| ५५ डाकिनियों केऔर                      | डाकिनियों द्वारा घड खींचे आने से<br>डराडना था और                            | ७९ और प्रणास<br>७७ अतिप्रचंडयक्ष के      | रहा था,<br>और साधु को प्रसन्न करते हुए प्रणाव<br>अतिप्रचंड और अयंकर महाव <b>ध के</b> |  |
|                                        | उदेश-                                                                       |                                          |                                                                                      |  |
| ७ गर्व                                 | गद्                                                                         | ४२ वहाँहैं।                              | यहाँ उत्पन्न <b>हुए हैं</b> ।                                                        |  |
| ४० स्नेह के बन्धन में                  | वंषुस्तेह में                                                               | ४७ हद बुद्धिवाके वे                      | हद संकल्प के साथ वे                                                                  |  |
|                                        | उद्देश-                                                                     | -१०७                                     |                                                                                      |  |
| १ बीरगणधर                              | बीर जिनेन्द्र के बुद्धिशाली और प्रथ-                                        | ९ भामण्डलकीगई ।                          | भामण्डलकी भागु का निस्तार <b>भा गया</b> ।                                            |  |
|                                        | मपद (प्रमुख) को प्राप्त गणधर                                                | १३ शास्त्रीं को जानते                    | दुर्वृद्धि जानते                                                                     |  |
|                                        | उदेश                                                                        | .808                                     |                                                                                      |  |
| १८ महर्षिकबोधि                         | महर्षिक देव के मनुष्य-जनम में च्युत<br>होने पर भी बोधि                      |                                          | त्याव कर देंगे ।                                                                     |  |
|                                        |                                                                             | ११0                                      |                                                                                      |  |
| ७ भौको वाली                            | भौखी बाला                                                                   | १६ गोत गाने                              | गीत मधुर स्वरसे गाने                                                                 |  |
| १६ कोईवीणा                             | कोई स्त्री बीणा                                                             | ४१ अमृत रस                               | अमृत स्वर                                                                            |  |
|                                        | · ·                                                                         | - ? ? ?                                  |                                                                                      |  |
|                                        | _                                                                           | म्हारे चिर सो जाने से                    |                                                                                      |  |
|                                        | उद्देश                                                                      | –११२                                     |                                                                                      |  |
| ९ फिरलोगों की                          | फिर साधारण लोगों की                                                         |                                          | शोणित का जो पान                                                                      |  |
| १८ नरकों मेंपान                        | नरकों में कीचक अथवा वीर्य और                                                |                                          | मोहबश कूदने लगें तो                                                                  |  |
|                                        | उद्देश-                                                                     | -११३                                     |                                                                                      |  |
| ४२ लोड मेंहो।                          | लोक में मुझे अगुआ करके मोह को                                               |                                          | प्रथम राजा हो।                                                                       |  |
|                                        | प्राप्त सभी मूर्खी और पिशाचों के तुम                                        |                                          | दिन क्या मुख से न्यतीत हुए !                                                         |  |
|                                        | उद्देश                                                                      | -668                                     |                                                                                      |  |
| २१ वैतिस                               | र्सेतीस                                                                     | २४ वे                                    | <b>उस</b>                                                                            |  |
| २३ पूर्वश्रुत से                       | पूर्वगत भूत से                                                              |                                          | <b>3</b> 4                                                                           |  |
|                                        | उदेश                                                                        | ११५                                      |                                                                                      |  |
| ६ माचना-बजामा                          | माच-कूद                                                                     | २२ औरगये ।                               | और रस्ते पर चल पर्वे।                                                                |  |
|                                        | उद्देश                                                                      | 7-220                                    |                                                                                      |  |
| ३ स्वाध्यायनिरत                        | स्वाध्याय और किया में निरत                                                  | १८ ऐसेऔर                                 | ऐसा उपसर्ग करके और                                                                   |  |
| <ul> <li>पूर्वकी भव सीता</li> </ul>    | पूर्व भव की सीता                                                            | <b>१९. हॅं</b> सती <b>कहा</b>            | सीता ने अचानक कहा                                                                    |  |
| १२ में उसके                            | में वैमानिक देव ऐसा कह जिससे वह                                             | २० पास में उसने                          | पास में जाकर उसने                                                                    |  |
| ९४ सम्यव्हाँमराम के                    | मेरा मित्र हो जाय तब उसके<br>मरकगत अक्ष्मण को लाकर उसकी                     | २८ राघव !हें <sup>१</sup><br>३८ हे माथ ! | राधव ! पासमें यह कौनसी वनस्पति है !<br>×निकाल दो                                     |  |

## पडमचरियं

| मुद्रित पाठ                                                                   | पठितव्य पाठ                                                                                                                                                             | मुद्रित पाठ                                                                                                                     | पठितम्य पाढ                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३८ तुमने पिंजर का                                                             | तुमने स्नेहर्पिजर को                                                                                                                                                    | ३९ केवलकानातिवय                                                                                                                 | केवळ्ञानातिषायप्राप्त                                                                                                                                                         |
| ३९ द्वम्हारा                                                                  | तुस                                                                                                                                                                     | वृद्ध है।                                                                                                                       | को ।                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | उ देश−                                                                                                                                                                  | ११८                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| ५ कितने<br>५ पेकोंबहुत कार<br>८ कितने कोतप्त<br>८ ताँकापिकाया<br>३९ जोप्राप्त | कितनेक<br>पेकों से लगे हुए ये और उनको बहुत<br>बार<br>कितनेक को तप्त<br>तौंबे जैसा पानी पिलाया<br>को अनेक करोकों भवों में बेदना प्राप्त<br>करते हुए भी प्राप्त<br>बह राम | ५९ हुआ है। ६६ श्रीदास ७४ वेकरेंगे। ७९ पद्मपुर मेंवसी ८९ भावों की कथा ८३ वह ८३ भामण्डल देव को ८६ पन्त्रह हुआर ९३ भाव से सुनता है | हुआ।<br>ऋषिदास<br>नह देव आदि कई भव प्राप्त करेगा।<br>पद्मपुर में अक्ष्मण नक्ष्मर होकर हवी<br>भवों का वर्णन<br>नह देव<br>मामण्डल को<br>समह हजार<br>भाव से पढ़ता है और सुनता है |
| ३० भरद्दक्षेत्र में आया<br>४२ वेतथा<br>४२ केकेट्रेस्रुमित्रा<br>५३ वटा से सुक | भरतक्षेत्र में उतरने कया ।<br>वे दोनों कमक और कमक तथा<br>कैकेई और सुन्दर कान्तिवासी सुमित्रा<br>इटा से युक्त                                                            | ९५ धनाधीधन<br>९८ पुष्य के<br>१०८ औरकरो ।<br>११० देवलोगों को वे                                                                  | धनाथीं महा विपुत धन<br>छुम<br>और इसरे की की से दुर रही।<br>देवलोग ने                                                                                                          |

बोट :- इव संशोवित अनुवाद में स्वीकरणीय पाठान्तरों का अनुवाद भी शामिल है।

RRALARRA

## Prakrit Text Society Series.

- Angavijja (Science of Divination), edited by Muni Shri Punyavijayaji, Eng. Int. by Dr. Motichandra and Hindi Int. by Dr. V. S. Agrawala, 1957, Demy Quarto Size, Pages 8+94+372. 21-00
- Prākrita-paingalm, Part I, edited by Dr. Bhola Shanker Vyas, Text, Sanskrit Commentaries, Hindi Translation, Philological Notes and Glossary), 1959 Demy Octavo Size, Pages 700.
- Cauppannamahāpurisacariyam of Śilānka, edited by Pt. Amritlal Mohanlal Bhojak, Introduction by Dr. Kl. Bruhn, 1961, Demy Quarto Size, Pages 8+68+384.
- Prākrita-paingalam, Part II,
   (Critical Study of the metres and language and literary assessment of the Text) by Dr. Bhola Shanker Vyas, 1962, Demy Octavo Size, Pages 16+16+592+12.
- Akhyanakamanikośa of Acarya Nemicandra, with Commentary of Amradeva, edited by Muni Shri Punyavijayaji, Introduction by Dr. U. P. Shah, 1962, Demy Quarto Size, Pages 8+26+16+30+424.

- 6. Paumacariyam of Vimalasūri, Part I,
  Revised Edition of Dr. H. Jacobi, edited by Muni Shri
  Punyavijayaji, Hindi Translation by Prof. S. M.
  Vora, Eng. Int. by Dr. V. M. Kulkarni, 1962, Demy
  Quarto Size, Pages 8440+376.
- Pāia-Sadda-Mahannavo by late Pt. H. T. Seth, Second Edition, 1963, Demy Quarto Size, Pages 64+952.
   Library Edition 30-00 Student Edition 20-00
- Pasanahacariu of Padmakirti,
   edited by Prof. P. K. Modi, with Hindi Introduction
   and Translation, Word Index and Notes, 1965, Demy
   Quarto Size, Pages 8+124+170+232.
- 9. Nandisütram with Cüini of Jinadasa, edited by Muni Shri Punyavijayaji with Indices, 1966, Demy Quarto Size, Pages 8+16+104. 10-00
- Nandisütram with Vṛtti of Haribhadra and Tippaṇi of Shrichandra,
   edited by Muni Shri Punyavijayaji, 1966, Demy Quarto Size, Pages 8+16+218.

#### Works in Press

- 1. Sütrakritanga Cürni.
- 2. Dasakāliya Cūrņi.
- 3. Prithvicandracarita.
- 4. Mülasuddhiprakarana.

- 5. Vajjalaggam.
- 6. Prakrita Grammar by Kramadisvara.
- 7. Kathakoia.
- 8. Prakrita Sarvasva.

#### Lalbhai Dalpathhai Series

#### Royal Octavo Size

- Saptapadarthi of Sivaditya with a Commentary of Jinavardhana Suri, edited with Introduction by Dr. J. S. Jetly, 1963, Pages 15+8+98. Rs. 4-00
- Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Muniraja Shri Punyayijayaji's Collection, Part I, Compiled by Muniraja Shri Punyavijayaji, Edited by Pt. A. P. Shah, with excerpts from colophons, 1963, Pages 12+481+210, Rs. 50-00
- Kāvyašikṣā of Vinayacandrasūri, edited with Introduction by Dr. Hariprasad G. Shastri, 1964, Pages 23+197, Rs. 10-00
- 4. Yogaśataka of Haribhadrasūri with autocommentary and Brahmasiddhānta samuccaya, edited by Munirāja Shri Punyavijayaji, with Eng. Trans. by Dr. K. K. Dixit and Introduction by Dr. Indukala Zaveri, 1965, Pages 6+30+106 and 2 Coloured Plates, Rs. 5-00
- Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Muniraja Shri Punyavijayaji's Collection, Part II, Compiled by Muniraja Shri Punyavijayaji, Edited hy Pt. A. P. Shah, with excerpts from colophons, 1965, Pages 12+364 (483 to 850) +214 (211 to 424). Rs. 40-00
- 6. Ratnākarāvatārikā of Ratnoprabhacūri, Pt. I, a commentary on Vādi Devasūri's Pramāņanayatattvāloka, with two Sanskrit super-commentaries, edited by Pt. Dalsukh Malvania, with Gujarati Translation by Muni Shri Malayavijayaji, 1965, Pages 12+240, Rs. 8-00

- 7. Gitagovinda of Jayadeva with King Mananka's commentary, edited by Dr. V. M. Kulkarni with Introduction and Six Appendices, 1965, Pages 26+131, Rs. 8-00
- Nemirangaratnakara Chanda of Kavi Lavanya samaya, an old Gujarati poetic work, edited by Dr. S. Jesalpura, with Introduction and Śabdakośa, 1965, Pages 8+108 and 4 Plates, Rs. 6-00
- Nātyadarpaņa of Rāmacandra and Gunacandra, A Critical Study by Dr. K. H. Trivedi, with Seven Appendices, 1966, Pages, 10+340 Rs. 30-00
- 10. Višesāvašyakabhāsya of Ācārya Jinabhadra with Auto-Commentary, Pt. I, edited by Pt. Dalsukh Malvania, 1966, Pages 16+282 Rs. 15-00
- Akalańka's Criticism of Dharmakirti's Philosophy— A Study By Dr. Nagin J. Shah, 1967, Pages 20+316, Rs. 30-00
- Ratnākarāvatārikādyašlokašatārthi of Vācaka Shri Jinanāņikyagaņ', edited by Pt. Bechardas J. Doshi along with Introduction, 1967, l'ages 24+117, Rs. 8-00
- 13. Śabdānuśāsana of Ācārya Malayagiri ( a work on Sanskrit Grammar) with Auto-Commentary, edited by Pt. Bechardas J. Doshi, along with Introduction and Six Appendices, 1967, Pages 8+20+564+46, Rs. 30-00

#### Works in Press

- Kalpalatāviveka-Kalpapallavašesa of Mahāmātya Ambāprasāda.
- 2. Nighantusesa with Vrtti of Hemacandrasuri,
- Viśesavaśyakabhasya with autocommentary of Jinabhadragani, Pt. II.
- 4. Ratnākarāvatārikā of Ratanprabhasū i, Pt. II.
- 5. Neminabacariu of Second Haribhadra.
- Adhyatmabindu of Up. Harşavardhana with autocommentary.
- 7. Nyayamanjarigranthibhanga of Cakradhara.

- 8. Madanarekhā Ākhyāyikā of Jinabhadrasūri.
- 9. Yogabindu of Haribhadra with Eng. Translation, Notes, etc.
- Yogadṛṣṭisaunuceaya of Haribhadra with Eng. Translation, Notes, etc.
- 11. Some Aspects of Indian Retigion and Philosophy.
- 12. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Part III.
- Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Part IV.
- 14. Agama-Index : Prakrit Proper Names Dictionary.